| बीर         | सेवा  | मन्दिर |
|-------------|-------|--------|
|             | विरुल | î      |
|             |       |        |
|             | *     |        |
|             |       | 4238   |
| क्रम संस्था |       | 2-£3   |
| काल नं०     |       | नागर   |
| सण्ड        |       |        |

| उपस्थाक                       | २४०,२४४,३८२                 | उपोसथ ८४               | / 142 214 204 204                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| उपस्थान-शाला                  | २७७,३१७,३८२,४३७,            | उपोस <b>यागार</b>      | ,१४२,३०४,३१४,३१४,४५२<br><b>४२७</b> |
| उपस्थापक                      | 308                         | उपल                    | ३४१टि०                             |
| उपांग                         | ३२९,५०९                     | उरुवेल                 | <b>१</b> ६४                        |
| उपादान                        | 833                         | उरुवेला                | ३,१७४,१६४,२२६,२३०,                 |
| उपाध्याय                      | • •                         |                        | २३२.२६३टि०,३६७,३६६                 |
| उपाध्याय, डाँ० बल             | २०८,४०६,४२७                 | उरबल काश्यप            | १८०,१८१,२३०,२३१,                   |
| उपाध्याय,भरतसिंह              | , , , , , , ,               |                        | २३२,२५४,३१४                        |
| र सन्याम, मरतासह              | ३६२,३६६टि०,                 | उल्लेख-प्रसंग          | ४०४,४४२प्र०                        |
| जगाधामा 💥 🚃                   | ४०१टि०                      | <b>उवयाली</b>          | ३२८                                |
| उपाध्याय, डाठ बासु            | देव ह                       | उबवाई सूत्र            | १३७,२४६टि०,२४६टि०,                 |
| 94116                         | ग०,२४६,२ <u>५०</u> प्र०,२५४ |                        | ३२४टि०,३३१टि०                      |
| उपालि गृहपात ४०               | २,४०५प्र०,४१०,४११,          | उशीरध्वज पर्वत         | त १५१                              |
|                               | ४४४,४१४,४१४,४३१             |                        | ক্ত                                |
| उपालि सुतात                   | ४१६,४४५                     | ऊर्घ्वलोक              | ३७३                                |
| उगश्रय                        | ४६७                         |                        | 汞                                  |
| उपासक २२८,ः                   | २३६,२६१,३०१,३१४,            | ऋग्वेद                 | १४०                                |
|                               | ३२६ ३३३,३४४,३५६,            | ऋजुबालिका न            |                                    |
|                               | १६४,३७०,३ <i>⊏२,४०</i> ४,   |                        | २४८,२४६,२६८,३१८,३७६                |
|                               | (१ <b>६,</b> ४२८,४३०,४४०,   | ऋद्विपाद               | २४५टि॰,                            |
|                               | १ <b>१</b> ६,४६२,४७१,४=१,   |                        | ३०४,४४६,४४७                        |
|                               | ५२६                         | _                      |                                    |
| उपासक-उपासिकाएँ               | ४३२टि०                      |                        | ?E१,३०१,३१४,३८४,४४१                |
| उपासकवर्गांग सूत्र            | ३२टि०,३३,३४टि०,             | न्हाखनान ५             | ४७,२४२,२६१,३१०,४२६,                |
|                               | ,२६१,२६२,२७० टि०,           | <del></del>            | ४४६                                |
|                               | रिटि०,३६९टि०,३७१            | ऋद्धिशालिनी<br>ऋषभदत्त | <b>XX</b> 5                        |
| उपासक-श्रावक                  | २६१                         | ऋषभदेव                 | 120,93,136,136,34                  |
| उपासक-संघ                     | <b>३</b> २१                 | ऋषेनदेव<br>ऋषि-गिरि    | १२६,१३०,६३१,१४५टि०                 |
| उपासना                        |                             | _                      | ४२५                                |
| _                             | 995<br>eeu cac 990,014      | ऋषिपत्तन               | १२३टि०,१२४,१६३,२२४,                |
| उपासिका-संघ                   | ४७;२६१,२८२,४१३              |                        | २२७,२३७,३६६                        |
| उपेका सहगत चित्त              |                             | ऋषि-प्रव्रज्या         | xex                                |
| ४ स्ताः <i>राष्ट्रगत</i> ाचना | ४२८                         | ऋषि मण्डल प्रकर        | न ३२४टि०,                          |

समाला नामाश

# आगम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन

## आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन

[खण्ड १ : इतिहास और परम्परा]

#### लेखकः

सुनि श्री नगराजजी, खो॰ लिट्॰ अणुतत-गरामर्तक

#### भूमिका:

खाँ॰ स॰ सन० उपाध्ये, सम० स०, खी० किट्० डोन, कलासंकाय, कोल्हापुर विश्वविद्यालय अध्यक्ष : अस्तिक भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेकन ( अलीगद्र, १६६७ )

> एक बक्तोकन : डॉ॰ पं॰ सुसकाळजी संघवी की ने नेहन्।

#### सम्पादक:

मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय', बी० एस-सी० (ऑनर्स)

प्रकाशक: जैन क्वेताम्बर तेरापंथी महासभा ३, पोर्क्षगोज वर्ष स्टीट, कलकता-१

## प्रबन्ध सम्पादकः श्रीचन्द रामपुरिया

प्रकाशक :
साहित्य प्रकाशन समिति
(जैन क्वेताम्बर तेरापंषी महासभा)
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट
कलकत्ता-१

प्रयम संस्करण: चेत्र शुक्ला त्रयोदशी, सं० २०२६ ३१ मार्च **१९६९** 

पृष्ठ संख्या : ६३३

मूल्य : रु• २५.००

मृद्रक : म्यू रोशन प्रिन्टिंग बर्क्स ३१/१, लोअर खितपुर रोड कलकत्ता—१

#### ÄGAMA AURA TRIPITAKA : EKA ANUSILANA

( A Critical Study of the Jaina and the Buddhist Canonical Literature )
[ VOLUME 1: HISTORY & TRADITION ]

# By MUNI SHRI NAGARAJAH, D. Litt. Adviser Anuvrat Movement

## Preface by

Dr. A. N. Upadhye, M.A., D. Litt.,

Dean of the Faculty of Arts, Kolhapur University

and

Chairman of the All India oriental conference, Aligarh, 1967.

A review by

Dr. Pt. Sukhalalji, D. Litt. Formerly professor of Jaina Philosophy, Banaras Hindu University.

#### Edited by

Muni Shri Mahendra Kumarji "Pratham"

Muni Shri Mahendra Kumarji "Dviteeya",

B. Sc. (Hons.)

Published by

Jain Swetambar Terapanthi Mahasabha
3, Portuguese Church Street
CALCUTTA-1

### Managing Editor, Shreechand Rampuria

#### Publishers:

Sahitya Prakashan Samiti (Jain Swetambar Terapanthi Mahasabha) 3, Portuguese Church Street, CALCUTTA-1

First Edition: 31 st March 1969

Pages: 833

Price: Rs. 25.00

Printers:

New Roshan Printing Works, 31/1 Lower Chitpur Road, CALCUTTA-1.

## प्रकाशकीय

महासमा 'आगम साहित्य प्रकाशन समिति' एवं 'साहित्य प्रकाशन समिति' इन दो विभागों के माध्यम से क्रमशः विभिन्न दृष्टियों से सम्पादित जैन आगम एवं अन्य जैन ग्रन्थ प्रकाशित करने की योजना में कुछ वर्षों से संलग्न है। स्वल्य-काल में महासमा द्वारा अद्यावधि ५१ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं जो शोध-खोज, तटस्थ विशद विवेचन एवं सर्वाङ्गीण सम्पादन एवं सुन्दर साजसङ्जा के कारण विद्वत् समाज में अत्यन्त सल्लास के साथ बाहत है। प्रस्तुत ग्रन्थ सन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की शृंखला में एक अभिनव कड़ी है और महासमा के चरणों को एक नयी दिशा एवं प्रगति प्रदान करता है।

महासमा के प्रकाशनों में परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी की सर्व धर्म समझाव की क्यापक दिन्द प्रसार पाए हुए है। वह दिन्द उनके प्रसाद से सुनि श्री नगराजजी के इस महान् ग्रन्थ में अत्यन्त सुखरित हुई है। डॉ॰ उपाध्ये, डी॰ लिट, पं॰ सुखलालजी संधवी, डी॰ लिट्॰ आदि के द्वारा ग्रन्थ का स्वागत हुआ, वह इस ग्रन्थ की महत्ता और विशिष्टता का सहज अंकन है। इस ग्रन्थ में चिंचत मुद्दे नए न भी हों पर उनकी समीक्षा और निष्कर्ष सर्वथा अपूर्व हैं। भगवान् महाबीर और बुद्ध के निर्वाण-काल विषयक निर्णय और घटित-घटनाओं की परस्पर संगति सम्बन्धी निर्णय इतिहास के उलभे पृष्टों की गुत्थियों को अत्यन्त कुशलता से सुलझा देते हैं। ग्रन्थ के पृष्ट धैर्यपूर्ण अथक परिश्रम के ज्वलन्त प्रमाण है।

हिन्दी ही नहीं, अपित विदेशी भाषाओं में भी इस विषय के उपलब्ध यन्थों में यह यन्य शिरोमणि रूप से उद्भासित होगा। निश्चय ही यह यन्य विद्वान् एवं साधारण पाठकों के लिए अरयन्त उपयोगी सिद्ध होगा और भगवान् महाबीर और बुद्ध के विषय में नये-नये तथ्य स्पस्थित करेगा।

हिंसार (पंजाब) के माध-महोत्सव के अवसर पर (जनवरी, १९६६) सुनि श्री के सामीप्य में सुभे इस यन्य की पाण्डुलिपि देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं सुग्व हो गया। मन में आया कि यह यन्य महासभा से प्रकाशित हो पाये तो यह उसके लिए अत्यन्त गौरव की बात हो। इस इच्छा की पृति का अवसर भी प्राप्त हुआ। यन्य का सुद्रण-कार्य सन् १९६७ में प्रारम्भ हुआ। उस समय के साहित्य समिति के संयोजक श्री सम्पतकुमारजी गधेया ने शुरू से ही सुद्रण-कार्य की देख-भाल सुभ पर छोड़ी। उनके द्वारा शुरू किया हुआ कार्य अब मेरे संयोजन-काल में सम्पूर्ण हो पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है। कार्य की समाप्ति पर अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ।

ग्रन्थ की अन्तिम सामग्री तो मार्च १९६६ में ही प्राप्त हुई। महासमा के प्रेस की किठनाइयों के कारण प्रकाशन में विलम्ब का अवसर उपस्थित था। इसी बीच सुनि भी नगराजजी को कानपुर विश्वविद्यालय की जोर से डी० लिट्० को उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया और वस्वई में इस सम्मान के उपलक्ष में एक विशिष्ट आयोजन ता० ६-४-६६ को सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त हुई और यह आवश्यक हुआ कि ग्रन्थ जैसे भी हो उस अवसर पर प्रकाशित हो सके और उसका उद्घाटन समारोह भी उस अवसर पर सम्भव हो। भी शोभाचन्दजी सुराना के उहयोग से रेफिल आर्ट प्रेस के माध्यम से कार्य समय पर सम्पन्न हो पाया इसके लिए में उनके प्रति आभारी हूँ। महाबीर जयन्ती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन तो मेरे लिए कसौटी का ही दिन था। इस प्रकाशकीय का भीगणेश ही कर पाया था कि उस दिन सुबह ११ बजे मेरी धर्मपरनी का स्वर्गवास हो गया। ग्रन्थ-विषयक अभिग्रायों को संकुचित ही रखता हुआ इसको समाप्त कर रहा हूँ।

बी, मदन बटबीं लेन,
 कलकत्ता-७
 चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, सं० २०२६

श्रीचन्द रामपुरिया संयोजक साहित्य प्रकाशन समिति

## आशीर्वचन

मैंने कुछ वर्ष पहले मुनि नगराज को जैन और बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन का निर्देश दिया था। उस निर्देश का उन्होंने हृदय और बुद्धि दोनों से पालन किया है। प्रस्तुत घन्थ उसका स्वयंभू सास्य है। इस प्रन्थ में अध्ययन, मनन और चिन्तन तीनों का सुन्दर समन्वय है।

मैं समन्वय की नीति मैं विश्वास करता हूँ। उसकी पुष्टि धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से हो हो सकती है। दृष्टि की संकुचित सीमाओं को निर्वन्ध करने का इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है।

मुनि नगराज ने प्रस्तुत प्रन्थ लिखकर तुलनात्मक अध्ययन करने वालों का पथ प्रशस्त किया है। इससे जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले बहुत लामान्वित हो सकेंगे। बौद्ध विद्वानों व भिक्षुओं के लिये वह अधिक काम का होगा; क्योंकि वे जैन साहित्य से कम परिचित हैं।

दोहन के बिना दूध नहीं मिलता और मन्थन के बिना नवनीत नहीं मिलता। प्राचीन आर्प साहित्य के दोहन-मन्थन के लिए मेरी तीत्र आकांक्षा है। मैं प्रस्तुत प्रन्थ के प्रति शुभाशंसा प्रकट करता हूँ और चाहता हूँ कि वे भविष्य मैं इसी कोटि के अन्य प्रन्थ भी प्रस्तुत करें।

कोचीन २० मार्च १६**९**  आचार्य तुलसी

#### **FOREWORD**

Muni Shri Nagarajaji is a well-known author. He possesses a first hand knowledge of Jainism and of the Jaina way of life. He has a scholarly temper and an earnest desire to widen the horizon of his studies and the boundaries of his knowledge. He passionately pursues the Anuvrata ideology with a view to making it intelligible to others, in comparison with modern ideas as well as in the back-ground of Jainism. He is one of those few authors who have tried to study Jain concepts in the light of modern science.

Shri Nagarajaji's present work "Āgama aur Tripitaka: Eka Anuśilana (in hindi)" is, as indicated by its title, an exhaustive study of the Āgama, also known as Ganipitaka, of the Jainas and the Tripitaka of the Buddhists, putting together some common topics on which our attention is being focussed. Buddha and Mahāvīra have been great contemporaries; and, as the Tripitaka reveals, there were other teachers in that age such as Purna Kāśyapa, Makkhali Gośāla, Ajitakeśa Kambala, Prakudha Kātyāyana and Samjayabelattha Putra. The Jain canon also gives a few details about them. Gośāla was a remarkable saint of that age; but, unluckily, his doctrines have not come down to us by themselves. We do not possess any scriptures of the Ājivaka system: all that we know about it is from the Jaina and Buddhist sources. Muni Shri Nagarajaji gives exhaustive details about these teachers and their tenets.

It is well-known that there is plenty of disparate evidence and conflicting traditional information as well as a plethora of controversy amongst scholars about the dates of the Nirvāna of Buddha and Māhavīra. Shri Nagarajaji has surveyed, in this respect, all the accessible material and different traditions, specifying duly the sources etc., and his conclusion that Māhavīra attained Nirvāna in 527 B.C. and Buddha in 502 B. C. seems to be quite consistent in itself. Then he presents the lives of Māhavīra and Buddha in their various aspects and in exhaustive details. Biographies of their eminent pupils are succinctly given and quite welcome light is shed on contemporary kings like Srenika Bimbisāra, Kunika, Chanda Pradyota, Prasenajit, Chetaka and others. He has significantly reviewed important topics, doctrinal as well as moral, connected with Jainism and Buddhism as available in the canons.

In fine, this work has become a veritable respositary of useful information on Māhavīra and Buddha, their times and doctrines. The appendix gives some useful extracts from the Tripitaka for ready reference.

#### FOREWORD ..

Muni Shri Nagarajaji has earned our gratitude by presenting his study in such a thorough manner. Our thanks are also due to publishers who have neatly brought out this volume.

Dhavalā, Kolhapur-l 16-11-67 A. N. Upadhye
( Dean of the Faculty of Arts,
University of Kolhapur )

## भूमिका

मुनि श्री नगराजजी एक सुविल्यात लेखक हैं। जैन दर्शन और जैन आचार का उनका अपना मौलिक ज्ञान है। उनकी विद्वत्ता स्वभाव-सिद्ध है। उनमें अपने अध्ययन और ज्ञान के क्षितिज को विस्तृत करने की प्रवल उत्कण्ठा है। जैन दर्शन की पृष्ठभूमि में व आधुनिक विचार-प्रणालियों के सन्दर्भ में अणुव्रत-जीवन-दर्शन को जन-जन के लिए बुद्धिगम्य बनाने के लिए वे उत्कट रूप से प्रयत्नशील हैं। आप उन विरल लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने जैन विचार का आधुनिक विज्ञान के आलोक में अध्ययन किया है।

जैसे कि शिर्षक से स्चित होता है, मुनि श्री नगराजजी का प्रस्तुत मन्य "आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन" जैन आगमों अर्थात् गिणिपिटकों तथा बौद्ध त्रिपिटकों के एक सर्वाङ्गीण अध्ययन के रूप में है। इसमें दोनों परम्पराओं के समान विषयों की तुलना के द्वारा हमारा ध्यान केन्द्रित किया गया है। बुद्ध और महावीर दो महान् समसामयिक ध्यक्ति थे। उस युग में पूरण काश्यप, मक्खलो गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजय वेलिट्टिगुत्र; ये अन्य भी धर्मप्रवर्तक थे, ऐशा त्रिभिडक बताते हैं। जैन शास्त्र भी उनके विषय में कुछ अवगति देते हैं। गोशालक उस युग के एक उल्लेखनीय धर्मनायक थे। किन्तु दुर्भाग्य से उनकी मान्यताएँ प्रत्यक्षतः हमारे तक नहीं पहुंच रही हैं। वर्तमान युग में आजीवक सम्प्रदाय का कोई भी धर्म-शास्त्र उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में हम जो कुछ जानते हैं, वह जैन और बौद्ध शास्त्रों पर ही आधारित है। मुनि श्री नगराजजी इन धर्म-प्रवर्तकों तथा उनके सिद्धान्तों के विषय में परिपूर्ण जानकारी देते हैं।

यह एक मुनिदित तथ्य है कि महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल के निषय में बहुत सारे परस्पर निरोधी प्रमाण उपलब्ध होते हैं तथा इस निषय में अनेक निवादपूर्ण पारस्परिक मान्यताएँ प्रचलित हैं। निद्धानों में भी इस निषय पर अरपधिक मतभेद है। मुनि श्री नगराजजी ने इस सम्बन्ध में उपलब्ध समग्र सामग्री का एवं निभिन्न परम्पराओं का सर्वेक्षण किया है। उन्होंने इनके मूलभूत उद्गम आदि के निषय में भी यथोचित रूप से स्पष्टता की है। उनका निर्णय है कि महावीर ५२७ ई० पू० में तथा बुद्ध ५०२ ई० पू० में निर्वाण-प्राप्त हुए थे। प्रस्तुत निर्णय अपने आप में सब प्रकार संगत लगता है। आगे उन्होंने महावीर और बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी निभिन्न पहलुओं पर निस्तृत एवं सर्वाङ्गीण प्रकाश डाला है। तदनन्तर दोनों के प्रमुख शिष्य-शिष्याओं की संक्षित जीवनी दी गई है। इसके बाद महावीर और बुद्ध के समकालोन राजा; जैसे श्रेणिक बिम्बसार, कूणिक, चण्डप्रद्योत,

प्रसेनजित्, चेटक आदि पर बहुत ही श्लाधनीय प्रकाश डाला गया है। अगले प्रकरणों में शास्त्रों में उपलब्ध होने वाले जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सम्बन्धित सिद्धान्त-विषयक एवं आचार-विषयक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर अत्यन्त सारगभित समीक्षा की गई है।

थोड़े में कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ महाबीर और बुद्ध एवं उनके युग व सिद्धान्तों की उपयोगी सूचनाओं का वस्तुतः ही एक भरा-पूरा भण्डार है। ग्रन्थ के परि-शिष्ट में त्रिपिटकों के कुछ पाठ तात्कालिक सुलभता की दृष्टि से दिये गये हैं।

मुनि श्री नगराजजी ने अपने अध्ययन को इस प्रकार परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर हमें कृतक किया है। ग्रन्थ की स्वच्छता व शालीनता के लिए प्रकाशक भी हमारी बधाई के पात्र हैं।

षबला कोल्हापुर-१ १६-११-१६६७ ए० एन० उपाध्ये ( अध्यक्ष, कला-संकाय कोल्हापुर विश्वविद्यालय )

## एक भ्रवलोकन

मुनि श्री नगराजजी द्वारा लिखित 'आगम और त्रिपिटकः एक अनुशीलन' ग्रन्थ का श्रवण कर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुनि श्री ने त्रिपिटक-साहित्य के जितने अवतरणों का अवलोकन व संकलन किया है, वह बहुत श्रमसाध्य एवं अपूर्व है। ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी बन पाया है। ग्रन्थ में चिंवत अनेक पहलुओं पर स्वतंत्र निबन्ध लिखे जा सकते हैं, ऐसा मैंने मुनि श्री को सुकाया भी है। जैन और बोद्ध परम्परा का तुलनात्मक अनुशीलन एक व्यापक विषय है। इस दिशा में विभिन्न लेखकों द्वारा पहले भी स्फूट रूप से लिखा जाता रहा है। मुनि श्री ने तीन खण्डों को परिकल्पना से इस कार्य को उठाया है, यह अपने-आप में प्रथम है। इस ग्रन्थ का पारायण मेरे समक्ष लगभग तीन सप्ताह चला। इस सन्दर्भ में मुनि श्री नगराजजी एवं मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'द्वितीय' से सम्बन्धित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा भी होती रही। मैं उनके मूल-स्नर्शी अध्ययन एवं तटस्य चिन्तन से भी प्रसन्न हुआ। 'इतिहास और परम्परा' खण्ड के श्रवण से मेरे मन में जिन विचारों का उद्भव हुआ तथा जो धारणाएँ बनीं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और श्रमण; इन दो धाराओं में अनेकविध भिन्नता हिष्टगोचर होती है। ब्राह्मण संस्कृति में जहाँ हिंसामय यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड, भाषा-शुद्धि, मंत्र-शुद्धि आदि को प्रधानता दी गई है, वहाँ ये सभी पहलू श्रमण-संस्कृति में गौण रहे हैं। जैन और बौद्ध-श्रमण-संस्कृति की इन दोनों धाराओं में इस दृष्टि से बहुत अभिन्नता पाई जाती है। इन दोनों में वेदों की अपौरुषेयता को चुनौती दी गई है तथा जातिवाद की तास्विकृता अमान्य रही है। मुख्यतः प्रधानता संयम, ध्यान आदि को दी गई है। गृहस्थ उपासकों की दृष्टि भी संयम की ओर अधिक रही है। ऐसे अनेक पहलू हैं जो इन दोनों श्रमण-धाराओं में समान रहे हैं।

महाबीर (निगण्ठ नातपुत्त) और बुद्ध के अतिरिक्त पूरण काश्यप, अजित केशकम्बल, संजय बेलिट्टिपुत्त, मक्खली गोशालक व प्रकुध कञ्चायन के नाम उस युग के श्रमण-नायकों के रूप में उपलब्ध होते हैं। बौद्धों के पालि-त्रिपिटकों में इनके परिचय एवं उनकी मान्यताओं के सम्बन्ध से विस्तृत ब्यौरा मिलता है। पर दुर्भाग्यवश आज हमें बुद्ध व निगण्ठ नातपुत्त को खोड़कर अन्य किसी श्रमण-नायक का संघ व साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। बौद्ध प्रन्थों में जो समुल्लेख निगण्ठ नातपुत्त व उनके शिष्यों से सम्बन्धित मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाबीर बुद्ध के युग में एक प्रतिष्ठित तीर्थक्कर के रूप में थे व उनका निर्मान्य-संघ मी बृहत् एवं सिक्रय था।

समग्र बौद्ध-साहित्य में ऐसे इक्कावन समुल्लेख प्राप्त होते हैं , जिनमें बत्तीस तो मूल निषिदकों के हैं, मिडिश्कम निकाय में दश, दीघ निकाय में चार, अंगुत्तर निकाय व संयुक्त निकाय में सात-सात, सुक्त निपाल में दो एवं विनयपिटक में दो संदर्भ प्राप्त होते हैं। इन समुल्लेखों में विविध विषयों पर बुद्ध व निर्मन्यों के बीच की चर्चीएँ, घटनाएँ व उल्लेख हैं।

कुछ सन्दर्भों में आचार-विषयक चर्चा की गई है, जिनमें मुख्य रूप से निर्धान्यों के चालुर्याम संवर का विषय है। प्राणातिपात, मृषावाद, चौर्य व अब्रह्मवर्य की निवृत्ति रूप चार याम बताये गये हैं विषा कहीं-कहीं कच्चे वारि व पापों की निवृत्ति के चार याम बताये गये हैं । एक सन्दर्भ में भाषा विवेक की चर्चा है, जिसमें दूसरों को अप्रिय लगे ऐसे वचन बुढ बोल सकते हैं या नहीं — यह प्रश्न उठाया गया है। मांसाहार की चर्चा में निर्धन्थो द्वारा उद्दिष्ट मांस की निन्दा की गई है। एक प्रसंग में साधु के आचार व बाह्य वेष के सम्बन्ध में चर्चा है। भिक्षु के द्वारा प्रातिहार्य (दिव्य-शक्ति) का प्रदर्शन अकल्प्य बताने का प्रसंग भिक्षु के आचार-विवयक पहलू पर प्रकाश डालड़ा है। आवकों के आचार-विचार की चर्चा में उपोसथ-सम्बन्धी विवरण महत्त्वपूर्ण है।

श. प्रस्तुत ग्रन्थ के 'त्रिपिटक साहित्य में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण में ये संगृहित किय गये हैं। हष्टन्य, पृ० ४०२-५०८।

२. (क) संयुत्त निकाय, नाना तिरिथय सुत्त (प्रस्तुत ग्रन्थ के उक्त प्रकरण में प्रसंग संख्या ३१)।

<sup>(</sup>स) संयुत्त निकाय, कुल मुत्त (प्र० सं० ६)।

<sup>(</sup>ग) अंगुत्तर निकाय, पंचक निपात ( प्र० सं० ३६ )।

<sup>(</sup>घ) मज्भिम निकाय, उपालि सुत्त (प्र० सं० २)।

दीघ निकाय, सामञ्ज्ञफल सुत्त (प्र० सं० २२)।

मिक्सिम निकाय, अभयराजकुमार सुत्त (प्र० सं० ३)।

५. विनय पिटक, महावग्ग, भैषज्य खन्वक (प्र० सं० १)।

६. संयुत्त निकाय, जटिल सुत्त (प्र० सं० ३३ )।

७. विनय पिटक, चूलवमा, खुद्दकवत्युखन्त्रक (प्र० सं० १८)।

इ. अंगुत्तर निकाय, तिक निपात, ( प्र० सं० २७ )।

कुछ सन्दर्भ तत्त्व-चर्ची परक हैं। निर्मृत्यों की तपस्या और कर्मबाद की चर्चा अनेक स्थलों पर की गई है, जिसमें तपस्या से कर्म-निर्करा व दु.ख-नाश के सिद्धान्त की समीक्षा की गई है। दीर्घ तपस्यी निर्मृत्य व गृहपति उपालि के साथ बुद्ध की मनोदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड के सम्बन्ध से चर्चा होती है। तपस्या से निर्करा का विधान जैन परिभाषा की दृष्टि से भी यथार्थ हुआ है। दण्ड, वेदनीय कर्म आदि शब्द-प्रयोग जैन सिद्धान्त में भी प्रयुक्त होते रहे हैं। आश्रव , अभिजाति (लेध्या) , लोक की सान्तता-अनन्तता , अबितर्क-अबिचार समाधि (ध्यान) , क्रियाबाद-अक्रियबाद , पात्र-अपात्र दान आदि विषयों की चर्चा तत्त्वज्ञान की दृष्टि से जैन दृष्टिकोण के अभिमत को प्रस्तुत करती है। जैनों के सर्व इता-बाद का अनेक स्थलों पर स्पष्ट उत्लेख व समीक्षा प्राप्त होती है। कि निगण्ड नातपुक्त के ध्यक्तित्व की समीक्षा करने वाले बुछ समृत्येख कि ते हैं, जिनमें बुद्ध की तुलना में उनको ध्यन बताने का प्रयत्न किया गया है। "

- (ख) अंगुरार निकाय, तिक निपात (प्र० सं० १०)।
- (ग) मिज्मिम निकाय, देवदह सुस्त (प्र० सं० ४)।
- (घ) अंगुत्तर निकाय, चतुक्क निपात (प्र० सं० १२)।
- (ङ) अंगुत्तर निकाय, चतुक्क निपात ( प्र० सं० ३८ )।
- २. (क) मजिभम निकाय, देववह सुता (प्र० सं० ४)।
  - (ख) अंगुत्तर निकाय, चतुकक निपात (प्र० सं० १२)।
- ३. मज्भिम निकाय, उपास्त्र सुत्त ( प्र० सं० २ )।
- ४. अंगुत्तर निकाय, वप्प सुत्त (प्र० सं० १२)।
- प्र अंगुस्तर निकाय, छक्क निपात (प्र० सं० २८)।
- ६ अंगुत्तर निकास, नवक निपात (प्र० सं० ११)।
- ७. संयुत्त निकाय, गामणी संयुत्त (प्र० सं० ८)।
- वनय पिटक, महावम्म (प्र० सं० १)।
- ह. मज्भिम निकाय, चूल सच्चक सुत्त (प्र० सं० २६)।
- १०. (क) मजिकाम निकाय, सन्दक सुत्त (प्र० स० ३०)।
  - (ख) मिज्यम निकाय, चूल सकुलुदायि सुत्त (प्र०सं० १३)।
  - (ग) अंगुत्तर निकाय, तिक निपात (प्र० सं० १०)।
- ११. (क) सुत्त निपात, घम्मिक सुत्त (प्र० सं० ३४)।
  - (ख) दीघ निकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त (प्र० सं० २४)।
  - (ग) संयुत्त निकाय, दहर सुत्ता (प्र० सं० २४) ।
  - (घ) सुत्ता निपात, सभिय सुत्ता (प्र॰ सं॰ २३) ।

१. (क) मज्मिम निकाय, चूल दुक्खक्खन्य सुत्त ( प्र० सं० ५ )।

महाबीर के भिक्ष-संघ व श्रावक-संघ की स्थिति का चित्रण कुछ एक प्रकरणों में किया गया है। नाल्या में दुर्भिक्ष के समय महाबीर अपने बृहत् भिक्ष-संघ सहित वहाँ ठहरे हुए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। भहाबीर के निर्वाण के पश्चात् संघ में हुए कलह या फूट का वर्णन कुछ प्रकरणों में पाया जाता है। महाबीर के श्रावक-संघ की अपेक्षा बुद्ध का संघ उनके प्रति अधिक आश्वस्त था, ऐसा भी बताने का प्रयत्न किया गया है। उ

इस प्रकार बौद्ध त्रिपिटकों में जैन आचार, तत्त्वज्ञान, महाबीर का व्यक्तिस्व, उनकी संबीय स्थिति आदि का एक बृहत् ब्यौरा प्रस्तुत हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एवं शोध व समीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्व का है।

ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से जिस प्रकार बौद्ध त्रिपिटक तात्कालीन राजाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार जैन आगम भी करते हैं। श्रेणिक बिग्बिसार, अजातशत्रु कूणिक, चण्ड प्रद्योत, वत्सराज उदयन, सिन्धु सौबीर के राजा उद्रायण आदि राजाओं के सम्बन्ध से दोनों धर्म-शास्त्रों में अपने-अपने ढंग से ढ्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इनमें से मुख जैन धर्म के तो कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा कुछ दोनों धर्मों के प्रति सहानुभूति रखने बाले थे। मुनिश्री नगराजरजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में इस विषय की भी समालोचना की है।

जैन और बौद्ध शास्त्रों में जब तात्कालीन राजनैतिक व सामाजिक स्थिति का सामान रूप से चित्रण उपलब्ध होता है तथा बौद्ध त्रिपिटक निर्मन्थों के विषय में मुक्त रूप से सामग्री प्रस्तुत करते हैं, तो एक जिज्ञासा होती है— जैन आगमों में बुद्ध और बौद्ध संघ के विषय में क्या कुछ सामग्री उपलब्ध होती है ? महाबीर और बुद्ध दोनों समसामियक युगपुरुष थे, यह एक निर्विवाद विषय है। फिर भी जैन आगमों में बुद्ध का नामोल्लेख तथा बुद्ध व बौद्ध भिक्षुओं से सम्बन्धित कोई घटना-प्रसंग उपलब्ध नहीं होता। केवल स्त्रुक्तांग सूत्र के कुछ एक पद्य बौद्ध मान्यताओं का संकेत देते हैं। वहाँ एक गाथा में बौद्धों को खणजोइणो बताया गया है तथा उसी गाया में बौद्धों द्वारा पाँच स्कन्धों के निरुपण की चर्ची हैं। उससे अगली गाया में भी

१. संयुत्त निकाय, गामणी संयुत्त (प्र० सं० ७)।

२. (क) मिज्भिम निकाय, सामगाम मुत्त (प्र० सं० १४)।

<sup>(</sup>ख) दीघ निकाय, पासादिक सुत्त (प्र० सं० १५)।

<sup>(</sup>ग) दीघ निकाय, संगीतिपर्याय सुत्त (प्र० सं० १६)।

३. मज्भिम निकाय, महासकुलुदायि सुत्त (प्र० सं० २६)।

४. पंच संघे वयंतेगे, बाला उ सणजोइणो ।

अण्णो अण्णणो णेवाहु, हेउयं च अहेउयं ॥

<sup>—</sup>सूत्रकृतांग, श्रुतस्कन्ध १, अध्ययत १, इलोक १७

बौद्धों के चार चातुओं का नामोल्लेख है । भूत्रकृतांग की अन्य कुछ गाथाएँ भी इस ओर संकेत करती हैं। पर अंग-साहित्य का जो अंश निविचत रूप से बहुत प्राचीन है, उसमें बौद्धों के उल्लेख का सर्वथा अभाव है; जबकि जैसे बताया गया-बौद्ध त्रिपिटकों में महावीर व उनके भिक्षुओं से सम्बन्धित नाना घटना-प्रसंग उपलब्ध होते हैं। वे समग्र समुल्लेख महाबीर व उनके भिक्षु-संघ की न्यूनता तथा बुद्ध व बीद्ध भिक्षु-संघ की श्रेष्ठता व्यक्त करने वाले हैं। प्रश्न होता है-जैन आगमों में बुद्ध की चर्चा क्यों नहीं मिलती तथा बौद्ध त्रिपिटकों में महाबीर की चर्चा बहुलता से क्यों मिलती है ? क्या इसका कारण यह है कि महावीर व जैन भिक्षु बन्तर्मुख थे; अतः वे आलोचनात्मक व खण्डनात्मक चर्चाओं में क्यों रस लेते व उन्हें क्यों महत्त्व देते ? यह यथार्थ है कि महाबीर व जैन भिक्ष अपेक्षाकृत अधिक अन्तर्मुख थे और अपेक्षाकृत कम ही वे ऐसी चर्चाओं में उतरते। इसका तारपर्य यह नहीं कि जैन आगमों में ऐसी चर्चाओं का सर्वथा अभाव है। महाबीर के प्रतिद्वन्द्वी धर्मनायक गोशालक की चर्चा वहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। गोशालक को कुल्मित बतलाने में वहाँ कोई कसर नहीं रखी गई है। महाबीर के विरोधी शिष्य जमाली की भी विस्तृत चर्चा आगमों में है। विविध तापसों एवं उनकी अज्ञानपूर्ण तपस्याओं का विस्तृत विवेचन भी वहाँ मिलता है। महावीर और बुद्ध के विहार व वर्षावासों के समान क्षेत्र व समान ग्राम थे तथा अनुयायियों के समान गृह भी थे; फिर भी बुद्ध एवं बौद्ध भिक्ष ही आगमों में अचर्चित रहे, यह एक महत्त्व का प्रश्न बन जाता है।

इसका बुद्धिगम्य कारण यही हो सकता है कि महावीर बुद्ध से ज्येष्ठ थे। उन्होंने बुद्ध से पूर्व ही दीक्षा ग्रहण की, कैवल्य लाभ किया एवं धर्मोपदेश दिया। उनका प्रभाव समाज में फैल चुका था। तब बुद्ध ने धर्मोपदेश प्रारम्भ किया। बुद्ध तरुण थे, उन्हें अपना प्रभाव समाज में फैलाना था। उनके प्रतिद्वन्द्वियों में सबसे बलवान् प्रतिद्वन्द्वी महावीर थे; अतः वे तथा उनके भिश्च पुनः पुनः महाबीर को न्यून बताकर स्वयं को आगे लाने का प्रयत्न करते। अब्द्धासूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने भी तो दैसा ही किया है। उन्होंने सांख्य मत को प्रधान मह मानकर उसकी बिस्तृत समीक्षा की है और अन्य अध्वादिकारणवादों का निरसन उसके अन्तर्गत

पुढ्वी आऊ तेऊ य, तहा वाऊ प एगओ।
 चतारि धाऊणो रूथं एवमाहंमु आवरे॥

<sup>---</sup>सूत्रकृतांग, श्रुतस्कम्ध १, अ० १, रलोक १८ ।

२. सुत्रकृतांग सूत्र, श्रु० २, अ० ६, रलोक २६-३०; देखें प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ६-१२।

बुद्ध ने स्वयं पहले जैन तप का अम्यास किया था । पर वे उसमें सफल नहीं हुए ।

<sup>् (</sup> सम्बन्धित विवेचन के लिए देखें, प्रस्तुत बन्ध का प्रथम प्रकरण ) ।

ही मान लिया है। भहाबीर का प्रभाव समाज में इतना जम चुका था कि नवोदित धर्मनायक बुद्ध से उन्हें कोई खतरा नहीं लगता था। इसलिए वे उन्हें नगण्य समक्त कर उनकी उपेक्षा करते। गोशालक ने महाबीर के साथ ही साधना की थी। महाबीर से दो वर्ष पूर्व ही गोशालक अपने-आप को जिन, सर्वज्ञ व केवली घोषिन कर चुके थे। गोशालक का धर्म-संघ भी महाबीर से बड़ा था, ऐसा माना जाता है। इस स्थित में महाबीर के लिए अपने संघ की सुरक्षा व विकास की दृष्टि से गोशालक की हेयता का वर्णन करना स्वामाविक ही हो गया था। कुल मिलाकर यह यथार्थ लगता है कि महाबीर के अध्युद्ध में गोशालक बाधा रूप थे; अतः उन्हें पुनः-पुन. उनकी चर्चा करनी पड़ती और बौद्ध-संघ के विकास में महाबीर बाधा रूप थे; अतः बुद्ध को पुनः-पुनः महावीर की चर्चा करनी पड़ती।

जमाली महाबीर के संघ से ही पृथक हुए थे; उनके द्वारा महावीर का संघ कुछ टूटा था; और भी टूट सकता था। इमलिए उनकी चर्चीएँ महाबीर को करनी पड़ती थीं। महाबीर की वर्तमानता में तापसों का भी अधिक प्रभाव था। ये बाह्म तप पर अधिक बल देते; महाबीर उसको ययार्थ नहीं समसते। इसी तरह यदि बुद्ध महाबीर के पूर्वकालीन व समबल होते तो अवश्य ही महाबीर को उन प्रश्नों का उत्तर देन। पड़ता, जो बुद्ध द्वारा महाबीर व उनके संघ एवं सिद्धान्तों के मम्बन्ध में उपस्थित किये गये थे। महाबीर और बुद्ध, दोनों ही श्रमण-संस्कृति के धर्मनायक होने के नाते एक-दूसरे के बहुत निकट भी थे। निकट के धर्म-संघों में ही पारस्परिक आलोचना-प्रत्यालोचना अधिक होती है। पर यहाँ आलोचना एक ओर से ही हुई है। जैन आगमों का मौन महाबीर की ज्येष्टता और पूर्वकालिक प्रभाव-शीलता ही व्यक्त करता है।

त्रिपिटकों के किताय सम्मुलेख भी बुद्ध को तहण और महाबीर को ज्येष्ठ व्यक्त करते हैं।
सुत्त निपात के अनुसार सभिय भिक्षु सोचता है—

"पूरण काश्यप, मक्खिल गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रक्रुध कात्यायन, संजय वेल्रहिपुत्त और निर्म्नथ नातपुत जैसे जीर्ण, वृद्ध, वयस्क, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतीत, स्थविर, १. सर्वव्याखानाधिकरणम् । सु० २८ ।

ऐनेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः॥ २८ ॥ १.४.२८

"ईक्षते नी शब्दम् (१.१.५) इत्यारम्य प्रधानकारणवाद सूत्रेरेव पुनः पुनराद्यंक्य निराकृतः....देवलप्रभृतिभिश्च कैश्चिद्धर्मसूत्रकारैः स्वग्नन्थेष्वाश्चितः, तेन तत्प्रतिपेचे एव यस्नोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिपेचे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्ष'य प्रतिपक्षत्वात्प्रति-पेद्धव्याः ।.....अतः प्रधानमह्निवर्हणन्यायेनातिदिशति —एतेन प्रधानकारणवादप्रतिषेचन्याय-कलापेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा अपि प्रतिथिद्धत्या व्याख्याता वेदितव्याः ।

- ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य, प्र० मोतीलाल बनारसीदास, १९६४, पृ० १३६ ।

अनुभवी, चिर प्रव्रजित, संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थक्कर, बहुजन-सम्मानित श्रमण-जाह्मण भी मेरे प्रक्तों का उत्तर न दे सके, न दे सकने पर कीप, होप व अप्रसन्तता व्यक्त करते हैं और मुक्त से ही इनका उत्तर पूछते हैं। श्रमण गौतम क्या मेरे इन प्रक्तों का उत्तर दे सकेंगे? वे तो आयु में कनिष्ठ और प्रव्रज्या में नवीन हैं। फिर भी श्रमण युवक होता हुआ भी महद्धिक और तेजस्वी होता है; अतः श्रमण गौतम से भी मैं इन प्रक्तों को पूछूँ।"

संयुत्त निकाय के दहर सुत्त के अनुसार राजा प्रसेनजित् बुद्ध से कहता है— "पूरण काष्यप यावत् निगण्ठ नातपुत्त भी अनुत्तर सम्यग्-सम्बोधि का अधिकारपूर्वक कथन नहीं करते, तो आप अल्पवयस्क व सद्यः प्रव्रजित होते हुए भी यह दावा कैसे कर सकते हैं ?" र

वीच निकाय के सामञ्जाफल सुल के अनुसार भी अजातशत्रु के मंत्रीगण महावीर प्रभृति छ: धर्मनायकों को चिर प्रवृजित, अध्वगत व वयस्क बताते हैं।

इसी प्रकार त्रिपिटक-साहित्य में ऐसे तीन प्रसंग उपलब्ध होते हैं, जो महाबीर को बुद्ध से पूर्व-निर्वाण-प्राप्त सूचित करते हैं। महाबीर की ज्येष्ठता के विषय में वे भी अनूठे प्रमाण माने जा सकते हैं। दीघ निकाय के पासादिक सुत्त व मिस्सम निकाय के सामगाम सुत्त के अनुसार भिक्षु चुन्द समणुद्देश पावा चानुर्मास विताकर आता है और सामगाम में बुद्ध व आनन्द को सम्बाद सुनाता है—"अभी-अभी पावा में निगण्ठ नातपुत्त काल कर गया है। निगण्ठों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर भीषण विग्रह हो रहा है।" दोघ निकाय के संगीति पर्याय सुत्त के अनुसार सारिपुत्त पावा में इसी उदन्त का उल्लेख कर भिक्षु-संघ को एकता का उपदेश देते हैं।

त्रिपिटक-साहित्य के तीन प्रसंग जब महावीर के पूर्व-निर्वाण की बात कहते हैं और त्रिपिटक-साहित्य में व आगम-साहित्य में इनका कोई विरोधी समुल्लेख नहीं है तब इस स्थिति में उक्त तीनों समुल्लेख स्वतः निर्विवाद रह जाते हैं। सम्भव यह भी हो जाता है कि ये उल्लेख

१. देखें, प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४५७-४५६।

२. देखें, वही, पृ० ४४४-४४६।

३. देखें, वही, पृ० ४५२।

४. देखें, बही, पृ० ४४२-४४४।

५. जैन परम्परा की चिर प्रचलित धारणा के अनुसार पावा गंगा के दक्षिण में राजग्रहें के समीप मानी जाती रही है। त्रिपिटक-साहित्य की सूचनाओं से तथा अन्य ऐतिहासिक गवेषणाओं से उक्त धारणा अयथार्थ सिद्ध हो चुकी है। वस्तुतः महावीर की निर्वाण भूमि (पावा) बौद्ध-शास्त्रों में उल्लिखित वही पावा है, जो गंगा के उत्तर में कुशीनारा के समीप बताई गई है।

निषिटक-साहित्य में पीछे से जोड़े गये हों। सम्भव सब कुछ हो सकता है, पर उस सम्भावना के लिए जब तक कोई ठोस आधार न हो, तब तक उनकी सत्यता में सन्देह करने का कोई आधार नहीं बनता।

उत्तरकालिक बौद्ध-साहित्य (अट्टकथा आदि) में भी निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त के विषय में विविध वर्षाएँ हैं। बुद्ध की श्रेष्ठता और महावीर की अश्रेष्ठता बताने का तो उनका हार्द है ही, परन्तु निम्नस्तर के आक्षेप व मनगढन्त घटना-प्रसंगों से भी वे वर्षाएँ भरी-पूरी हैं। जैन उत्तरकालिक साहित्य—निर्मुक्ति, भाष्य, चूर्ण आदि—ग्रन्थों में भी बुद्ध की अवगणना सूचक उत्तरिक्त नहीं मिलते। यह जैन साधकों व बौद्ध साधकों के मानसिक घरातल के अन्तर का सूचक है। जैन साधक सम्प्रदाय-चिन्ता से भी अधिक आरम-कल्याण को महत्त्व देते रहे हैं।

ईस्बी सन् के आरम्भ से जब चर्चा-युग का प्रारम्भ हुआ, तब तो जैन साधक भी बौद्धों के विषय में उसी धरातल से बोलने व लिखने लगे। उत्तरवर्ती टीका-साहित्य व कथा-साहित्य इस बात की स्पष्ट सूचना देते हैं।

इस्हीं पहलुओं पर मृति श्री नगराजजी ने अपने ग्रन्थ में विस्तार से चर्चा की है। गवेपकों ब जिल्लासुओं के लिए वह मननीय है।

३-१२-६८ अनेकान्त विहार अहमदाबाद —पण्डित सुख्छाछ संघवी

### प्रस्तावना

1, , , ,

भेद और अभेद दोनों दृष्टि-धर्म हैं। जहाँ जिसे खोजेंगे, वहाँ उसे पा जायेंगे। जैन और बौद्ध परम्पराएँ परस्पर भेद-बहुल भी हैं और अभेद-बहुल भी। दृष्टि की उभयमुखता से ही हम यथार्थ को पा सकते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में यथार्थ दर्शन का उद्देश्य ही आधारभूत रहा है। भेद और अभेद के ख्यापन की व्यामोहकता से बचे रहने का यथेष्ट ध्यान बरता गया है।

समन्वय की वर्णमाला में सोचने तथा समन्वय की पगडंडियों पर चलने-चलाने में जीवन का सहज विश्वास रहा है। साहित्य भी उसका अपवाद कैसे बनता? "आचार्य भिक्षु और महास्मा गांधी", "जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान", "ऑहसा-पयंबेक्षण" आदि मेरे चिन्तन ग्रन्थों की श्रुंखला में ही "आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन" ग्रन्थ बन गया। तुलनापरक ग्रन्थ ही लिखूँ, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं बनाई। जीवन की सहज रुचि से ही यह फलित हुआ है। बिचारित सुन्दरम् की अपेक्षा सहज सुन्दरम् सदेव विशिष्ट होता है।

प्रतिपादनात्मक साहित्य अश्रेष्ठ नहीं होता, पर वह बहुत श्रेष्ठ भो नहीं कहा जा सकता। जैन या बौद्ध किसी परम्परा पर विभिन्न भाषाओं में विभिन्न ग्रन्थ वर्तमान हैं ही। उहें हम अपनी भाषा व अपने क्रम से लिख कर कोई नया सृजन नहीं करते। पीढ़ियों तक वही पिष्टपेषण चलता रहता है। तुलनापरक व शोधपरक साहित्य में नवीन दृष्टि तथा नवीन स्थापनाएँ होती हैं। अध्येता उसमें बहुत कुछ अनवगत व अनबीत पाता है। ज्ञान की धारा बहुमुखी होती है व आगे बढ़ती है। मेरे इस दिशा में विशेषतः प्रवृत्त होने में यह भी एक आधारभूत बात रही है।

अध्ययन-काल से ही मन में यह संस्कार जम रहा था, महादीर और बुद्ध पर तुलना-रमक रूप से कुछ लिखा जाये तो बहुत ही रोचक, उपयोगी व अपूर्व बन सकता है। यदा-कदा स्कृट लेख इस सम्बन्ध में लिखता भी रहा। बिगत ५-६ वर्षों से तो अन्य प्रवृत्तियों से बिलग हो केवल इस ओर ही व्यवस्थित रूप से लग गया।

मंजिल की ओर बढ़ते हुए मैंने पाया, मेरे से पूर्व अन्य अनेक लोग इसी राह पर चले हैं। कोई दो डग, कोई दस डग। उनकी मंजिल दूसरी थी, उनकी राह दूसरी थी, पर सामीप्य व संक्रमण के क्षणों में दोनों राहें एक हुई हैं। मेरे लिए उन सब के विरक्ष व विकीण पद-चिह्न भी प्रेरक व दिम्सूचक बने। डॉ॰ ल्यूमैन ने इसी सन्दर्भ में 'सहाबीर और बुद्ध' नाम से एक लघु पुस्तिका लिखी है। डॉ॰ जेकोबी ने अपने द्वारा

अनूदित आचारांग, उत्तराध्ययन आदि आगमों की भूमिका में मुलनापरक नाना पहलुओं का संस्पर्ध किया है। डॉ॰ शार्प न्टियर ने अपने द्वारा सम्पादित उत्तराध्ययन सूत्र की भूमिका में तथा अपने स्फुट लेखों में तुलनापरक चर्चाएँ की हैं। डॉ॰ हनंले ने अपने द्वारा सम्पादित व अनूदित उपासकद्यांग सूत्र में भी इसी विषय को छूशा है। डॉ॰ शूक्षिंग ने जैन-धर्म पर लिखे गये अपने शोध-ग्रन्थ में यत्र-तत्र इस ओर संकेत किया है। डॉ॰ बाशम ने आजीवक सम्प्रदाय पर लिखे अप बेशोध-ग्रन्थ में महाबीर, बुद्ध और गोशालक के सम्बन्धों व मान्यताओं पर अपने ढंग से प्रकाश डाला है।

भारतीय विद्वानों में पं० सुखलालजी ने अपने स्फुट लेखों में अनेक सुलनापरक पहलू उभारे हैं। पं० बेचरदास दोशी ने भगवती सूत्र के सम्पादन में तथा पं० दलसुख मालविणया ने स्थानांग-समबायांग के अनुवाद में अनेक स्थलों पर तुलनापरक टिप्पण देकर विषय को खोला है। इसी प्रकार पं० राहुल सांकृत्यायन, धर्मानन्द कौशाम्बी, डाँ० बी० सी० ला, डाँ० नथमल टांटिया, डाँ० जगदीशचन्द्र जैन, डाँ० गोविन्दचन्द्र पाण्डे, डाँ० गुलाबचन्द्र चौधरी, भरतसिंह उपाध्याय प्रभृति अनेक विद्वानों ने यत्र-तत्र तुलनात्मक रूप से लिखा है। इनमें से अधिकांश ने इसे शोधकार्य की महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी दिशा मानकर इस पर स्वतंत्र एवं सर्वाञ्जीण कार्य अपेक्षित बताया है।

इन सबसे मुक्ते लगा, मैं अनजाने ही किसी भयावने जंगल में तो नहीं चल पड़ा हूं. जिसमें न राज-मार्ग है, न पगडंडियाँ और न आगे कोई मंजिल। मैं जिस ओर चला हूं, बह कोई बड़ी मंजिल है और जिस पर चला हूं, वह अनेकों की जानी-वृक्षी राह है।

मैंने समग्र कार्य को तीन खण्डों में बाँटा है। प्रथम इतिहास और परम्परा खण्ड, द्वितीय साहित्य और शिक्षापद खण्ड, तृतीय दर्शन और मान्यता खण्ड। यह इतिहास और परम्परा खण्ड सम्पन्न हुआ है। भगवान् महाबीर की पच्चीसबीं निर्वाण-शताब्दी तक तीनों खण्डों का प्रणयन कर सकूँ, ऐसा मेरा अभिग्रेत है।

ग्रन्थ की माषा को मैंने साहित्यिक व दार्शनिक "लहजे" से बचाया है। इतिहास व शोध का सम्बन्ध तथ्य-प्रतिपादन से होता है। उनकी अपनी एक स्वतन्त्र शैली है। उसमें आलंशारिकता व गूढ़ता का कोई स्थान नहीं होता। शब्दों की शालीनता व भावों की स्मण्टता ही उसका मानदण्ड होती है।

शोध-साहित्य में मुख्यतः संक्षेप की शैली अपनाई जाती है। मैंने विस्तार की शैली अपनाई है। संक्षेप की शैली शोध-विद्वानों तथा उनमें भी विषय-सम्बद्ध विद्वानों के उपयोग की रह जाती है। मेरा आशय रहा है, शोध-विद्वानों के साध-साथ सर्व साधारण के लिए भी ग्रन्थ की उपयोगिता रह सके।

सन्य का प्रत्येक प्रकरण अपने आग में परिपूर्ण ए दंस्वर्तत निबन्ध भी रह सके, ऐसा

घ्यान रला गया है। यही कारण है, ग्रन्थ के अनेक प्रकरणों का शोध-पत्रिकाओं, अभिनन्दन-ग्रन्थों तथा प्राच्य सम्मेलनों में यथावत् उपयोग होता रहा है। काल-गणना से सम्बन्धित प्रकरण पृथक् पुरतकाकार भी प्रकाशित हो रहा है।

प्रतिपादनात्मक बौष्ठव अग्निम प्रकरणों की अपेक्षा प्राक्तन प्रकरणों में कुछ दुर्बल रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बड़े ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में यह अन्तर रहना अस्वाभाविक भी नहीं है।

महामहिम बाचार्य श्री तुलसी मेरे निर्यामक रहे हैं। जीवन की ताव आवर्तों से बचकर, ज्वारों को लाँचकर जो मंजिलें पार कर रही है, उसमें निर्यामक का कौशल एक अप्रतिम हेतु है ही। प्रथम खण्ड की सम्पन्नता भी एक बड़ी मंजिल का तय होना ही है।

आचार्यप्रवर ने तेरापंथ साधु-संघ में साहित्य की अनेक धाराओं का सूत्रपात किया है, जिसमें एक धारा यह तुलनात्मक अनुशीलन एवं शोध-साहित्य की है।

ग्रन्थ की सम्पन्नता के साथ-माथ एक ऐतिहासिक मूल्य का प्रसंग बना । महाप्रान्न पण्डित मुखलालजी के समक्ष ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण हुआ । वार्धक्य और व्यस्तता की अव-गणना कर पण्डितजी ने ग्रन्थ-श्रवण में उल्लेखनीय रस लिया । इस सम्बन्ध में उन्होंने तुलनात्मक चर्चा एवं तटस्थ अन्वेपण के अनेक आयाम मुफाए । इस तीन सताह के चिन्तन, मनन व ग्रन्थ-समीक्षण में मेरे लिए सर्वाधिक सन्तोध की बात यह बनी कि महावीर की ज्येष्ठता के विषय में पण्डितजी ने सुदृढ़ सहमति व्यक्त की एवं 'एक अवलोकन' लिखा ।

अपनी ८८ वर्ष की आयु में इतना आयास उठाकर पण्डितजी ने ग्रन्थ को और मुझे भारवान् बनाया है।

सूक्ष्मदर्शी पण्डित वेचरदासजी ने ग्रन्थ-अवलोकन के सन्दर्भ में मुक्ताया, सूत्रकृतांग की 'पून्तं पिया समारक्ष्म ...' गाथा भगवान् बुद्ध के 'सूक्षरमद्दव' आहार की ओर संकेत करती है, ऐसा प्रतीत होता है। 'जैन आगमों में बुद्ध व बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कोई घटना-प्रसंग नहीं है' - इस मान्यता में यह गाथा अपवाद बन सकती है।

पण्डित वैचरवासजी का मानना है कि इस गाथा में बोधाभाव से पुत्ति शब्द के बदले पुत्ते शब्द किसी युग से प्रचंलित हो गया है। संस्कृत में पोत्रिन् शब्द सूकर का वाची है। श्राहृत में दितीया विभक्ति के एकवचन में उसका पुत्ति रूप बन जाता है।

पुत्तं पिया समार्क्भ आहारेज असंजए। भुंजमाणी य मेहावी कम्मुणा नो विलप्पइ ॥

<sup>—</sup>सूत्रकृतांग, श्रु०१, अ०१, उ० २, इलोक २८।

२. प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ६६।

वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः ।
 अमरकोश, द्वितीय काण्ड, सिंहादिवर्ग, क्लोक २ ।

बराहः कोड-पोत्रिणौ । --अभिधान चिन्नामणि, तृतीय काण्ड, इलोक १८० ।

पण्डित बेचरदासजी के इस अनुमान का थोड़ा-सा समर्थन सूत्रकृतांग चूर्णि भी करती है। चूर्णिकार ने इस गाथा में 'पुत्र' शब्द की व्याख्या में 'श्रूकर वा छगलं वा'' भी किया है। 'पर बुद्ध के सूकरमद्दव आहार का कोई संकेत वहाँ नहीं है। इसी गाथा के उदाहरण में छावक पक्षी को मारकर भिक्षु को देने की एक अन्य कथा दी गई है।

प्रस्तुत गाया का पदच्छेद चूर्ण में जिनदासगणि ने "पुत्रम् अपि तावत् समारभ्य" किया है; टीका में शीलंकाचार्य ने "पुत्रं पिता समारभ्य" किया है। कुछ एक विद्वान् चूर्णि के पदच्छेद को संगत मानने लगे हैं। उनकी दृष्टि में 'विशेष परिस्थिति में भी पिता पुत्र का क्य करे' यह बात असामान्य है। प्रस्तुत गाया के चूर्णिकृत पदच्छेद में भी पुत्रम् अपि तो रह ही जाता है। इस स्थिति में चूर्णि और टीका के पदच्छेद का अर्थ पुत्रवष के रूप में एक ही रह जाता है। पिता या माता तो अध्याहार से आ ही जाते हैं।

'पिता के द्वारा पुत्रवध' की बात वर्तमान युग में नितान्त असामान्य ही है। पर प्राचीन ग्रन्थों में तथाप्रकार का उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है।

तेलोवाद जातक (बालोवाद जातक, सं० २४६) के अनुसार 'भिक्षु उिह्ण्ट मांस के आहार से पापलित होता है' इस बात का उत्तर देते हुए बोधिसत्त्व कहते हैं:

## पुत्तदारं पि चे हन्त्या देति दानं असञ्जतो । भुञ्जमानोऽपि रूप्यञ्जो न पापमुपलिम्पति ॥

यहाँ स्गण्ड रूप से पुत्र और स्त्री का वध कर भिक्षु को दान देने की बात कही है। यह गाथा पिता के द्वारा पुत्रवध के अर्थ की निर्विवाद पुष्टि करती है। सूत्रकृतांग की उक्त गाथा के साथ इसका भावसाम्य व शब्दसाम्य भी है।

चुल्ल पउम जातक के अनुसार किसी एक भव में बोधिसस्य और उनके छ: भाई अपनी साल पहिनयों सहित अरण्य पार करते हैं। मार्ग में प्रतिदिन एक-एक पहनी का वय कर, उसके मांस से क्षा शान्त करते हैं। "

जैन आगम ज्ञाताधर्मकथांग में बताया है— धन्ना सार्थवाह और उसके पुत्रों ने परस्रर स्वयं को मारकर अन्य सबको जीवित रहने की बात कही। अन्त में उन्होंने अपनी पुत्री तथा बहिन मृत सुषमा के मांस व रक्त से क्षुधा-तृषा शान्त की और वे अरण्य पार कर राजगृह

सूत्रकृतांग चूर्णि, प्र० ऋषभदेवजी केशरीमलजी क्वे० संस्था, रतलाम, पृ० ५०।

२. देखें, प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४६४।

३. जातक संख्या १६३।

४. इस कथानक का अग्निम भाग 'जितशघु राजा और मुकुमाला रानी' की प्रसिद्ध जैन कथा के समान ही है।

५. पूर्व दुत्तान्त के लिए द्रष्टव्य, श्रुतस्कन्च १, अध्याय १८।

पहुँचे। उनके इस उपक्रम में आरवाद, देहोपचय आदि का उद्देश्य नहीं था। उनका लक्ष्य केवल अरण्य पार कर राजगृह पहुँचने का था। महावीर ने इस कथा-वस्तु के उदाहरण से बताया—'इसी प्रकार साधु भी वर्ण, रूप, वल या विषय के लिए नहीं, किन्तु मोक्ष-प्राप्ति के लिए आहार करते हैं।"

संयुत्त निकास के पुत्तमंससुत्त के अनुसार—एक दम्पत्ति अपने इकलौते पुत्र को मारकर उसके मांस से क्षाचा शान्त कर अरण्य पार करते हैं। उन्होंने वह आहार दर्प, मद, मण्डन या विभूषा के लिए नहीं, अपिसु अरण्य पार करने के लिए किया। वृद्ध ने इस कथा-प्रसंग के सन्दर्भ में कहा—''भिक्षुओ ! आर्यश्रावक भी ऐसे ही दर्प, मद आदि के लिए आहार नहीं करते, किन्तु भव-कान्तार से पार होने के लिए करते हैं।" 3

मनुस्मृति भें कहा गया है -

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमित्त यतस्ततः । आकाशमिव पङ्कोन न स पापेन लिप्यते ॥ अजीर्गतः मुतं हन्तुमुपासर्गद्वुभृक्षितः । न चालिप्यत पापेन क्षत्प्रतीकारमाचरन् ॥

- १. घणेणं सत्यवाहेणं नो वण्णहेउं वा नो स्वहेउं वा नो बलहेउं वा नो विसयहेउं वा सुंमुमाए दारियाए मंससोणिए आहारिए नन्तरय एगाए रायिशहं संपावण्ट्रयाए एवामेव ममणाउसो ! जो अम्हं निमाथो वा निमाथी वा इमस्म ओरालियसरीरस्स वंतासवस्स पितासवस्स सुक्कासवस्म सोणियासवस्त जाव अवस्सविष्यजिह्यव्वस्य नो वण्णहेउं वा नो स्वहेउं वा नो बलहेउं वा नो विसयहेउं वा आहारं आहारेइ नन्तर्थ एगाए सिद्धिगमणसंपावणहुयाए।
  - नायधम्मकहाओ, सं० एत० वी० वैद्य, पृ० २१४ ।
- २. निदान वगा, निदान संयुत्त, २।१२।६३।
- ३. ''तं किं मञ्जथ, भिक्सवे, अपि नुते दवाय वा आहारं आहारेथ्युं, मदाय वा आहारं आहारेथ्युं, मण्डनाय वा आहारं आहारेथ्युं, विभूसनाय वा आहारं आहारेथ्युं' ति ? "नो हेतं, अन्ते।"
  - ''ननु ते, भिक्खवे, यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय आहारं आहारेज्युं'' ति ? ''एवं, भन्ते''।
  - "एवमेव स्वाहं, भिक्खवे, कबलोकारो आहारो दहुब्बो ति वदामि। कबलोकारे, भिक्खवे, आहारे परिज्ञाते पञ्चकामगुणिको रागो परिज्ञातो होति। पञ्चकामगुणिके रागे परिज्ञाते जिल्थ तं संयोजनं येन संयोजनेन संयुत्ते अरियसावको पुन इमं लोकं आगण्छेय्य।
    —संयुक्तिकाय पालि, सं० भिक्ख जगदीमगरमपो, पृ० ५४।
- ४. अध्याय १०, रुलोक १०४, १०४।

यहाँ अजीर्गत ऋषि के पुत्रवध करने की और पाप से लिप्त न होने की बात कही गई है।

इन सब समुरहे लों व प्रसंगों से यह स्पष्ट मलकता है कि किसी युग में पिता के द्वारा स्थितिवश पुत्रवश होने की एक सामान्य धारणा रही है और वही धारणा जैन, बौद व वैदिक परम्परा में लण्डन या मण्डन के प्रसंग से दुहराई जाती रही है। इस स्थिति में पुरां पिया समारक्षभ का परच्छेद ही अधिक यथार्थ रह जाता है। सूत्रकृतांग में बौद मान्यता के परिचय-प्रसंग से यह गाथा कही गई है। अग्रिम गाथाओं में इस मान्यता का निराकरण किया गया है।

विश्रुत विद्वान् डा० ए० एन० उपाध्ये ने ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण किया व काल-गणना के तथ्यों पर सहमति व्यक्त की, यह भी मेरे आत्मतोष का विषय बना।

प्रस्तुत खण्ड में विभिन्न भाषाओं के लगभग ३०० ग्रन्थ उद्धरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इससे भी अधिक विषय-सम्बद्ध ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है। मैं उनके रचिंगाओं के प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करता हूं। अनेक रचिंगाओं के मन्तव्य का मैंने निराकरण भी किया है। उसमें भी मेरा अध्यवसाय विचार-समीक्षा का ही रहा है, साम्प्रदायिक खण्डा-मण्डन का नहीं। आशा है, सम्बन्धित विद्वान् उसे इसी सन्दर्भ में देखेंगे।

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' और मुनि महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' ने प्रस्तृत ग्रन्थ का सम्पादन किया है। सम्पादन कितना श्रम-साध्य व मेघापरक हुआ है, यह तो जैन पारिभाषिक शब्दकोश, बौद्ध पारिभाषिक शब्दकोश आदि परिशिष्ट स्वयं बोल रहे हैं। ग्रन्थ के साथ उनका लगाव केवल सम्पादन तक ही नहीं रहा है, रूपरेखा-निर्माण से ग्रन्थ की सम्पन्तता तक चिन्तन, मनन, अध्ययन, अन्वेषण आदि सभी कार्यों में वे हाथ बटाते रहे हैं।

इस कार्य में परोक्ष सहयोग मृति मानमलजी (बीदासर) का है। वे मेरी अन्य अपेक्षाओं के पूरक हैं। जीवन की कोई भी अपेक्षा अन्य अपेक्षाओं से नितान्त निरपेक्ष नहीं हुआ करती।

विद्यमान खण्ड से सम्बन्धित अन्तिम पंक्तियाँ आज मैं धरती और सागर के संगम-बिन्दु पर लिख रहा हूँ। अभिलाधा है, सागम और त्रिपिटक: एक सनुशीलन ग्रन्थ भी जैन और बौद संस्कृतियों का संगम-बिन्दु बने।

अणुनत सभागार ८८, मेरिन ड्राइव बम्बई-२ ६ फरवरी, १६६८ सुनि नगराज

१ यह कथा बहुनूच बाह्मण में अजीगंत के आख्यान में स्पष्ट रूप से मिलनी है।

## सम्पादकीय

आगम और जिपिटकः एक अनुशोलन ग्रन्य का यह "इतिहास और परम्परा" खण्ड भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से बहुत ही मौलिक है। प्रत्येक प्रकरण कोई नवीन स्थापना करता है या किसी अनदगत तथ्य को प्रकट करता है। विचार-समीक्षा लगभग सभी प्रकरणों का मुख्य अंग है। विवादात्मक पहलुओं को अपनी शालीन समालोचना के साथ मृति श्री नगराजजी ने किसी आधारभूत तथ्य तक पहुँचाया है। समग्र खण्ड १० प्रकरणों में विभक्त है।

प्रथम प्रकरण में बुद्ध की साधना पर निर्धन्य-साधना का कितना प्रभाव रहा है, इस विषय में कुछ एक मौलिक आधार प्रस्तुत किये गये हैं।

दूसरे प्रकरण में पूरण काश्यप, प्रकृष कात्यायन, अजित केशकम्बल और सञ्जय वेलद्विपुत्त; इन चार धर्मनायकों के जीवन-परिचय तथा उनकी मान्यताओं का शोधपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनेक अचर्चित पहलु सामने आधे हैं।

तीसरा प्रकरण गोशालक और आजीवक सम्प्रदाय पर एक संक्षित शोध-निबन्ध ही बन गया है। गोशालक का जीवन एवं उनका अभिमन, जैन व बौद्ध धर्म-संवींसे उनका सम्बन्ध तथा आजीवक मन की मान्यताओं का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में किया गया है। डॉ॰ बाशम, डॉ॰ बहआ आदि की कुछ धारगाओं का निराकरण भी इसमें किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि मुनि श्री ने अपनी समीक्षा में गोशालक व आजीवक मत की हेयता को ही नहीं उभारा है, अपितु महावीर के द्वारा की गई आजीवक मत की प्रशंसा का भी यथोचित दिग्दर्शन कराया है।

जैन और बौद्ध परम्परा में गोशालक मुख्यता एक निंद्य-पात्र के रूप में ही प्रस्तुत किये गए हैं; पर मुनि श्री ने उन्हें एक समसामयिक धर्मनायक के रूप में देखा है और अपनी भाषा में उन्होंने सर्वत्र उनके लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया है।

चौथा प्रकरण काल-निर्णय का है। महाबीर और बुद्ध का जीवन-दूस इतिहास के क्षेत्र में जितना सुस्पष्ट हुआ है, उतना ही उनका तिथि-क्रम बुंधला व विवादास्पद रहा है। बुद्ध-निर्वाण की बीसों तिथियाँ विद्वरुजगत् में अब तक मानी जाती रही हैं। उनका कालमान ई॰ पू॰ ७ वीं शताब्दी से ई॰ पू॰ ४ थी शताब्दी तक का है। प्रस्तुत प्रकरण में आगम, त्रिपिटक व सर्वमान्य ऐतिहासिक तक्यों की संगति से उनके तिथि-क्रम का एवं उनकी समसामयिकता का निर्णय किया गया है। इसके साथ-साथ शिशुनाग-वंश से चन्द्रगुप्त मीर्थ तक की ऐतिहासिक काल-गणना को भी मुसंगत रूप दिया गया है।

काल-गणना के इस समीक्षात्मक प्रकरण में महावीर की ज्येष्टता के विषय में मुनि श्री ने दहर सुत्त तथा सभिय सुत्त के दो अपूर्व और अकाट्य प्रमाण दे दिये हैं। ये प्रमाण एतद्-विषयक चर्ची में प्रथम बार ही प्रयुक्त हुए हैं। प्रमाण अपने आप में इतने स्पष्ट हैं कि दोनों युग-पुरुषों के काल-क्रम सम्बन्धी विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है।

पाँचवें प्रकरण में दोनों ही युग-पुरुषोंकी पूर्वजन्म-विषयक समानता का विवरण विया गया है। मरीचि तापस के विषय में प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभ घोषणा करते हैं कि यह अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर होगा। सुमेघ तापस के विषय में प्रथम युद्ध दीपंकर घोषणा करते हैं—यह अन्तिम बुद्ध गौतम होगा। इस अनूठी समानता का परिचय सम्भवतः विद्वज्जगत् को सर्वप्रथम ही मिलेगा।

छट्ठे प्रकरण में जन्म सं प्रव्रज्या तक की विविध समान धारणाओं का ब्यौरा दिया गया है, जो युगपत् रूप से सर्वप्रथम ही साहित्यिक क्षेत्र में आई हैं।

अगल तीन प्रकरणो में क्रमशः साधना, परिपह और तितिक्षा, क्वेंबल्य और बोधि युगपत् रूप से प्रस्तुत किये गये हैं। अनूठी समानताएँ सामने आई है।

दसर्वे प्रकरण में दोनों धर्म-संघों की दीक्षाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बढ़ी-चढ़ी संख्याओं पर समीक्षा भी की गई है। परित्राजको व नापसों के दीक्षित होने का वर्णन दोनों ही परमाराओं में बहुलना से मिलता है। महावीर के धर्म-संघ में कोडिन्न, दिन्न, सेबाल — ये तीन तापस अपने पॉच सी-पॉंच सी शिष्यों सहित दीक्षित होते है। बुद्ध के धर्म-संघ में उरुवेल काश्यप, नन्दी काश्यप गया काश्यप ये तीन परिद्राजक अपने सहस्य शिष्यों सहित दीक्षित होते हैं।

स्थारहर्वे प्रकरण में महाबार आर बुद्ध के निकटतम अन्तेवासियों का बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्षक परिचय दिया गया है। समान घटनाओं को खोला भी गया है। उदाहरणार्थ—"गीतम महाबीर-तिबीण के पश्चात् ध्याकुल हुथे। आनन्द (बुद्ध) तिबीण से पूर्व ही एक ओर जाकर दीवाल की खूँदी पकड़ कर रोगे लगे; जब कि उन्हें बुद्ध के द्वारा उसी दिन तिबीण होने की सूचना मिल चुका थी। महाबीर-निबीण के पश्चात् गीतम उसी रात को केवली हो गये! बुद्ध-निबीण के पश्चात् गीतम उसी रात को केवली हो गये! बुद्ध-निबीण के पश्चात् भी अर्हत् हो गये। गीतम की तरह इनको भी अर्हत् त होने की आतम-स्लानि हुई।"

बारहवें प्रकारण में प्रमुख उपासक-उपासिकाओं के जीवन-वृत्त व घटना-प्रसंग दिश्व गर्य हैं। 'श्रमणोपासक' व 'श्रावक' बब्दों दोनों ही परम्पाओं में एकार्थवाची हैं।

तैरहवें प्रकरण में दोनों के दो प्रमुख विरोधी शिष्यों का वर्णन है। दोनों ही शिष्यों ने अपने-अपने शास्ता को मारने का प्रयत्न किया; दोनों ही प्रभावशाली थे; दोनों के ही पास लब्धि-बल था; दोनों को ही अन्त-समय में आत्म-लानि हुई। दोनों के ही घटना-प्रसंग बहुत विकट एवं समान हैं।

भौदहवें "अनुयायी राजा" प्रकरण में श्रेणिक बिम्बसार, अजातशत्रु कूणिक, अभयकुमार, उद्यायण, उदयम, चण्डप्रद्योत, प्रसेनजिल, चेटक, विड्डभ आदि राजाओं का दोनों परम्पराओं से सम्मत परिचय प्रस्तुत किया गया है। उक्त राजाओं में अधिकांश को दोनों ही परम्पराएँ अण्ना-अपना अनुयायी मानती हैं। यथार्थ में वे किस परम्परा के अनुयायी थे, यह पा लेना एक जटिल प्रश्न था। मुनि श्री ने एक तटस्थ पर्यवेक्षण एवं प्रामाणिक समीक्षा से यह निर्णा-यक रूप से बताया है कि कौन राजा यथार्थ में किस परम्परा का अनुयायी था। इस प्रकृत पर इतनी विस्तृत एवं आधारपूर्ण समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में सचमुच ही एक नई देन है।

पन्द्रहवाँ 'परिनिर्वाण' प्रकरण कितना सरस व समीक्षापूर्ण है, इसका परिचय हमें उसके प्रथम परिच्छेद से ही मिल जाता है। वहाँ बताया गया है— "महाबीर का परिनिर्वाण 'पावा' में और बुद्ध का परिनिर्वाण 'कुसिनारा' में हुआ। दोनों क्षेत्रों की दूरी के विषय में दोधनिकाय-अहकथा (मुमंगलविलासिनी) बताती है— "पावानगरतो तीण गाबुतानि कुसिनारानगरं" अर्थात् पावानगर से तीन गव्यूत (तीन कोस) कुसिनारा था। बुद्ध पावा से मध्याद्ध में विहार कर मायंकाल कुसिनारा पहुँचते हैं। वे रुग्ण थे, असक्त थे। विधाम लेलेकर वहाँ पहुँचे। इससे भी प्रतीत होता है कि पावा से कुसिनारा वहुत ही निकट था। किपलवस्तु (लुम्बिनी) और बंगाली (क्षत्रिय-कुण्डपुर) के बीच २५० मील की दूरी मानी जाती है। जन्म की २५० मील की स्त्रेत्रीय दूरी निर्वाण में केवल ६ ही मील की रह गई। कहना चाहिए साचना से जो निकट थे, वे क्षेत्र से भी निकट हो गये।"

सोलहर्वे प्रकरण में महाबीर और युद्ध के विहार-क्षेत्रों और वर्णवास-क्षेत्रों की समय-सारिका प्रस्तुत की गई है। उससे यह भी जाना जा सकता है कि दोनों के कौन-कौन से वर्णावास एक साथ एक ही नगर में हुए।

सतरहवें मुविस्तृत प्रकरण में भगवान् महावीर व जीन-परम्परा से सम्बन्धित वे संदर्भ संग्रहीत हैं, जो बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित हैं। डॉ॰ जिकोबी ने "जैन सूत्रों" की भूमिका में इस प्रकार के ११ संदर्भ संग्रहीत किये थे। उन्होंने इसे तब तक की उपलब्ध सामग्री का समग्र संकलन माना था। मृति श्री ने प्रस्तुत प्रकरण में ५१ संदर्भ संग्रहीत कर दिये हैं। मूल त्रिपिटकों के संदर्भ तो समग्र रूप से इसमें हैं ही तथा अट्ठकथाओं व इतर ग्रन्थों के भी उपलब्ध संदर्भ इसमें ले लिये गये हैं। शोध-विद्वानों के लिए यह एक अपूर्व संग्रह बन गया है। प्रत्येक सदर्भ पर समीक्षात्मक टिप्पण भी लिखे गये हैं। कुछ टिप्पण इतने बिस्तृत हैं कि वे समीक्षात्मक लेख ही बन गये हैं। छ. अभिजातियों का निरूपण पूरण काश्यप के नाम से भी मिलता है और गोशालक के नाम से भी। मृति श्री ने इस गृत्यों को तार-तार कर खोल दिया है। उनका निष्कृत हैं हैं। इस गृत्यों को तार-तार कर खोल दिया है। उनका निष्कृत हैं हैं। अभिजातियाँ मूलत: गोशालक द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं।

अभिजातियों के विषय में अर्थ-भेद भी एक पहेली बन रहा था। प्रस्तुत प्रकरण में उसे भी समाहित कर दिया गया है। छः लेश्याओं के साथ छः अभिजातियों की संक्षिप्त तुलना भी कर दी गई है।

अठारहवाँ प्रकरण "आचार-ग्रन्थ और आचार-संहिता" का है। इसमें जैत-आगम निशीथ और विनयपिटक की समानता को खोला गया है तथा उनके रचना-काल, रचियताओं एवं भाषा-साम्य पर विचार किया गया है। जैन और बौद्ध भिक्ष-भिक्षिणियों के आचार-नियमों का सुन्दर व सरस विवरण दिया गया है। दोनों धर्म-संघों की दीक्षा-प्रणाली एवं प्रायश्चित्त-विधि पर भी समीक्षा की गई है।

इस प्रकार उक्त अठारह प्रकरणों में मूल ग्रन्थ सम्पन्त होता है।

मुनि श्री की अब तक विभिन्न विषयों पर २४ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य-जगत् में उनका प्रचुर समादर हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ शोध व तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में मुनि श्री का अन्ता अनुदान सिद्ध होगा, ऐसी आशा है।

इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के सम्पादन का दायित्व हम दोनों ने अपने ऊपर लिया और इस दिशा में कुछ कर पाये, यह कोई आभार की बात नहीं है। मुनि श्री नगराजजी के सान्तिष्य से जो कुछ और जितना हमने सीखा व पाया, यह अणुरूप से उसका प्रतिदान भी हो सका, तो हम अपने को कुतकृत्य समर्भेगे।

३ सितम्बर, १६६८

मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम' मुनि महेन्द्रकुमार 'द्रितीय'

## विषयानुक्रमांक

| १. महाबोर और बुद्ध (Mahavira and Buddha)               |                                             | १-४           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                        | एक या दो ?                                  |               |
|                                                        | बुद्ध की साधना पर निर्धं न्य-प्रभाव         | २             |
| २. समसामधिक वर्मनायक (Contemporary Religious Teachers) |                                             | y- <b>१</b> & |
| त्रिपिटकों में                                         |                                             | X             |
|                                                        | १. पूरण काश्यप : अक्रियवादी                 | ų             |
|                                                        | २. मक्खिल गोशाल : तियतिवादी                 | Ę             |
|                                                        | ३. अजित केक्कम्बल : उच्छेदवादी              | <b>*</b> &    |
|                                                        | ४. प्रमुष कात्यायन : अन्योन्यवादी           | Ę             |
|                                                        | ५. संजय वेलट्टिपुत्र : विक्षेणनादी          | છ             |
|                                                        | ६. निर्मन्य ज्ञातपुत्र : चांार्याम संवरवादी | હ             |
| आगमों में                                              |                                             | 5             |
|                                                        | आर्द्रक मुनि                                | 3             |
|                                                        | बौद्ध भिक्ष्                                | ११            |
|                                                        | वेदवादी ब्राह्मण                            | १२            |
|                                                        | आत्माह तवादी                                | <b>१</b> ३    |
|                                                        | हस्ती तापम                                  | १३            |
| जीवन-परिचय                                             |                                             | १४            |
|                                                        | १. पूरण काश्यप                              | १४            |
|                                                        | २. पकुष कात्यायन ( प्रकृष कात्यायन )        | <b>e</b> 9    |
|                                                        | ३. अजित केशकम्बल                            | १७            |
|                                                        | ४. संजय वेलट्टिपुत्र                        | १७            |
| ३. गोशालक (Gosalaka)                                   |                                             | २०-४६         |
| <b>आगमीं</b> में                                       |                                             | २०            |
|                                                        | गोशालक का पूर्ववृत्त                        | २१            |
|                                                        | गोगालक का प्रथम सम्पर्क                     | २१            |
|                                                        | वैद्यायन बास्र तपस्त्री                     | २३            |
|                                                        | तेजो लेक्या की प्राप्ति                     | २४            |
|                                                        |                                             |               |

४. काल-निर्णय (Chronology) *डॉ* ७ जेकोबी

|                     |                                    | विषयानुक्रमांक |
|---------------------|------------------------------------|----------------|
|                     | गोज्ञालक और आनन्द                  | રય             |
|                     | प्रवृत्त-परिहार का सिढान्त         | २६             |
|                     | तेजो लेक्या का प्रयोग              | २७             |
|                     | आठ चरम                             | २६             |
|                     | गोशालक का पक्ष्वासाप               | ₹•             |
|                     | गोशालक की मृत्यु                   | ₹१             |
|                     | कुण्डकोलिक और आजीवक देव            | <b>३२</b>      |
|                     | ञकडाल पुत्र                        | ₹₹             |
|                     | अन्य प्रसग                         | <i>\$</i> ⊀    |
|                     | दिगम्बर्-पर्म्परा में              | ३७             |
| त्रिपिटकों में      |                                    | ३८             |
|                     | सबसे बुरा                          | ३्≒            |
| अवहोकन              |                                    | 38             |
|                     | पूज्यना और उगका हेत्               | 38             |
|                     | नाम और कर्म                        | ४०             |
|                     | र्जन और आजीवकों में सामीप्य        | ४२             |
|                     | गुरु कौत ?                         | 83             |
|                     | आजीवक अवद्याचारी                   | ४६             |
| निर्णय (Chronology) |                                    | ४७-१३८         |
| <i>ढॉ ७ जे</i> कोबी |                                    | 8=             |
|                     | प्रथम समीक्षा                      | 8=             |
|                     | महावीर का निर्वाण-काल              | ४०             |
|                     | बुद्ध का निर्वाण-काल               | χo             |
| डॉ0 जेकोबो की दूसरी | समीक्षा                            | 7. 8           |
|                     | अन्तिम लेख                         | ५१             |
|                     | डॉ॰ जंकोबी के लेख का सार           | प्र२           |
|                     | महाबीर का निर्वाण किस पावा में     | ? ४४           |
|                     | तात्कालिक स्थितियों के सम्बन्ध में |                |
|                     | आगम-त्रिपिट्क                      | ય્રપ           |
|                     | महावीर की निर्वाण-तिथि             | ሂሂ             |
|                     | वृद्ध की निर्वाण-तिथि              | <b>4 0</b>     |
|                     |                                    |                |

| विषयानुकर्माक               |                                                                                  | २५                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                             | असंगतियाँ                                                                        | र⊏                 |
|                             | पं • सुखलालजी व अन्य विद्वान्                                                    | ६०                 |
|                             | डॉ० शार्पेन्टियर                                                                 | ६१                 |
| <b>डॉ</b> 0 के0 पी0 जायसवाह |                                                                                  | ६२                 |
|                             | महावीर-तिर्वाण और विक्रमादित्य                                                   | ६२                 |
|                             | धर्मानन्द कौशम्बी                                                                | ६४                 |
|                             | <b>ड</b> ॉ० हर्नले                                                               | ६४                 |
| मुनि कल्याण विजयजी          |                                                                                  | ६५                 |
|                             | महावीर अधेड़—बुद्ध युवा                                                          | <b>६</b> ६         |
|                             | उत्तरकालिक ग्रन्थों में                                                          | <b>Ę</b> (9        |
|                             | असंगतियाँ                                                                        | ६८                 |
|                             | श्री विजयेन्द्रसूरि                                                              | 3,3                |
|                             | श्री श्रीचन्द रामपुरिया                                                          | <b>9</b> 0         |
|                             | डॉ० शान्तिलाल शाह                                                                | ७२                 |
| इतिहासकारों की दृष्टि में   |                                                                                  | ७३                 |
| अनुसंधान और निष्कर्ष        |                                                                                  | ७६                 |
|                             | सर्वाङ्गीण दृष्टि                                                                | ७६                 |
|                             | निर्वाण-प्रसंग                                                                   | ওও                 |
|                             | महावीर की ज्येष्टता                                                              | <b>5</b> 2         |
|                             | ममय-विचार                                                                        | 59                 |
|                             | महाबीर का तिथि-क्रम                                                              | 59                 |
|                             | काल-गणना                                                                         | ६२                 |
|                             | दीपवंश-महावंश की असंगतियाँ                                                       | १४                 |
|                             | काल-गणना पर पुनर्विचार                                                           | १०१                |
|                             | बुद्ध-निर्वाण-काल : परम्परागत तिथियाँ                                            | <b>१</b> १२        |
|                             | इतिहासकारों का अभिमत                                                             | ११३                |
|                             | महाबीर और बुद्ध की समनामयिकता                                                    | ११४                |
|                             | बुद्ध निर्वाण-काल                                                                | ११७                |
| निष्कर्ष की पुष्टि में      | १ तिब्बती परम्परा                                                                | <b>११</b> ७<br>११= |
|                             | <ul> <li>श्रीतब्बती परम्परा</li> <li>श्रीनी तुर्किस्तान का तिथि-क्रम्</li> </ul> | ११=                |
|                             | र भाग क्षेत्रक्रात का एक्षत्रक्रात                                               | . 1                |

| २६                                     |                         | विषयानुक्रमांक  |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <del>ş</del>                           | . अशोक के शिलालेख       | ११६             |
| K                                      | . <b>ब</b> र्मी परम्परा | १२६             |
| प्र. पूर्व भवों में (In The Previous E | Births)                 | <b>१२६-१३</b> ४ |
| मरीचि तापस                             | ·                       | १२६             |
|                                        | विचारों की शिथिलता      | १२६             |
|                                        | त्रिदण्डी               | १३०             |
|                                        | कपिल                    | \$ <b>\$</b> 0  |
|                                        | भावी तीर्थङ्कर कौन ?    | १३१             |
|                                        | बूल का अहं              | <b>१३</b> १     |
| सुमेध नापस                             | J                       | १३२             |
| Ş                                      | बीस निमित्त             | १३२             |
|                                        | दस पारमिताएँ            | १ 🕏 ३           |
| ६. जन्म और प्रवज्या (Birth and Re      | nunciation)             | १३६-१६=         |
| भगवान् महात्रीर                        |                         | १३८             |
|                                        | देवानन्दाकी कुधि मे     | १३ <b>६</b>     |
|                                        | गर्भ-संहरण              | १४०             |
|                                        | स्वान-फल                | <b>\$</b> & \$  |
|                                        | मातृ-प्रेम              | <b>6</b> R S    |
|                                        | दोहद                    | <b>6.8</b> \$   |
|                                        | जन्मोत्सव               | 8.8.8           |
|                                        | बात्य-जीवन              | <b>6.</b> R.E   |
|                                        | बल                      | ¿ K.a           |
|                                        | अध्ययन                  | <b>१४</b> ७     |
|                                        | विवाह                   | <b>8</b> &@     |
|                                        | अभिनिष्क्रमण            | १४=             |
|                                        | अभिग्रह                 | 888             |
| भगवान् चुद्ध                           |                         | १४०             |
|                                        | पाँच महाविछोकन          | १५०             |
|                                        | स्वःत-दर्शन             | १५१             |
|                                        | जनम                     | £ # 9           |
|                                        | कालदेवल तापम            | १५५             |
|                                        | मविष्य-प्रक्त           | १५७             |
|                                        | एक चमस्कार              | १५०             |

.

|                                       | যিল্ <b>-সৰ্হা</b> দ  | १५६              |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                       | चार पूर्व लक्षण       | <b>१</b> ६०      |
|                                       | पुत्र-जन्म            | १६३              |
|                                       | गृह-त्याग             | १६४              |
|                                       | प्रवण्या-ग्रहण        | १६७              |
| ७, साधना (Penances)                   |                       | १६६-१७=          |
| कैवल्य-साधना                          |                       | १७०              |
| सम्बोधि-साधना                         |                       | १७३              |
| स्वप्न                                |                       | <b>१७</b> ६      |
|                                       | महाबीर के स्वप्न      | १७६              |
|                                       | बुद्ध के स्वप्न       | १७७              |
| न. परिषह और तितिक्षा (Hardships       | s and Forbearance)    | 3=9-309          |
|                                       | चण्डकौशिक-उद्बोधन     | 309              |
|                                       | चण्डनाग-विजय          | १८०              |
| देव-पारेषह                            |                       | <b>१</b> ८१      |
|                                       | म <b>ाम</b> देव       | १८१              |
|                                       | मार देव-पुत्र         | १८४              |
| अवलोकन                                |                       | १८८              |
| ् कैवल्व और बोधि (Omniscience         | e and Enlightenment)  | १६० <b>-१</b> ६३ |
| कंवरय                                 |                       | १६०              |
| बोधि                                  |                       | <b>१</b> ६ १     |
| अवलोकन                                |                       | १६२              |
| १०. भिश्चु-संघ और उसका विस्तार (      | Order of Monk and Its |                  |
| Expansion)                            |                       | १६४-२२४          |
| निर्म न्य दीक्षाराँ                   |                       | १६६              |
|                                       | ग्यारह गणवर           | १६६              |
|                                       | चन्दनबाला             | १६६              |
|                                       | मेधकुमार              | २०१              |
| ı                                     | नन्दीसेन              | २०२              |
|                                       | ऋषभदत्त-देवानन्दा     | २०४              |
|                                       | जमालि-प्रियदर्शना     | २०६              |
|                                       | <b>अयन्तो</b>         | २०६              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                       |                  |

|                                        | कार्यप                         | २०१          |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                        | स्कन्दक                        | २०६          |
|                                        | श्रमण केशीकुमार                | २ <b>१</b> २ |
|                                        | शालिभद्र और धन्ना              | २१७          |
|                                        | राजिं उदायन                    | २२१          |
|                                        | पन्द्रह सौ तीन तापस            | <b>२</b> २२  |
|                                        | राजा दशाणीमद्र                 | २२३          |
| ब्रौद्ध उपसम्पदार्                     |                                | २१४          |
|                                        | पंजवर्गीय भिक्षु               | २२४          |
|                                        | यश और अन्य चौवन कुमार          | २२७          |
|                                        | भद्रवर्गीय                     | २ <b>२६</b>  |
|                                        | एक हजार परिव्राजक              | २३०          |
|                                        | मारिपुत्र और मौद्गल्यायन       | २३२          |
|                                        | महाकात्यायन                    | २३४          |
|                                        | दस सहस्र नागरिक, नन्द और राहुल | २३६          |
|                                        | छ: शास्यकुमार और उपालि         | २४१          |
| ११ पारिपाञ्चिक भिक्षु-भिक्षुणियाँ (Dis | sciple Monks and Nuns)         | २५४-२६०      |
| •                                      | गौतम                           | २४४          |
|                                        | चन्द्रनवाला                    | <b>₽8€</b>   |
|                                        | सारिपुत्र                      | २ <b>४६</b>  |
|                                        | मोद्गल्यायन                    | २४७          |
|                                        | आनन्द                          | २४६          |
|                                        | उपालि                          | २५०          |
|                                        | महाकाइयप                       | <b>२४१</b>   |
|                                        | गौतमी                          | २४१          |
|                                        | भिक्षुओं में अग्रगण्य          | २५२          |
|                                        | भिक्षुणिओं में अन्नगण्य        | २५५          |
|                                        | काकन्दी के धन्य                | २५६          |
|                                        | मेघ <b>कुम</b> ार              | २५७          |
|                                        | शालिभद्र                       | २५=          |
|                                        | सन्दक                          | २५६          |
|                                        |                                |              |

| १२. प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ (( | Chief Lay-followers)         | <b>२६१</b> -२६५ |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                               | प्रमुख जैन उपासक             | <b>२६१</b>      |
|                               | प्रमुख बौद्ध उपासक-उपासिकाएँ | २६२             |
| गृह्वपति आनन्द                |                              | २६४             |
|                               | निर्मान्य प्रवचन में रुचि    | २६५             |
|                               | निर्दास्य धर्म का ग्रहण      | २६६             |
|                               | अभिग्रह                      | २६७             |
|                               | गृहमार से मुक्ति             | २६व             |
|                               | प्रतिमा-ग्रहण                | <b>२</b> ६ व    |
|                               | गौतम और अवधिकान              | २६६             |
| सुद्धसा                       |                              | २७०             |
|                               | पुत्र का अभाव                | 500             |
|                               | परीक्षा                      | २७१             |
|                               | अभाव की पूर्ति               | २७१             |
|                               | महाबीर द्वारा प्रशंसा        | २७ <b>२</b>     |
|                               | अम्बड़ द्वारा परीक्षा        | २७३             |
| गृहपति अनाथपिण्डिक            |                              | २७४             |
|                               | प्रथम सम्पर्क                | २७४             |
|                               | श्रावस्ती का निमन्त्रण       | २७ <b>४</b>     |
|                               | जेतवन निर्माण और दान         | २७६             |
|                               | मृत्यु-शस्या पर              | २७६             |
| विशाखा मृगार माता             |                              | २७=             |
|                               | दिव्य <b>ब</b> ल             | २७६             |
|                               | महापुण्य पुरुष का प्रेषण     | २५०             |
|                               | विशासा का चयन                | २८१             |
|                               | विशासा का विवाह              | <b>२</b> ८२     |
|                               | दस शिक्षाएँ                  | २६३             |
|                               | दहेज                         | २८३             |
|                               | श्वसुरालय में                | २६४             |
|                               | निग्नंन्थों से घृणा          | २८४             |
|                               | श्रेष्ठी का रोष              | २८४             |

|                                | कौटुम्बिकों के बीच शिक्षाओं का          | • •         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                | स्पन्टीकरण                              | २८६         |
|                                | मृगार निग्नंन्थ-संघ से बुद्ध-संघ की ओर  | २८८         |
|                                | मृगार-माता                              | २८६         |
|                                | पूर्वीराम-निर्माण                       | २८६         |
|                                | शास्ता का प्रस्थान                      | २६०         |
|                                | सखी का गलीचा                            | <b>२६१</b>  |
|                                | प्रासाद का उत्सव                        | <b>२</b> ६२ |
|                                | भिक्षुओं द्वारा नम्म ही स्नान           | <b>२६</b> २ |
|                                | आठ बर                                   | <b>२</b> ६३ |
|                                | वर से उपलब्धि                           | २६४         |
| १३. विरोधी शिष्य (Defiant I    | Disciples)                              | २६६-३०८     |
| देवदत्त                        |                                         | २६७         |
|                                | अजातशत्रु पर प्रभाव                     | २६७         |
|                                | देव द्वारा सूचना                        | २६६         |
|                                | मौद्गल्यायन द्वारा पुष्टि               | २६ =        |
|                                | प्रकाशनीय कर्म                          | 335         |
|                                | अजातशत्रु को पितृ-हत्या की प्रेरणा      | 300         |
|                                | बुद्ध-हत्या का षड्यन्त्र                | ३००         |
|                                | देवदत्त द्वारा प्रयत्न                  | ३०२         |
|                                | नालागिरि हाथी                           | ३०२         |
|                                | संघ-भेद की योजना                        | ३०३         |
|                                | पाँच सौ भिक्षुओ द्वारा शलाका-ग्रहण      | 80€         |
|                                | सारिपुत्र और मौद्गत्यायन द्वारा प्रयक्ष | 808         |
| जमाति<br>२५ अञ्चलको जन्म /ए-॥- | 17.                                     | ३०६         |
| १४. अनुयायी राजा (Follower     | · ·                                     | ३०६-३७२     |
| श्रेणिक-बिक्बिसाः              |                                         | 308         |
| <del>C-C</del>                 | प्रथम सम्पर्क<br>्                      | 305         |
| त्रिपिटक साहित्य               |                                         | ३१३         |
|                                | धर्म-चधुका लाभ                          | ११३         |
|                                | उपोसथ का आरम्भ                          | ₹१४         |
|                                |                                         |             |

|                   | सैनिकों को दीक्षा-निषेध           | ₹ <b>१</b> ४ |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|
|                   | पक्कुसाति-प्रतिबोध                | 386          |
|                   | मृत्यु के बाद                     | ₹१€          |
| आगम साहित्य में   |                                   | ₹१६          |
|                   | महावीर के सम्पर्क में             | 35€          |
|                   | राजकुमारों को दीक्षा              | ३१८          |
|                   | नरक-गमन और तीर्थङ्कर पद           | 398          |
|                   | राजर्षि प्रसन्तचन्द्र के विषय में | *20          |
| जेन या बौद्ध ?    |                                   | <b>३</b> २१  |
| नाम-चर्चा         |                                   | <b>1</b> 28  |
|                   | मिभिसार आदि                       | <b>₹</b> २४  |
|                   | विम्बिसार                         | <b>३</b> २५  |
|                   | श्रेणिक                           | ३२४          |
|                   | पिता का नाम                       | ३२६          |
|                   | रानियाँ                           | ३२७          |
|                   | राजपुत्र                          | ३२८          |
| अजातशत्रु कूणिक   |                                   | 378          |
|                   | महाबीर के आगमन का सन्देश          | ३३०          |
|                   | महाबीर का चम्पा-आगमन              | <b>₹</b> ₹   |
|                   | महाबीर का उपदेश                   | <b>₹</b> ३२  |
|                   | जेन या बौद्ध ?                    | ***          |
|                   | दोहद और जन्म                      | <b>३३</b> ६  |
|                   | श्रेणिक का पुत्र-प्रेम            | ३३७          |
|                   | पिता को कारावास                   | <b>३ इ</b> ६ |
|                   | अनुताप                            | <b>३१</b> 5  |
|                   | जीवन-प्रसंग: एक समीक्षा           | 36\$         |
|                   | मातृ-परिचय                        | 355          |
|                   | नाम-भेद                           | 346          |
| महाशिहाकंटक-युद्ध | और वज्जी-विजय                     | <b>\$</b> 82 |
| _                 | महाशिलाकंटक संग्राम               | ३४२          |
|                   | इन्द्र की सहायता                  | ३४४          |
|                   |                                   |              |

|                   |                                         | 4               |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                   | वैशाली प्राकार-भंग                      | ∌⊀X             |
|                   | बौद्ध-परम्परा—विजयों से शत्रुता         | <b>3</b> 8¢     |
|                   | विजयों में भेद                          | ₹४७             |
|                   | समीक्षा                                 | 385             |
|                   | रानियाँ और पुत्र                        | 388             |
|                   | भृत्यु                                  | <b>為父の</b>      |
|                   | पूर्वभव                                 | <b>\$</b> 1.8   |
| अभयकुमार          |                                         | <b>\$</b> 1.8   |
| •                 | जन्म                                    | <b>*</b> 42     |
|                   | प्रवृत्ति और व्यक्तित्व                 | <b>37.8</b>     |
|                   | बौद्ध प्रवाज्या                         | 848             |
|                   | जैन प्रवरण                              | ₹५७             |
|                   | उपसंहार                                 | 3 % \$          |
| उद्रायण           |                                         | 340             |
| चण्ड-प्रचोत       |                                         | 3               |
| •                 | युद्ध-प्रियना                           | <b>\$</b> \$\$  |
|                   | ँ<br>किस धर्म का अनुयागी ?              | <b>इ</b> हर     |
| उदयन              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | <b>इ</b> ६३     |
|                   | आगमों में                               | <b>\$</b> \$ \$ |
|                   | त्रिपिटकों में                          |                 |
|                   | ममीक्षा                                 | # <b>\$</b> X   |
| प्रसेन जिन्       |                                         | \$\$%           |
| Stration (        | बृद्ध का अनुगायी                        | ३६४             |
|                   | बुढ में अनुरक्ति के कारण                | <b>ફ</b> દ પૂ   |
|                   | बुद्ध में अनुराक्त के कारण<br>विदेडभ    | ₹ 5             |
|                   | जि <b>न आगमों</b> में                   | ३६⊏             |
| चे <i>टक</i>      | जन अ।गमा म                              | 338             |
| 4Ç <del>4</del> ; | परिवार                                  | 3400            |
|                   | वैशाली-गणतंत्र                          | 3'90            |
|                   | जित्रसञ्ज, सिंह और चेटक                 | \$ 0.5          |
|                   | जीवत-परिचय                              | ३७१             |
|                   | • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | <b>३</b> ७२     |

विषयानुक्रमांक

| मन्य राजा             | •                                  | ३७२                 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| १४. अविनिर्वाच ( Pari | nirvana Emancipation )             | <b>93</b> 5-506     |
| महावीर                |                                    | ₹ <b>७</b> ⊻        |
|                       | <b>मन्तिम वर्षां</b> वास           | <b>zo</b> g         |
|                       | अन्तिमः वैदाना व निर्वाण           | WUF                 |
|                       | अवन चर्चाएँ                        | 305                 |
|                       | शक द्वारा वायु-वृद्धि की प्रार्थना | 30\$                |
|                       | गौतमःको कैवल्य                     | ३५०                 |
|                       | नि <b>वीज</b> ्कल्याजक             | <b>३</b> ८ <b>१</b> |
|                       | दीपमा <del>कोत्स</del> च           | ₹ <b>~ १</b>        |
| <b>नुद्ध</b>          |                                    | <b>३</b> ८२         |
|                       | अन्तिम वर्षांवास                   | <b>३५</b> २         |
|                       | भानन्द की भूल                      | ३ <b>५२</b>         |
|                       | मार द्वारा तिवेदन                  | ३८२                 |
|                       | भूकस्प                             | ३८₹                 |
|                       | अस्तिम यात्रा                      | ३८३                 |
|                       | आलार-कालाम के जिष्य से भेंट        | ₹द४                 |
|                       | ककुत्या नदीपर                      | ३८६                 |
|                       | कुसिनारा में                       | ३८६                 |
|                       | आनन्द के प्रस्त                    | इन्ह                |
|                       | आनन्द का रुदन                      | <b>হ</b> < ও        |
|                       | कुसिनारा ही क्यों ?                | इद७                 |
|                       | अस्तिम भावेश                       | ३८८                 |
|                       | निर्वाण-गमन                        | ३८६                 |
|                       | महाकास्यप का आगमन                  | 3≂€                 |
|                       | धात-विभाजन                         | 980                 |

१६. बिहार और वर्णवास (Tours and Halts of Rainy Seasons) ३६२-४०१ १७. जिपिटकों में निगन्ड व निगन्ड मातपुस (Nigantha and Nigantha

> Nataputta (Mahavira in Tripitakas) ४०२-५०८ साम्प्रदायिक संकीर्णता ४०२

> > (Odium Theologicum)

|              |                                        | ( <b>म</b> पद्मातुकाना। य |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
|              | प्रसंगी की समग्रता                     | Yoğ                       |
|              | वर्गीकरण व भाषा                        | <b>XoX</b>                |
| चर्चा-प्रसंग |                                        | 808                       |
|              | १. सिंह सेनापति                        | 808                       |
|              | समीका                                  | 808                       |
|              | २. गृहपति उपालि                        | ४०८                       |
|              | समीक्षा                                | ४१६                       |
|              | ३. अभय राजकुमार                        | ४१७                       |
|              | समीक्षा                                | 3१४                       |
|              | ४. कर्म-चर्चा                          | 398                       |
|              | <b>म</b> मीक्षा                        | . <b>%</b> 5%             |
|              | <ol> <li>तिग्रं न्थों का तप</li> </ol> | %> <b>¼</b>               |
|              | समीक्षा                                | ४२६                       |
|              | ६. असिबन्धक पुत्र ग्रामणी              | ४२्६                      |
|              | समीक्षा                                | ४२६                       |
|              | ७. नालन्दा में दुर्भिक्ष               | ४२६                       |
|              | समीक्षा                                | <b>%</b> \$ o             |
|              | <. चित्र गृह्पति                       | , K ± 0                   |
|              | समीक्षा                                | ४३२                       |
|              | <ul><li>कौतूहलशाला मृत</li></ul>       | 835                       |
|              | समीक्षा                                | ४३३                       |
|              | १०. अभय लिच्छवी                        | ४३३                       |
|              | समीक्षा                                | ४३४                       |
|              | ११. लोक सान्त-अनन                      | ४३४                       |
|              | समीक्षा                                | ४३४                       |
|              | १२, वण्य जैन श्रावक                    | 889                       |
|              | समीक्षा                                | <b>አ</b> ጸº               |
|              | १३. सकुल उदायी                         | <b>ጸ</b> ጸ ኔ              |
|              | समीक्षा                                | AA5                       |
| घदना-प्रसंग  |                                        | 8 <b>8</b> 3              |
|              | १४, निर्वाण-संवाद १                    | ४ <b>४</b> २              |
|              | •                                      | ० व ५                     |

विषयानुक्रमांक

|               | १५. | निर्वाण-संबाद२                         | <b>አ</b> አቃ  |
|---------------|-----|----------------------------------------|--------------|
|               |     | निर्वाण-समी                            | ***          |
|               |     | निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण      | <b>አ</b> ጸጸ  |
|               |     | समीका                                  | 88%          |
|               | १५. | दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन                   | 888          |
|               |     | समीक्षा                                | <i>እ</i> አ   |
|               | ₹£. | <b>छ: बुद</b>                          | <i>እ</i> አ   |
|               | •   | समीक्षा                                | <b>የ</b> ሄ፡  |
|               | २०. | मृगार श्रेष्ठी                         | <b>የ</b> ሄኖ  |
|               |     | श्रेष्ठी का रोष                        | <b>አ</b> ጹ፪  |
|               |     | मृगार निर्मान्य-संघ से बुद्ध-संघ की ओर | ४४०          |
|               |     | समीक्षा                                | ४५०          |
|               | २१. | गरहदिन्न और सिरिगुत्त                  | ४५१          |
|               |     | समीक्षा                                | ४५१          |
| उल्लेख-प्रसंग |     |                                        | ४४२          |
|               | २२. | श्रामण्यफल                             | ४५२          |
|               |     | समीक्षा                                | 811          |
|               | २३. | बुद्धः धर्माचार्योः में कनिष्ठ         | ४५५          |
|               |     | समीक्षा                                | ४५६          |
|               | २४. | सभिय परिवाजक                           | ४५७          |
|               |     | समीक्षा                                | አ <b>ሂ</b> ፍ |
|               | २५. | मुभद्र परिवाजक                         | ४५६          |
|               |     | समीक्षा                                | ४६०          |
|               | २६. | राजगृह में सातों धर्म-नायक             | ४६०          |
|               |     | समीक्षा                                | ४६२          |
|               | २७. | निगण्ठ उनोसय                           | ४६२          |
|               |     | समीक्षा                                | ४६६          |
|               | २८. | छ: अभिजातियों में निग्नंन्य            | ४६=          |
|               |     | समीक्षा                                | ४६=          |
|               |     | अर्थ-भेद                               | ४७०          |
|               |     | छ: लेश्याएँ                            | ४७२          |

| बौद-अभिनातियाँ                  | ४७३                        |
|---------------------------------|----------------------------|
| २६. सच्यकः निमम्बपुत्र          | ४७४                        |
| समीका                           | YUX                        |
| ३०. अनास्वासिक बहावर्य-वास      | ४७६                        |
| सबीधा                           | 805                        |
| ३१. विभिन्त मतों के देव         | <b>8</b> 0=                |
| समीक्षा                         | ४७६                        |
| ३२. पिंगलको व्यः बाह्यण         | 3 <b>0</b> 8               |
| समीका                           | 84.0                       |
| ३३. अटिलयुत्त                   | 82.0                       |
| समीका                           | ¥5 <b>१</b>                |
| <b>६४.</b> घम्मिक उपासक         | ४८१                        |
| समीक्षा                         | 8= \$                      |
| <b>६</b> ५, महाबोधिकुमार        | <b>४</b> <i>≂</i> <b>१</b> |
| समीक्षा                         | ४६१                        |
| ३६. मयूर और काक                 | <b>33</b> 8                |
| समीक्षा                         | <b>\$3</b> 8               |
| ३७. मांसाहार- <del>वर्</del> वा | ¥8.                        |
| समीक्षा                         | 838                        |
| ३८. चार प्रकार के लोग           | ¥84                        |
| समीक्षा                         | ४६६                        |
| ३६. निर्मन्थों के पाँच दोष      | 860                        |
| समीक्षा                         | ४६७                        |
| ४०. वस्त्रधारी निग्रंन्थ        | ४६७                        |
| समीक्षा                         | ¥85                        |
| ४१. मौद्गल्यायन का वध           | ४१५                        |
| समीक्षा                         | 33 <b>Y</b>                |
| ४२. मिलिन्द प्रकृत              | 338                        |
| समीक्षा                         | ۲oo                        |
| ४३. छंका में निर्धान्य          | ५०१                        |
| समीक्षा                         | Xor                        |

|                                                                     | वैशाकी में महानादी                                                                                                                                                                          | Kent .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ) •••                                                               | समीक्षा                                                                                                                                                                                     | <b>५</b> •२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YX.                                                                 | नमी बुद्धस्तः, नमी वरहन्तानं                                                                                                                                                                | <b>x</b> '• <b>?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | समीका                                                                                                                                                                                       | FOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¥Ę.                                                                 | निप्रम्थों को दान                                                                                                                                                                           | ५∙३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | समीका                                                                                                                                                                                       | XoX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yo.                                                                 | , नालकं परित्राजक                                                                                                                                                                           | Xe¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | समीक्ता                                                                                                                                                                                     | १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¥¢.                                                                 | जिन-श्रादकों के साथ                                                                                                                                                                         | X•X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | समीक्षा                                                                                                                                                                                     | XoX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yt.                                                                 | . भद्रा कुण्डलकेशा                                                                                                                                                                          | Xox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | समीका                                                                                                                                                                                       | ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>%</b> •.                                                         | . ज्योतिर्षिद् निगष्ठ                                                                                                                                                                       | 20V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | समीक्षा                                                                                                                                                                                     | ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | बूलि-धूसरित निगण्ठ                                                                                                                                                                          | ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ्ट आकार राज्य और आकार संदित्ती                                      | (Code and Book of Di                                                                                                                                                                        | scipline \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १७ जामार प्रत्म जार जामार साहता                                     | ( code and book or br                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                                                   | ( Code and Dook of D)                                                                                                                                                                       | ₹ <b>\$</b> X-30 <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ि जामार अन्य जार जामार साहता<br>निशीथ                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                   | रचना-काल और रचयिता                                                                                                                                                                          | ₹ <b>\$</b> X-30 <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                                                   | रचना-काल और रचयिता<br>निक्षीय शब्द का अभिप्राय                                                                                                                                              | <b>55%-30%</b><br>30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                   | रचना-काल और रचयिता                                                                                                                                                                          | 30 <b>%</b><br>30 <b>%</b><br>30 <b>%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| निशोध<br>विनय पिटक                                                  | रचना-काल और रचयिता<br>निक्षीय शब्द का अभिप्राय                                                                                                                                              | 40E- <b>43</b><br>40E<br>40E<br>488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| निशीध                                                               | रचना-काल और रचयिता<br>निक्षीय शब्द का अभिप्राय                                                                                                                                              | <b>X0E-X88</b> X 0 E X 0 E X 2 8 X 2 8 X 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निशोध<br>विनय पिटक                                                  | रचना-काल और रचयिता<br>निक्षीय शब्द का अभिप्राय                                                                                                                                              | <b>X0E-X83</b> X0E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| निशोध<br>विनय पिटक<br>रेतिहासिक-हिट                                 | रचना-काल और रचयिता<br>निक्षीय शब्द का अभिप्राय                                                                                                                                              | X0E-X88<br>X0E<br>X0E<br>X88<br>X82<br>X82<br>X82<br>X84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निशीथ<br>विनय पिटक<br>रोतिहासिक-हिट<br>भाषा-विचार                   | रवना-काल और रचयिता<br>निशीय शब्द का अभिप्राय<br>मूळ और विस्तार<br>निशीय के अब्रह्मवर्ष-सम्बन्धी                                                                                             | X0E-X88<br>X0E<br>X0E<br>X88<br>X82<br>X82<br>X82<br>X84<br>X86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| निशीथ<br>विनय पिटक<br>ऐतिहासिक-दृष्टि<br>भाषा-विचार<br>विषय-समीक्षा | रवना-काल और रचयिता<br>निक्षीय शब्द का अभिप्राय<br>मूळ और विस्तार<br>निक्षीय के अब्रह्मवर्ष-सम्बन्धी<br>प्राथरिक्स-विधात                                                                     | X0E-X88<br>X0E<br>X0E<br>X88<br>X82<br>X82<br>X82<br>X84<br>X86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| निशीथ<br>विनय पिटक<br>ऐतिहासिक-दृष्टि<br>भाषा-विचार<br>विषय-समीक्षा | रवना-काल और रचयिता<br>निक्षीय शब्द का अभिप्राय<br>मूळ और विस्तार<br>निक्षीय के अब्रह्मवर्ष-सम्बन्धी<br>प्राथरियस-विधात -                                                                    | X0E-X83<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| निशीथ<br>विनय पिटक<br>ऐतिहासिक-दृष्टि<br>भाषा-विचार<br>विषय-समीक्षा | रवना-काल और रचयिता<br>निक्षीय शब्द का अभिप्राय<br>मूळ और विस्तार<br>निक्षीय के अब्रह्मवर्ष-सम्बन्धी<br>प्राथरिक्स-विधात                                                                     | X0E-X33<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E<br>X0E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| निशीथ<br>विनय पिटक<br>ऐतिहासिक-दृष्टि<br>भाषा-विचार<br>विषय-समीक्षा | रवना-काल और रचयिता<br>निक्षिय शब्द का अभिप्राय<br>मूल और विस्तार<br>निक्षिय के अब्रह्मवर्ष-सम्बन्धी<br>प्राथम्ब्लिस-विधान<br>प्राथम्ब्लिस-विधान<br>प्राथम्ब्लिस-विधान<br>प्राथम्ब्लिस-विधान | X0E-X33<br>X0E X 0 E<br>X 0 E<br>X 2 Q<br>X 2 |
| निशीथ<br>विनय पिटक<br>ऐतिहासिक-दृष्टि<br>भाषा-विचार<br>विषय-समीक्षा | रवना-काल और रचयिता<br>निविध शब्द का अभिप्राय<br>मूळ और विस्तार<br>निविध के अब्रह्मवर्ष-सम्बन्धी<br>प्राथरियस-विधान<br>प्राथरियस-विधान<br>प्राथरियस-विधान                                    | X0E-X33<br>X0E X 0 E<br>X 0 E<br>X 2 2 2 X 2 2 X 2 2 X 2 2 X 2 2 X 2 2 X 2 2 X 2 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### परिशिष्ट—१ (Appendix-1)

४३७-६१३

त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुर्य: सूळ पार्क (Pali Texts of the Tripitakas referring to Nigantha and Nigantha Nataputta )

| ₹.          | सिंह सेनापति                      | ५ 🍍 ७          |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| ٦,          | गृहपति उपालि                      | ५४१            |
| ₹.          | अभय राजकुमार                      | <b>४</b> ५१    |
| ٧.          | कर्म-चर्ची                        | ሂሂሂ            |
| ¥.          | निग्रंन्थों का तप                 | ४६१            |
| €.          | असिबन्धक पुत्र ग्रामणी            | ४६४            |
| ૭.          | नालन्दा में दुर्भिक्ष             | प्र <b>६</b> ६ |
| ۶.          | चित्रगृह्पति                      | ४६=            |
| ξ.          | <b>कु</b> तूहलशाला                | ५६६            |
| १०,         | अभयल <del>िच</del> ्छवी           | ४७०            |
| ११.         | लोक सान्त-अनन्त                   | ५७२            |
| १२.         | वप-जैन श्रावक                     | ४७२            |
| <b>१</b> ३. | सकुल उदायी                        | યુહ્ય          |
| १४.         | निर्वाण-संवाद (१)                 | प्रकर          |
| <b>१</b> ५. | निर्वाण-संवाद (२)                 | ४७७            |
| ₹€.         | निर्वाण-चर्चा                     | <b>५</b> ५६    |
| १७.         | निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण | ४८०            |
| <b>₹</b> 5. | दिव्यशक्तिः प्रदर्शन              | <i>7,5 c</i>   |
| <b>२</b> २. | श्रामण्य फल                       | ५६२            |
| २३.         | बुद्ध धर्माचार्यों में कनिष्ठ     | ሂፍ።            |
| २४.         | सभिय परिव्राजक                    | ४८६            |
| २५.         | सुभद्र परिवाजक                    | ४६२            |
| २६.         | राजगृह में सातों धर्मनायक         | <b>48</b> 8    |
| २७.         | निगण्ट उपोसय                      | ય્રદ           |
| ₹5,         | छः अभिजातियों में निग्नंन्ध       | ४६७            |
| ₹€.         | स <del>ञ्चक</del> निगण्डयुत्र     | <b>4</b> &=    |
| ₹0.         | अनाश्वासिक ब्रह्मचर्यवास          | 332            |

| ६०२                                              |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|
| Ę <b>o 🍹</b>                                     |  |  |
| ६०४                                              |  |  |
| ६०५                                              |  |  |
| ६०४                                              |  |  |
| ६१०                                              |  |  |
| ६१०                                              |  |  |
| <b>4</b> 88                                      |  |  |
| ६ <b>१</b> २                                     |  |  |
| ६१२                                              |  |  |
| ६१५                                              |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
| ६४६                                              |  |  |
| ,                                                |  |  |
|                                                  |  |  |
| ६७१                                              |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |
| ६१३                                              |  |  |
| शब्दानुकम—५ (Index) ६६३<br>गृद्धि तथा आपूरक पत्र |  |  |
| लेखक की अन्य कृतियाँ।                            |  |  |
|                                                  |  |  |

# स्रागम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन

खण्ड-१

इतिहास और परम्परा

# महावीर और बुद्ध

#### एक या हो ?

भगवान महावीर और गौतम बुद्ध एक ही काल और एक ही देश में उत्पन्न हुए थे। दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने ही युवावस्था में गृह-त्याग किया था, दोनों के एक-एक पत्नी और एक-एक सन्तान थी। जैन और बौद्ध-ग्रन्थों के अनुमार सुदीर्घ साधना के पश्चात् दोनों को ही बोधिलाम हुआ और उसके अनुमार दोनों का ही पथ-विस्तार हुआ। दोनों के ही अनुयायी श्रमण, मिश्च और श्रावक कहलाये। दोनों के ही परिनिर्वाण पर महाकी, लिच्छुवी उपासक राजा विद्यमान थे। अस्तु, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन की ये असाधारण समानताएँ हैं, जो महमा किमी एक विचारक को सोचने के लिए प्रेरित करती हैं—क्या महावीर और बुद्ध, इन दो नामों से पहचाने जाने वाला कोई एक ही तो महापुरुष नहीं है ? यही तो कारण है कि, कई पश्चिमी विद्वान मानने लगे कि बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति हैं; क्योंकि जैन और बौद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकविष समानता है।

इतिहास के क्षेत्र में कुछ दिनों तक कुहासा-सा छाया रहा। किन्तु अनेकानेक प्रमाणों से अब यह सिद्ध हो खुका है कि महाबीर और बुद्ध—इन दो नामों से पहचाने जाने वाले दो पुरुष हो हैं। फिर भी उक्त समानताएं इतनी ज्वलन्त हैं कि इनकी ओर दिष्टिपात करने वाले विद्वान, महाबीर और बुद्ध एक ही थे, यह तथ्य समय समय पर दुहराते ही जाते हैं। मन् १९६२ में लंका के प्रमुख बिद्धान डॉ० जयसूर्य राजगृह-यात्रा पर आये थे। वहाँ उन्होंने महाबीर और बुद्ध के जीवन की उक्त समानताओं का ब्यौरा देते हुए पत्र-प्रतिनिषयों को बताया—''मेरे विचार में भगवान महाबीर और गौतम बुद्ध कदाचित् ही दो पृथक् व्यक्ति रहे हैं। सम्भव है, इतिहासकार इस सम्बन्ध में निश्चित खोज करने में असमर्थ ही रहे हो।"

समय समय पर कुछ लोग इस तथ्य को मले ही दुहराते रहें, इतिहास बहुत स्पष्ट हो चुका है। यह कोई नई खोज न कहलाकर अब बाते थुग की रट मात्र रह गई है। जब मैंने

१. दिसम्बर-परम्परा भगवान महाबीर को कुमाराबस्था में ही प्रविजत मानती है।

२. हिन्दुस्तान, नई विह्नी, ३१ मार्च, '६२।

जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अनुशीलन आरम्भ किया, सहसा मुक्ते भी लगा, महावीर और बुद्ध एक ही अ्यक्ति हो सकते हैं, पर ज्यों-ज्यों विषय की गहराई में पहुंचा, उक्त धारणा स्वतः विलीन हो गई।

### बुद्ध की साधना पर निर्मन्थ-प्रभाव

भगवान् महावीर गीतम बुद्ध से ज्येष्ठ थे। भगवान् बुद्ध ने जब अपना धर्म-प्रचार शारम्भ किया था, तब भगवान् महावीर प्रचार की दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे। भगवान् बुद्ध के एक जीवन-प्रमंग से यह भी पता चलता है कि वे अपनी साधनावस्था में पार्श्व-परम्परा या महावीर-परम्परा से किसी हैं रूप में संबद्ध अवश्य रहे हैं। अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से वे कहते हैं—"सारिपुत्र! बोधि-प्राप्ति से पूर्व में दाढ़ी, मूं कों का लुंचन करता था। में खड़ा रह कर तपस्या करता था। जकड़ बैठकर तपस्या करता था। में नंगा रहता था। लौकिक आचारों का पालन नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था। "" बैठे हुए स्थान पर आकर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किये हुए अन्न को और निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता था। गर्मिणी व स्तनपान कराने वाली स्त्री से भिक्षा नहीं लेता था। "" यह समस्त आचार जैन साधुओं का है। कुछ स्थिवर-किएक साधुओं का और कुछ जिन-किएक साधुओं का। इससे प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध पार्श्वनाथ परम्परा के किसी श्रमण-संघ में दीक्षित हुए और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सद्द्यान प्राप्त किया।

जैन शास्त्रों व प्राचीन प्रन्थों में भगवान बुद्ध की जीवन-गाथा विशेषतः उपलब्ध नहीं होती है। दिगम्बर-परम्परा के देवसेनाचार्य (म वों शती) कृत 'दर्शनसार' में गौतम बुद्ध द्वारा प्रारम्भ में जैन दीक्षा ग्रहण करने का आशय मिलता है। उसमें बताया गया है—''जैन अमण पिहिताश्रव ने सरयू नदी के तट पर पलाश नामक ग्राम में श्री पार्श्वनाथ के संघ में उन्हें दोक्षा दी और उनका नाम सुनि बुद्धकीति रखा। कुछ समय पश्चात् वे मत्स्य मांस खाने लगे और रक्त वस्त्र पहन कर अपने नवीन धर्म का उपदेश करने लगे।'' यह उल्लेख अपने

१. मजिम्मम निकाय, महासिंहनाद सुत्त, १।१।२; धर्मानन्द कोसम्बी, भगवान् बुद्ध, पृ० ६८-६६ ।

२. सिरिपासणाहितत्थे सरयूतीरे पलासणयरत्थो । पिहियासवस्स सिस्सो महामुदो बङ्कित्तिमुणी ॥ तिमिपूरणासणेहिं अहिगयपवज्जाओ परिक्ष्मट्टो । रत्तंबरं धरिता पवट्टिय तेण एयतं॥ मंसस्स णित्थं जीवो जहा फले दिहय-युद्ध-सक्करए । तम्हा तं बंछित्ता तं मक्खेतो च पाविद्रो ॥

<sup>-</sup> देवसेनावार्य, दर्शनसार: पं० नाथूराम प्रेमी द्वारा सम्पादित, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२०, श्लोक ६-८

आप में कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व नहीं रखता, फिर भी तथाप्रकार के समुक्लेखों के साथ अपना एक स्थान अवश्य बना लेता है।

पं असलालजी ने 'बार तीर्यक्रर' में व बौद्ध विद्वान श्री धर्मानन्द कोशाम्बी ने 'पार्स्वनाथ का बातुर्याम धर्म' में यही धारणा व्यक्त की है कि भगवान बृद्ध ने पार्श्वनाथ की परम्परा को अवश्य स्वीकार किया था, भले ही ऐसा धोड़े समय के लिए हुआ हो। वहीं उन्होंने केशलुंचन आदि की साधनाएं की और 'चातुर्याम' का मर्म पाया।

सुप्रमिद्ध इतिहासकार डॉ॰ राधाकुमुद मुकर्जी कहते हैं—"वास्तविक बात यह ज्ञात होती है कि बृद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनों माधनाओं का अभ्यास किया, आलार और उद्रक के निर्देशानुसार बाह्मण मार्ग का और तब जैन मार्ग का और बाद में अपने स्वतंत्र साधना-मार्ग का विकास किया।" उन्होंने यह भी माना है—" निर्माण जनपद के सैनिक-सन्निवेश उक्ष्वेला नामक स्थान में गये और वहां नदी और ग्राम के ममीप, जहां भिक्षा की सुविधा थी, रह कर उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयदन करने लगे। इस प्रयत्न का रूप उत्तरीत्तर कठोर होता हुआ तप था, जिसका जैन-धर्म में उपदेश है, जिसके करने से उनका शरीर अस्थ-पंजर और त्वचामात्र रह गया। उन्होंने श्वास-प्रश्वाम और भोजन दोनों का नियमन किया एवं केवल मूग, कुलथी, मटर और हरेणुका का अपने अञ्जलियुट की मात्रा-भर स्वल्प युष लेकर निर्वाह करने लगे।"

श्रीमती राइस डेविड्म का कहना है—"बुद्ध ने अपनी खोज का आरम्भ पांच परि-वाजकों के माथ किया, जो पंचवर्गीय भिक्षु कहलाते थे। उनके नाम थे—आशाकीण्डिन्य, अरवजित, याप्प, महानाम और भद्रिक। उन्होंने नैतिक और मानसिक जीवन में बुद्ध की बहुत प्रचार से महायता की। उन्होंने तप करना आरम्भ किया, जिमका वैशाली के जैनों में बहुत प्रचार था। वे समकालीन सिद्धान्तों की भी चर्चा करते रहते थे। उन्होंने निर्यन्थों से प्रकृति और कर्म के विषय में, आलार और उद्रक से ध्यान के विषय में एवं सांख्य से संसार विषयक ब्राह्मणेतर विचारों की पद्धति को लिया, जिसकी मथुरा या तक्षशिला में आचार्य कपिल ने सर्वप्रथम शिक्षा दी थी। और भी बहुत-सी बातों का वे पारस्परिक विचार करते थे। इस सामग्री में से गढ़ कर गौतम ने अपना नया मार्ग निकाला।"3

१- डा॰ राषाकुमुद मुकर्जी, हिन्दू सम्यता : डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित, राजकमल मकाशन, दिल्ली, १६५५, पु० २३६

२. बही, पृ० २३६-४०

<sup>3.</sup> Mrs. Rhys Davids, Sakya, p. 123

भीमती राइस डैविड्स ने गौतम बुद्ध द्वारा जैन तप-विधि का अभ्यास किये जाने की अन्यत्र भी चर्चाएं की हैं— "बुद्ध पहले गुरू की खांज में वैशाली पहुं से, वहां आलार और उद्रक से उनकी भेंट हुई, फिर बाद में उन्होंने जैनधर्म की तप-विधि का अभ्यास किया।"

\*

2. Mrs. Rhys Davids, Gautama the Man, pp. 22-25

# समसामयिक धर्म-नायक

भगवान महाबीर और गीतम बुद्ध के युग में श्रमणों व ब्राह्मणों का संघर्ष बहुत ज्वलन्त हां चुका था। श्रमण-सम्प्रदाय भी अनेक हो चुके थे। व ब्राह्मण परम्परा से लोहा ले रहे थे, तो एक और पारम्परिक वाद विवाद में भी लगे थे, ऐसा आगमों व पिटकों से विदित होता है।

#### त्रिपिटकों में

त्रिपटकों में सात जिनों को चर्चा कई स्थानों पर मिलती है। व सात जिन थे—पूर्ण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रकुध कात्यायन, संजय वेलिष्टिपुत्र, निर्धान्य ज्ञातपुत्र और गीतम बुद्ध। वीच निकाय के 'सामक्त्रफल सुत्त' में सातों धर्मनायकों की मान्यता का विवरण मिलता है। धर्मानन्द कांसम्बी ने उन मान्यताओं का सार निम्न रूप में उपस्थित किया है:

## १. पूर्ग काञ्चय : अक्रियवादी

पूर्ण काश्यप अकियवाद के समर्थक थे। वे कहते थे—"अगर कोई कुछ करे या कराये, काटे या कटाये, कच्ट दे या दिलाये, शोक करे या कराये, किसी को कुछ दुःख हा या कोई दे, डर लगे या डराये, प्राणियों को मार डाले, चोरी करे, घर में संघ लगाये, डाका डाले, एक ही मकान पर धावा बोल दे, बटमारी करे, परदारागमन करे या असल्य बोले, तो भी उसे पाप नहीं लगता। तीहण घार वाले चक्र से यदि कोई इस संसार के पशुओं के मांस का बड़ा ढेर लगा दे, तो भी उसमें बिलकुल पाप नहीं है। उसमें कोई दोष नहीं है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे घर जाकर यदि कोई मार-पीट करे, काटे या कटवाये, कच्ट दे या दिलाये तो भी उसमें बिलकुल पाप नहीं है। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक दान करे या करवाये, यश्च करे या करवाये, तो भी उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता। दान, धर्म संयम और सत्य-भाषण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती।"

१. महाबाम् बुद्धः, पृ० १८१-१८३।

#### 3. मक्सिक गोशाक: नियतिवादी

मक्खिल गोशाल संमार-शुद्धिवादी या नियितवादी थे। वे कहते थे— "प्राणी की अपिवत्रता के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। हेतु के बिना, कारण के बिना प्राणी अपिवत्र होते हैं। प्राणी की शुद्धि के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। हेतु के बिना, कारण के बिना प्राणी शुद्ध होते हैं। अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं होता। दूसरे के मामर्थ्य से कुछ नहीं होता। पुरुष के सामर्थ्य से कुछ नहीं होता। किसी में बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुष-शक्ति नहीं है, पुरुष-पराक्रम नहीं है। सर्वसत्व, मर्वप्राणी, सर्वभूत, मर्वजीव तो अवश, दुर्वल एवं निवीर्य हैं। वे नियति (भाग्य), संगति एवं स्वभाव के कारण परिणत होते हैं और छः में से किसी एक जाति (वर्ग) में रह कर सुख-दुःख का उपमांग करते हैं।"

#### ३. अजित केशकम्बल: उच्छेदवादी

अजित केशक श्वल उच्छेदवादी थे। वं कहते थे—"टान, यज्ञ और होम में कुछ तथ्य नहीं है। अच्छे या बुं कमों का फल और परिणाम नहीं होता। इहलांक, परलांक, माता-पिता अथवा औपपातिक (देवता या नरकवासी) प्राणी नहीं हैं। इहलांक और परलांक का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को देने वाले टाशंनिक और वीर्य मार्ग पर चलने वाले अमण ब्राह्मण इस संसार में नहीं हैं। मनुष्य चार भूतों का बना हुआ है। जब वह मरता है तब उसके अन्दर की पृथ्वी-धात पृथ्वी में, आपो-धान जल में, तेजी-धान तज्ञ में और वायु-धान वायु में जा मिलती है तथा इन्द्रियां आकाश में नली जाती है। मत व्यक्ति को अर्थी पर रख कर चार पुरुष श्मशान में ले जाते हैं। उसके गुण-अवगुणों की चर्चा होती है। उसकी अस्थियां श्वत हो जाती हैं। उसे दी जाने वाली आहुतियां भरम रूप बन जाती हैं। दान का झगड़ा मुर्ख लोगों ने खड़ा कर दिया है। जो कोई आस्तिकवाद बताते हैं, उनकी वह बात बिलकुल फूठी और वृथा बकवाम होती है। शरीर के भेद के पश्चात् बिद्दानों और मृखों का उच्छेद होता है, वे नष्ट होते हैं। मृत्यु के अनन्तर उनका कुछ भी शेष नहीं रहता।"

# 8. प्रकुध कात्यायन: अन्योन्यवादी

शक्रुध कात्यायन अन्योन्यवादी थे। व कहते थे—"सात पदार्थ किमी के किये, करवाये, बनाये या बनवाये हुए नहीं हैं, वे तो वन्ध्य, क्टम्थ और नगर-द्वार के स्तम्भ की तरह अचल हैं। वे न हिलते हैं, न बदलते हैं। एक-दूसरे को वे नहीं सताते, एक-दूसरे का सुख-दुःख उत्पन्न करने में वे असमर्थ हैं। वे हैं—पृथ्वी, अप, तेज, वायु, सुख, दुःख एवं जीव। इन्हें मारने वाला, मरवाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, जानने वाला अथवा इनका वर्णन करने वाला कोई भी नहीं है। जो कोई तीहण शस्त्र से किसी का सिर काढ डालता है, बह उसका प्राण'नहीं लेता। इतना ही समझना चाहिए कि सात पदार्थों के बीच के अवकाश में शस्त्र घुस गया है।"

#### ५. संजय वेलडिपुत्र : विश्वेपवादी

संजय वेलडिपुत्र विक्षेपवादी थे। वे कहते थे—"यदि कोई मुभी पूछे कि क्या परलोक है और अगर मुभी ऐसा लगे कि परलोक है, तो मैं कहूंगा—हां। परन्तु मुभी वैसा नहीं लगता। मुभी ऐसा भी नहीं लगता कि परलोक नहीं है। औपपातिक प्राणी है या नहीं, अच्छे- बुरे कर्म का फल होता है या नहीं, तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं, इनमें से किसी भी बात के विषय में मेरी कोई निश्चित धारणा नहीं है।"

## ६. निर्मन्थ ज्ञातपुत्र : चातुर्याम संवरवादी

"निर्यन्य ज्ञातपुत्र ( महावीर ) चातुर्याम संवरवादी थे । उनके चार संवर थे :

- निर्मन्थ जल के व्यवहार का वारण करता है, जिससे जल के जीव न मर जायें।
- २. निर्पान्थ सभी पापों का बारण करता है।
- ३. निर्य नथ सभी पापों के बारण करने से धुतपाप हो जाता है।
- ४. निर्मान्थ सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है।

इस प्रकार निर्फ्रन्थ चार संवरों से संवृत रहता है, इमीलिए वह निर्फ्रन्थ, गतात्मा (अनिच्छुक), यतात्मा (संयमी) और स्थितात्मा कहलाता है।''

कुः धर्मनायकों की उक्त मान्यताएं बौद्ध शास्त्रकारों ने निराकरण-बुद्धि से यहां प्रस्तुत की हैं, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि उक्त धर्मनायकों की मान्यताओं का यह कोई सर्वाशतः प्रामाणिक और पर्याप्त ब्यौरा है। निर्धान्थ ज्ञातपुत्र की उक्त मान्यता के पठन मात्र से ही स्पष्ट होता है कि बौद्ध शास्त्रकारों ने यहां पर्याप्त तटस्थता और पूर्ण जानकारी से काम नहीं लिया है। इसी प्रकार अन्य धर्म-नायकों के सम्बन्ध में भी यही मोचा जा सकता है। किन्तु कुल मिलाकर यह मान लेने में भी कोई हानि नहीं लगती कि स्थूल रूप में विभिन्न धर्म-नायकों की विभिन्न मान्यताओं का एक अस्पष्ट और अपूर्ण-मा प्रतिविभ्व इनमें अवश्य आया है। जो मान्यताएं आज लुप्त हो चुकी हैं, उनकी जानकारी के लिए ये प्रकरण अवश्य उपयोगी हो जाते हैं।

'सामक्रमफल मुत्त' के इस सारे प्रकरण का अभिप्राय भी अन्य सारे धर्म-नायकों की न्यूनता बतलाकर गौतम बुद्ध की श्रेष्ठता बतलाना है। वह भी इस सन्दर्भ में कि अजातशत्रु (कोणिक) गौतम बुद्ध के पास आता है और श्रामण्य का प्रत्यक्ष फल पृक्कता है। गौतम बुद्ध द्वारा यह पृद्धे जाने पर, "राजन ! यह श्रामण्यफल क्या आपने और तीर्थिकों से भी पृक्षा

१. दीध-निकास (हिन्दी अनुवाद ), पू० २१ का सार।

है !" अजातरात्रु ने कहा—"मैं झहों धर्म-नायकों को यह प्रश्न पृष्ठ चुका हूँ। उन्होंने अपने-अपने मत शतलाये, पर प्रश्न का यथोचित उत्तर नहीं दिया। अन्ते ! जैसा कि पृष्ठे आम, उत्तर दे कटहल, पृष्ठे कटहल, उत्तर दे आम। अतः सुभी उनके उत्तर से कोई सन्तीष नहीं मिला।"

भगवान् बृद्ध ने अपनी ओर से प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल बताते हुए कहा—"राजन् ! आपके अभिप्राय के अनुसार चलने वाला, सेवाभावी, मधुरभाषी और प्रत्येक कार्य में तत्यर आपका एक कर्मकर सोचता है, पुण्य की गित और पुण्य का फल बड़ा अद्भुत और आश्चर्यकारी है। ये मगधराज अजातरात्र भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य ही हूँ। ये पांच प्रकार के कामगुणों का भोग करते हुए देवता की तरह विचरते हैं और मैं इनका दास हूँ, अतः इनकी सेवा करता हूँ। मुक्ते पुण्य-कार्य करना चाहिए। सिर और दाढ़ी मुंड़वा कर, काषाय वस्त्र पहन, घर से बेधर हो प्रवजित हो जाना चाहिए। सिर और उसने वैसा हो किया। शरीर, वचन और मन से संवृत्त होकर वह विहार करने लगा। मात्र भोजन और वस्त्रों में ही सन्तृष्ट रह कर एकान्त में लीन रहने लगा। राजन्! कोई नागरिक आकर आपको इस घटना से स्चित करे तो क्या आप चाहेंगे कि वह पृष्ठप उस माधना से लीट आये और पुनः कर्मकर होकर ही रहे ?"

"नहीं मन्ते ! ऐसा नहीं हीगा । हम तो उसका अभिवादन करेंगे, प्रत्युत्थान करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको आसन देंगे और चीवर, पिण्डपात, शयन आसन, औषधि व पथ्य आदि के लिए उसे निमंत्रण देंगे । उसकी सभी तरह से देख भाल करेंगे।"

"राजन् ! यदि यह ऐमा ही है तो क्या यह सांहष्टिक (प्रत्यक्ष) श्रामण्य फल नहीं है है"

"अवश्य, भन्ते ! यह सांद्रिष्टिक श्रामण्य-फल ही है।"

#### आगमों में

सूत्रहतांग आगम में भी 'सामञ्चलक युल' की तरह सममामियक अनेक मतवादों का वर्णन मिलता है। वहाँ "कुछ एक ऐसा मानते हैं" की शैली से ही मुख्यतः लिखा गया है। मतीं व मत-प्रवर्तकों के उल्लेख वहां नहीं हैं। इसी आगम के प्रथम श्रुतस्कन्य, अ०१, उद्देशक १, गाथा १३ में पूर्ण काश्यप के अकियवाद की, गाथा १५-१६ में प्रकृष कात्यायन

१. कुठवं च कारयं चेव, सब्वं कुटवंन विण्जई। एवं अकारओं अप्पा, एवं ते उ पगब्भिका॥

के अन्योग्यकाद की, गांधा ११-१२ में अजितकेश कम्बल के उच्छेदबाद की स्पष्ट मलक मिलती है। इस आगम में वर्णित अज्ञानवाद में संजय बेलडिएन के विशेपवाद की मलक मिलती है। बौद्ध और आजीविकों के तो वहाँ स्पष्ट अमिमत मिलते ही हैं। टीकाकार श्री शीलांकाचार्य ने इन मतों की पहचान बौद्ध, बाईस्पत्य, चार्बाक, वेदान्त, सांस्य, अङ्ख्याद, आजीवक, त्रेराशिक, शैव आदि मतों के रूप में की है।

जैन शास्त्रकारीं ने तत्कालीन विभिन्न मतों को कियावाद, अकियावाद, अज्ञानवाद और वैनयिकवाद के विभागों में बाँटा है। आई क मुनि

युवहसाय का अद्देश्याम (आद्रकीयास्य) अध्ययन भी सामन्त्रकल सुल की तरह उस समय के विभिन्न मतवादों का सुन्दर मंकेत देता है। आई ककुमार आई कपुर के राज-कुमार थे । उनके पिता ने एक बार अपने मित्र राजा श्रेणिक के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे। उम समय आई ककुमार ने भी अभयकुमार के लिए उपहार भेजे। राजगृह से भी उनके बदले में उपहार आये। आई ककुमार के लिए अभयकुमार की ओर से धर्मोपकरण के रूप में उप-हार आया। उसे पाकर आई ककुमार प्रतिबृद्ध हुए। जाति स्मरण शान के आधार से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और वहाँ से भगवान महाबीर की ओर विहार किया। मार्ग में एक-एक कर विभिन्न मतों के अनुयायी मिले। उन्होंने आई ककुमार से धर्म-चर्चाएँ कीं। आई क-कुमार मुनि ने भगवान महाबीर के मत का समर्थन करते हुए सभी मतवादों का खण्डन किया। वह सरस चर्चा-प्रसंग इस प्रकार है:

गोशालक आर्द्रक ! में तुम्हें महावीर के विगत जीवन की कथा सुनाता हूँ। वह पहले एकान्त विहारी अमण था। अब वह मिश्च-संघ के साथ धर्मोपदेश करने चला है। इस प्रकार उस अस्थिरात्मा ने अपनी आजीविका चलाने का दोंग रचा है। उसके वर्तमान के आचरण में और विगत के आचरण में स्पष्ट विरोध है।

१. सन्ति पंच महन्यूया, इहयेगेसि आहिया। आयछट्टो पुणो आहु, आया लोगे य सासए॥ बुहुओ ण विणस्संति, नो य उप्पज्जए असे। सम्बेऽवि सन्बहा भावा, नियत्ती भाव मागया॥

२. पत्ते अं कसिणे आया, जे बाला जे अं पंडिया। संति पिच्या न ते संति, नित्य सत्तोववादया॥ मृत्यि पृण्णे व पाये वा, नित्य लोए इतो वरे। सरीरस्स विणासेणं, विणासो होइ देहिणो।।

३. डा॰ ज्योतिमसाद जैन ने आर्द्रककुमार को ईरान के ऐतिहासिक सम्राट कुरूव (ई॰ पू॰ ५५६-५३०) का पुत्र माना है। (भारतीय इतिहास: एक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६१, पृ॰ ६७-६६)

आर्द्रक सुनि—भगवान महाबीर का एकान्त-भाव अतीत, वर्तमान और मिबिन्य—इन सीनी काली में स्थिर रहने वाला है। राग-द्रोध से रहित वे सहस्रों के बीच में रह कर मी एकान्त-साबना कर रहे हैं। जितेन्द्रिय साधु बाणी के गुण-दोषों की समस्ता हुआ उपदेश दे, इसमें किंचित् भी दोष नहीं है। जो महाबत, अणुवत, आश्रव, संवर आदि श्रमण-धर्मी को जान कर, विरक्ति को अपना कर, कर्म-बन्धन से दूर रहता है, उसे में श्रमण मनिता हैं।

गोशालक हमारे सिद्धान्त के अनुसार कच्चा पानी पीने में, बीजादि धान्य के खाने में, उदिष्ट आहार के ग्रहण में तथा स्त्री-संभोग में एकान्त विहारी तपस्वी को कोई पाप नहीं सगता।

आर्द्रक सुनि यदि ऐसा है, तो सभी गृहस्थी अमण ही है, क्योंकि वे ये सभी कार्य करते हैं। कच्चा पानी पीने वाले, बीज भ्रान्य आदि खाने वाले मिश्च तो केवल पेट भराई के लिए ही भिश्च बने हैं। संसार का त्याग करके भी ये मीक्ष की पा सकेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता।

गोशालक ऐसा कह कर तो उम सभी मतों का तिरस्कार कर रहे हो।

आर्द्रेक सुनि—दूसरे मत बाले अपने मत का बखान करते हैं और दूमरों की निन्दा। वे कहते हैं—तत्त्व हमें ही मिला है, दूसरों को नहीं। मैं तो मिथ्या मान्यताओं का तिरस्कार करता हूँ, किसी व्यक्ति-बिरोष का नहीं। जो संयमी किसी स्थावर प्राणी को कप्ट देना नहीं चाहते, वे किसी का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं ?

गोशालक तुम्हारा श्रमण ज्यान-शालाओं में, धर्मशालाओं में इसलिए, नहीं उहरता कि वहाँ अनेक तार्किक पण्डित, अनेक विश्व मिश्च उहरते हैं। उसे डर है कि वे मुक्ते कुछ पृष्ठ बैठें और मैं उनका उत्तर न दे सकूँ।

आर्द्रक सुनि—भगवान महाबीर विना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करते तथा वे बालक की तरह बिना विचारे भी कोई काम नहीं करते। वे राज-भय से भी धर्मोपदेश नहीं करते; फिर दूसरे भय की तो बात ही क्या ? वे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और नहीं भी देते। वे अपनी सिद्धि के लिए तथा आर्य लोगों के उद्धार के लिये उपदेश करते हैं। वे सर्वश्च सुनने वालों के पास जाकर अथवा न जाकर धर्म का उपदेश करते हैं, किन्द्र अनार्य लोग दर्शन से भ्रष्ट होते हैं; इसलिए भगवान उनके पास नहीं जाते।

गोशालक जैसे लामार्थी विषक् क्रय-विकय की वस्तु को लेकर महाजनों से सम्पर्क करता है ; मेरी दृष्टि से तुम्ह।रा महावीर भी लामार्थी विषक् है।

आर्द्रक मुनि महावीर नवीन कर्म नहीं करते । पुराने कर्मों का नाश करते हैं। वे मोझ का उदय चाहते हैं, इस अर्थ में वे लाभार्थी हैं; यह मैं मानता हूँ। विक् तो हिसा,

असरय असहा आदि अनेक पाप-कर्म करने वाले हैं और उनका लाभ भी चार गति में भूमण रूप है। भगवान महाबीर जो लाम अर्जित कर रहे हैं, उसकी आदि है, पर अन्त नहीं है। वे पूर्ण अहिसक, परोपकारक और धर्म-स्थित हैं। उनकी दुलना दुम आत्म-अहित करने वाले विषक् के साथ कर रहे ही, यह तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है। बोद्ध भिक्ष

बौद्ध भिक्क-कोई पुरुष खली के पिण्ड की भी पुरुष मान कर पकाये अथवा तुम्बे को बालक मान कर पकाये तो वह हमारे मत के अनुसार पुरुष और बालक के दध का ही पाप करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्रकृष व बालक की खली व दुम्बा समभ्त कर भेदित करता है व पकाता है तो वह पुरुष व बालक के वध करने का पाप उपाजित नहीं करता । साथ-साथ इतना और कि हमारे मत में वह पक्व मांस पवित्र और बुद्धों के पारणे के योग्य है।

आर्द्रककुमार ! हमारे मत में यह भी माना गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन दो सहस्र स्नातक (बोधिसत्त्व) भिक्षओं को भोजन कराता है, वह देवगति में आरोप्य नामक मवीतम देव होता है।3

आर्द्रककुमार-इस प्रकार प्राण-भूत की हिंसा करना और उसमें पाप का अभाव कहना : संयमी पुरुष के लिए जिंचत नहीं है। इस प्रकार का जी जपदेश देते हैं और जी सुनते हैं, वे दोनों ही प्रकार के लोग अज्ञान और अकल्याण की प्राप्त करने वाले हैं। जिसे प्रमाद-रहित होकर संयम और अहिंसा का पालन करना है और जो स्थावर व जंगम प्राणियों के स्वरूप को समभाता है, क्या वह कभी ऐसी बात कह सकता है? जो तुम कहते

१. त्री शीलांकाचार्य, सूत्रकृतांगवृत्ति, प्रव श्री गोडीजी पार्श्वनाथ जैन देरासरपेढ़ी, बम्बई, १६५० श्रुव २, अव ६, साव २६।

२. दीघ निकाय, महानिदान सूल में काम भव, रूप भव, अरूप भव-बुद्ध ने ये तीन प्रकार के मव बतलाये हैं। अरूप मव का अर्थ निराकार लोक बतलाया है।

३. पिन्नागर्पिङ्गीमवि विद्धं सूले, केइ पएज्जा पुरिसे इमेलि। अलाउवं बाबि कुमारएत्ति, स लिप्पती पाणिवहेण अम्हं ।। अहवावि विद्युष मिलक्खु सूले, पिन्नागबुद्धीइ जरंपएज्जा। कुमारगं वावि अलाबुगंति, न लिप्पइ पाणिवहेण अम्हं ॥ पुरिसंच विद्धूण कुमारगं वा, सूलंमि केई पए जायतेए। सतिमारहेता, बुद्धाण तं कप्पति पारणाए ॥ सिणायनार्ण तु दुवे सहस्से, जे मोयए णियए मिक्खुयाणं। ेते पून्तखंघ सुमहं जीणिता, मर्वति आरोप्प महंतसत्ता।।

<sup>—</sup>श्री सूत्रकृतांग सूत्रम्, प्र**० महाबीर जैन, झानोदय सोसायटी, राजको**ट, १६३०, श्रु० २ अ० ६ ।

हों। बालक को दुम्बा समभ कर और दुम्बे को बालक समभ कर पका ले, क्या यह कोई होने वाली बात है १ जो ऐसा' कहते हैं, व असख-भाषी और अनार्य हैं।

मन में तो बालक को बालक समम्भना और ऊपर से उसे तुम्बा कहना, क्या यह मंयमी पुरुष के लक्षण हैं ? स्थूल और पुष्ट भेड़ को मार कर, उसे अच्छी तरह से काट कर, उसके मांम में नमक डाल कर, तेल में तल कर, पिप्पली आदि द्रव्यों से बघार कर तुम्हारे लिए तैयार करते हैं ; उस मांस को तुम खाते हो और यह कहते हो कि हमें पाप नहीं लगता ; यह सब तुम्हारे दुष्ट स्वभाव तथा रस-लंपटता का सूचक है। इस प्रकार का मांस कोई अनजान में भी खाता है, वह पाप करता है ; फिर यह कह कर कि हम जान कर नहीं खाते ; इसलिए हमें दोष नहीं है, सरासर भूठ नहीं तो क्या है ?

प्राणी-मात्र के प्रति दया-भाव रखने वाले, सावद्य दोषों का वर्जन करने वाले ज्ञातपुत्रीय भिक्षु दोष की आशंका से उद्दिष्ट भोजन का ही विवर्जन करते हैं। जो स्थावर और जंगम प्राणियों को थोड़ी भी पीड़ा हो; ऐसा प्रवर्तन नहीं करते हैं, वे ऐसा प्रमाद नहीं कर सकते। संयमो पुरुष का धम-पालन इतना सूहम है।

जो व्यक्ति प्रतिदिन दो-दो सहस्र स्नातक भिश्चओं को भोजन खिलाता है, वह तो पूर्ण असंयमी है। लोही से सने हाथ वाला व्यक्ति इस लोक में भी तिरस्कार का पात्र है, उसके परलोक में उत्तम गति की तो बात ही कहाँ ?

जिस वचन से पाप को उत्तेजन मिलता है, वह वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। तथाप्रकार की तत्त्व-शून्य वाणी गुणों से रहित है। दीक्षित कहलाने वाले भिक्कुओं को ती बह कभी बोलनी ही नहीं चाहिए।

हे भिश्चओं ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है और जीवों के शुभाशुभकर्म फल को समभा है। सम्भवतः इसी विज्ञान से तुम्हारा यश पूर्व व पश्चिम समुद्र तक फैला है और तुमने ही समस्त लोक को हस्तगत पदार्थ की तग्ह देखा है। वेदवादी जाश्चण

नेदनादी--जो प्रतिदिन दो सहस्र स्नातक बाह्यणों की भीजन खिलाता है, वह पुण्य की राशि एकत्रित कर देव गति में उत्पन्न होता है, ऐसा हमारा वंद-बाक्य है।

आर्र्डक मुनि—मार्जार की तरह घर-घर भटकने वाले दी हजार स्नातकों की जी किलाता है, मांसाहारी पिश्वयों से परिपूर्ण तथा तीन वेदनामय नरक में जाता है। दया-प्रधान धर्म की निन्दा और हिंसा-प्रधान धर्म की प्रशंसा करने वाला मनुष्य एक भी शील रहित ब्राञ्चण की खिलाता है, तो वह अन्धकार युक्त नरक में भटकता है। उसे देव-गति कहाँ है?

## आत्मान्ने लवादी

आतमाद्धे तबादी - आर्द्रकमुनि ! अपने दोनों का धर्म समान है। वह भूत में भी धा और भविष्य में भी रहेगा। अपने दोनों धर्मों में आचार प्रधान शील तथा ज्ञान की महत्त्व दिया गया है। धुनर्जन्म की मान्यता में भी कोई भेद नहीं है। किन्तु हम एक अव्यक्त, लोकव्यापी, सनातन, अक्षय और अव्यय आत्मा को मानते हैं। वह प्राणीमात्र में व्याप्त है, जैसे चन्द्र तारिकाओं में।

आर्द्रक सुनि—न्यदि ऐसा हो तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व दास; इनी प्रकार कीड़े, पंखी, सर्प, मनुष्य व देव आदि मेद ही नहीं रहेंगे और व पृथक्-पृथक् सुख-दुःख भोगते हुए इस संमार में मटकेंगे भी क्यों १

परिपूर्ण कैयल्य से लोक की समभ्रे बिना जी दूसरों की धर्मोपदेश करते हैं, वे अपना और दूसरों का नाश करते हैं। परिपूर्ण कैवल्य से लोक-स्वरूप की समभ्र कर तथा पूर्ण शान में समाधियुक्त बन कर जो धर्मोपदेश करते हैं, वे स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को भी तार लेते हैं।

इस प्रकार तिरस्कार योग्य ज्ञान वाले आत्माई तत्रादियों को और सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन, चारित्र युक्त जिनों को अपनी समभ में समान बतला कर हे आयुम्मन्! तू अपनी ही विपरीतता प्रकट करता है।

#### हस्ती तापस

हस्ती तापम-हम एक वर्ष में एक बड़े हाथी की मार कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसा हम अन्य समस्त प्राणियों के प्रति अनुकम्पा बुद्धि रखते हुए करते हैं।

आर्र्डक सुनि—एक वर्ष में एक ही प्राणी माग्ते हो और फिर चाह अन्य जीवो को नहीं भी मारते, किन्तु इतने भर मे तुम दोष-मुक्त नहीं हो जाते। अपने निमित्त एक ही प्राणी का बध करने वाले तुम्हारे और गृहस्थों में थोड़ा ही अन्तर है। तुम्हारे जैसे आत्म- अहित करने वाले मनुष्य कभी केवल-ज्ञानी नहीं हो सकते।

तथारूप स्वकित्यत धारणाओं के अनुसरण करने की अपेक्षा जिस मनुष्य ने ज्ञानी के आज्ञानुसार मोक्ष-मार्ग में मन, वचन, काया से अपने आपको स्थित किया है तथा जिसने दोषों से अपनी आत्मा का संरक्षण किया है और इस संसार-समुद्र को तैरने के साधन प्राप्त किये हैं; वही पृष्ठ दूसरों को धर्मीपदेश दें।

१. टीकाकार श्री शीलांकाचार्य ने (२-६-४६) इसे एकदण्डी कहा है। डा० हरमन जेकोबी ने अपने अंग्रेजी अनुवाद (S.B.E. vol. XIV, p. 417 n.) में इसे वेदान्ती कहा है। प्रस्तुल मान्यता को वेखते हुए डा० जेकोबी का अर्थ शंगत लगता है। टीकाकार ने मी अग्रेकी गांधा में बही अर्थ स्वीकार किया है।

सामक्रमक मुत की तरह सुत्रहरांग का यह जहरूजनाम अध्ययन पर-मत-निराकरण का तो है हो। प्रकरण की मूल गाथाओं में अधिकांशतः चर्चित मतों के नाम नहीं हैं। व्याख्याकारों ने भावानुगत संज्ञायें दी हैं। गाथा २८ में हुद्धाण तं कप्पति पारचाए का प्रयोग हुआ है। वहाँ अभिप्रेत है; तथारूप मांस बुद्धों के पारणा के लिए विहित है। टीकाकार ने बुद्ध शब्द को बुद्धों के अर्थ में ही ग्रहण किया है। इसका अर्थ यदि व्यक्तिगत गौतम बुद्ध से नहीं लेते हैं तो कहा जा सकता है; जैन आगमों में कहों भी गौतम बुद्ध की नामग्राह चर्चा नहीं है। गाथा २६ में सिमायणार्च स्नातक शब्द का प्रयोग हुआ है। टीकाकार ने उसका अर्थ बोधिसत्त्व किया है। किन्दु यह अर्थ भावानुगत ही कहा जा सकता है। अन्यत्र टीकाकार ने भी इसका अर्थ नित्यं स्नायिनो बद्धचारिणः स्नातकाः किया है।

बुद्ध शब्द का प्रयोग जैसे बौद्धों की वक्तव्यता में हुआ है; वैसे आर्द्रककुमार ने भी शील-गुणांपपेत जैन सुनि को बुद्ध कहा है।

#### जीवन-परिचय

महाबीर और बुद्ध के जीवन-बृत्त तो पर्याप्त रूप में यत्र-यत्र मिल हो रहे हैं; शेष पाँच धर्मनायकों के प्रामाणिक और पर्याप्त जीवन-बृत्त नही मिल रहे हैं। इसका कारण उनके सम्प्रदायों का लोप हो जाना है। आगमी और त्रिपिटकों में किन्हों-किन्ही धर्म नायकों के जीवन-प्रसंग यत्किंचित् रूप में मिलते हैं।

#### १. पूर्णकाज्यप

अनुभवों से परिपूर्ण मान कर लोग इन्हें पूर्ण कहते थे; ब्राह्मण थे; इमलिए काश्यप। व नम्न रहते थे और उनके अस्सो हजार अनुयायी थे। एक बौद्ध किंवदन्ती के अनुमार यह एक प्रतिष्ठित राहस्थ के पुत्र थे। एक दिन उनके स्वामी ने उन्हें द्वारपाल का काम सींपा। उन्होंने इसे अपना अपमान समका। व विरक्त होकर अरण्य की और चल पड़े। मार्ग में चोरों ने इनके कपड़े छीन लिये। तब से वे नम्न ही रहने लगे। एक बार जब वे किसी ग्राम में गये, तो लोगों ने उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दिये। उन्होंने यह कह कर बस्त्र लौटा दिये—"वस्त्र का प्रयोजन लजानिवारण है और लजा का मूल पापमय प्रकृत्ति है। मैं ता पापमय प्रकृत्ति से दूर हूँ; अतः मुक्ते वस्त्रीं का क्या प्रयोजन १" पूरण काश्यप की निस्पृहता और असंगता देखकर जनता उनकी अनुयायी होने लगी।

तिमांथधम्मंमि इमं समाहि, अस्सि मुठिशा अणिहे चरेज्जा ।
 बुढे मुणी सीलगुणोववेए, अञ्चल्थतं (ओ) पाउणती सिलों ।।

२. बौद्धपर्व ( मराठी ), प्र० १०, पृ० १२७ ; भगवती सूत्र, पं० बेचरदास द्वारा अमृदित व संसोधित, द्वितीय खण्ड, पृ० ५६ ।

जैन आगम मक्किर सुष में पूरण तापस का विस्तृत वर्णन मिलता है। वह भी भगवान महाबीर का समसामयिक था ; पर पूरण काश्यप के साथ उसकी कोई संगति हो, ऐसा नहीं संगता।

जनके निष्ठन के सम्बन्ध में धम्म्यस्थाद्वकार में एक बहुत ही अद्भुत तथा अस्वाभाविक-सा इदन्त्र मिलता है। वहाँ बताया गया है—राजग्रह में तैर्थिकों व बुद्ध के बीच प्राति-हार्थ (दिज्यशक्ति) प्रदर्शन का धाताबरण बना। राजा विम्वसार के सम्भुख बुद्ध ने घोषणा की—''मै आगामी आषाद पृणिमा को आषस्ती में प्रातिहार्थ-प्रदर्शन करूँ गा।'' तैर्थिक लोग भो जनके प्रातिहार्थ को असफल और अपने प्रातिहार्थ को सफल करने के लिए जनके साथ हो लिए। शास्ता कमशः श्रावस्ती पहुँचे। तैर्थिक भी वहाँ पहुँचे। जन्होंने अपने भक्तों को साबधान किया। एक लाख कार्षापण एकत्रित किये। खैर के खम्भों से मण्डप बनाया। उसे नीले कमल से आच्छादित किया गया। प्रातिहार्य करने के लिए मिल-जुलकर सभी उस मण्डप में बैठ गये।

राजा प्रसेनजित् कौशल शास्ता के पास आया । उसने कहा—"भन्ते ! तैर्थिकों ने मण्डप बनाया है । मैं भी दुम्हारा मण्डप बनवाता हूँ।"

"नहीं, महाराज ! हमारा मण्डप बनाने वाला दूसरा है।"

"भन्ते ! मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन मण्डप बनायेगा ?"

"शक देवराज, महाराज !"

"भन्ते ! तो फिर प्रातिहार्यं कहाँ करेंगे ?"

"गण्ड के आम के नीचे।"

यह बात सर्वत्र विश्रुत हो गई। तैथिकों ने अपने भक्तों द्वारा एक योजन तक के आम्न-वृक्षों को उष्पङ्वा दिया। कोई अमोला भी यहाँ नहीं रहने पाया।

शास्ता ने आषाद पूर्षिमा को नगर में प्रवेश किया। राजा के उद्यानपाल गण्ड ने किसी भाड़ी की आड़ में एक बड़े पके आम को देखा। उसके गन्ध व रस के लीभ में मण्ड-राते हुए कीओं को उसने उड़ाया। हाथ में लेकर राजा को भेंट करने के उद्देश्य से चला। मार्ग में उसने शास्ता को देखा। सहसा उसका विचार उभरा; राजा इस आम को खाकर सुभे आठ या सीलह कार्षापण देगा। मेरे जीवन-निर्वाह के लिए वह प्रयाप्त नहीं होगा। यदि मैं इसे शास्ता को दूँ, तो अवश्य ही यह मेरे लिए अमित काल तक हितप्रद होगा। और वह उस आम को शास्ता के समीप ले गया। शास्ता ने उस आम का रस पोया और गण्ड से कहा—"इस गुठली को मिट्टी हटाकर यहाँ रीप दो।" उसने वैसा ही किया। शास्ता

१. शतक ३. उद्देशक २।

२. उसी दिन पैदा हुआ आम का अंकुर।

ने उस पर हाथ धोये। देखते-देखते पद्मास हाथ ऊँचा आम का वृक्ष खड़ा हो गया। चार दिशाओं में चार और एक ऊपर, पश्चास हाथ लम्बी पाँच महाशिखाएँ हो गईं। उसी समय वृक्ष पुष्प व फलों से लद गया। प्रत्येक डाली पके हुए आमों से मुक गई। पीछे, से आने वाले मिश्च भी उन आमों को खाते हुए आगे बढ़े। राजा ने यह सारा उदन्त सुना। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इसे कोई काट न सके; इस उद्देश्य से उसने वृक्ष के चारों और पहरा लगवा दिया।

वह आम्न-वृक्ष उद्यानपाल गण्ड के द्वारा रोपा गया था; अतः गण्डम्ब-रुक्ख (गण्ड का आम्न वृक्ष) के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तैथिकों ने भी उसके आम खाये। जूठी गुठलियाँ उस पर फैंकते हुए साश्चर्य कहा— "असण गौतम गण्डम्ब के नीचे प्रातिहार्य करेगा; यह सुन अमोलों को भी उखाड़ दिया गया था। यह कहाँ से आ गया ?" तैथिकों को और हतप्रभ करने के लिए इन्द्र ने कुपित होकर वायुदेव को आज्ञा दी— "तैथिकों के मण्डप को हवा से उखाड़ कर कुड़े के देर पर फैंक दो।" सूर्यदेव को आज्ञा दी— "सूर्यमण्डल को स्थिर कर तैथिकों को भीषण ताप दो।" दोनों ने वैमा ही किया। इन्द्र ने वायुदेव को पुनः आदेश दिया— "जोगें से आधी चलाओ।" उसने बैमा ही किया और पसीने मे तरवतर हो गड़े तैथिकों को धूल से टॅक दिया। सभी तांबे की चमड़ी वाले लगने लगे। वर्षा देव को आदेश दिया— "अव उन पर बड़ी बड़ी बूँदें गिराओ।" उसने भी बैमा ही किया। सभी तैथिकों का शरीर कवरी गाय की तरह हो गया और वे निर्यन्थ लजाने हुए सामने से भाग निकले।

पूर्ण काश्यप के एक किसान भक्त ने भी प्रातिहार्य-प्रदर्शन के बारे में सुना। उसके मन में देखने की उत्कण्ठा हुई। उसने बैलों को वही छोड़ दिया। प्रातः लाई हुई खिचड़ी का पात्र और जोता हाथ में लिए वह वहाँ से चल पड़ा। मार्ग में उँमने पूर्ण काश्यप को भागने हुए देखा। उसने कहा- - "भन्ते! मैं तो आयौं का प्रातिहार्य देखने जा रहा हूँ। आप कहाँ भागे जा रहे हैं ?"

पूर्ण काश्यप ने भागते हुए ही उत्तर दिया—"तुझे प्रातिहार्य से क्या ? यह पात्र और जोता मुझ दे।" तत्काल उन्होंने हाथ बढ़ाया। किमान ने दोनों वस्तुएं उनके हाथ में धमा दीं। पूर्ण काश्यप उन्हें लेकर नदी के तट पर गये। पात्र को जोते से गले में बाधा। लज्जावश वे कुछ भी न बोल सके। नदी की तेज धारा में कृद पड़े और बुलबुला उठाते हुए मर कर अवीचि (नरक) में उत्पन्न हुए।

पूर्ण काश्यप के इस मृत्यु-प्रमंग के विषय में यह कह देना कठिन है कि वह यथार्थता के तनिक भी समीप है। फिर भी बौद्ध कथाओं में ऐसा एक समुल्लेख है; यह हमारी जान-

र १ जूए की रस्सी, जिससे बैलों के गर्दन बांधी जाती हैं।

इति का विषय है। कथानक की असम्बद्धता इससे भी व्यक्त होती है कि पूर्ण काश्यप की क्यों करते हुए अन्त में निर्ध न्यों को भी उसमें लपेट लिया गया है। इसी अह-कथा में यह भी बतलाया गया है कि पूर्ण काश्यप किसी श्रीमन्त के यहां दास था। जन्म से उसका कम सीयां था; अतः उसका नाम पूरण पड़ा। पर यह संगत नहीं है। जो जाति से काश्यप था; वह जन्म से दास कैसे होता ?

#### २-पकुष कात्यायन ( प्रक्रुध कात्यायन )

ये शीतोदक-परिहारी थे। उष्णोदक ही ग्राह्म मानते थे। कि कुद्ध सुक्ष के नीचे पैदा हुए, इसलिए 'पकुद्ध' कहलाये। अपन्तिपित्वद् (१-१) में इन्हें ऋषि पिप्पलाद का सम-कालीन और अाह्मण बसलाया है। हालांकि वहाँ उनका नाम कवन्धी कात्यायन बताया गया है। पर कवन्धी और पकुध एक ही शारीरिक दोष (कूव) के बाचक हैं। बौद्ध टीकाकारों ने इन्हें पकुध गोत्री होने से पकुध माना है। पर आचार्य बुद्धधोष ने प्रकृध उनका व्यक्तिगत नाम और कात्यायन उनका गांत्र माना है। डा० फीयर इन्हें ककुध कहने की भी राय देते हैं।

#### ३--अजितकेश कम्बल

ये केशों का बना कम्बल घारण करते थे; इसलिए केशकम्बली कहे जाते थे। श्री एफ० एल० बुडवार्ड की धारणा के अनुसार यह कम्बल मनुष्य के केशों का ही बना होता था। इनकी मान्यता लोकायतिक दर्शन जैसी ही थी। कुछ विद्वानों का यह भी अभिमत बनने लगा है कि नास्तिक दर्शन के आदि प्रवर्तक भारत में यही थे। बृहस्पति ने इनके अभिमतों को ही विकसित रूप दिया हो, ऐसा लगता है।

#### ४ संजयवेलिक पुत्र

इनके जीवन परिचय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनका नाम संजय केलट्टिपुत्र ठीक वैसा ही लगता है; जैसे गोशाल मक्खली पुत्र। उस युग में ऐसे नामों की

Gf. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Luzac and Co, London, 1960, VOL. II p. 242 n.

२---धम्मपद अठ्ठ-कथा, १-१४४।

३--हिन्दू सम्यता, पृ० २१६।

<sup>-</sup>Barua, Pre-Buddhistic Indian Philosophy, p. 281.

<sup>4-</sup>The Book of the Kindred Savings, Part I, p. 94 n.

६---धम्मपद बहु-कथा, १-१४४, संयुत्तनिकाय अट्ट-कथा, १-१०२।

<sup>9-</sup>The Book of the Kindred Sayings, Part I, p. 94 n.

<sup>5—</sup>The Book of the Gradual Sayings, Vol. I, Tr. by F. L. Woodward, p. 265 n.

<sup>€-</sup>Barua, op. cit., p. 288.

प्रचलित परम्परा थी, जो माता या पिता के नाम से सम्बन्धित होते थे। मृगा-पृत्त , धावरचा-पुत्र आदि अनेक तत्सम नाम जैन-परम्परा में मिलते ही हैं। आचार्य बृद्धधोष ने भी उसे वेलह का पुत्र माना है। कुछ बिद्धान सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के पूर्व आचार्य संजय परिवाजक को ही संजयबेलिंड-पुत्र मानने लगे हैं। पर यह यथार्थ नहीं लगता। ऐसा होता तो बौद्ध पिटकों में कहीं स्पष्ट उल्लेख भी मिलता। पर बौद्ध पिटक इतना ही कह कर विराम लेते हैं कि सारिपुत्र और मौद्गल्यायन अपने गुरु संजय परिवाजक को छोड़कर बुद्ध के धर्म-संघ में आये। परिवाजक शब्द यह भी संकेत करता है कि मंजय वैदिक संस्कृति से सम्बद्ध थे; जब कि पूरण आदि सभी धर्म-नायक अमण-परिवार में गिने जाते हैं। डॉ॰ कामताप्रसाद ने संजयवेलिंद्र को सारिपुत्र का गुरु और एक जैन भिद्ध प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है , पर यह बुद्धिगम्य नहीं लगता। उत्तराध्ययन के मंजय और इतर चारण ऋदिधर मंजय के रूप में वेलिंद्र को देखना अति निर्वाह सा लगता है। केवल नाम-माम्य किमी तथ्य का निर्णायक आधार नहीं बन मकता। डॉ॰ जी॰ पी॰ मह्मशेखर ने डिक्सनरी ऑफ वाली प्रोपर नेम्स में उसे मारिपुत्र और मौद्गल्यायन का गुरु माना है, पर इनके लिए उन्होंने कोई मौलिक प्रमाण नहीं दिया है।

संजय के विक्षेपवाद में लोग स्याद्वाद का प्राग्रहण देखते हैं। विक्षेपवाद का ही विकस्तित रूप स्याद्वाद वताया जाता है, पर इस धारणा का कोई मौलिक आधार नहीं है। इन सुख्य धर्म और धर्म-नायकों के अतिरिक्त और भी अनेक मतवाद उम युग में प्रचलित थे।

१. उत्तराभ्ययन सूत्र, अ० १६ ।

२ ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, अ०५।

३- गोपालदास पटेल, महाबीर स्वामी नो संयम धर्म, प्र० नवजीवन कार्यालयः अहमदाबाद, १६३५, प्र० ३५ ।

४. विनय पिटक, महा<mark>ब</mark>ग्ग, महास्कन्धक ।

५. भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध, प्र० मूलचन्द किमनदास कापड़िया, सूरत, १६२६ पृ० २२-२४।

६. अ०१८।

v. Vol. II, p. 1000.

द. धर्मानत्द कोसाम्बी, भगवान् बुद्ध, साहित्य अकादमी, राजकमल पब्लिकेशन्स, बम्बई, १६५६ पृ० १८७।

इस घारणा का निरांकरण देखें, आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ में डा० कामताप्रमाद जैन द्वारा लिखिन "स्याद्वाद सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता" शीर्षक लेख, अध्याय ४, पृ० ५४-५६।

जैन परम्परा में वे ३६३ भेद-प्रभेदों में बताये गये हैं तथा वौद्ध परम्परा में केवल ६२ भेदो में। अनेक प्रकार के तापसों का वर्णन भी आगम और त्रिपिटक साहित्य में भरपूर मिलता है।

१. संकलनात्मक विवरण के लिए देखें, भरत-मुक्ति, पृ० २४६-२४६।

२. दीधनिकाय, ब्रह्मजाल सुत्त, १।१।

# गोशालक

## आगमों में

मंखलिपुत्र गोशालक का मत आजीवक नाम से चलता था। सम्राट् अशोक के शिलालेखों में भी आजीवक भिक्कुओं को सम्राट् द्वारा गुफा दिए जाने का उल्लेख है। वह सम्प्रदाय कब तक चलता रहा, यह ठीक से कह देना कठिन है, पर शिला-लेखों आदि से ई० प० दूसरी शताब्दी तक तो उसका अस्तित्व प्रमाणित होता ही है। आगमों के अनुसार गोशालक का प्रतिद्वन्द्वी के रूप में भगवान महाबीर के साथ अधिक सम्बन्ध रहा है। गोशालक की मान्यता और उनकी जीवन-चर्या के सम्बन्ध में जैन आगम सुविस्तृत ब्यौरा देते हैं। आगमों में अनेक प्रसंग इस सम्बन्ध से सुलम हैं। मगबती, शतक १५ में गोशालक की विस्तृत जीवन-गाथा बहुत ही रोमांचक और घटनारमक रूप से मिलती है। वहाँ बताया गया है—'आवस्ती नगर के ईशान कोण में कोष्ठक चेत्य था। इसी नगर में आजीवक मत की उपासिका हालाहला कुम्हारिन रहती थी। उसके पास प्रचुर समृद्धि थी। उसका प्रभाव भी बहुत ब्यापक था। वह किसी से भी पराभृत नहीं हो सकती थी। उसने आजीवकों के सिद्धान्त हृदयंगम कर रखे थे। उनका अनुराग उसके रग-रग में ब्याप्त था। वह कहा करती थी—'आजीवक मत ही सत्य तथा परमार्थ है; अन्य सब मत ब्यर्थ हैं।"

"एक बार चौबीस वर्ष पूर्व दीक्षित मंखलिपुत्र गोशालक अपने आजीवक संघ से परिवृत्त हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारापण बाजार में ठहरा हुआ था। उसके पास शान, कलंद, किणिकार, अख्रिद्र, अग्निवेश्यायन और गोमायुपुत्र अर्जून नामक छः दिशाचर आए। उन्हों आठ प्रकार के निमित्त, गीति-मार्ग तथा नृत्य-मार्ग का ज्ञान था। उन्होंने गोशालक का शिष्यत्व स्वीकार किया।

१. जनार्दन मट्ट, अशोक के धर्मलेख, पब्लिकेसन्स डिवीजन, दिल्ली, १६५७ पृ० ४०१ से ४०३।

२. चिमनलाल जयचन्द्र शाह, उत्तर हिन्दुस्तान मा जैन धर्म, लोंगमैन्स एण्ड ग्रीन कं० लन्दन, १६३० पृ० ६४।

३. ये दिशाचर महावीर के पथभूष्ट (पतित ) शिष्य थे ; ऐसा टीकाकार तथा पार्श्वनाथ-संतानीय थे-ऐसा चुणिकार कहते हैं।

"गौशासक को अप्टांग निमित्त का कह शान था : अवः वह सभी की लाभ-असाम. सुख-दु:ख और जीवन-मरण के विषय में सत्य-सत्य उत्तर दे सकता था। अपने इस अध्टांग निमित्त के झान के क्ल पर ही उसने अपने की भावस्ती में जिन न होते हुए भी जिन, केवली न होते हुए भी केवली, सर्वज्ञ न होते हुए भी सर्वज्ञ घोषित करना प्रारम्भ कर दिया। वह कहा करता था-'मैं जिन, केवली और सर्वज्ञ हूँ।' उसकी इस घोषणा के फलस्वरूप आवस्ती के त्रिकमार्गों, चतुष्पथीं और राजमार्गों में सर्वत्र यही चर्चा होने लगी।

"एक दिन असण भगवान महावीर आवस्ती पधारे। जनता धर्म-कथा अवणार्थ गई। सभा समाप्त हुई। महाबीर के प्रसुख शिष्य गौतम गोत्रीय इन्द्रभृति अनगार भिक्षार्थ नगरी में पधारे । मार्ग में उन्होंने अनेक व्यक्तियों के मुख से गोशालक की उद्घोषणा के सम्बन्ध में सुना । वे भगवान महावीर के पास आए और उन्होंने गोशालक की घोषणा के सम्बन्ध में पूड़ा तथा गोशालक का आरम्भ से अन्त तक का इतिवृत्त सुनाने के लिए भी अनुरोध किया।"

#### S. H. गोशालक का पूर्व वृत्त

"महाबीर बोले-"गौतम ! गोशालक की घोषणा मिथ्या है। वह जिन, केवली और सर्वज्ञ नहीं है। मंखलिएत्र गोशालक का मंखजातीय मंखलि नामक पिता था। मंखलि के भद्रा नामक पत्नी थी। वह सुन्दरी और सुकुमारी थी। एक बार वह गर्भिणी हुई। शरवण माम में गोबहुल नामक बाह्मण रहता था। वह धनिक तथा ऋग्वेदादि ब्राह्मण-शास्त्रों में निप्रण था। गांबहुल के एक गोशाला थी।

"एक बार मंखलि भिक्षाचर हाथ में चित्रपट लेकर गर्भवती भद्रा के साथ प्रामानयाम धूमता हुआ शरबण सन्तिबेश में आया । उसने गीबहुल की गोशाला में अपना सामान रखा तथा भिक्षार्थ ग्राप्त में गया । वहाँ उसने निवास योग्य स्थान की बहुत खोज की, परन्तु उसे कोई स्थान न मिला. अतः उसने उसी गोशाला के एक भाग में चार्चमंस व्यतीत करने के लिए निर्णय किया । नव मास साढे सात दिवस न्यतीत होने पर मंखलि की धर्मपत्नी भद्रा ने एक सुन्दर व सुकुमार वालक की जन्म दिया। बारहवें दिवस माता-पिता ने गोबहल की गोशाला में जन्म लेने के कारण शिश का नाम गोशालक रखा। क्रमशः गोशालक बढ़ा इया और पढ़-लिखकर परिणत मतिवाला हुआ। गोशालक ने भी स्वतंत्र रूप से चित्रपट हाथ में लेकर अपनी आजीविका चलाना प्रारम्भ कर दिया।"

#### S. H. मोशासक का प्रथम सम्पर्क

'शीस वर्ष तक मैं गृहवास में रहा। माता-पिता के दिवंगत होने पर स्वर्णाद का स्यान कर. मात्र एक देवदुष्य बस्त्र धारण कर प्रविजत हुआ। पाञ्चिक तप करते हुए मैंने अपना प्रधम चार्चमांस अस्थियाम में किया। दूसरे वर्ष मासिक तप करते हुए राजपह के

बाहर नालन्दा की तन्तुवायशाला के एक भाग में यथायांग्य अभिग्रह ग्रहण कर मैंने चातुर्मीस किया । उस समय गोशालक भी हाथ में चित्रपट लेकर ग्रामानुग्राम बूमता हुआ तथा भिक्षा के द्वारा अपना निर्वाह करता हुआ उसी तन्त्रवायशाला में आया। उसने भिक्षार्थ जाते हुए अन्य स्थान दुंदुने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु योग्य स्थान न मिला। उसने भी उसी तन्तुवायशाला में चातुर्मास व्यतीत करने का निश्चय किया। मेरे प्रथम मामिक तप के पारणे का दिन था ! मैं भिक्षार्थ राजग्रह के उच्च, नीच और मध्यम कुल में घूमता हुआ विजय गाथापति के घर गया । सुझे अपने घर में पाकर विजय गाथापति अत्यन्त हर्षित हुआ । वह अपने आमन से उठा तथा सात-आठ कदम आगे आया। उसने उत्तरीय का उत्तरासंग बनाकर, हाथ जोड़कर मुझे तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन-नमस्कार किया। उसने मेरा पुष्कल अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि से मत्कार किया। विजय गाथापति ने द्रव्य की शुद्धि से, दायक की शुद्धि से, पात्र की शुद्धि से तथा तिविध-त्रिविध करणशुद्धि से दिए गए दान के कारण देवायुष्य वाँधा और अपने संसार को अल्प किया। ऐसा करने से उसके घर स्वर्णादि पाँच दिव्यों की वृष्टि हुई। कुछ ही देर में यह संवाद नगर भर में फैल गया। लोग विजय तथा उसके मनुष्य-जन्म को धन्यवाद देने लगे तथा उसके पुण्यशालित्व का अभिनन्दन करने लगे।

''मंखलिपुत्र गोशालक ने भी यह संवाद सुना। उसके हृदय में कुत्हल व जिज्ञासा हुई। वह विजय ग्रहपति के घर आया। उसने वर्षित द्रव्यों को तथा घर से बाहर निकलते हुए मुझे व विजय ग्रहपति को देखा। वह मन-ही-मन बहुत हर्पित हुआ। मेरे पास आया और सुभे तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक बन्दन-नमस्कार कर बोला-- भगवन् ! आप मेरे धर्माचार्य हैं तथा में आपका शिष्य हूँ।' उस समय मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मौन रहा। द्वितीय मासिक तप का पारणा आनन्द ग्रहपति के घर, तृतीय मासिक तप का पारणा सुनन्द के घर और चतुर्थ मासिक तप का पारणा नालन्डा के निकट कोझाक ग्राम में बहुल ब्राह्मण के घर हुआ। तीनी ही स्थलीं पर उसी तरह तपः-प्रभाव प्रकट हुआ।

"तन्तुवायशाला में मुक्ते न देखकर गांशालक राजग्रह में मुक्ते दूंदूने लगा, परन्तु उसे कहीं भी पता न लगा । वह पुनः तन्तुवायशाला में आया । उसने अपने वस्त्र, पात्र, जुले तथा चित्रपट बाह्यणों को दे दिए और अपनी दाढ़ी व मूंछ का मुण्डन करवाया। वह भी कोल्लाक सन्निवेश की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने जनता द्वारा बहुल के यहाँ हुई वृष्टि का ममाचार सुना । उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ - भेरे धर्माचार्य और धर्मीपदेशक अमण भगवान महावीर को ; जैसी द्युति, तेज, यश, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम और ऋद्वि शाप्त है ; वैसी अन्य अमण-बाह्मण को सम्भव नहीं । मेरे धर्माचार्य व धर्मगुरू वही होने चाहिए। वह खोजता हुआ कोल्लाक सन्निवेश के बाहर मनोल भूमि में मेरे पास आया।

उसने तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक बन्दन-नमस्कार किया तथा मुझ से निवेदन करने लगा— भगवन ! आप मेरे धर्माचार्य हैं और मैं आपका शिष्य हूँ ।' मैंने मंखलिएत्र गोशालक की बह बात स्वीकार की और उसके साथ प्रणीत भूमि में छः वर्ष पर्यन्त लाभ-अलाभ, दुःख-सुख, सरकार-असरकार का अनुमव करता हुआ विहार करता रहा ।

"एक बार शरत्काल में वृष्टि नहीं हो रही थी। मैं गोशालक के साथ सिद्धार्थ ग्राम से कूर्मग्राम की और जा रहा था। मार्ग में एक पत्र-पुष्पयुक्त तिल का पौधा मिला। उसको देखकर गोशालक ने पूछा— 'भगवन ! यह तिल का पौधा फिलत होगा या नहीं १ पौधे पर लगे सात पूलों के जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होंगे १' मैंने कहा— 'गोशालक ! यह तिल का पौधा फिलत होगा तथा ये सात तिलपुष्प के जीव मरकर इसी पौधे की एक फली में सात तिल होंगे।'

"गोशालक को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे असत्य प्रमाणित करने के लिए वह मेरे पान से खिमका और उसने तिल के पौधे को समूल उखाड़ कर एक ऑर फेंक दिया। हम कुर्म ग्राम की ओर आगे बढ़ गए। इसी बीच आकाश में बादल घुमड़ आए और बिजली चमकने लगी। साधारण वर्षा हुई। वह तिल का पौधा मिट्टी में जम गया तथा बद्धमृल हो गया। व सात तिल पुष्प भी मरकर कथित प्रकार में उसी तिल के पौधे की फली में मात तिल उत्पन्न हुए।"

## S. H. वैश्यायन बाल तपस्वी

"हम कुर्मयाम आए। याम के बाहर बैश्यायन बाल तपस्वी निरन्तर छुट्ठ तप के साथ सूर्य के सम्मुख अपने दोनों हाथ ऊँचे कर आतापना ले रहा था। सूर्य के ताप से उसके सिर से जुएँ नीचे गिर रही थीं। वह प्राण, भूत, जीव और मत्व की दया के लिए नीचे गिरी हुई जुओं को पुनः अपने बालों में रख लेता था। गोशालक ने बेश्यायन वाल तपस्वी को देखा। वह मेरे पास में खिमका। उसके पास गया और उससे बोला — 'तू कोई तपस्वी है या जुओं का शय्यातर (स्थान देने बाला) १ वेश्यायन बाल तपस्वी ने गोशालक के कथन को आवर नहीं दिया और मौन ही रहा। गोशालक उमी बात को पुनः-पुनः दो-तीन बार दुहराता रहा। तपस्वी कृषित हो उठा। अत्यन्त कृद्ध होकर वह आतापना-भूमि से नीचे उतरा। सात-आठ कदम पीछे हटा। जोश में आकर उसने गोशालक को मस्म,करने के लिए अपनी तपः-उपलब्ध तेजोलेश्या छोड़ दी। उस समय सुक्ते मंखालपुत्र गोशालक पर अनुकम्पा आई। बैश्यायन बाल तपस्वी की तेजोलेश्या का प्रतिसंहरण करने के लिए मैंने शीत तेजोलेश्या छोड़ी। मेरी शीत तेजोलेश्या ने उसकी उपण तेजोलेश्या का प्रतिघात कर दिया। उस प्रयोग से तपस्वी का वह प्रयोग विफल हो गया। गोशालक को सुरक्षित खड़ा देख कर

तापत सारा रहस्य समझ गया । उसने अपनी तेजोलेश्या का प्रत्यावर्तन किया और कुछ क्षणीं तक बीसता रहा-- भगवन् ! मैंने आपको जाना, मैंने आपको जाना।

"गोशालक इस समय घटना-चक से अवगत नहीं था। वह मेरे पास आया और बोला—'यह जुओं का शय्यातर आपके प्रति क्या कर रहा था १' मैंने उसे सारा कुतान्त बताया। गोशालक भयभीत हुआ और मन में प्रसन्न भी हुआ कि मैं मरते-मरते बच गया। गोशालक ने वन्दन-नमस्कार कर मुक्ते पृक्का—'भगवन ! यह संक्षिप्त और विपुल तेजोलेश्या कैसे प्राप्त की जा सकती है १' मैंने कहा—'नाखून सहित बन्द मुठ्ठी भर उड़द के बाकलों और एक चुल्लू भर पानी से कोई निरन्तर छठ-छठ का तप करे तथा आतापना-भूमि में सूर्य के सम्मुख उद्ध्वं बाहु होकर आतापना ले, उसे छः मास के पश्चात् संक्षिप्त और विपुल दोनों प्रकार की तेजोलेश्यायें प्राप्त होती हैं।' गोशालक ने मेरी बात विनयपूर्वक स्वीकार की।"

#### S. H. तेजोहेस्या की प्राप्ति

"एक दिन मैंने गोशालक के नाथ कूर्मयाम से सिद्धार्थयाम की ओर विहार किया। हम उसी स्थान पर आए, जहाँ वह तिल का पौधा था। गोशालक ने तिलों के सम्बन्ध में पृक्षा—'भगवन! तिल वृक्ष के सम्बन्ध में आपने सुक्ते जो कुछ कहा था, वह सब मिथ्या निकला। न वह तिल वृक्ष निष्पन्न हुआ है और न वे सात पृष्प-जीव मर कर सात तिल हुए हैं।' मैंने उसे सारी घटना सुनाई और कहा—'गोशालक! तृ ने मेरे कथन को असत्य प्रमाणित करने के लिए उस तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था, पर आकस्मिक वृष्टि-योग से वह पुनः मिट्टी में रूप गया और वे मात पृष्प-जीव भी इसी तिल वृक्ष की फली में सात तिल हो गए हैं। मेरा कथन किंचित् भी असत्य नहीं है।' गोशालक ने मेरो बात पर विश्वाम नहीं किया। वह उस तिल वृक्ष के पाम गया और उसने वह फली तोड़ी। उसमें सात ही तिल निकले। गोशालक ने सोचा—जिम प्रकार वनस्पति के जीव मरकर पुनः उसी शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार सभी जीव मरकर उसी शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार गोशालक ने अपना 'पारिवृत्य परिहार' का एक नया सिद्धान्त बना लिया। गोशालक का ध्यान तेजोलन्धिको प्राप्त करने में लगा था; अतः वह मुक्क से पृथक हो गया। यथाविधि छः महीनों की तपस्या से उसे संक्षिप्त और विपुल—दोनों तेजोलेक्श्यायें प्राप्त हुईं।

"कुछ दिन काद गोशालक से वे छः दिशाचर भी आ मिले। तय से वह अपने को जिन न होते हुए भी जिन, केवली न होते हुए भी केवली, सर्वश न होते हुए भी सर्वश घोषित कर रहा है।"

"यह बात आवस्ती में फैल गई। सर्वत्र एक ही चर्चा होने लगी—'गोशालक जिन नहीं, परन्तु जिन-प्रलागी है ; अमण मगवान महाबीर ऐसा कहते है।" मंखलियुत्र गोशालक ने भी अनेक मनुष्यों से यह बात सुनी। वह अत्यन्त कोषित हुआ। कोष से जलता हुआ वह आतापना-भूमि से हालाहला कुम्भकारायण में आया और अपने आजीवक संघ के साथ अत्यन्त आमर्ष के साथ बैठा।" गोशालक और आनन्द

उस समय अमण भगवान महावीर के स्थविर शिष्य आनन्द मिक्षार्थ नगर में गए हुए थे। वे सरल व विनीत थे। निरन्तर इन्ह तप किया करते थे। उन्च, नीच व मध्यम कुलों में चूमते हुए वे हालाहला के कुम्भकारायण से कुन्न दूर से गुजरे। गोशालक ने उन्हें देखा और बोला—'आनन्द! तृ इधर आ और मेरा एक हच्टान्त सुन।' गोशालक की वात सुनकर आनन्द उसके पास पहुँचे और गोशालक ने कहना प्रारम्भ किया:

''वात बहुत पुरानी है। कुछ लोभी व्यापारी व्यवसाय के निमित्त अनेक प्रकार का किराना और सामान गाड़ियों में भरकर तथा पायेय का प्रवन्ध कर खाना हुए। मार्ग में उन्होंने याम-रहित, गमनागमन-रहित, निर्जल व सुविस्तीर्ण अटवी में प्रवेश किया । जंगल का कुछ भाग पार करने पर साथ में लिया हुआ पानी समाप्त हो गया । तथा से पीड़ित व्यापारी परस्पर विचार-विमर्श करने लगे। उनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई। अन्त में वे सभी अटवी में चारों ओर पानी दुँढने लगे। चलते-चलते वे एक ऐसे घने जंगल में जा पहुँचे, जहाँ एक विशाल बल्मीक था। उसके ऊंचे-ऊंचे चार शिखर थे। उन्होंने एक शिखर को फोड़ा। उन्हें स्वच्छ, उत्तम, पाचक और स्फटिक के सदश जल प्राप्त हुआ। उन्होंने पानी पिया, बैल आदि वाहनों को पिलाया तथा मार्ग के लिए पानी के बर्तन भर लिए। उन्होंने लीभ से दूसरा शिखर भी फीड़ा। उसमें उन्हें पुष्कल स्वर्ण प्राप्त हुआ। उनका लोभ बढ़ा और मणि-रकादि की कामना से तीसरा भी फोड़ डाला। उसमें उन्हें मणिरक प्राप्त हुए। बहुमृल्य, श्रेष्ठ, महापुरुषों के योग्य तथा महाप्रयोजन-युक्त वज्र रह की कामना से उन्होंने चतुर्थ शिखर भी फोड़ने का विचार किया। उन व्यापारियों में एक विज्ञ तथा अपने व सबके हित, सुख, पथ्य, अनुकम्पा तथा कल्याण का अभिलाषी वणिक भी था । वह बोला-हमें चतुर्थ शिखर फोड़ना नहीं चाहिए। यह हमारे लिए कदाचित् दुःख और संकट का कारण भी बन सकता है। परन्तु अन्य साथी न्यापारियों ने उसकी बात नहीं मानी और चौथा शिखर भी फोड़ डाला। उसमें एक महामयंकर, अत्यन्त कृष्ण वर्ण दिष्ट-विष सर्प निकला । उसकी कोधपूर्ण दृष्टि पड़ते ही सारे व्यापारी सामान सहित जलकर भस्म हो गए । केवल चौथे शिखर की न तोड़ने की सम्मति देने वाला व्यापारी बचा। उसकी सर्प ने सामान सहित उसके घर पहुंचाया । आनन्द ! उसी प्रकार तेरे धर्माचार्य और धर्मगुर अमण शातपुत्र ने श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। देव मनुष्यादि में उनकी कीर्ति तथा प्रशंसा है। पर यदि वे मेरे सम्बन्ध में कुछ भी कहेंगे तो अपने तप-तेज से उन ज्यापारियों की तरह मैं उन्हें

भस्म कर दूंगा। उस हितेथी व्यक्ति की तरह केवल तुभी बचा लूंगा। तू अपने धर्माचार्य के पास जा और मेरी कही हुई बात उन्हें सुना दे।"

गोशालक की बात सुनकर आनन्द बहुत भयभीत हुए और उन्होंने असंग भगवान् महाबीर के पास आकर सारा इत सुनाया। उन्होंने भगवान् महाबीर से यह भी पृष्ठा कि क्या गोशालक उन्हें भस्म कर सकता है ?

महाबीर बोले—"गोशालक अपने तप-तेज से किसी को भी एक प्रहार में कूटाघात (घन के आघात) के सदश भस्म कर सकता है, परन्तु अरिहन्त भगवान को नहीं जला सकता है। उसमें जितना तप-तेज है, उससे अनगार का तप तेज अनन्तगृणित विशिष्ट है; क्योंकि अनगार क्षमा द्वारा कोघ का निग्रह करने में समर्थ हैं। अनगार के तप से स्थविर का तप, क्षमा के कारण अनन्त गृणित विशिष्ट है। स्थविर के तपोवल से अरिहन्त का तपोवल, क्षमा के कारण अनन्त गृणित विशिष्ट है; अतः उनको कोई जला नहीं सकता, पर परिताप अवश्य उत्पन्न कर सकता है। अतः तू जा और गौतम आदि अमण-निर्मन्थों से यह बात कह—"है आयों! गोशालक के साथ कोई भी धर्म-सम्बन्धी प्रतिचोदना—उमके मत से प्रतिकृत वचन, धर्म-सम्बन्धी प्रतिमारणा—उसके मत से प्रतिकृत वचन, धर्म-सम्बन्धी प्रतिमारणा—उसके मत से प्रतिकृत कि साथ निर्मन्थों के साथ म्लेटकृत्व तथा अनार्यत्व ग्रहण किया है।"

## प्रवृत्त-परिहार का सिद्धान्त

आपने संघ से परिवृत्त हो कोष्ठक चैत्य में आ पहुँचा। वह भगवान महावीर से कुछ दूर खड़ा रह कर बोला—"आयुष्मन काश्यप! मंखलिपुत्र गोशालक आपका धर्म-सम्बन्धी शिष्य या; आप जो ऐमा कहते हैं, वह ठीक है। परन्तु आपका वह शिष्य शुद्ध और शुक्ल अभिजाति के माथ मृत्यु प्राप्त कर देव-लोक में देवरूप से उत्पन्न हुआ है। मैं तो कौण्डिन्यायन गोत्रीय उदायी हूँ। गौतमपुत्र अजुन के शरीर का परित्याग कर मंखलिपुत्र गोशालक के शरीर में मैंने सातवें प्रवृत्त-परिहार—शरीरान्तर के रूप में प्रवेश किया है। हमारे सिद्धान्त के अनुसार जो कोई मोक्ष गए हैं, जाते हैं और जाएंगे; वे सभी चौरासी लाख महाकल्प (काल-विशेष), मात देव भव, सात संयूधनिकाय, सात संजीगर्भ (मनुष्य-गर्भावाम) और सात प्रवृत्त-परिहार कर; पाँच लाख साठ हजार छः सौ तीन कर्ममेदों का अनुक्रम से क्षय कर मोक्ष गए हैं तथा मिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए है। इसी प्रकार करते आए हैं तथा भविष्य में भी करेंगे।

"" कुमारावस्था में ही मुक्ते प्रवच्या व बद्धाचर्य वत प्रहण करने की इच्छा हुई। प्रवच्या ली। मैंने सात प्रवृत्त-परिहार किए। उनके नाम इस प्रकार हैं :— ऐ. वेयक, मह्मराम, मंडिक, रोह, भारद्वाज, गौतमपुत्र अजुन, मंचलिपुत्र गौशालक। प्रथम शरीरान्तर-प्रवेश

राजग्रह के बाहर मंडिकु कि चैत्य में अपने कीण्डिन्यायन गोत्रीय उदायन का शरीर-त्याग कर रेणेयक के शरीर में किया। बाईस वर्ष तक में उस शरीर में रहा। द्वितीय शरीरान्तर-प्रवेश उद्घाडपुर नगर के बाहर चन्द्रावतरण चैत्य में रेणेयक के शरीर का परित्याग कर मक्लराम के शरीर में किया। उस शरीर में में इक्कीस वर्ष तक रहा। तृतीय शरीरान्तर-प्रवेश चम्पानगरी के बाहर अङ्ग-मंदिर चैत्य में मक्लराम का शरीर त्याग कर मंडिक के देह में किया। उसमें बीस वर्ष तक रहा। चतुर्थ शरीरान्तर-प्रवेश बाराणसी नगरी के बाहर काम-महावन चैत्य में मंडिक के देह का त्याग कर रोह के शरीर में किया। उसमें उन्नीस वर्ष अवस्थित रहा। पांचवां शरीरान्तर-प्रवेश आलमिका नगरी के बाहर प्राप्तकाल चैत्य में रोह के देह का परित्याग कर भारद्वाज के शरीर में किया। इसमें अठारह वर्ष स्थित रहा। इहा शरीरान्तर-प्रवेश वैशाली नगरी के बाहर कुंडियायन चैत्य में भारद्वाज का शरीर परित्याग कर गौतमपुत्र अजुन के शरीर में किया। उसमें सतरह वर्ष रहा। सातवां शरीरान्तर-प्रवेश इसी आवस्ती नगरी में हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारायण में गौतम-पुत्र अजुन का शरीर परित्याग कर मंखलिपुत्र गोशालक के शरीर को समर्थ, स्थिर, धूव, धारण योग्य, शीतादि परिषहों को सहन करने योग्य तथा स्थिर सहनन-पुक्त समझ, उसमें किया। अतः काश्यप ! मंखलिपुत्र गोशालक की अपना शिष्य कहना, इस अपेक्षा से उचित है।"

महावीर बोले—"गोशालक! जिस प्रकार कोई चोर ग्रामवासियों से पराभृत होकर भागता हुआ किसी खड्डे, गुफा, दुर्ग, खाई या विषम स्थान के न मिलने पर ऊन, शण, कपास या तृण के अग्रभाग से अपने को ढांकने का प्रयत्न करता है, वह उनसे ढंका नहीं जाता, फिर भी अपने को ढंका हुआ मानता है, ख्रिया हुआ न होने पर भी ख्रिपा हुआ समझता है, उसी प्रकार तू भी अपने को प्रच्छन्न करने का प्रयत्न कर रहा है और अपने को प्रच्छन्न समझ रहा है। अन्य नहीं होते हुए भी अपने को अन्य बता रहा है, ऐसा न कर। तू ऐसा करने के योग्य नहीं है।"

भगवान महाबीर का उपरोक्त कथन सुन कर गोशालक अत्यन्त की थित हुआ और अनुचित शब्दों के साथ गाली-गलौज करने लगा। वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और अत्यन्त निम्न स्तर पर उतर आया। वह बोला—"तू आज ही नष्ट, बिनष्ट व अष्ट होगा, ऐसा लगता है। कदाचित् तू आज जीवित भी नहीं रहेगा। तुभी मेरे द्वारा सुख नहीं मिल सकता।"

#### तेजोकेस्या का प्रयोग

गोशालक की इस बात की सुन कर पूर्वदेशीय सर्वानुभूति अनगार से न रहा गया। वे स्वभाव से भद्र, प्रकृति से सरल व बिनीत थे। अपने धर्माचार्य के अनुराग से गोशालक की अमकी की परबाह न कर खड़े और उससे जाकर कहने लगे—'गोशालक! किसी अमण- करता है। उन्हें मंगलरूप, कल्याणरूप व देव-चैत्य की तरह समझता है, पर्युपासना करता है। उन्हें मंगलरूप, कल्याणरूप व देव-चैत्य की तरह समझता है, पर्युपासना करता है। तेरा तो कहना ही क्या ? भगवान ने उक्ते दीक्षा दी, शिक्षित किया और बहुअंत बनाया। फिर भी त् उन्हों अपने धर्माचार्य के साथ इस तरह की अनार्यता बरत रहा है ? त् वही गोशालक है, इसमें हमें जरा भी सन्देह नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार तेरे योग्य नहीं है।' सुनते-सुनते गोशालक का चेहरा तमतमा उठा। उसने सर्वानुभृति अनगार को अपनी तेजोलेश्या के एक ही प्रहार से जला कर भस्म कर दिया और पुनः उसी प्रकार अपलाप करने लगा।

अयोध्या निवासी सुनक्षत्र अनगार से न रहा गया। वे भी सर्वानुभूति अनगार की तरह उसके पास गए और उसी प्रकार समझाने लगे। गोशालक और कोधित हुआ। उसने उन पर भी तेजोलेश्या का प्रहार किया। सुनक्षत्र अनगार तत्काल भगवान महाबीर के पास आए। तीन बार प्रदक्षिणा पूर्वक बन्दन-नमस्कार किया। उन्होंने पांचों महावतीं का उच्चारण किया, साधु-साध्वियों से क्षमा-याचना की और आलोचना-प्रतिक्रमणा आदि कर समाधिपूर्वक शरीरोत्सर्ग किया।

भगवान् महावीर ने भी गोशालक को सर्वानुभृति अनगार की तरह उसी प्रकार समझाया। गोशालक का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने सात-आठ कदम पीछे हट कर भगवान् महावीर को सस्म करने के लिए तेजोलेश्या का प्रहार किया। जिस प्रकार वातीरकालिक वायु (रह-रह कर प्रवाहित होने वाली वायु) पर्वत, स्तूप या दिवाल को विनष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार वह तेजोलेश्या भी विशेष समर्थ नहीं हुई। पुन:-पुन: गमनागमन कर प्रदक्षिणापूर्वक आकाश में ऊपर उछ्छली। वहाँ से गिरी और गोशालक के शरीर को जलाती हुई उसके ही शरीर में प्रविष्ट हो गई।

अपनी ही तेजोलेश्या से पराभृत गोशालक श्रमण भगवान् महावीर से बोला— 'काश्यप! मेरी इस तपोजन्य तेजोलेश्या से पराभृत व पीड़ित होकर तृ छः माम की अविधि में व छुद्मस्थ अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त करेगा।'

भगवान महावीर बोले—'गोशालक ! तृही अपनी तपोजन्य लेश्या ने पराभृत होकर तथा पित्तज्वर से पीड़ित हो सात रात्रि के पश्चात् छुट्मस्थ अवस्था में ही काल-कविलत होगा। मैं तो अभी मोलह वर्ष तक जिन—तीर्थक्कर पर्याय में विचरण करता रहूँगा।'

यह बात कुछ ही क्षणों में श्रावस्ती में फैल गई। नगर के त्रिक मागों, चतुष्पशीं और राजमागों में सर्वत्र एक हीं चर्चा होने लगी। लीग कहते थे— श्रावस्ती के बाहर कोष्टंक चैत्य में दो जिन परस्पर आक्षेप-प्रक्षेप कर रहे हैं। इनमें एक कहता है— तू पहले मृश्यु आप्त होगा और दूसरा कहता है—पहले तू मृत्यु आप्त होगा। इनमें कीन सच्चा है और कौन मूठा १ विश्व व प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते—'श्रमण भगवान् महाबीर सत्यवादी हैं और मंखलिपुत्र गोशालक मिथ्यावादी।'

भगवान् महाबीर ने निर्धान्यों को बुलाया और कहा—'जिस प्रकार तृण, काष्ठ, पत्र आदि का देर अग्नि से जल जाने के पश्चान् नण्ट हो जाता है, उसी प्रकार गोशालक भी मेरे वध के लिए तेजीलेश्या निकाल कर नष्ट तेज हो गया है। तुम सहपं उसके सामने उसके मत का खण्डन करो, विस्तृत अर्थ पृक्षो, धर्म-सम्बन्धी प्रतिचोदना करो और प्रश्न, हेतु, व्याकरण और कारण द्वारा उसे निक्तर करो।'

निर्यन्थों ने उसकी विविध प्रकार के प्रश्नींत्तरों द्वारा निरुत्तर कर दिया।
गीशालक अत्यन्त कोषित हुआ, परन्तु वह निर्यन्थों को तनिक भी कष्ट न पहुंचा
सका। अनेक आजीवक स्थविर अमन्तुष्ट होकर उसके संघ से प्रथक् होकर भगवान महाबीर
के संघ मैं आये और वहीं साधना-निरत हो गये।

#### आठ चरम

मंखलिएत्र गोशालक अपने अभिलिषत में असफल होकर कोष्ठक चैत्य से बाहर निकला। वह विक्षिप्र-मा चारों दिशाओं में देखता, गर्म-गर्म दीर्घ उच्छ्रवाम-निःश्वास छोड़ता, अपनी दादी के वालो को नोंचता, गर्दन को खुजलाता, दोनों हाथों से कभी कड़रकार करता और कभी हिलाता, पांवों को पछाड़ता, 'हाय! मरा! हाय! मरा!' चिल्लाता हुआ हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारायण में पहुंचा। वहाँ अपने दाह की शान्ति के लिए कच्चा आम चूसता, मद्यपान करता, बार-बार गीत गाता, बार-बार नाचता और बार-बार हालाहला कुम्हारिन को हाथ जोड़ता तथा मिट्टी के वर्तन में रहे हुए शीतल जल से अपना गात्र सिचित करता।

अमण भगवान महावीर ने निर्यन्थों को आमंत्रित कर कहा—'आयों! मंखलिपुत्र गोशालक ने मेरे वध के लिए जिस तेजोलेश्या का प्रहार किया था, वह १. अङ्ग, २. वंग, ३. मगध, ४. मलय, ५. मालव, ६. अच्छ, ७. वत्म, ८. कौत्स, ६. पाठ, १०. लाट, ११. बज्र, १२. मौलि, १३. काशी, १४. कौशल, १५. अवाध और १६. संभुक्तर—इन संलह देशों को घात करने, वध करने, उच्छेद करने तथा भस्म करने में समर्थ थी। अब वह कुम्भकारापण में कच्चा आम चूमता हुआ, मद्यपान कर रहा है, नाच रहा है तथा बार-वार हाथ जोड़ कर ठण्डे पानी से शरीर को सिचित कर रहा है। अपने इन दोषों को छिपाने के लिए बह आठ चरम (अन्तिम) बातें प्ररूपित कर रहा है—चरम पान, चरम गान, चरम नाद्य, चरम अंजली-कर्म, चरम पुष्कल-संवर्त महामेघ, चरम सेचनक गन्धहस्ती, चरम महाशिला कैटक संग्राम और इस अवसर्पिणी काल में चरम तीर्थं कर के रूप में उसका सिद्ध होना। डंडे पानी से शरीर सिचित करने के दीष की छिपाने के लिए बह चार पानक—पेय और चार अपानक—अपेय पानी प्ररूपित कर रहा है। चार पानक इस प्रकार हैं—१. गाय के प्रष्ठ भाग से गिरा हुआ, २. हाथ से उलीचा हुआ, ३. सूर्य ताप से तपा हुआ और ४. शिलाओं से गिरा हुआ। चार अपानक—पीने के लिए नहीं, परन्तु दाहादि उपशमन के लिए व्यवहार योग्य; इस प्रकार हैं—१. स्थालपानी—पानी में भींगे हुए शीतल छोटे-बड़े बर्तन। इन्हें हाथ से स्पर्श करे, परन्तु पानी न पीए। २. त्वचापानी—आम, गुठली और बेर आदि कच्चे फल मुँह में चवाना, परन्तु उनका रस न पीना, ३. फली का पानी—उइद, मूंग, मटर आदि की कच्ची फिलायां मुँह में लेकर चवाना, परन्तु उनका रस न पीना, ४. शुद्ध पीना—कोई व्यक्ति छः मास तक शुद्ध मेवा-मिष्टान्न खाए। उन छः महीनों में दो महीने भूमि-शयन, दो मास तक पट्ट-शयन और दो मास तक दर्भ-शयन करे तो छट्ठे मास की अन्तिम रात्रि में महाऋदि-सम्पन्न मणिभद्र और पूर्णभद्र नामक देव प्रकट होते हैं। वे अपने शीतल और आई हाथों का स्पर्श करते हैं। यदि व्यक्ति उस शीतल स्पर्श का अनुमोदन करता है तो आशीविष प्रकट होता है और अनुमोदन नहीं करता है तो उसके शरीर से अग्न समुत्यन्न होती है और समुत्यन्न जवालाओं में उसका शरीर भस्म हो जाता है। तदनन्तर वह व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध एवं विमुक्त हो जाता है।

उसी नगरी में अयंपुल नामक एक आजीविकांपासक रहता था। एक दिन मध्य रात्रि में कुटुम्ब-चिन्ता करते हुए उसके मन में विचार आया कि हल्ला का आकार कैसा होता है ? वह अपने धर्माचार्य गोशालक से समाधान करने के लिए हालाहला कुम्भकाराणण में आया। गोशालक को नाचते, गाते तथा मद्यपान करते देखाकर वह अखन्त लिज्जत हुआ और पुनः लौटने लगा। अन्य आजीवक स्थिविरों ने उसे देखा तथा बुलवाया। उन्होंने उसे उपयुक्त आठ चरम वस्तुओं से परिचित किया तथा कहा—'तुम जाओ और अपने प्रश्न का समाधान करो।'

स्थिविरों के संकेत से गोशालक ने गुठली एक ओर रख दी तथा अयंपुल से बोला— 'अयंपुल! दुम्हें मध्य रात्रि में हल्ला का आकार जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, परन्तु दुम योग्य समधान नहीं कर पाए; अतः मेरे पास समाधान के लिए आए थे। मेरी यह स्थिति देखकर दुम लिजित होकर लौटने लगे, पर यह दुम्हारी भूल है। मेरे हाथ में यह कच्चा आम नहीं, परन्तु आम की छाल है। इसका पीना निर्धाण-समय में आवश्यक है। नृत्य-गीतादि भी निर्धाण-समय की चरम बस्तुएँ हैं; अतः तू भी बीणा बजा।'

#### गोशाळक का पश्चात्ताप

अयंपुल अपने प्रश्न का समाधान कर लौड गया। अपना मृत्यु-समय निकट जान कर गीशालक ने आजीवक स्थिविरी को बुलाया। उसने कहा-- "जब मैं मर जाऊं, मेरी देह की . '

सुगिन्धित पानी से नहलाना, सुगिन्धित गेरक वस्त्र से शरीर को पोंझना, गोरीर्घ चन्दन का विलेपन करना, बहुमृत्य रवेत वस्त्र पहिनाना तथा सर्वालंकारों से विभूषित करना। एक हजार पुरुषों द्वारा छठाई जा सके, ऐसी शिविका में बैठाकर आवस्ती के मध्य में इस प्रकार घोषणा करते हुए ले जाना—'चौबीसवें चरम तीर्थं इर मंखलिएत्र गोशालक जिन हुए, सिद्ध हुए, विमुक्त हुए तथा सर्व दुःखों से रहित हुए हैं।' इस प्रकार महोत्सव पूर्वक अन्तिम किया करना।"

सातवीं रात्रि व्यतीत होने पर गोशालक का मिथ्यात्व दूर हुआ। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ—'जिन न होते हुए भी मैं अपने को जिन घोषित कर रहा हूं। मैंने अमणों का घात किया है और आचार्य से विद्वेष किया है। अमण भगवान् महाबीर ही सच्चे जिन हैं।' उसने स्थितरों को पुनः बुलाया और उनसे कहा—'स्थितरों! जिन न हीते हुए भी मैं अपने को जिन घोषित करता रहा हूं, मैं अमण-घाती तथा आचार्य-प्रद्वेषी हूं। अमण भगवान् महाबीर ही सच्चे जिन हैं। अतः मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे बाएं पांव में रस्सी बांध कर मेरे मुँह में तीन बार थूकना तथा आवस्ती के राजमार्गों में 'गोशालक जिन नहीं, परन्तु महाबीर ही जिन हैं'; इस प्रकार उद्घोषणा करते हुए, मेरे शरीर को खोंचकर ले जाना।' ऐसा करने के लिए उसने स्थितरों को शपथ दिलाई।

## गोशालक की मृत्यु

गोशालक मृत्यु प्राप्त हुआ । स्थिवरों ने कुम्भक।राषण के दरवाजे बन्द कर दिए । उन्होंने वहीं आंगन में श्रावस्ती का चित्र बनाया । गोशालक के कथनानुसार सब कार्य किए । उसके मुँह में तीन बार थुका तथा मन्द-मन्द स्वर में बोले—'गोशालक ! जिन नहीं, परन्तु श्रमण भगवान् महाबीर ही जिन हैं।' स्थिवरों ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर गोशालक के प्रथम कथनानुसार उसकी पूजा की और धूम-घाम से मृत देह की ससम्मान अन्त्येष्टि की ।

गौतम स्वामी ने एक दिन भगवान महावीर से पृक्का—'भगवन ! सर्वानुभृति अनगार, जिन्हें गोशालक ने भस्म कर दिया था, यहाँ से काल-धर्म को प्राप्त कर कहाँ गए हैं ?' भगवान महावीर ने उत्तर दिया—'गौतम ! सर्वानुभृति अनगार सहसार कल्प में अठारह सागरोपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है। वह वहाँ से च्युत हो, महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध तथा विश्वक्त होगा। इसी तरह सुनक्षत्र अनगार भी अच्युत कल्प में बाईस सागरोपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है। वहाँ से च्युत होकर वह भी महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वहाँ सर्व कर्म क्षय कर विश्वक्त होगा।'

गौतम स्वामी ने फिर पृक्षा--'भगवन ! आपका कृशिष्य गोशालक मृत्यु प्राप्त कर कहाँ उत्पन्न हुआ है ?'

भगवान महावीर ने उत्तर दिया— 'वह अन्युत करण में वाईस सागरोपम की स्थिति बाला देव हुआ है। वहाँ से न्युत हो, अनेक भव-भनान्तरों में भ्रमण करता रहेगा। अन्त में उसे सम्यग्हिन्ट प्राप्त होगी। इद्मितिक सुनि के रूप में केवली होकर सर्व दुःखों का अन्त करेगा।'

## कुण्डकोलिक और आजीवक देव

गोशालक की नियतिवादी मान्यता पर कुण्डकोलिक श्रमणोपासक का घटना-प्रसंग बहुत ही सरस और ज्ञानवर्द्धक है। कुण्डकोलिक किम्पलपुर नगर का धनाड्य ग्रहपति था। वह भगवान महाबीर का उपासक था। एक दिन मध्याह के समय वह अपनी अशोक बाटिका में आया। शिलापट पर आसीन हुआ। अपना उत्तरीय उतारा और एक और रख दिया। नामांकित मुद्रिका उतारी और उत्तरीय के पास रख दी। भगवान महाबीर द्वारा बताई गई धर्म-प्रकृष्ठि का आचरण करने लगा। अकरमात् एक देव आया। उत्तरीय और मुद्रिका को उठा कर किंकिणीनाद के माथ आकाश में प्रकट हुआ। आकाश में खड़े ही उसने कुण्डकोलिक के साथ चर्चा प्रारम्भ की।

देव - कुण्डकोलिक ! मंखलिपुत्र गोशालक की धर्म-प्रज्ञपि प्रशस्त है; क्योंकि उसमें उत्थान ( उत्साह ), कर्म, बल, बीर्य, पृष्णाकार, पराक्रम आदि कुछ नहीं है। सब स्वभाव-नियत हैं। महाबीर की धर्म-प्रज्ञपि अच्छी नहीं है: क्योंकि उसमें उत्थान, कर्म आदि सब माने गए हैं और सब स्वभाव-अनियत हैं।

कुण्डकोलिक देव ! यदि ऐसा है तो बताओं न तुम्हें यह देव ऋद्धि कैसे मिली ? तुम्हारे जत्थान, बल आदि इसके कारण है या यह नियतिवश ही मिल गई ?

. देव - कुण्डकीलिक ! मैं तो मानता हूं, यह देव-ऋद्धि मुक्ते यों ही नियतिवश मिली है। इसका कारण कोई पुरुषाकार या पराक्रम नहीं है।

कुण्डकोलिक—देव! ऐसा है तो अन्य मभी को यह देव-ऋदि क्यों नहीं मिली, तुम्हें ही क्यों मिली १ तात्पर्य यह कि अपने जत्थान, वल आदि से ही व्यक्ति सब कुछ पाता है। तुम्हारा यह कथन मिथ्या है कि गोशालक की धर्म-प्रज्ञति अच्छी है और महावीर की अच्छी नहीं,है।

यह सब सुन कर देव अपने मिद्धान्त में संभ्रान्त हुआ और कुण्डकोलिक का उत्तरीय और मुद्रिका यथास्थान रख कर अपने गन्तन्य की और चला गया। प्रसंगान्तर से भगवान महाबीर ने अपने साधुओं के समक्ष कुण्डकोलिक के इस चर्चावाद की प्रशंसा की।

१- भगवती सूत्र (हिन्दी अनुवाद ), अनुवादक—मदनकुमार मेहता, प्र० श्रुत-प्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता, पृ० ६२६-६५२ के आधार पर।

२. उपासकदशांग सूत्र, अ० ६ के आधार पर।

## शक्ताराषुण -

राकडालपुत्र भगवान् महाबोर के खुंचा देन आवनी में से एक था। पहले वह आयोगक नव का अनुवासी के बीर केद में अहाबीर का अनुवासक की एक प्राथमनतांच पूज में इस सम्बन्ध का सारा विवरण उपस्था होता है। गोसालक की आज्वता की सम्बन्ध के लिए भी वह एक भौतिक अवस्था है।

पोलासपुर नगर में राजडालपुत्र नामक कुम्मकार रहता था। उसके पास तीन करीड़ स्वर्ण सुद्राएं व दस हजार गोएं थीं। उसकी पत्ती का नाम जिस्मित्रा था। मंड-निर्माण का उसके बहुत बड़ा उद्योग था। वह आजीवक सम्प्रदाय के नाथक गोशालक का अनुवाधी था। एक दिन अशोक वाटिका में वह आजीवक मत के अनुसार तत—साधना कर रहा था। उस समय एक देवता प्रकट हुआए और बोला—"देवानुप्रिय! कल यहाँ महामाहणे आणि व्याला है। वह जिन है और जिलाकपुरुष है। तुल उसे प्रकास करना और उसकी सेवा करना।"

श्वकडास्पपुत्र कोष्यने लगा—"भेरे धर्याचार्य मंधिसपुत्र गीशास्तक ही 'महामाहण' और त्रिलोकपुज्य है। वे ही कस यहां आएंगे। मैं स्वती तेवा सर्हणा।"

दूसरे दिन भगवान महाबीर अभग समुदान के लाध वहाँ बचारे। सहसी लीग दर्शन और ज्यास्थान सुनमें के लिए एक जिस हुए। शंकडा लागून के क्य के की की स्वीत की लिए की लिए एक जिस हुए। शंकडा लागून के क्य के की की स्वीत की लिए जाया। अगवान भी जहांचीर ने कहा— "कल किसी देव ने आकर किसी महाजाहण के आने की जी स्वात एक दी थी, वह गीशालक के लिए नहीं थी।" शंकडा लागून इस रहस्थी ट्याटन से बहुत प्रमावित हुआ और अमने अपनी दुकानों में लियास करने के लिए मगवान भी महावीर की आमंत्रित किया। मगवान वहाँ आए और रहने लगे। शंकडा लागून नितानत नियतिवादी था। एक दिन जब कि मिष्टी के बर्तनों को सुखाने का काम चल रहा का, मगवान भी महावीर के शहा एक दिन जब कि मिष्टी के बर्तनों को सुखाने का काम चल रहा का, मगवान भी महावीर के शहा है है।"

सकडक्लाउम- "ये प्रमुख से नहीं बने हैं। जो कुछ होता है, वह नियतिवंश ही होसा है।"

भगवान विदेश करी है इन कर्तनों की कीड़ डाले या अधिनित्रा के साथ सहैंबास करें, ती खन बना करीने ?

राकडालपुत्र—"में उसे शाप दूंगा, उस पर महार करूँगा और उसे शार डालूंगा।" भगवान—"वदि यह अथ्य हैं— जो क्रुक क्षेत्रा है, वह जियतिकस हो, होता है; सो ऐसा करने के लिए इस क्यों उचत होते हो हैं" शकडालपुत्र को सम्यक् ज्ञान हुआ और उसने अणुवत रूप ग्रहस्थ-धर्म को स्वीकार किया। भगवान् महाबीर वहां, से विहार कर ग्रहः।

कारण काशास्त्र शकडालपुत्र को पुनः अपने धर्म में बाह्न करने के लिए एक दिन उसके कि आवा । शकडालपुत्र ने उसे कि जिल् भी सम्मान नहीं दिया । गोशालक ने अन्य मार्क न पाकर भगवान महावीर की प्रभावशाली स्तृति की । सकडालपुत्र बीला—"ह मोशालकः! ज्ञमने मेरे धर्माचार्य की स्तृति की है, इसलिए में तुम्हें अपनी हुकानें रहने के लिए और शय्या-संस्तारक आदि प्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।" गोशालक दुकानों में रहा। शकडालपुत्र को फिर से अपने सम्प्रदाय में लाने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया पर उसमें असफल होकर वहाँ से अन्यत्र विहार कर दिया।

#### अन्य प्रसंग

गोशालक सुदीर्घ अविध तक भगवान् महावीर के साथ रहा । भगवती आदि आगमों में जहाँ उसका सुविस्तृत वर्णन है, आगमोत्तर यन्थों में भी उस महवाम के अनेक पूरक प्रसंग मिलते हैं । भन्ने ही उन प्रसंगों का महत्त्व आगमोक्त प्रसंगों जिसना न हो, तथापि वे रोचकता, शान-वृद्धि और शोध-सामधी की-इध्टि से पठनीय और मननीय हैं।

्या एक बार भगवान महाबीर ने कोल्लाग सन्निवेश से सुवर्णखल की ओर विहास किया।
गोत्रालक भी भग्वान के माथ था। मार्ग में कुछ प्रामीण खीर पका रहे थे। खीर को देख कर गोशालक का मन लखनाया। उसने भगवान महाबीर से कहा—"हम कुछ देर यही ठहरें। खीर पक कर उतर जाएगी। हम भी खीर से अवश्य लाभान्वित होंगे।" भगवान महाबीर ने उत्तर दिया—"इस खीर से हम तो क्या; इसे पकाने वाले भी लाभान्वित नहीं होंगे। यह तो बिना पके ही नम्द हो जाने वाली है।" भगवान आगे चले। गोशालक वहीं ठहरा; यह जानने के लिए कि क्या होता है? गोशालक ने खीर पकाने वालों को भी इस संभाव्य अनिष्ट से मावधान किया। ग्रामीण पूरे मावधान हो गए; यह मिछी का बर्तन कहीं लुटक न जाए, फट न जाए। फिर भी वही हुआ, जो भगवान महाबीर ने कहा था। बर्तन में चावल और दूध मात्रा में अधिक थे। चावल फूले कि बर्तन फटा। सारी खीर बिटी और राख में वहने लगी। गोशालक इस घटना से नियतिवाद की ओर मुका।

एक बार भगवान महाबीर ब्राइण गाँव में आए। गोशालक भी साथ था। उस गाँव के दो भाग थे: १. नन्दपाटक और २. उपनन्दपाटक १ नन्द और उपनन्द दो भाई थे। दोनों के आश्रित भाग उनके अपने-अपने नाम से पुकारे जाते थे। भगवान महाबीर भिक्षाचरी के

१. उपासकदरांग सूत्र, ज० ७ के आधार पर ।

२. श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिकृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७४ पत्र सं० २७७-१ ; श्री आवश्यक चूर्णि, प्रथम माग, पत्र २८३ ।

ध्येव से नन्दपाटक में नन्द के घर आए। नन्द ने भूनवान की दृषिमिश्रित तप्हुल बहराए। गोशालक उपनन्दपाटक में उपनन्द के घर भिक्षा के लिए गया। दासी ने बासी भात गौशालक की देने के लिए कड़की में ज़ठाया । गोशालक ने इसे अपना अपनान समस्ता और बह दांसी के साथ लड़ने-फराड़ने लगा | ्यास बैठा उपनन्द बहर मय देख-सुन रहा था। गोशालक की हरकृत पर उसे भी कोध आया । उसने द्वामी से कहा- यह बासी भात जेता है तो दे, नहीं तो इसके सिर पर डाल । दासी ने बेसा ही कर डाला । गोशालक आग-बबला हो उठा। उसने भाग दिया-"मेरे गुढ़ के तय-तेज कर कोई अभाव हो तो दुम्हारा यह प्रामाद जल कर भस्म हो जाए।" व्यन्तर देवों ने महाबीर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वह महल भस्म कर डाला।

एक बार भगवान महाबीर कालायः मन्तिबंश में आए। सन्तिबंश के बाहर एक खण्डहर था। भगवान्, महाबीर सायंकाल उमी. खण्डहरू में ध्यानस्थ हुए। गोशालक भी द्वार के पाम वहीं रहा । सन्निवेश के अधिपति का पुत्र मिह विश्व नमती दासी को साथ लिए धकस्मात् उमी खण्डहर में आया । वह कामेच्छ था । उमने आवाज दी-"कोई यहाँ है ?" भगवान् ध्यानस्थ थे। गोशालक बोला नहीं। उसने पूर्ण विजनता समझ कर वहीं मनोज कामं कीड़ा की । जब वे दोनों वापस जाने लगे, कामातुर गोशालक ने निच्नसी का हाथ पकड़ लिया। गोशालक की उस हरकत से सिंह बहत को धित हुआ और उसने गोशालक को पूरी खबर ली।

भगवान् महाबीर कुमाराक सन्निवंश आए । चम्पकरमृणीय ब्रचान् में ध्यानस्थ हुए । मध्याह्न में गोशालक ने भगवान से कहा-"भगवन ! बस्ती में भिक्षा के लिए चलें।" भगवान ने कहा-- "आज मेरे उपवास है। मैं भिक्षा के लिए नहीं जाऊँगा।"

गोशालक बस्ती में आया। कृपन्य नामक एक धनाद्य कुम्भकार की शाला हैं पार्श्वनाथ-परम्परा के आचार्य मुनिचन्द्र अपने शिष्यों सहित ठहरे हुए थे। गोशालक उन्हें देख कर आश्चर्य-मुन्ध हुआ। उसके मन में आया, ये कैसे साध् है, जो रंग-विर्रो क्स्त्र पहनते हैं, पात्र आदि अनेक उपकरण रखते हैं। गोशालक ने पूछा-"आप कीन से साधु हैं शे

उत्तर मिला-"निर्यान्य है और पार्श्वनाथ के अनुयासी है।"

गोशालक ने पूनः कहा-- "यह कैसी निर्ध न्यता १ सब कुक वो संग्रहीत-पड़ा है १ मेरे गुरु और मैं ही सच्चे निर्धान्ध हैं। हुम सबने तो आजीविका न्वलाने के खिए दोंग रच रम्बा है।" estratura y Train - 15m - 1

१. श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, मा ४७५, पत्र संव, ५७७-१-२ ।

न् श्री आवश्यक सूत्र निर्मुक्ति, मलयगिरिचृत्ति, पूर्वभागे, गार्थ ४७६, पत्र सं २०५-१ । आवश्यक सूत्र निर्मुक्ति, मलयगिरिचृत्ति, पूर्वभागे, गार्थ ४७६, पत्र सं २०५-१ । आवश्यक सूत्रि, पूर्वभागे, पत्र सं ८०६४ ।

साधुओं ने प्रत्युक्तर में कहा- "जैसा तू है, वैसे ही तेरे धर्मचार्य होंगे !"

कोधित गोजालक ने कहा-- "सुब बेरे धर्माचार्य की अवसा करते हो। में भाष देशा हूँ कि मेरे गुरू के तप ठेज से तुम्हारा यह उपाध्य भस्म हो जाए।" गीशासक ने अमेक बार ऐसा कहा, पर कुछ भी नहीं हुआं। पार्श्वानुग सामुखीं ने कहा- "क्यों व्मर्थ कष्ट करते हो १ म कुछ जलने बाला है और न कुछ मिलने बाला है।" सम्भ्राम्त-सा नीशालक वहां से हट कर भगवान् महाबीर के पास आयां और कहने लगा—''आज परिग्रही साधुओं सें विवाद हो गया। मैंने श्राप दिया, वर उनका उपाध्रय नहीं जला। भगवन् ! ऐसा क्यों ?" भगवान महाबीर ने कहा-"मोशालक ! उन्हारी धारणा अयथार्थ है। जो वे कर रहे हैं, वह सब विहित है। तुम्हारा आप उन पर नहीं चलेगा।"3

एक बार भगवान महाबीर चौराक मन्निवेश आए। गोशालक भी साथ था। गांव में चीरों का बहुत भय था। स्थान-स्थान पर पहरेदार खड़े रहते थे। गांघ में जाते ही वहरेदारों ने उन्हें घेर लिया और तरह-तरह के प्रश्न पूजने लगे। महाबीर मौन रहे। उन्हें देख कर गोशालक भी मीन रहा ! पहरेदार उन्हें गुप्रचर समझ मताने लगे ! जमी गांव में उरपल नैमित्तिक की दो बहिनें सीना और जयन्ती रहती थीं । ये पहले अमन-धर्म में दीक्षित रह चकी थीं। असमर्थता के कारण अब वे परिवार्णिकाएँ वन चली थीं। वे पहरेचारों के षास आई और सममा-बुझा कर उन्हें शान्त किया। स्थिति से अवगत होकर पहरेदारों ने भगवान महाबीर से क्षमा-याचना की ।

एक बार भगवान महाबीर कथंगला नगरी में आये। उद्यान के देव-मन्दिर में ठहरे। रात की देवालय के एक कोने में ध्यानस्थ खड़े ही गए। गोशालक भी मन्दिर में एक और बैठ गया। माघ का महीना था। आकाश बादलो से घिरा था। नन्हीं-नन्हीं बुन्टें गिर रही थीं । ठण्डी हवा जोरों पर भी । उसी रात मन्दिर में एक धार्मिक उत्सव हो रहा था । गीत और बाद्य के साथ स्त्री-पृष्ठची का सहनर्तन भी ही रहा था। शीत से पीड़ित गोशालक को यह सब अस्का नहीं लगा। वह अपने आप ही बड़बड़ाने लगा-कैसा धर्म है ; स्त्री और पुरुष साथ-साथ नाच रहे हैं। गोशालक का यह सब कहना उपस्थित लोगों को अच्छा नहीं लगा। हाथ पकड़ कर उसे देवालय से बाहर कर दिया।

गोशालक बाहर बैठा शीत से कांप रहा था। वह कहता था, कैसा कलियुग आया है, सच कहने बाला ही मारा जाता है। कुछ लोगों की फिर से दया आई। उमे देवालय

१. आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, ससमिरियुक्ति, पूर्वभाग, मा॰ ४७७ पत्र सं० २७६-१ ; आवश्यक चूजि, पूर्वभागं, पत्र २०५।

२. श्री आवश्यक भूत्र निर्युक्ति, यलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा॰ ४७७, पत्र सं । २७५-२, २७६-१ ; आवश्यक चूर्णि, पूर्व भाग, पत्र २६६ ।

के अन्दर बुला लिया! वह फिर उनके धर्म की जिल्हों करने लगा। युवक उत्तेजित हुए। मारने के लिए दौड़े। वृद्धों ने उन्हें रोका और कहा—'हम लोग बाजे इतने जोर से बजाएं कि इसकी यह बड़बड़ाहद कानों में ही न पड़े।' इस तरह प्रातःकाल हुआ और भगवान महाबीर ने श्रावस्ती की ओर विहार किया।

कूषिय सिन्निवेश से एक बार भगवान् महाबीर ने वैशाली की ओर विहार किया।
गोशालक भगवान् के साथ रहते-रहते उनकी कठोर चर्या से ऊब चुका था। उसने भगवान्
महाबीर से कहा—''अब मैं आपके माथ नहीं चलूंगा। आप सेरा जरा भी ध्यान नहीं रखते।
स्थान-स्थान पर लोग मेरी तर्जना करते हैं। आप आँख मूंदकर खड़े रहते हैं। आपके साथ
रहने से सुक्ते मिलता क्या है: सिवाय कष्ट केलने के और भुखों मरने के।'

महावीर वैशाली की ओर गये। गोशालक राजयह आया। **बह महीने महावीर से** पृथक् रहा। गया था सुख पाने, पर पाया केवल कष्ट-ही-कष्ट। कोई आदर नहीं करते; आदर पूर्वक भिक्षा नहीं देते। कष्टों से बबरा कर पुनः वह भगवान् महावीर को खांजने लगा। शालीशीर्ष गाँव में भगवान् मिले। वह तब से पुनः उनके साथ हो लिया। विगम्बर-परम्परा में

गोशालक-सम्बन्धी उक्त विश्वचन श्वंताम्बर आगमों का है। दिगम्बर-परम्परा में गोशालक सम्बन्धी कुछ वातें प्रकारान्तर से मिलती हैं। उसके अनुसार गोशालक पाश्वंनाध परम्परा के एक सुनि थे। महाबीर की परम्परा में आकर वे गणधरपद पर नियुक्त होना चाहते थे। महाबीर के समवसरण में जब इनकी नियुक्त गणधरपद पर नहीं हुई, तब वे वहां से पृथक् हो गए। आवस्ती में आकर वे आजीषक सम्प्रदाय के नेता बने और अपने की तीर्थहर कहने लगे। वे उपदेश भी ऐसा देते—"इन से मोध नहीं होता, अझान से ही मोध होता है। देव या ईश्वर कोई है हो नहीं; इसलिए स्वेच्छापूर्वक सूत्य का ध्यान करना चाहिए। 3"

१. श्री आक्रवक सूच किर्युक्ति, क्समविरिकृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७६, पत्र सं० २७६ ; आक्रवक चूर्णि, पूर्वभाग, पत्र सं० २६७ ।

२. आवरवक चूर्णि, पूर्वभाग, पत्र सं० २६२।

३. मसबरि-पूरकारिसिको उप्पक्को पासकाहितस्विध्य । सिरिकीर समबसरणे अमहिस्कुकिका निकलेक ।। बहिजिमाएण उस्तं मज्ही एयार सामंधारिस्व । किमाइ कुणीण अरुहो, किमाब विस्सास सीसस्स ॥ ण मुणइ जिणकहिय मुयं संपद दिक्खाय गहिय गोयमको । विष्पो वेयब्सासी तम्हा मोक्खं ण णाणाओ ।। अण्णाणाओ मोक्खं एवं सीवाच प्यडमाणी हु । देवो अणरिय कोई सूक्णं सहएह इच्छाए ।।

## त्रिपिटकों में

#### सबसे बुरा

बृद्ध तत्कालीन मतो व मत प्रवर्तको में आजीवक संघं और गोशालक की मबमें बृरा समझते थे। मन् पुरुष और अमन् पुरुष का वर्णन करते हुए वे कहते हैं: "कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बहुत जनो के अलाभ के लिए होता है, बहुत जनो की हानि के लिए होता है, बहुत जनो की हानि के लिए होता है, बहु जनो के दुःख के लिए होता है, बहु देवों के लिए भी अलाभकारक और हानिकारक होता है; जैसे—मक्खली गोशाल। गोशाल में अधिक दुर्जन मेरी दृष्टि में कोई मही है। जैसे धीवर मझलियों को जाल में फंमाता है, वैसे वह मनुष्यों को अपने जाल में फंमाता है।" प्रसंगानतर से बृद्ध यह भी कहते हैं: "अमणधर्मों में मबसे निद्धप्ट और जधन्य मान्यता गोशाल की है, जैसे कि सबे प्रकार के वस्त्रों में केश का कम्बल। वह कम्बल शतिकाल में शितल, प्रीष्मकाल में उपण तथा दुर्वण, दुर्गन्ध, दुःम्पर्श वाली होती है।" जीवन-व्यवहार में ऐसा ही निरुपयोगी गोशाल का नियतिवाद है।"?

बुद्ध के अनुयायी भी आजीवकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। जैतवन में रहते एक बार बुद्ध ने भिक्षुओं को वर्षा स्नान की आजा दी। भिक्षु वस्त्र विमुक्त हो स्नान करने लगे। म्रमुख बुद्ध श्राविका विशाखा की दामी भोजन-काल की सूचना देने आराम में आई। नगन मिक्षुओं को देख, उसने साचा, ये आजीवक हैं। विशाखा से जाकर कहा-- आराम में शाक्य मिक्षु नहीं हैं, आजीवक मिक्षु स्नान कर रहे हैं। विशाखा परिस्थिति ममझ गई। बुद्ध जब भिक्षु-संघ के साथ उसके घर आए, उसने सारी घटना कह मुनाई और निवंदन किया-- भनते! नगनत्व गर्हास्पद और घृणास्पद है। 'प

नियतिबाद की तरह गांशालक की एक अन्य मान्यता की नाम संमार शुद्धिवाद है; जिसके अनुसार चौदेह लांख झांसठ सौ प्रमुख योनियां है। पांच कर्म (पांच इन्द्रियों के) हैं। तीन कर्म (शरीर, वचन और मन) हैं। एक पूर्ण कर्म (शरीर या वचन की अपेक्षा से) हैं। तीन कर्म (शरीर या वचन की अपेक्षा से) हैं। वासठ मार्ग हैं। वासठ अन्तर कल्प है। इं अभिजातियां हैं। आठ पुरुष भूमियां, उनचाम सौ व्यवमाय, उनचास सौ परिवाजक, उनचास सौ नाग-आवास, दो हजार इन्द्रियां, तीन हजार नरक, इस्तीम रंकोशाह, सात संज्ञी गर्म, सात असंज्ञी गर्म, सात निर्म स्थ गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात मर, सात सौ सात गांठ, सात सौ मात प्रपात, सात सौ सात स्वर्म हैं। चौरामी लाग्य महाकल्प है,

१. अंगुत्तर निकाब, १-१६-४: ५ ।

टीका ग्रन्थों के अनुसार यह कम्बल वनुष्य के केशों सं अनती है।

<sup>3.</sup> The Book of Gradual Sayings, Vol. 1, p. 286.

<sup>ं</sup> ४८ अरजीव-स्यामी मिति में आजीविक पाठ है।

५. अंगुत्तर निकाय अट्ट-कथा, १-७-२।

जिनमें मुर्ख और पण्डित अमण करते हुए सब दुःखों का अन्त करेंगे। यदि कोई कह कि इस शिल से, इस बत ते, इस तप से अथवा बह्मचर्य से में अपरिषय कर्म को परिषय बनाऊंगा अथवा परिषय कर्म के कलों का उपभोग करके उसे नष्ट कर दूंगा, तो व्यह उससे नहीं हो तकेगा । इसं संसार में सुख-दुःख इतने निश्चित हैं कि उन्हें परिमित द्रोणों ( मापों ) से मापा जा सकता है। उन्हें कम या अधिक नहीं किया जा सकता। जिम प्रकार कोई स्त का गोला में कने पर उसके पूरी तरह खुल जाने तक वह आगे बढ़ता जायेगा, उसी प्रकार बुद्धिमानों और मुखों के दुःखों का नाश तभी होगा, जब वे ( मंसार का ) समग्र चक पूरा करके आयेंगे। "

## अवलोकन

## पूज्यता और उसका हेतु

गोशालक के मिद्धान्त व विचार कुछ भी रहे हीं, यह तो निर्विवाद ही है कि वे उस समय के एक बहुजन-मान्य और ख्याति लब्ध धर्म नीयक थे। इनका धर्म संघ भगवान महावीर के धर्म मंघ से भी बड़ा था, यह जैन परम्परा भी मानती है। महावीर के दंम श्रावकों की तरह इनके भी बारह प्रमुख श्रावक थे। बद्ध का यह कथन भी कि "वह मझलियों की तरह लोगों की अपने जाल में फंमाता है" गोशालक के प्रभाव को ही व्यक्त करता है। प्रश्न होता है, वे चरित्र, संयम व साधना की हिन्द में बद्ध व महावीर जितने ऊंचे नहीं थे तो श्राजीवक संघ इतना विस्तृत कैसे हो मका १ इसके सम्भावित कारण हैं— भविष्य-सम्भाषण व कठोर तपश्चयां। महावीर व बुद्ध के संघ में निमित्त-सम्भाषण वर्जित था। गोशालक व उनके सहचारी इस दिशा में उन्सुक्त थे। पाश्वनाथ के पाश्वस्थ मिश्च मुख्यतया निमित्त सम्भाषण से ही आजीविका चलाते थे। गोशालक को निमित्त सिखलाने वाले भी उन्हों में से थे और व ही उनके मुख्य महचर थे। तपश्चर्या भी आजीवक संघ की उत्कट थी। जैन-

१. Rhys Davids, Dialogues of Buddha, pp. 72-3; cf. G. P. Malālāsekara; Dictionary of Pali— Proper Names, vol. II, pp. 398-9; दोघनिकाय, १-५३; मज्भिमितिकाय, १-२३१,२३८,४३८,५१६; संयुक्तिकाय, १-६६,६८,३-२११,४-३६८; अंतुक्तस्तिकाय, १-३३,२८६;३-२७६,३८८; आतक, १-४३६,५०६।

२. अनुश्रुति के अनुसार गोशालक के श्रावकों की संख्या ११ लाख ६१ हजार थी जब कि महावीर के श्रावकों की संख्यां १ लाख ५६ हजार थीं। (कल्पसूत्र, सू० १३६)।

३. भगवती सूत्र, शतक ८, उद्देशक ५।

४. निशीच सूत्र, उ० १३-६६ ; दशवैकालिक सूत्र, अ० ६, गा० ५०।

५. बिनयपिटक, चूल्लवगा, ५-६-२।

६. आवश्यक चूणि, पत्र २७३ ; त्रिषिटिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ४, श्लोक १३४-३५ ; तीर्वैकर महाबीर, मी० २, शूर्ण १०३ ।

आगम इसका मुक्त समर्थन करते हैं। वौद्ध निकाय भी गोशालक के संगोजिन्छ होने की स्थाना केते हैं। र गवेषकों की सामान्य कारका भी दसी वक्ष में है। आन्तार्क भरेन्द्रदेव के असु-लार आजीवक पंचाकित शावते थे। उत्करुक रहते थे। जनगादङ की भारति हवा में कूलते थे। उसके इस कच्छ-सम के कारण ही समाण में इनका मान था। लोगा मिनिया, शाकुन, स्थापन आदि का फल इमसे पृक्कते से ।

बहुस मारी श्रुष्टियों के रहते हुए भी गोशालक का समाज में आदर पा जाना इमलिए अस्वाभाविक नहीं है कि तब और निमित्त दोनों ही भारतीय समाज के क्रवान आकर्षण सदा से रहे हैं।

#### नाम भौर कर्म

गोशालक के नाम और कर्म ( व्यवसाय ) के विषय में भी नाना व्यास्ताएं मिलती हैं। जैन आगमो की सुदृष्ट और सुनिश्चित धारणा है ही कि गोशालक मंख कर्म करने वाले मंखलि नामक व्यक्ति के पुत्र थे। जगवती, उपातकदतांग आदि आगमो में "गोताले संसतीपुत्ते" अर्थात् गोशालक मंखलिपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां मंखलिपुत्र शब्द को गोशासक के एक परिचायक विशेषण के रूप में व्यवहत किया गया है। मंख शब्द का अर्थ कही चित्रकार अब कही चित्र विकेता के किया गया है, पर वास्तविकता के निकट टीकाकार अभयदेवसूरि का यही अर्थ लगता है-"विवक्तकं इस्ते गतं यस्य स तथा"-तात्पर्य जी चित्र-पट्टक हाथ में रख कर आजीविका करता है। मंख एक जाति थी और उस जाति के लोग शिव या किमी देव का चित्रपट्ट हाथ में रख कर अपनी आजीविका चलाते थे। डाकीत जाति के लोग आज भी 'शनि' देव की मुर्ति या चित्र पाम रख कर आजीविका उपार्जित करते हैं।

बिषिटक परम्परा में इस आजीवक नेता को मक्खिल गांशाल कहा गया है। मक्खिल नाम उसका क्यो पड़ा, इस सम्बन्ध में भी एक विचित्र सी कथा बौद्ध परम्परा में में अचित्तत है: जिसके अनुसार गोशालक दास था। एक बार वह तेल का घडा उठाये आग्रे-आग्रे चल रहा था और उसका मालिक पीछे पीछे। आगे किसलन की भूमि आई। जमके स्वामी ने कहा-''तात ! का सकि, तात ! का सकि" ''धरे ! स्वालित मत होना.

१. आजीवियाणं च अन्बिहे तवे पं० तं० - उमा तबे घोर तबे रसम्बिज्यहम्मता विक्रियदियपिङ-मंसीणता । — ठाणांग मुत्र, ठा० ४, उ० २, मु० ३०६ ।

संयुक्तनिकाय १०, नाना तित्विय शक्त ।

३. बौद्ध धर्म-दर्शन, पृ० ४।

Lindological Studies, vol. H. p. 254.

<sup>4.</sup> Dictionary of Pali Paoper, Names, vol. IL p. 400.

स्वालित मत होना", पर गोशालक स्वालित हुआ और तेल भूमि पर वह चला। वह स्वामी के डर से भागने लगा। स्वामी ने उसका बस्त्र पकड़ लिया। वह वस्त्र खोड़ कर नंगा ही भाग चला। इस प्रकार वह नग्न साधु हो गया और लोग उसे 'मंखालि' कहने लगे।

यह कथानक बौद्ध परम्परा में भी बहुत उत्तरकालिक है; अतः उसका महस्य एक दन्तकथा या एक किंबदस्ती से अधिक नहीं आंका जा सकता।

व्याकरणाचार्य पाणिनि ने इसे 'मस्करी' शब्द माना है। 'मस्करी' शब्द का मामान्य अर्थ परिवाजक किया है। 'माण्यकार पनञ्जलि कहते हैं —''मस्करी वह माधु नहीं है जो हाथ में मस्कर या बांग की लाठी लेकर चलता है। फिर क्या है। मस्करी वह है, जो उपदेश देता है, कर्म मत करों। शान्ति का मार्ग ही अयस्कर है। ''' यहां गोशालक का नामग्राह उल्लेख मले ही न हो, पर पाणिनि और पतञ्जलि का अभिप्राय अमंदिग्ध रूप में उसी और संकेत करता है। लगता है, 'कर्म मत करों' की व्याक्या तब प्रचलित हुई, जब गोशालक समाज में एक धर्माचार्य के रूप में विख्यात हो चुके थे। हो सकता है, उन्होंने प्रचलित नाम की नवीन व्याख्या दी हो। जैन आगमों का अभिप्राय इस विषय में मौलिक लगता है। वे उसे मंखिल का पुत्र बताने के साध-माथ गोशालक में उत्पन्न भी कहते हैं, जिसकी पुष्टि पाणिनि—"गोशालायां जातः गोशालः" (४।३।३५) इस व्युत्पत्तिनियम से करते हैं। आचार्य वृद्धघोप ने भी सामञ्जकलपुत्त की टीका में गोशालक का जन्म गोशाला में हुआ माना है। '

पाणिनि का काल ई० पू० ४८० में ई० पू० ४१० का माना गया है। यदि वे अपने मध्य जीवन में भी व्याकरण की रचना करते हैं तो उसका समय ई० पू० ४४५ के आसपास का होता है। महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ में होता है और गोशालक का निधन इससे १६ वर्ष पूर्व अथात ई० पू० ५४३ में होता है। तात्पर्य, गोशालक के शरीरान्त और पाणिनि के रचना-काल में लगभग १०० वर्ष का अन्तर आ जाता है। यह बहुत स्वाभाविक है कि किसी भी धर्म या सम्प्रदाय की साधारण व्युत्पत्तियां उसके उत्कर्ष काल में गुरुता मलक नवीन व्याक्त्याएं ले लेती हैं। सम्प्रदायों के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं।

१. आचार्य बुद्ध घोष, धम्मपद-अट्टुकथा ; १-१४३ : मजिक्रमनिकाय, अट्ट-कथा ; १-४२२ !

२. मस्करंमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः ।

<sup>-</sup>पाणिनि व्याकरण, ६-१-१५४।

<sup>ः</sup> न वै मस्करोऽस्यातीति मस्करी परिवाजकः । कि तिह ? माकृत कर्माण माकृत कर्माणिः शान्तिर्वः श्रेयसीत्वाहातो मस्करी परिवाजकः ।

<sup>--</sup> पातञ्जल महाभाष्य ६-१-१५४।

४. मुमंगल विलासिनी, ( दीधनिकाय अट्ठकथा ) पृ० १४३-४४।

५- वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४७६।

गोशालक की अमण-परम्परा को त्रिपिटको में 'आजीवक' तथा आगमों में 'आजीवक' कहा गया है। दोनो ही शब्द एकार्थक से ही हैं। लगता है, प्रतिपक्ष के द्वारा ही यह नाम निर्धारण हुआ है। आजीवक व आजीविक शब्द का अभिप्राय है—आजीविक के लिए ही तपश्चयों आदि करने वाला। अआजीवक स्वयं इसका क्या अर्थ करते थे, यह कही उल्लिख्त नहीं मिलता। हो सकता है, उन्होंने भिक्षाचरी के कठोर नियमों से आजीविका प्राप्त करने के श्लाधार्य इसे अपना लिया हो। जैन आगमों की तरह बौद्ध पिटकों में भी उनकी भिक्षाचरी-नियमों के कठोर होने का उल्लेल है। मिल्ममिकाय के अनुसार उनके बहुत सारे नियम निर्यन्थों के समान और कुछ एक नियम उनसे भी कठोर होते हैं।

गोशालक का संसार-गुद्धिवाद आगमो और त्रिपटको में बहुत समानता से उपलब्ध होता है, जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती सम्बन्धित प्रकरणो में आ चुका है। चौरामी लाख महाकल्प का परिमाण आगमो की सुम्पष्ट व्याख्या से मिलता है। डा० बाशम ने इन सारे विषयो पर बहुत विस्तार से लिखा है।

#### जैन और आजीवकों मे सामीप्य

जैन और आजीवको के अधिकांश प्रसंग पारस्परिक सार्मना वे सुन्क है. वहां कुछ एक विवरण दोनों के मार्माप्य-सूचक भी है। उसका कारण दोनों के कुछ एक आचारों की समानता हो सकती है। नग्नत्व दोनों परम्पराओं में मान्य रहा है। दोनों परम्पराओं ने इन विशेषताओं को लेकर ही अन्य धार्मिकों की अपेक्षा एक दूसरें को श्रेष्ठ माना है। जैन आगम बतलाते हैं—तापम ज्योतिष्क तक, कांदर्पिक सौधर्म तक, चरक परिवाजक ब्रह्मलोंक तक, किल्विषिक लातंक कल्प तक, तियंच सहस्रार कल्प तक, आजीवक व आभियोगिक अच्युत कल्प तक, दर्शन-श्रष्ट वेषधारी नवम यौवेयक तक जाते हैं। यहां आजीवकों के मरकर बारहवें स्वर्ग तक पहुँचने का उल्लेख है, जबिक अन्य अधिक में अधिक पांचवें स्वर्ग तक ही रह गये है।

१. देखें, भगवती सूत्र वृत्ति, शत० १, उ० २ ; जैनागम शब्द संग्रह, पू० १३४ ; Hoernle, Ajīvikās in Encyclopaedia of Rleigion and Ethics ; E. J. Thomas, Life of Buddha. p. 130

२. महासच्चक सुत्त, १-४-६।

<sup>3.</sup> The History and Doctrines of Ajivakas.

४. तापस—स्वतः गिरे हुए पत्तों का भोजन करने वाले साम्नु ;
कान्दर्पिक—परिहास और कुचेष्टा करने वाले साम्नु ;
बरक परिवाजक—डाका डालकर मिक्षा लेने वाले त्रिदण्डी तापस :
किल्विषक—चतुर्विध संघ तथा ज्ञानादिक के अवगुण बोलने वाले सान्नु ;
आमियोगिक—विद्या, मंत्र, वशीकरण आदि अभियोग-कार्य करने वाले साम्नु ;
दर्शन-मृष्ट—निह्नव ।

<sup>--</sup> भगवती सूब, शतक १, उ० २।

एक अन्य प्रमंग में आजीवको की भिक्षाचरी का श्लाधात्मक क्यौरा देते हुए बताया गया है—"गांवों व नगरों में आजीवक साध होते हैं। उनमें से कुछ-एक दो घरों के अन्तर से, कुछ-एक तीन घरों के अन्तर से यावत् सात घरों के अन्तर से भिक्षा ग्रहण करते हैं।"

भगवती आगम में आजीवक उपासकों के आचार-विचार का श्लाघात्मक ब्यौरा मिलता है। वहां वताया गया है—"बं गोशालक को अरिहन्स देव मानते हैं, माता-पिता की शुश्रूषा करते हैं, गूलर, बड़, बोर, अंजीर व पिलंखु—इन पांच प्रकार के फलों का भक्षण नहीं करते, पलाण्डु (प्याज), लहसुन आदि कन्द-मृल का भक्षण नहीं करते, बैलों की निलंक्षन नहीं कराते, उनके नाक-कान का छेदन नहीं कराते व चम-प्राणियों की हिमा हां, ऐसा व्यापार नहीं करते।"

गोशालक<sup>3</sup> ने **छः** अभिजातियो<sup>\*</sup> का निरूपण किया तथा विभिन्न प्रकार के प्राणियां व भिक्षओं को तरतमता से बांटा<sup>\*</sup>।

कृष्ण अभिजाति—कमाई, आखेटक, लुब्धक, मत्स्यघातक, चौर, लुण्टाक, काराग्रहिक और इस प्रकार के अन्य कर कमीन्तक लोग।

नील अभिजाति—कण्टकवृत्तिक भिक्षुक और अन्य कर्मवादी, क्रियावादी लीग । लीहित अभिजाति—एक शाटक (एक वस्त्रधारी) निर्मान्थ ।

हरिद्रा अभिजाति-- श्वंत वस्त्रधारी गृहस्थ व अचेलक ( निग्रंन्थ ) श्रावक ।

णक्ल अभिजाति-अाजीवक और उनके अनुयायी।

महाशुक्ल अभिजाति—नन्द वत्स, कृश मांकृत्य और मक्खली गांशाल !

यद्यपि इन अभिजातियों का वर्गीकरण एक रूप और मुस्पप्ट नहीं मिल रहा है तो भी इम बात की सूचना ती मुस्पप्ट है ही कि आर्जीवकों ने भी अपने से दूसरा स्थान निर्गण्डी को ही दिया था : जैसे कि निगण्डों ने भी अपने से दूसरा स्थान आजीवकों की दिया। गुरु कौन ?

इतिहास ओर शोध के क्षेत्र में तटस्थता आये, यह नितान्त अपेक्षित है। साम्प्रदायिक व्यामोह इस क्षेत्र से दूर रहे, यह भी अनिवार्य अपेक्षित है। पर तटस्थता और नवीन स्थापना

१. अभिधान राजेन्द्र, भा० २. पृ० ११६।

२. शतक ५, उद्देशक ५।

३. कुछ लोग इन्हें पूरणकाश्यप द्वारा अभिहित मानते हैं; पर वस्तुतः यह गोशालक द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए। विशेष विस्तार के लिए देखे, 'त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण के अन्तर्गत 'छ अभिजातियों में निर्ग्रन्थ'।

४. अंगुत्तरनिकाय, ६-६-५७ ; नंयुन्तनिकाय, २४-७-८ के आधार पर ।

५. जैन आगम परिणाम और वर्ण दृष्टि में प्राणियों को छ लेश्याओं में विभक्त करते हैं। देखे, तुलनात्मक अध्ययन के लिए 'त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुन' प्रकरण के अन्तर्गत 'छ अभिजातियों में निर्मृत्य'।

भी भयाबह हो जाती है, जब व एक व्यामोह का रूप ले लेती हैं। गोशालक के मम्बन्ध में विगत वर्षों में गंवषणात्मक प्रवृत्ति बढ़ी है। आजीवक मत और गोशालक पर पश्चिम और पूर्व के त्रिद्वानों ने यहत कुछ नया भी दृंद निकाला है। पर खेद का विषय है कि नवीन स्थापना के ज्यामीह में कुछ-एक विद्वान गोशालक-सम्बन्धी इतिहास की मूल से ही आँधे पैर खड़ा कर देना चाह रहे हैं। डा० वंणीमाधव बरुआ कहते हैं-- "यह तो कहा ही जा मकता है कि जैन और बीद परम्पराओं से मिलने वाली जानकारी से यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि जिस प्रकार जैन गोशालक को महाबीर के दो दोगी शिष्यों में से एक दोगी शिष्य बताते हैं: बेमा वह था। प्रत्युत उन जानकारियों से विपरीत ही प्रमाणित होता है, अर्थात् में कहना चाहता हूँ कि इस विवादयस्त प्रश्न पर इतिहासकार प्रयत्नशील होते हैं तो उन्हें कहना ही होगा कि उन दोनों में एक दूसरे का कोई ऋणी है तो वास्तव में गुरु ही ऋणी है, न कि जैनों द्वारा माना गया उनका दोगी शिष्य।" दा० वस्त्रा ने अपनी धारणा की पुष्टभूमि में यह भी माना है- - "महाबीर पहले तो पार्श्वनाथ के पंथ में थे, किन्तु एक वर्ष बाद जब व अचेलक हुए, तय आजीवक पंथ में चले गए।<sup>।।2</sup> इसके साथ साथ डा० वस्त्रा ने **इ**स आधार को ही अपने पक्ष में गिनाया है कि गांशालक भगवान महावीर से दो वर्ष पूर्व जिन-पद प्राप्त कर चुके थे। <sup>3</sup> यद्यपि डा० बरुआ ने यह भी स्वीकार किया है कि ये सब कल्पना के ही महान प्रयोग है : है तो भी उनकी उन कल्पनाओं ने किसी किसी को अवश्य प्रभावित किया है। तदनुसार उल्लेख भी किया जाने लगा है और वह उल्लेख भी द्विराणित होकर। गोपालदाम जीवाभाई पटेल लिखते हैं—"महावीर और गोशालक ६ वर्ष तक एक साथ रह थे ; अतः जैन सूत्रों में गोशालक के विषय में विशेष परिचय मिलना ही चाहिए । मगवती, वृत्रहतांग, जपासकवसांग आदि सूत्रों में गीशालक के विषय में विस्तृत या संक्षिप्त कल उल्लेख मिलते हैं। किन्तु उन मबमें गोशालक की चरित्र-भ्रष्ट तथा महावीर का एक शिष्य ठहराने का इतना अधिक प्रयस्न किया गया लगता है कि सामान्यतया ही उन उल्लेखा की आधारभूत मानते का मन नहीं रह जाता । गोशालक के मिद्धान्त की यथार्थ रूप से रखने का यथाशक्ति प्रयत्न वेणीमाधव बरुआ ने अपने ग्रन्थ में किया है। "६

धर्मानन्द कांशम्बी प्रसृति ने भी इसी प्रकार का आशय ब्यक्त किया है। लगता है, इस

ę. The Ajivikas, J. D. L., vol. II. 1920, pp. 17-18.

२. बही, पु० १८।

३. बही, पु० १८।

४. वहो, पृ० २१ ।

<sup>4.</sup> Pre-Buddhistic Indian Philosophy, pp. 297-318.

६. महाबीरे स्वामी नो अंयम धर्म. ( सूत्रकृतांग का गुजराती अनुवाद ) पृ० ३४।

धारणा के मूल उन्नायक डा॰ हर्मन जेकीबी गेट हैं। तदनन्तर अनेक लोग इस पर लिखते ही गये। डा॰ वाशम ने अपने महानिवन्ध "माजीबकों का इतिहास और सिद्धान्त" में इस विषय पर और भी विस्तार से लिखा है। यह मब इस मनीवृत्ति का स्चक है कि किसी एक पश्चिमी बिद्धान् ने लिख दिया, तो अवश्य वह महत्त्वपूर्ण है ही। यह मुविदित है कि गोशालक-सम्बन्धी जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, वे जैन और बीद्ध परम्परा में ही मम्बद्ध हैं। उन आधारों पर ही हम गोशालक का समय जीवन चृत्त निर्धारित करते हैं। जैन और बीद्ध परम्पराओं से हटकर यदि हम खोजने बेठें तो सम्भवतः हमें गोशालक नामक कोई व्यक्ति ही न मिले। ऐसी स्थिति में एतद्विषयक जैन और बीद्ध आधारों को भन्ते ही वे किसी भाव और भाषा में लिखे गए हों, हमें मान्यना देनी ही होती है। कुछ आधारों को हम सही मान लें और बिना किसी हेतु के ही कुछ एक को असत्य मान लें ; यह ऐतिहासिक पद्धित नहीं हो सकती। वे आधार निहेंतुक इसलिए भी नहीं माने जा सकते कि जैन और बीद्ध, दो विभिन्न परम्पराओं के उल्लेख इस विषय में एक दूमरे का समर्थन करते हैं। डा॰ जेकीबी ने भो तो परामर्श दिया है—"अन्य प्रमाणों के अभाव में हमें इन कथाओं के प्रति सजगता रखनी चाहिए।" ?

तथारूप निराधार स्थापनाएं बहुत बार इसलिए भी आगे से आगे बहुती जाती हैं कि वर्तमान गंक्पक मूल की अपेक्षा टहनियों का आधार अधिक लेते हैं। प्राकृत व पाली की अनभ्याम दशा में वे आगमां और त्रिपिटकों का सर्वाङ्गीण अवलोकन नहीं कर पाते और अंग्रेजी व हिन्दी प्रबन्धों के एकांकी प्राने उनके सर्वाधिक आधार बन जाते हैं। यह देखकर तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि शास्त्र-सुलभ सामान्य तथ्यों के लिए भी विदेशी विद्वानों व उनके प्रन्थों के प्रमाण दिए जाते हैं। जैन आगमों के एतद्विषयक वर्णनों को केवल आह्मेपात्मक समझ बैठना भूल है। जैन आगम जहां गोशालक व आजीवक मत की निम्नता व्यक्त करते हैं, वहां व गोशालक को अन्युत कल्प तक पहुँचाकर, उन्हें मंक्षिगामी बतला कर और उनके अनुयायी भिक्षुओं को वहां तक पहुँचने की क्षमता प्रदान कर उन्हें गौरव भी देते हैं। गोशालक के विषय में—वह गोशाला में जन्मा था, वह मंख था, वह आजीवकों का नायक था आदि वातों को हम जैन आगमों के आधार से मानें और जैनागमों की इस बात को कि वह महाबीर का शिष्य था; निराधार ही हम यों कहें कि वह महाबीर का गृरु था, बहुत ही हास्यास्पद होगा। यह तो प्रश्न ही तब पैदा होता, जब जैन आगम उमे शिष्य बतलाते और बौद्ध व आजीवक शास्त्र उसके गृरु होने का उल्लेख करते; प्रत्युत स्थिति तो यह है कि महाबीर के सम्युख गोशालक स्वयं स्वीकार करते हैं कि "गोशालक तुम्हारा

<sup>?.</sup> S. B, E., vol. XLV, Introduction, pp. XXIX to XXXII.

<sup>2.</sup> Ildid, p. XXXIII.

शिष्य था, पर मैं वह नहीं हूँ। मैंने तो उस मृत गीशालक के शरीर में प्रवेश पाया है। यह शरीर उस गोशालक का है, पर आरमा भिन्न है।" इस प्रकार बिरोधी प्रमाण के अभाव में ये कल्पनात्मक प्रयोग नितान्त अर्थशून्य ही उहरते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि इस निराधार धारणा के उठते ही अनेक गवेषक विद्वान इसका निराकरण भी करने लगे हैं। आजीवक अब्रह्मचारी

आजीवक भिक्षओं के अब्रह्म-सेवन का उल्लेख आर्द्रकद्वमार प्रकरण में आया है, इसे भी कुछ एक लोग नितान्त आक्षेप मानते हैं। केवल जैन आगम ही ऐसा कहते तो यह सोचने का आधार बनता, पर बौद्ध शास्त्र भी आजीवकों के अबहा सेवन की सुक्त पुष्टि करते हैं। 3 निमाण्ठ ब्रह्मचर्यवास में और आजीवक अब्रह्मचर्यवास में गिनाए भी गए हैं। ४ गोशालक कहते थे, तीन अवस्थाएं होती हैं—बद्ध, मुक्त और न बद्ध न मुक्त । वे स्वयं कां सुक्त कर्म लेप से परे मानते थे। उनका कहना था, सुक्त पुरुष स्त्री-सहबास करे तो उसे भय नहीं।" ये सारे प्रसंग भले ही उनके आलाचक मन्प्रदायों के हों, पर आजीवकों की अबहा-विषयक मान्यता को एक गवेषणीय विषय अवश्य बना देते हैं। एक दूसरे के पोषक होकर ये प्रसंग अपने-आप में निराधार नहीं रह जाते। इतिहासविद् डा० सत्यकेत ने गोशालक के अगवान महावीर से होने वाले तीन मतभेदों में एक स्त्री-सहवाम बताया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, आजीवकों को जैन आगमों का अबहा के पीषक बतलाना आक्षेप मात्र ही नहीं है और कोई सम्प्रदाय विशेष ब्रह्मचर्य को सिद्धान्त रूप से मान्यता न दे, यह भी कोई अनहोनी बात नहीं है। भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाय रहे हैं, जिनके सिद्धान्त त्याग और भोग के सभी सम्भव विकल्पों को मानते रहे हैं। हम अब्रह्म की मान्यता पर ही आश्चर्यान्त्रित क्यों होते हैं ? उन्हीं धर्म-नायकों में अजितकेशकम्बल जैसे भी थे, जो आत्म-अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते थे। यह भी एक प्रश्न ही है कि ऐसे लोग तपस्या क्यों करते थे। अस्तुः नवीन स्थापनाओं के प्रचलन में और प्रचलित स्थपनाओं के निराकरण में बहुत ही जागरूकता श्रौर गम्भीरता अपेक्षित है।

१. डा॰ कामताप्रसाद, वीर ; वर्ष ३, अंक १२-१३ ; चीमनलाल जयचन्द शाह, उत्तर हिन्दुस्तान मां जैन धर्म, पृ० ५८ से ६१; डा० ए० एस० गोपानी Ajivika sect-A New Interpretation, भारतीय विद्या, खण्ड २, पृ० २०१-१० ; खण्ड ३, पृ० ४७-५६।

२. महावीर स्वामी नो संयम धर्म, पृ० ३४।

इ. Ajivakas, vol. I; मजिक्समिनकाय, भाग १, पृ० ५१४; Encyclopaedia of Religion and Ethics, Dr. Hoernle P. 261.

४. मज्भिमनिकाय, सन्दक मृत्त, २-३-६।

५. गोपालदास पटेल, महावीर कथा, पृ० १७७ । श्रीचन्द रामपुरिया, तीर्थक्कर वर्धमान, पृ० ८३ । ६. भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० १६३।

# काल-निर्णय

मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासाशील प्राणी है। जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से जिज्ञामा बढ़ती है। ज्ञान और जिज्ञामा का यही कम जीवन का निःसीम आनन्द है। ज्ञान और जिज्ञामा का यही युग्म सत्य प्राप्ति का अविकल सोपान है। इतिहास के प्रथम दिप्पात में भगवान महावीर व बुद्ध एक प्रतीत हुए व कुछ विद्वानों ने प्रथम गणघर गीतम स्वामी कु ही गीतम बुद्ध माना। जिज्ञासा के दो डगों ने स्पष्ट कर दिया, वे एक ही काल में होने वाले दो महापुरुष थे जो कमशः ७२ व ८० वर्ष इस धरातल पर विद्यामान रहे। जिज्ञासा का अगला कदम उठा उनकी समसामयिकता कितने वयों की थी और उनमें वयोमान की दृष्टि से छोटे और बड़े कीन थे १ इस ओर भी अनेक चिन्तकों का ध्यान वटा है और अब तक अनेक

<sup>9.</sup> S. B. E. vol XXII, Introduction, p. XV.

<sup>2. &</sup>quot;According to the jains, the chief disciple of their Tirthankara Mahāvīra, was called Gautama Swāmī or Gautama Indrabhūti (Ward's Hindus, p. 247 and Calebrooke's Essays, vol. II, p. 279) whose identity with Gautam Buddha was suggested by both Dr. Hamilton and Major Delamaine and was accepted by Calebrooke. This is what Calebrooke says in his Essays, vol. II, p. 276:—"In the Kalpa Sutra and in other books of the jains, the first of Mahavira's disciples in mentioned under the name of Indrabhuti, but in the inscriptions under that of Gautam Swami. The names of the other ten precisely agree. Whence it is to be concluded that Gautama, the first one of the first list, is the same with the Indrabhūti, first of the second list. It is certainly probable, as remarked by Dr. Hamilton and Major Delamaine that the Gautama of the Jains and Gautama of Buddhas is the same personage." Two of eleven disciples of Mahāvīra survived him viz. Sudharmā and Gautama. Sudharmā's spiritual successors are the Jain priests, whereas the Gautam's the Buddhist"-Manmathnath Shastri, M. A., followers ате His life, his teachings, his order, 1910 M. R. A. S., Buddha: Second edition) pp. 21-22.

<sup>😝</sup> कल्पसूत्र, १४७ तथा दीश्वनिकायः महापरिनिध्वाण मुत्तः २-३-१६ 🛚

महत्त्वपूर्ण प्रयत्न इस दिशा में हुए हैं। विषय बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, पर निर्विवाद नहीं। आगमों, त्रिपिटकों व इतिहास के परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले प्रसंगी ने विचारकों को नाना निर्णयों पर पहुँचा दिया है। पिछले प्रयत्नों का वर्गीकरण, उनकी समीक्षा तथा अपने स्वतंत्र चिन्तन से प्रस्तुत प्रकरण को एक असंदिग्ध स्थिति तक पहुँचाना नितान्त अपेक्षित है।

## डा० जेकोबी

मर्त्र प्रथम और महत्त्वपूर्ण प्रयत्न इस दिशा में डा० हरमन नेकोबी का रहा है। डा० मैक्समूलर द्वारा सम्पादित पूर्व के पित्रत्र ग्रन्थ (Sacred Books of the East) नामक ५० खण्डों की मुित्रस्तृत ग्रन्थमाला के अन्तर्गत खण्ड २२ तथा खण्ड ४५ के अनुवादक डा० नेकोबी रहे हैं। खण्ड २२ में आखारांग और कल्प तथा खण्ड ४५ में उत्तराध्यक व सूत्रकृतांग—ये चार आगम है। डा० नेकोबी ने जैन धर्म को और भी उल्लेखनीय मैवायें दी हैं। २३वें तीर्थक्कर भगवान पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में लाने का अय भी उनको ही है। इतिहास के क्षेत्र में जो यह भ्रम था कि जैन-धर्म बौद्ध-धर्म की ही एक शाखा मात्र है, उसका निराकरण भी सुख्यतः डा० नेकोबी के द्वारा ही हुआ है। उन्होंने जैन परम्पराओं के साक्षात् दर्शन की दृष्टि से दो बार भारतवर्ष की यात्राएं भी की थीं। अनेक जैन आचारों से उनका यहां साक्षात् सम्पर्क हुआ था।

डा० जेकोबी ने भगवान् महाबीर और बृद्ध के निर्वाण-प्रमंग की मुख्यतया दो स्थानीं पर चर्चा की है और वे दोनों चर्चायें एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। एक समीक्षा में उन्होंने भगवान् महाबीर की पूर्व-निर्वाण-प्राप्त और भगवान् बृद्ध की पश्चात निर्वाण प्राप्त प्रमाणित किया है, तो दूसरी समीक्षा में भगवान् बृद्ध की पर्व-निर्वाण-प्राप्त और भगवान महाबीर की पश्चात्-निर्वाण-प्राप्त प्रमाणित किया है।

#### प्रथम समीक्षा

उनको पहली समीक्षा आबारांग सूत्र की भूमिका (ई० १८८४) में मिलती है। वहां

<sup>§.</sup> S. B. E. vol XLV, Introduction to Jaina Sutras, vol. II, p. 21, 1894.

<sup>2.</sup> S. B. E. vol. XXII, introduction to Jaina Sutras, vol, I, pp. 9-19, 1884.

३. सन् १६१४, मार्च में उनकी दूसरी भारत-यात्रा हुई थी। लाडनूं में तेरापंथ के अण्टमाचार्य श्री कालगणी के साथ उनका तीन दिनों का महत्त्वपूर्ण सम्पर्क रहा।

के सहाबीर और बुद्ध के जीवम-प्रतंशी का उक्लेक करते हुए शिकते हैं। "वहां हमें महावीर और बुद्ध के मुक्त मुक्त जीवन-संस्तरणों को सामने सामर उनके अन्तर को समझना है। बुद्ध कपिलबस्त में जन्मे थे. महाबीर बैशाली के समीपवर्ती किसी एक बाम में । बुद्ध की माता का बद के जन्म के बाद देहान्त हो गया, महाबीर के बाता-पिता महाबीर की बुवाबस्था तक जीवित है। बढ़ बपने पिता के जीवनकाल में ही और पिता की इच्छा के विरुद्ध साम बन गए थे, महाबीर अपने माला-पिता की मृत्य के बाद अपने बड़ों की आजा लेकर साध बने थे। बुद्ध ने ६ वर्ष तक तपस्यामय जीवन विताया, महाबीर ने १२ वर्ष तक । बुद्ध ने सीचा कि मैंने इतने वर्ष व्यर्थ गंबाये और ये सब तपस्यायें मेरे व्येय की प्राप्ति के लिए निरर्थक निकली. महाबीर को तपस्या की आवश्यकता सत्य लगी और उन्होंने तीर्थक्र बनने के महत्त्वात मी जनमें से कुछ एक को रख छोड़ा। मंखलिएन गोशालक महाबीर के विरोधियों में जितना प्रमुख है, उतना बुद्ध के बिरोधियों में नहीं है तथा जमाली जो कि जैनवर्म-संघ में प्रथम निहर हुआ, बुद्ध के साथ कहीं नहीं पाया जाता । बुद्ध के सभी शिष्यों के नाम महाबीर के शिष्यों के नाम से भिन्न है। इन असमानताओं की गणना के अन्त में, बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर में हुआ जबकि महाबीर का निर्वाण पावा में और वह भी निश्चित रूप से बुद्ध के निर्वाण से पूर्व ।"

डा॰ जेकोबी ने यहां जरा भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी यह धारणा किन प्रमाणों पर आधारित है और न उन्होंने यहाँ यह भी समीक्षा की है कि महाबीर और

<sup>?. &</sup>quot;We shall now put side by side the principal event of Buddha's and Mahāvīra's lives, in onder to demonstrate their difference. Buddha was born in Kapilvastu, Mahāvīra in village near Vaishali; Buddha's mother died after his birth. Mahavira's parents lived to see him a grown up man; Buddha turned ascetic during the lifetime and against the will of his father, Mahāvīra did so after the death of his parents and with the consent of those in power; Buddha led a life of austerities for six years. Mahavira for twelve; Buddha thought these years wasted time, and that all his penances were useless for attaining his end, Mahavira was convinced of the necessity of his penances and preserved in some of then even after becoming a Tirthankara. Amongst Buddha's opponents Gosala Makkhaliputra is by no means so prominent as amongst Mahavira's nor among the farmer do we neet Gamali who caused the first schism in Gaina Church. All the disciples of Buddha bear other names than those of Mahavira. To finish this enumeration of differences, Buddha died in Kusinagara, whereas Mahāvira died in Pāpā, avowedly before the farmer."

S. B. E., vol. XXII, Introduction, pp. XXVII-XXVII.

वृद्ध के जम्म और निर्वाण कब हुए थे। अतः उक्त बियरण से यह प्रसा लगना किन होतां हैं कि उनकी इस धारणा से महाबीर और बुद्ध की समसामयिकता कितली थी। महाबीर का निर्वाण-काल

पनके द्वारा अनृदिस जैन सूत्रों के दोनों खण्डों की भूमिकाओं के ज्ञास्तर प्रसंगी के पह भी भली-भांति प्रमाणित होता है कि उन्होंने भगवान महावीर का निर्वाण ई॰ पूर्व परंद में माना था। वे लिखते हैं: "जैनो की यह सर्वसम्मत मान्यता है कि जैन सूत्रों की वाचना बल्लभी में देवदि (क्षमा-अमण) के तत्वावधान में हुई। इस घटना का समय वीरण निर्वाण से ६८० (या ६६३) वर्ष बाद का है, अधीत ४५४ (या ४६७) इंस्की का है; जैसां कि कल्यकूत्र (गाथा १४८) में ही बताया गया है।"

इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि डा॰ जेकोबी ने बीर-निर्वाण का समय इं॰ पु॰ ५२६ का माना है, क्यों कि ५२६ में ५४४ और ४६७ जोड़ने पर ही क्रमशः ६८० और ६६३ वर्ष होते हैं। उनके द्वारा अनूदित दूसरे खण्ड की भूमिका में जो कि पहले खण्ड की भूमिका से दम वर्ष बाद (ई०१८६४) लिखी गई है, उन्होंने इसी तथ्य को प्रसंगोपाल फिर दोहराया है। उसी भूमिका में एक प्रसंग और मिलता है, जो कि ई० पु॰ ५२६ की निविवाद पुष्टि करता है। वे लिखते हैं "कौशिक गोत्री छुजुय रोहगुत्त ने, जो कि जैन-धर्म का छुठा निह्नव था, बीर-निर्वाण के ५४४ वर्ष बाद अर्थात् ई०१८ में त्रेराशिक मत की स्थापना की।" यहां पर भी ५४४ में से ५२६ बाद देने पर ही ई० सन् १८ का समय आता है।

इसी प्रकार बृद्ध के विषय में भी डा॰ जैकोबी ने अपनी इन भूमिकाओं में जनम और निर्वाण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट काल व्यक्त नहीं किया है। परन्तु उन्हों भूमिकाओं में अन्य प्रसंगों से जो कुछ उन्होंने लिखा है, उनसे उनकी बृद्ध के जन्म और निर्वाण-काल-सम्बन्धी धारणा भी व्यक्त हो जाती है। जैसे कि वे मैक्समूलर का उद्धरण देते हुए लिखते हैं.; "बौद्ध

बुद्ध का निर्वाण-काल

<sup>?. &</sup>quot;The redaction of the Gaina's canon or the siddhanta took place
according to the unanimons tradition, on the council of Vallabhi,
under the presidency of DEVARDDHI. The date of this event 980
(or 993) A. V., Corresponding to 454 (or 467) A. D. incorporated
in the Kalpasutra (148)....."

<sup>-</sup>S. B. E. vol. XXII, Introduction, p. XXXVII.

<sup>2.</sup> S. B. E., vol. XLU, Introduction, p. XL.

<sup>\*\*</sup>Khaluya Rohagutta of the Kausika Gotra, with whom originated the sixth Schism of the Gainas the Trairasikawatam in 344. A V.

<sup>-</sup>S. B. E., vol. XLU, Introduction, p. XXXVII.

सास्त्रों के लिखें जाने की अन्तिस तिथि ई० पू० ३७७ थी, जिस समय कि बौद्धों की दूसरी संगीति हुई थी। <sup>719</sup> यह सर्व-अ़क्त बारणा है कि यह संगीति बृद्ध-निर्वाण के १०० वर्ष बाद वैशाली में हुई थी। <sup>5</sup> फलिस यह होता है कि बृद्ध-निर्वाण का समय ई० प्०४७७ ठहरता है।

महावीर और बुद्ध की निर्माण-तिथि हा के जेकोबी की उस समय की धारणा के अनुमार यदि ये ही रही हों, तो महाबीर बुद्ध से ४१ वर्ष ज्येष्ठ हो जाते हैं।

## डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा

डा० जेकोबी की एतद्विषयक चर्चा का दूसरा स्थल 'बुद्ध और महाबीर का निर्वाण' नामक उनका लेख है। यह लेख उन्होंने जर्मनी की एक शोध-पित्रका के २६ वें माग में सन् १६३० में लिखा था। इस लेख का गुजराती अनुवाद नारतीयिक्या नामक शोध पित्रका के सन् १६४४, वर्ष ३, अंक १, जुलाई में प्रकाशित हुआ था और उसका हिन्दी अनुवाद श्री किस्त्रमलजी बांठिया द्वारा मंग्रहीत होकर श्रमण के मन् १६६२, वर्ष १३, अंक ६-७ में प्रकाशित हुआ था। डा० जेकोबी के इस लेख का निष्कर्ष है कि बुद्ध का निर्वाण ई० प्० ४५७ में हुआ था तथा महाबीर का निर्वाण ई० प्० ४७७ में हुआ था। र तात्पर्य, महाबीर बुद्ध से ७ वर्ष बाद निर्वाण को प्राप्त हुए और आयु में उनसे १५ वर्ष होटे थे।

#### अन्तिम हेख

भी किस्त्रमलजी बांठिया के कथनानुसार डा॰ जेकीबी का यह अन्तिम लेख हैं और

The latest date of a Buddhist canon at the time of the second council 377 B. C."

<sup>-</sup>S. B. E., vol. X, p. XXXII, in S. B. E. vol, XXII, XLII.

, ६. वेखे—विनविदक बुळ्वन, १२:१-१: राहुल सांस्कृत्यादम, बुद्धचर्चा पु० ५५६, H. C. Ray Chaudhuri, Polictical History of Ancient India, Sixth Edition,

1953, p. 228; आजकल का वार्षिक अंक 'बीद्ध' धर्म के २५०० वर्ष में चार बीक्क 'परिवर'' नामक विद्धु जिमान्द का लेख, मु० ३०।

भगवान् महाबीर

निर्वाण

ई० पू० ५२६ ।

अस्य

७२ वर्षः ।

भगवान् वृद्धः

निर्वाण

भगवान् वृद्धः

निर्वाण

भगवान् वृद्धः

स्थिवार्षः ।

अतः जनम ई० पूर ५५७ । इस मकार ५६८-५५७० ४२ वर्ष १७ १

४. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पुष्ठ १०।

इसमें एतद्विषयक अपनी परिवर्तित घारणा उन्होंने व्यक्त की है। आर्म्बर्य यह कि डा॰ जेकोबी ने 'बुद्ध और महाबीर का निर्वाण' इस सुविस्तृत लेख में वह कहीं भी चर्चा नहीं की कि उनका एतद्विषयक अभिमत पहले यह था और अब यह है तथा वह इन कारकों से परिवर्तित हुआ है। उन्होंने तो केवल अपने लेख के प्रारम्भ में कहा है: "एक पक्ष यह कहता है, —परम्परा से चली आ रही और प्रमाणों द्वारा प्रस्थापित इतिहास की धारणा के अनुसार गीतम बुद्ध महाबीर से कितने ही वर्ष पूर्व निर्वाण-प्राप्त हो गए थे। दूसरा पक्ष यह कहता है, बौद्ध शास्त्रों में जो उस्केख मिलते हैं, उनसे यह जाना जाता है कि महाबीर बुद्ध से थोड़े ही समय पूर्व कदाचित् निर्वाण-प्राप्त हुए थे। इस प्रत्यक्ष दीखने वाले बिरोध में सत्य क्या है, इसी शोध के लिए यह लेख लिखा जा रहा है।" यहां यह ध्यान देने की बात है कि अपने प्राक्तन मत को अपने अनूदित ग्रन्थ की भूमिकाओं में वे लिख चुके थे और उनके सामने वे प्रकाशित होकर भी आ गई थीं; फिर भी प्रस्तुत निबन्ध में वे अपनी उस अभिज्यक्ति का सोल्लेख निराकरण नहीं करते; यह क्यों?

हो सकता है, किन्हों परिस्थितियों में ऐसा हो गया हो। यहां हमें उसकी झानबीन में नहीं जाना है। यहां तो हमें यही देखना है कि उन्होंने अपने इस अभिनव मत को किन आधारों पर सुस्थिर किया है तथा व आधार कहां तक यथार्थ हैं। डा॰ जेकोबी एक गम्भीर समीक्षक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। किसी भी तथ्य को नाना कसौटियों पर कसते रहना तो किसी भी सत्य-मीमांसक का अपना कार्य है हो।

## डा0 जेकोबी के लेख का सार

उक्त लेख की आद्योगांत पढ़ जाने से स्पष्ट लगने लगता है कि यह लेख केवल बुद्ध और महाबीर की निर्वाण-तिथियों के सम्बन्ध से ही नहीं लिखा गया। लेख का एक प्रमुख ध्येय तात्कालिक राजनैतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालना है। उनके मृल लेख का शिर्षक 'बुद्ध और महाबीर का निर्वाण एवं उनके समय की मगध की राजकीय स्थिति' भी यही संकेत करता है। निर्वाण-तिथियों के सम्बन्ध में जितना उन्होंने लिखा है, वह भी विषय को निर्णायक स्थिति तक पहुँचाने के लिए अपर्याप्त ही नहीं, कुछ अस्वाभाविक भी है।

डा॰ जेकोबी का बुद्ध को बड़े और महाबीर को छोटे मानने में प्रमुख प्रमाण यह है कि चेटक, कोणिक (अजातरात्रु) आदि का युद्ध-सम्बन्धी विवरण जितना बोद्ध-शास्त्री में मिलता है, जैन-आगमों में उससे आगे का भी मिलता है। बोद्ध शास्त्री में अजातरात्रु का अमारय वस्सकार बुद्ध के गास बिज्जियों के विजय की योजना ही प्रस्तुत करता है, तो जैन-आगमों में चेटक और कोणिक के महाशिलाकंटक और रथम्तलसंग्राम ब

१- अनम, वर्ष १३, अंक ६, पृ० ६ : शी बांटिया द्वारा लिखित लेख क विकिता !

२. अमण, वर्ष १२, अंक ६, पृष्ठ ८,१०।

वैशाली-प्राकार-मंग तक का स्पष्ट विवरण मिलता है। जनका कहना है:--"इससे यही प्रमाणित होता है कि महाबीर बुद्ध के बाद कितने ही (सम्भवतः ७ वर्ष) अधिक वर्ष जीवित रहे थे। 1779

शास्त्र-संयाहकों ने तात्कालिक स्थितियों का कितना-कितना अंश शास्त्रों में संग्रहीत किया, यह उनके चुनाव और उनकी अपेक्षाओं पर आधारित था। यदि ऐसा हुआ भी हो कि बौद्ध संबाहकों की अपेक्षा जैन संग्राहकों ने कुछ अधिक या परिपूर्ण संकलन किया हो, तो भी इस बात का प्रमाण नहीं बन जाता कि महाबीर बुद्ध के बाद भी कुछ वर्ष तक जीवित रहे थे, इसीलिए ऐसा हथा है।

डा॰ जेकोबी के मतानुसार यदि जैन आगम को बिक-सम्बन्धी विवरणों पर अधिक प्रकाश डालते हैं, तो उसका यह स्वामाविक और संगत कारण है कि कोणिक जैन धर्म का वरिष्ठ अनुयायी रहा है।

डा॰ जेकोबी ने तो अर्थान्तर से ही यह अनुमान बांधा है, जब कि बौद्ध शास्त्रों में 'बुद्ध से पूर्व महाबीर का निर्वाण हुआ' ऐसे अनेक स्पष्ट और ज्वलन्त उल्लेख मिलते हैं और जैन आगमों में बुद्ध की मृत्यु का कहीं नामोल्लेख ही नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में स्वामाविक निष्कर्प तो यह होता कि जैन शास्त्र बुद्ध की मृत्यु के सम्बन्ध 🏝 कीई चल्लेख नहीं देते और बौद्ध शास्त्रों में 'भगवान महाबीर की मृत्य भगवान बुद्ध की मृत्य से पूर्व हुई, ऐसा स्पष्ट जल्लेख देते हैं, तो महाबीर पूर्व-निर्वाण-प्राप्त और बुद्ध पश्चात्-निर्वाण माप्त थे।

डा॰ जेकोबी के लेख में सबसे लचीली बात तो यह है कि उन्होंने अपने दुरान्वयी अर्थ को सुस्थिर रखने के लिए महाबीर के पूर्व-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध शास्त्रों में मिलने वाले तीन प्रकरणों को अयुधार्य प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है--ये प्रकरण भिन्न-मिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलते है : अवः ये अयथार्थ है । साध-साथ वे यह भी कहते हैं- इन तीनों प्रकरणों के भिन्न होते हुए भी तीनों का उदेश्य तो एक ही है कि महाबीर से निर्वाण-प्रसंग को लक्ष्य कर अपने मिश्च-संघ को एकता और मेन का संदेश देना।

ध्यान देने की बाद यह हैं कि इक तीनों प्रकरणों की भूमिका यत्किंचित भिन्न भक्षे ही हो, पर महाबीर-निर्वाण के विषय में तीनों ही प्रकरण सर्वथा एक ही बात कहते हैं। श्रीकाएं शास्त्र-संग्राहक किसी भी शैली से गढ़ सकते हैं, पर जीवित महाबीर को भी वे निर्वाच-प्राप्त महाबीर कह सकते हैं. यह सोचना सर्वथा असंगत होगा ।

१. अम्य, वर्ष १३, अंक ७, पु० ३५!

२. विस्तार के लिए देखें, 'अनुयायी राजा, प्रकरण के अन्तर्गत, अजातरातु (कोणिक )।'

३. इन तीनों प्रकरणों की विस्तृत सनीक्षा के लिए देखें, इसी प्रकरण के अन्तर्गत 'निर्वाण-प्रसंग'।

·**महाबीर** का निर्वाण किस पावा में ?

डाव जेकोबी ने इस सम्बन्ध में एक अन्य तर्क भी उपस्थित किया है कि बोद्ध शास्त्रों में महाबीर का निर्वाण जिस पावा में कहा है, वह पावा शाक्य भूमि में थी और वहां बुद्ध ने अपने अन्तिम दिनों में प्रवास किया था; जब कि जैनों की पारम्परिक मान्यता के अनुसार महाबीर का निर्वाण पदना जिलों के अन्तर्गत राजगृह के समीपस्थ पावा में हुआ था। अतः जिस प्रकार पावा काल्पनिक है, उसी तरह महाबीर के निर्वाण की बास भी काल्पनिक हो सकती है। डा॰ जेकोबी का यह भी कहना है: "महाबीर के मृत्यु-स्थान-विषयक जैनों की परम्परा के विषय में शंका करना उचित नहीं है।"

्बीद्धों ने जिस पावा का उल्लेख किया है, मान लें कि नाम-साम्य के कारण अन्होने मह भूल कर दी। ऐसी भूलों का होना असम्भव नहीं है। पर इसका तारपर्य यह नहीं होता कि निर्वाण की बात ही सारी मनगन्द्रत है। वस्तुस्थिति ता यह है कि डा० जेकोबी ने जैन मरम्परा में मान्य जिस पावा के विषय में शंका उपस्थित करने की भी वर्जना की है. धेतिहासिक आधारों पर वह शंकास्पद ही नहीं, निराधार ही बन जाने लगी है। परम्परां स्रीर इतिहास में बहुषा आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। महावीर का जन्म-स्थान भी परम्यागत रूप से लिखुआड़ के निकटस्थ क्षत्रियकुण्ड माना जाता है। पर वर्तमान इतिहास की शोध ने उसे नितान्त अप्रमाणित कर दिया है। ऐतिहासिक धारणा के अनुसार सी महाबीर का जन्म-स्थान पटना से २७ मील उत्तर में मुजफ्फरपुर जिले का बसाद ही क्षत्रियकुण्डपुर है। इस प्रकार परम्परागत स्थान गंगा से सुदूर दक्षिण की ओर है, जब कि इतिहास-सम्मत स्थान गंगा के उत्तरी अंचल में है। पावा के सम्बन्ध में भी लगभग यही चिति है। े परम्परा-सम्मत पावा दक्षिण विहार में है और वहां के भव्य मन्दिरों ने उसे एक जैन सीर्थ बना दिया है। इतिहास इस बात में सम्मत नहीं है कि वह पावा यहां हो। भगवान् महाबीर के निर्वाण-अवसर पर मल्ली और लिच्छवियों के अठारह गण राजा उपस्थित थे। हैसा उत्तरी बिहार में स्थित पावा में अधिक सम्भव हो सकता है: क्योंकि उधर ही उन स्तोगों का राज्य था। दक्षिण बिहार की पावा तो नितान्त उनके शत्रु-प्रदेश में थो। अपने ज्यलन्त रात्रु मागधी के प्रदेश में वे कैसे उपस्थित ही सकते थे १ पं राहुल साम्रात्याथन भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। व उनका कहना है---भगवान महाबीर का निवाण वस्तुत: गंगा के धरारी अंचल में आई हुई पावा में ही हुआ था, जो कि वर्तमान में गोरखपुर जिले के 'अम्सर्गत "पपहुर' नामक ग्राम है। जैन लोगों ने प्राचीन परम्परा को भूलकर पदना

१. कल्पसूत्र, १२८।

<sup>2.</sup> वर्शन विश्वश्म, प० ४४४, दि० ३।

जिल्लानोर्न के भाषा को अपना लिया है। और भी अनेकों, इतिहासके इस बारणा के **सर्वा है। कि** एक के जन्म

ः कारवर्यः हुवा, प्रा॰ जेकीवी जिस याचा के आचार पर- निवरिय-सम्बन्धी : प्रकरणी को क्षप्रयार्थ भागते है, वही पावा इतिहास-सम्मंत होकर उन निर्वाण-सम्बन्धी प्रकरणों की सत्पता को और प्रश्वं कर देती है।

हार्स्कातिक स्थितियों के सम्बन्ध में आगम-त्रिपिटक

डा ् जेकोबी का यह कथन भी पूर्ण यथार्थ नहीं है कि जैन-आगम त्रिपटकों कि अपेक तात्कालिक स्थितियों का अधिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इस अभिमत की इस्टिके क्षिए अपने लेख में जो-जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं, वे भी तो सबके सब आगमें क नहीं हैं। महाशिलाकंडक संयाम और रथमुसल संयाम के बाद 'वैशाली की विजय' का जो प्रकरण है, जिसमें क्लवालय मिश्च वैशाली-बाकार-भंग का निमित्त बनता है ; वह सारा वर्णन डा॰ जेकोबी ने भी स्वयं आवश्यक कवा से उद्धत किया है। अग्गम और त्रिपिटक मौलिक श्चास्त्र हैं। इन दोनों में तो तात्कालिक विवरणों का कोई बहुत बड़ा अन्तर नही पाया जा रहा है। इतर यन्थो में जैसे जैन परम्परा में अनेक विवरण उपलब्ध होते हैं, वैसे बौद्ध परम्परा के महावंश आदि ग्रन्थों में भी तो होते हैं। महावंश में तो अशोक तक के राजाओं का क़ाल कम दिया जाता है। इतने मात्र का अर्थ यह थोड़े ही हो जाता है कि बुद्ध महाबीर के पश्चात् निर्वाण-प्राप्त हुए थे। महावीर की निर्वाण-तिथि

डा० जेकोबी ने महाबीर का निर्वाण ई० पू० ४७७ और बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४८४ माना है। पर उन्होंने अपने सारे लेख में यह बतलाने का विशेष प्रयत्न नहीं किया कि ये ही तिथियां मानी जायें, ऐसी अनिवार्यता क्यों पैदा हुई १ केवल उन्होंने बताया है: "जैनी की सर्वमान्य परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्यामिषेक महावीर की मृत्यु के २१५ वर्ष बाद हुआ था। परन्तु हेमचन्द्र के मत (परिशिष्ट पर्व, ८-३३६) के अनुसार यह राज्यामिषेक महाबीर-निर्वाण के १५५ वर्ष बाद हुआ। "" इसी बात को उन्होंने मद्रेश्वर के कहावली नामक ग्रन्थ मे पुष्ट किया है। परन्तु बस्तुस्थिति यह है- जैसे जेकोबी ने भी स्वीकार किया है, सर्वमान्य परम्परा के अनुसार **तो ऋन्द्रगुष्ट का राज्याभिषेक महावीर-निर्वाण** के २१५ क्षें बाद ही मानी जाता है। आचार्क हेमचन्द्र ने उस प्रसंग की महाबीर-निर्दाकतके १५५

<sup>:</sup> १- की नायुराम प्रेमी ने भी ऐसी ही सम्भावना व्यक्त की है। देखें, जैन साहित्य और इतिहास,

<sup>. .</sup>२. श्रमण, वर्ष १३, अंक ७-५, पु० ३४। ं ३. महार्वश, परिच्छेद ४,५ ।

४. अम्ब, वर्ष १३, अंक ६, पृ० १० 🖫 😇

क्षे बाद नाना है। किन्छ यह बात इतिहास की कसौटी पर टिकने वासी नहीं है। विद्वानों ने इसे हेमचन्द्राचार्य की भूल ही माना है। इस विषय में सर्वाधिक पुष्ट घारणा यह है कि महाबीर जिस दिन निर्वाण-प्राप्त होते हैं, उसी दिन उज्जैनी में बालक राजा राजगद्दी पर बैठता है। उसका या उसके वंश का ६० वर्ष तक राज्य चलता है। उसके बाद १५५ वर्ष तक नन्दों का राज्य रहता है। तत्पश्चात मौर्य-राज्य का प्रारम्भ होता है। अर्थात महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष बाद चन्द्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है। उस प्रकरण तिस्य बाली पक्रमब का है, जो कि परिकिट पर्व तथा भद्रेश्वर की कहाकती ; इन दोनों ग्रन्थों से बढ़त ही प्राचीन माना जाता है।

लगता है, हेमचन्द्राचार्य के परिक्षिष्ट पर्व की गणना में पालक राज्य के ६० वर्ष छूट ही गए है। श्री पूर्णचन्द्र नाहर तथा श्री कृष्णचन्द्र घोष लिखते हैं: "महाबीर के बाद पालक राजा ने ६० वर्ष राज्य किया था। लगता है, असावधानी से हेमचन्द्राचार्य उस अविधि को जोड़ना भूल गए।"४

डा॰ जेकोबी ने परिशिष्ट पर्व का सम्पादन किया है। " उन्होंने भी अपनी भूमिका में बताया है कि यह रचना इंगचन्द्राचार्य ने बहुत ही शीव्रता में की है तथा इसमें अनेक स्थानों पर आसावधानी रही है। उस भूमिका में जेकोबी ने इस विषय पर विस्तृत रूप से लिखते हुए साहित्य और व्याकरण की नाना भूलें सप्रमाण उद्भुत की है। बहुत सम्भव है, जिस कथन (श्लोक ३३६) के आधार पर जेकोबी ने महाबीर-निर्वाण के समय को निश्चित किया है. उसमें भी वैसी ही असावधानी रही हो।

हेमचन्द्राचार्य ने स्वयं अपने समकालीन राजा कुमारपाल का काल बताते समय महाबीर निर्वाण का जो समय माना है, वह ई० प्० ५२७ का ही है; न कि ई० प्०४७७ का!

१. एवं च श्रीमहावीरमुक्ते वर्षशते गते । पंच पंचाशदिषके चन्द्रगुप्तो भवेन्नुपः ॥ -परिशिष्ट पर्व, मर्ग म, इलोक ३३६।

२ जं रियणं सिद्धिगओं अरहा तित्यंकरो महावीरो। तं रयणिमवंतिए, अभिसित्तो पालबो पालगरण्णो सद्री, पण पजसर्व विद्याणि णंदाणम्। मुरिबाणं सद्ठिसवं तीसा पुण पूसिमताण्॥ —तित्योगाली पद्दन्तय ६२०-२१।

३. विस्तार के लिए देखें ; 'काल-गणना' प्रकरण।

y. Hemchandra must have omitted by oversight to count the period of 60 years of king Paluka after Mahāvīra.

Epitome of Jainism, Appendix A, p. IV. ५. एतिबाटिक सोसाइटो, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित।

हैमचन्द्राचार्य खिचते हैं " "जब भगवान महाबीर के निर्माण से खोलह तो उनहत्तर वर्ष बीखेंगे, सब चौलुक्य कुल में चन्द्रमा के समान राजा कुमारपाल होगा।" अब यह निर्मियादस्या माना जासा है कि राजा कुमारपाल ई॰ सन् ११४३ में हुआ। है हेमचन्द्राचार्य के कथन से यह काल महाबीर-निर्माण के १६६६ वर्ष का है। इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य ने भी महाबीर-निर्माण-काल १६६६-११४२ = ई० पू० ५२७ ही माना है।

## बुद्ध की निर्वाण-तिथि

डा० जेकोबी ने बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४८४ में माना है। उसका आधार उन्होंने यह बताया है: "दक्षिण के बौद्ध कहते हैं, चन्द्रगुप्त का राज्यामिषेक बुद्ध-निर्वाण के १६२ वर्ष पश्चात् हुआ और चन्द्रगुप्त के राज्यारीहण का सर्वसम्मत ममय ई० पू० ३२२ है; अतः बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ४८४ ठहरता है।"

डा॰ जेकोबी ने दक्षिण के बौद्धों की परम्परा का उल्लेख कर चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का जो तस्य पकड़ा है, वह महावंश का है। उसी महावंश में एक खोर जहां यह कहा गया है कि चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के १६२ वर्ष बाद हुआ, वहां उसी अन्य का एक

१. अस्मिन्तिर्वाणतो वर्षशत्या(ता)न्यमय षोड्या । नव षिटश्च यास्यन्ति यदा तत्र पुरे नदा ।। कुमारपालभूपालो, चौलुक्यकुलबन्द्रमाः । भविष्यति महाबाहुः, प्रचण्डाखण्डशासनः ।।

<sup>—</sup>त्रिविटिश<del>लाकामु</del>रुव**चरित्रम्, प**र्व १०, सर्ग १२, श्लो० ४५-४६।

<sup>2.</sup> R. C. Majumdar, H. C. Raychoudhury, K. K. Dutta, An Advanced History of India. p. 202.

३. अजातसुलपुलो तं. घातेत्वादाय महको।
रज्जं मोलसबस्सानि, कारेसि मिलवुब्भिको।।१॥
उदयमहपुलो तं, धातेत्वा अनुरुद्धको।
अनुरुद्धस्स पुत्तो तं, घातेत्वा मुण्डनामको।।२॥
मिलदुतुनो दुम्मितनो, ते पि रज्जं अकारयुं।
तेसं उभिन्नं रज्जेसु, अट्ठबस्सानितक्कमुं।।३॥
मुख्दस्स पुत्तो पितरं, घातेत्वा नागदासको।
चतुषीस्ति वस्सानि, रज्जं कारेसि पापको।।४॥
पितु घातकवंसोयं, इति कुद्धाथ नागरा।
नागदासकराजानं, अपनेत्वा समागता।।५॥
सुसुनागोति पञ्जातं, अमच्चं साघु संमतं।
रुज्वे समिजिसिन्निसं सम्बेसि हितमानसा।।६॥

अन्य उल्लेख यह है कि बुद्ध का निर्वाण ई० पृ० ५४३ में हुआ, जिसे डा० जेकीबी ने भी अपने सेख में बुद्ध-निर्वाण का प्रसिद्ध परम्परा-मान्य समय कहा है। अब यदि महाकंश में बुद्ध-निर्वाण का समय ५४३ ई० पृ० मानकर उसके ५६२ वर्ष पश्चात् चन्द्रग्रप्त का राज्यारोहण माना है, तो चन्द्रग्रप्त के राज्यारोहण का समय ई० पृ० ३८१ का आता है। पर इसकी चन्द्रग्रप्त के राज्यारोहण की जो सर्वसम्मत ऐतिहासिक तिथि (ई० पृ० ३२२) है, उसके साथ कोई संगति नहीं बैठती। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि महावंश के इस संदिग्ध प्रमाण को मानकर डा० जेकीबी ने बुद्ध-निर्वाण का जो समय माना है, वह संगत नहीं है। असंगतियां

डा॰ जेकोबी द्वारा निर्णीत भगवान महाबीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथियों को मानकर चलने में कुछ अन्य असंगतियां भी पैदा होती हैं। मनवती सूत्र में गोशालक ने अपनी अन्तिम अवस्था में आठ चरमों का निरूपण किया है, उनमें एक चरम महाशिलाकंटक युद्ध भी है। इससे विदित होता है कि गोशालक का निधन इस महाशिलाकंटक युद्ध के बाद

सो अट्ठारस वस्सानि, राजा रज्जं अकारिय ।
कालासोको तस्स पुत्तो, अट्ठवीसित कारिय ।।।।
अतीते दसमे वस्से, कालासोकस्स रांजिनो ।
संबुद्ध परिनिव्याणा, एवं वस्ससतं अहु ॥=।।
कालासोकस्स पुत्ता तु, अहेसुं दस मातुका ।
दावीसित ते वस्सानि, रज्जं समनुसासिसं ।।१४॥
नव नंदाततो आसं, केमेनेव नराधिपा ।
ते पि दावीस वस्सानि, रज्जं समनुसासिसुं ।।१५॥
मोरियाणं खर्सियाणं वंसे जातं सिरीधरं ।
खंदगुत्तोति पञ्जातं, वाजकको बाह्यणो तत्तो ।।१६॥
नवमं धननंदं तं, धातेत्वा खंडकोधवा ।
सकले जंबुदीपंसिमं, रज्जे सर्मामसिञ्चसो ।।१७॥

—महाबंश, परिच्छेद ४ ।

—महावंश, परिच्छेद ५ । ng to a Cevionese

?. The event happenned in 544 B.C. according to a Ceylonese Reckoning.

—H. C. Ray choudhuri, Political History of Ancient India, p. 225. सिलोनी गाथा महावंश के अनुसार गौतमबुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ।

-- प्रो॰ श्री नेत्र पाण्डेय, भारत का बृहत् इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन भारत, चतुर्थ संस्करण, पु॰ २४३।

२. श्रमण, वर्ष १२, अंक ६, पृ० १०।

- ३. सामान्य रूप से भी महावंश की राज्यत्व-काल-गणना ऐतिहासिक कसौटी पर भूलभरी प्रमाणित होती है, जिसकी विशेष जन्मी प्रस्तुत प्रकरण के 'काल-गणना' शीर्षक के अन्तर्गत की गई है।
- ४. तस्सविक मज्जस्स पच्छाणट्टाए इमाइं अट्ठ चरमाइं पण्कवेइ, तंजहा चरिमे पाणे, वरिमे गेये, वरिमे बट्टे, चरिमे अंजलिकम्मे, चरिमे पोक्खलस्स संबट्टए महामेहे, चरिमे सेयक्कए गंधहत्व, चरिमे महासिलाकंटए संगामे ।

<sup>-</sup> मगवती सूत्र, शतक १५।

हुआ। गौशासक की मृत्यु के ७ दिन पूर्व भगवान महाबीर कहते हैं : ''मैं अब से १६ वर्ष तक गन्धहस्ती की तरह निर्वाध रूप से जीतांगा।" तात्पर्य यह होता है कि कोणिक के राज्यारीहण के बरन्त बाद ही यदि महाशिलाकंटक युद्ध हुआ हो, तो भी भगवान महाबीर और कोशिक के राज्यारोहण के बीच कम-से-कम १७ वर्ष का अन्तर पड़ता है। किन्द्र जैकीबी द्वारा अधिमत तिथियों के अनुसार तो वह अन्तर १५ वर्ष से अधिक हो ही नहीं सकता ।

दूसरी असंगति यह है-अंणिक भगवान महाबीर से प्रश्न पृक्षता है: "भगवन ! अन्तिम केवली कौन होगा ?" भगवान उत्तर देते हैं-- "आज से सातवें दिन ऋषभदत्त भार्या के उदर में विद्युत्माली देव आयेगा और वह आगे चलकर जम्बू नामक अन्तिम केवली होगा।" अ जम्बु स्वामी की सर्व आयु ८० वर्ष की थी। द १६ वर्ष वे ग्रहस्थावास में रहे। महाबीर-निर्वाण के अनन्तर सुधर्मा स्वामी के हाथों उनकी दीक्षा होती है। इससे राजा श्रेणिक का राज्यान्त और भगवान महावीर के निर्वाण में लगभग सतरह वर्ष का अन्तर आता है। डा॰ जेकोबी द्वारा श्रेणिक-राज्यान्त (कोणिक का राज्यारोहण) और महाबीर के निर्वाण में १५ वर्ष से अधिक अन्तर नहीं आ पाता। इस प्रकार इन तिथियों को मान लेने में अनेक आपत्तियां है।

भगवान महाबीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ में हुआ, यह मान्यता लगभग निर्विकल्प और निर्विरोध थी। बृद्ध-निर्वाण का इतना असंदिग्ध काल कोई भी नहीं माना गया था।

- १. तएणं समणे भगवं महाबीरे गोसालं मंखलीपुत्तं एवं वयासी "णो खलु अहं । गोसाला तब तवेण तेएणं अणाइट्ठे समाणे अंतो छण्हं मासाणं जावकालं करिस्सिन । अहण अण्णाइं सोलसवासाइं जिणे स्हत्यी बिहरिस्सामि।" —भगवती सुत्र, शतक १५।
- ्र डा॰ जेकोबी ने कोणिक के राज्यारोहण के प वे वर्ष में बुद्ध का निर्वाण माना है ( श्रमण, वर्ष १३, अंक ७, पू० २६) तथा महावीर का निर्वाण बुद्ध से ७ वर्ष बाद माना है।
  - ३. पुनर्विज्ञ पद्मामास जिनेन्द्रं मगधाधिपः। भगवन्केवलज्ञानं कस्मिन्व्युच्छेदमेव्यति ॥२६२॥ नाथोऽप्पकथयत्पश्य विद्युन्माली सुतोह्यसौ । सामानिको ब्रह्मेन्द्रस्य चतुर्देवी समावृतः ॥२६३॥ अह्योऽमुष्मात्सप्रमेऽह्मि च्युत्वामावी पुरे तव। श्रेष्ठि ऋषमदत्तस्य जम्बूः पुत्रोऽन्त्यकैवली ॥२६४॥

४. वे १६ वर्ष गृहस्थावास में, २० वर्ष छ्यस्थ-साधु-अवस्था तथा ४४ वर्ष केवली-अवस्था में रहे। उनका निर्वाण भगवान महावीर के ६४ वर्ष बाद हुआ था; अतः उनकी दीक्षा महावीर-निर्वाण के बाद उसी वर्ष में हुई, जिस वर्ष भगवाम् महाबीर का निर्वाण हुआ।

५. सुधर्म , स्त्रामिनः पादानापादम्मोधितारकान्। पञ्चाञ्चरपृष्ट मूपीठः स प्रणम्य व्यक्तिज्ञपत् ॥२५७॥ र्ससारसागरतरीं प्रवाज्यां परमेश्वर । मम सस्वजनस्यापि देहि धेहि कृपां मयि।।२८८।। श्रीनाकश्ररो अवेषमञ्जीवतस्तदा। तस्मै सपरिवाराय दवी दीक्षां, यदाविधि ॥२०६॥ 🕡 ---परिवाष्ट पर्व, सर्ग ३

--परिशिष्ट पर्ब, सर्ग १

बुद्ध-निर्वाण के सम्बन्ध में दशों मत बहुत प्राचीन काल में भी प्रचलित वे और अब भी हैं। डा॰ जेकोबी ने अपने इस लेख के प्रतिपादन में बुद्ध के निर्वाण-काल (ई॰ प्० ४८४) को निर्मिकल्प और सत्य जैसा मान लिया और भगवान महाबीर के जीवन-प्रसंगों को खींचतान कर उसके साथ संगत करने का प्रयत्न किया। ऐसा करके डा॰ जेकोबी ने महाबीर और बुद्ध की समसामिकता में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया। डा॰ जेकोबी की वे धारणाएं कालमान की दृष्टि से लगभग ३२ वर्ष पुरानी भी हो चुकी हैं। इस अवधि में इतिहास बहुत कुछ नए प्रकार से भी स्पष्ट हुआ है। ऐसी स्थित में डा॰ जेकोबी के निर्णयों को ही अन्तिम रूप से मान लेना जरा भी यथार्थ नहीं है।

### पं0 सुस्रकालजी व अन्य विद्वान्

डा॰ जेकोबी के इस मत को वर्तमान के कुछ विचारकों ने भी मान्यता दी है। एं॰ सुखलालजी का कहना है: "प्रो॰ जेकोबी ने बौद्ध और जैन ग्रन्थों की ऐतिहातिक दिए से दुलना करके अन्तिम निष्कर्प निकाला है कि महाबीर का निर्वाण बुद्ध-निर्वाण के पीछे ही असुक समय के बाद ही हुआ है। जेकोबी ने अपनी गहरी छान-बीन मे यह स्पष्ट कर दिया है कि विजि—लिच्छिवियों का कोणिक के साथ जो युद्ध हुआ था, वह बुद्ध-निर्वाण के बाद और महाबीर के जीवन-काल में ही हुआ। विजि-लिच्छिवी-गण का वर्णन तो बौद्ध और जैन दोनों यन्थों में आता है, पर इनके युद्ध का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में आता है, जबिक जैन ग्रन्थों में आता है।"

लगता है, पं॰ सुखलालजी ने डा॰ जेकोबी के मन्तन्यों को ज्यों-का-त्यों माना है। ब स्वतंत्र रूप से इस विषय की तह में नहीं गये हैं। बहुत बार इस सभी ऐसा करते हैं। जो विषय हमारा नहीं हैं या किसी विषय की तह में जाने का हमें अवसर नहीं मिला है, तो किसी भी विद्वान का उस विषय पर लिखा गया लेख हमारी मान्यता पा लेता है। यह अस्वाभाविक जैसा भी नहीं है। अनेक विषय अनेक जन-साध्य ही होते हैं और मान्यताओं का पारस्परिक विनिमय होता है।

पण्डितजी ने यहां जेकोबी की दो बातों को महत्त्व दिया है। एक तो यह है—विजयों और कोणिक के युद्ध का वर्णन बौद्ध शास्त्रों में नहीं है और जैन शास्त्रों में है। प्रस्तुत विषय की निर्णायकता में यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है। इस विषय में पहले बहुत कुछ लिखा जा जुका है। दूसरी बात यह है कि वह युद्ध बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् और महावीर-निर्वाण के पृर्व हुआ था। उक्त मान्यता का मृल आधार महापिश्निकाण सुक्त है, जिसके विषय में सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि उसमें बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित

विस्तार के लिए देखें, प्रस्तुत प्रकरण में 'बुद्ध-निर्वाण-काल : परम्परागत तिथियां'।

२. दर्शन और चिन्तन, द्वितीय खण्ड, पृ० ४७,४६।

बहुनाओं का वर्णन ही है। इसी सुत्त में कोषिक का महामात्य वस्सकार बज्जी के विजय की बोजना बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत करता है; अतः यह बुद्ध के अन्तिम काल से सम्बन्धित घटना है।

सहायरिनिकाण युत्त में अधिकांश घटनाएं बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित हैं, यह सम्मक्त में आता है; पर सभी घटनाएं ऐसी ही हैं, यह यथार्थ नहीं लगता। महायरिनिकाण युत्त में तो सारिपुत्र भी बुद्ध से वार्तालाप करते हैं; यह सर्वसम्मत तथ्य है कि भगवान बुद्ध से बहुत पूर्व ही सारिपुत्र का देहाबसान हो खुका था। व

सम्भव स्थित तो यह है कि महाशिलाकंटक और रथमृगल संग्राम के हो जाने के बहुत समय पर्चात् जो वेशालो-प्राकारभङ्ग का विषय अधूरा पड़ा था और कोणिक व उसके सेनापित आदि प्राकार-भङ्ग की नाना योजनाएं मोच रहे थे, वस्सकार तब भगवान बुद्ध से मिला था।

यह धारणा इससे भी पुष्ट होती है कि जैन-परम्परा के अनुसार भी प्राकार-भक्क इद्म-विधि से किया जाता है और बुद्ध के मुख से विज्जियों की दुर्जयता सुनकर वस्सकार भी किसी इद्म-विधि को अपनाने की बात सोचता है। इस प्रकार अनेक कारण मिलते हैं, जिनसे यह भली-भांति स्पस्ट हो जाता है कि डा॰ जेकोबी का यह आग्रह कि युद्ध बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् ही हुआ था, वास्तविक नहीं है।

पं॰ सुखलालजी की तरह श्री गोपालदास पटेल<sup>3</sup> व श्री किस्तूरमलजी बांडिया<sup>\*</sup> आदि विचारकों ने भी डा॰ जेकोबी के मत को दृढ़तापूर्वक माना है, पर उसका एक मात्र कारण डा॰ जेकोबी के प्रमाणों का ही एकपक्षीय अवलोकन है।

#### **७**१० शार्पेन्टियर

डा० जेकीवी के प्रथम और द्वितीय समीक्षा काल के बीच डा० शार्पेन्टियर द्वारा प्रस्तुत पहेली के निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयत्न हुआ । उनका एतद्विषयक लेख दिष्टियन एन्टिक्वेरी, सन् १६१४ में प्रकाशित हुआ है। डा० शार्पेन्टियर का निष्कर्ष है कि महावीर बुद्ध से १० वर्ष बाद निर्वाण-प्राप्त हुए । बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४७७ में हुआ और महावीर का निर्वाण ई० पू० ४६७ में । शार्पेन्टियर का यह निष्कर्ष मुख्य दो आधारों पर स्थित है—ई० पू० ४७७ में बुद्ध का निर्वाण-काल और महावीर की निर्वाण-भूमि पावा । आज यदि हम उस लेख को पढ़ते हैं तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इतिहास के क्रमिक विकास में वे दोनों

१. दीघनिकाय, महापरिनिय्वाण सुत्त ।

२. राहुल सांकृत्यायन ने सारिपुत्र की घटना का वहां होना शास्त्र संग्राहकों की भूल माना है। ( देखें, बुद्ध चर्या पृ० ५२५ ) यदि वह वहां भूल से ही संकलित होती है, तो क्या 'वस्सकार की घटना' की वहां भूल से ही संकलित नहीं हो सकती ?

३. देखें, भगवान् महाबीर नो संयम धर्म, ( सूत्रकृतांग नो छायानुवाद ), पृ० २५७ से २६२।

४. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० ६ !

ही आधार सर्वधा बदल चुके हैं। किसी युग में यह एक ऐतिहासिक धारणा मानी जाती थी कि बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४७७ में हुआ, पर आज की ऐतिहासिक धारणाओं में उक्त विधि का कोई स्थान नहीं रह गया है। शार्पेन्टियर ने महावीर-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध समुक्तेष्यों को यह बताकर अयथार्थ माना है कि निर्वाण दक्षिण बिहार की पावा में हुआ धा और बौद्ध पिटक उत्तर बिहार की पावा का उल्लेख करते हैं। सच बात तो यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सोचने वाले लगभग सभी विद्वान उत्तर बिहार की पावा को ही भगवान महावीर की निर्वाण-भूमि मानने लगे हैं।

डा॰ जेकोबी ने अपने अभिमत के समर्थन के लिए अपने लेख में डा० शापेंन्टियर की कुछ एक धारणाओं का उल्लेख किया है। पर उल्लेखनीय बात यह है कि शापेंन्टियर द्वारा ठहराये गये महाबीर और बुद्ध के काल-निर्धारण को डा॰ जेकोबी ने आंशिक मान्यता भी नहीं दी है। लगता है, शापेंन्टियर ने अपने लेख-काल में बुद्ध-निर्वाण-काल-सम्बन्धी जो ऐतिहासिक धारणा प्रचलित थी, उसे केन्द्र-बिन्दु मानकर अन्य तथ्यों का जोड़-तोड़ बिठाया है। डा॰ जेकोबी की दूसरी समीक्षा इससे मोलह वर्ष बाद होती है। तब तक बुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी ऐतिहासिक धारणा नवीन रूप ले लेती है और डा॰ जेकोबी उसे अपना लेते हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना है कि डा॰ जेकोबी की दूसरी समीक्षा भी ३२ वर्ष पुरानी हो चुकी है और इस अवधि में महाबीर और बुद्ध के निर्वाण से सम्बन्धित नई-नई धारणाएं सामने आ रही हैं; अतः एतद्बिषयक काल-निर्णय में हमें नवीनतम दृष्टिकोणों से ही सोचना अपेक्षित होता है।

## डा० के० पी० जायसवाल

अरतल ऑफ बिहार एण्ड ओरिस्सा रिसर्च सोसाइटी के सम्पादक एवं प्रसिद्ध इतिहासकार डा॰ के॰ पी॰ जायसवाल के द्वारा इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयत्न हुआ है। उन्होंने अपनी समीक्षा में यह माना—बौद्ध आगमों में वणित महावीर के निर्वाण-प्रसंग ऐतिहासिक निर्घारण में किसी प्रकार उपेक्षा के योग्य नहीं हैं। सामगाम सुस में बुद्ध महावीर-निर्वाण के समाचार सुनते हैं और प्रचलित धारणाओं के अनुसार इसके दो वर्ष पश्चात् बुद्ध स्वयं निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बौद्धों की दक्षिणी परम्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण ई० पू॰ ५४४ में हुआ; अतः महावीर का निर्वाण ई० पू॰ ५४६ में होता है।

महावीर-निर्वाण और विक्रमादित्य

चन्होंने इसके साथ-साथ 'महाबीर के ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य' इस जैन-मान्यता पर

१. इसी प्रकरण में "महावीर का निर्वाण किस पावा में ?" के अन्तर्गत इसकी जांकी जा

<sup>2.</sup> Journal of Bihar and Orissa Reserch Society, 1, 103.

भी एक नूतन संगति बिठाने का प्रयत्न किया था। उनका कहना था; "जैन-गणना में भगवान महावीर के निर्वाण और विक्रम संवत् के बीच ४७० वर्ष का अन्तर माना जाता है; वह बस्तुतः सरस्वती कळ की पहाकती के लेखानुसार निर्वाण और विक्रम-जन्म के बीच का अन्तर है। विक्रम १८ वें वर्ष में राज्याभिषिक हुआ और उसी वर्ष से संवत् प्रचलित हुआ। इस प्रकार महावीर-निर्वाण से (४७०+१८) ४८८ वर्ष पर विक्रम संवत्सर का आरम्म हुआ, यर जैन- गणना से उक्त १८ वर्ष छूट गये; अतः निर्वाण से ४७० वर्ष पर ही संवत्सर माना जाने लगा, जो स्पष्ट भूल है।"

डा॰ जायसवाल ने महावीर-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध उल्लेखों की उपेक्षा न करने की जो बात कही, वह वस्तुतः ही न्याय-संगत है। पर सामगाम सुस के आधार पर बुद्ध से दो वर्ष पूर्व महावीर का निर्वाण मानना और ४७० में १८ वर्ष जोड़कर महावीर और विक्रम की मध्यवर्ती अवधि निश्चित करना, पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है। इतिहासकारों का कहना है: "यह मान्यता किसी भी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं है। आचार्य मेरुतुंग ने महावीर-निर्वाण और विक्रमादित्य के बीच ४७० वर्ष का अन्तर माना है। वह अन्तर विक्रम के जन्मकाल से नहीं, अपित शक-राज्य की समाप्ति और विक्रम-विजय के काल से हैं"। इसके अतिरिक्त डा॰ जायसवाल ने सामगाम सुस के आधार पर बुद्ध-निर्वाण से दो वर्ष पूर्व जो महावीर-निर्वाण माना है, वह भी आनुमानिक ही ठहरता है।

डा॰ राषाकुमुद मुकर्जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ Hindu Civilization (हिन्दू सम्बता) में डा॰ जायसवाल की तरह ही महावीर की ज्येष्ठता और पूर्व-निर्वाण-प्राप्ति का यौक्तिक समर्थन किया है। उनकी मान्यता में उक्त दोनों तथ्य सर्वथा असंदिग्ध है। उनके अपने विवेचन में विशेषता की बात यह कि उन्होंने महावीर की ज्येष्ठता को भी अनेक प्रकारों से मान्यता दी है।

महाबीर और बुद्ध के काल-निर्णय में डा॰ मुकर्जी ने डा॰ जायसवाल के मत की अक्षरशः अपनाया है, जिसके अनुमार महाबीर का निर्वाण-काल ई० पृ० ५४६ और बुद्ध का

<sup>§.</sup> Journal of Bihar and Orissa Research Society, 1,103.

शिक्रमरज्जारंभा परओ सिरि वीर निव्वुई मणिया ।
 सून्त मृणि वेय जुत्तो विक्कम कालउ जिण कालो ॥ — विचार श्रेणी, पृ० ३,४ ।

<sup>3.</sup> The suggetion can hardly be said to rest on any reliable tradition. Merutunga places the death of the last *Jina* or *Tirthankara* 470 years before the end of saka rule and the victory and not birth of the traditional Vikrama.

<sup>-</sup>R. C. Majumdar, H. C. Raychoudhuri and K. K. Dutta-An Advanced History of India, p. 85.

४. डा॰ बासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित व राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित ।

५. हिन्दू सम्बता, पृ० २१६,२२३,२२४।

निर्वाण-काल ई० पू० ५४४ है। इस काल-क्रम से महावीर की ज्येष्ठसा के निरूपण में विसंवाद (Self-contradiction) पैदा हो गया है। महावीर की जायु ७२ वर्ष और बुद्ध की आयु ८० वर्ष थी; अतः इससे बुद्ध महावीर से ८ वर्ष बड़े हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि डा० मुकर्जी महावीर की ज्येष्ठता और पूर्व-निर्वाण-प्राप्ति को मानते हुए भी, उसे काल-क्रम के साथ घटित नहीं कर पाये हैं।

डा॰ कामताप्रसाद जैन ने भी इसी काल-क्रम को अपनाया है, पर उनकी धारणा में बुद्ध ज्येष्ठ और महावीर पूर्व-निर्वाण-प्राप्त हैं। महावीर की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मिलने बाले पिटक-समुल्लेखों को भी उन्होंने घटित करने का प्रयत्न किया है, किन्दु वह स्वामाविकता से बहुत परे का है। एक-आध स्थल को उन्होंने वक्रोक्ति के द्वारा जहां घटित करने का प्रयत्न किया है<sup>3</sup>, वहां अनेक स्थल जो महावीर की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में अल्यन्त स्पष्ट हैं, उनका कोई समाधान नहीं दिया है। कुल मिलाकर उनका पक्ष यह तो है कि महावीर बुद्ध से पूर्व-निर्वाण-प्राप्त हुए थे।

पुरातत्त्व-गवेषक सुनि जिनविजयजी ने भी डा० जायसवाल के मत को मानते हुए. महावीर की ज्येभ्ठता स्वीकार की है। <sup>४</sup>

#### धर्मानन्द कौराम्बी

श्री धर्मानन्द कौशम्बी का सुदृढ़ निश्चय है कि बुद्ध तत्कालीन मातों धर्माचायों में सबसे छोटे थे। प्रारम्भ में उनका संघ भी सबसे छोटा था। काल-क्रम की बात को कौशम्बीजी ने यह कह कर गौण कर दिया है कि "बुद्ध की जन्म-तिथि में कुछ कम या अधिक अन्तर पड़ जाता है, तो भी उससे उनके जीवन-चरित्र में किमी प्रकार का गौणत्व नहीं आ सकता। महत्त्व की बात बुद्ध की जन्म-तिथि नहीं, बल्कि यह है कि उनके जन्म से पहले क्या परिस्थिति थो और उसमें से उन्होंने नवीन धर्म-मार्ग कैसे खोज निकाला।" काल-क्रम को गौण करने का कारण यही है कि इस सम्बन्ध में नाना मतवाद प्रचलित है।

### **डा**0 हर्नले

'हैस्टिन्नाका इन्साइक्लोपिड्या ऑफ रिलीजन एवड इधिक्स' ग्रन्थ में डा० हर्मले ने भी इस विषय की चर्चा की है। उनकी धारणा के अनुसार बुद्ध का निर्वाण महाबीर से ५ वर्ष

१. हिन्दू सम्यता, पृ० २२३ (बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४३ बतामा गया है। सिलोनी परम्परा के अनुसार ५४३-५४४ दोनों तिथियों का उल्लेख मिलता है।

२. भगवान् महाबीर और महात्मा बुद्ध, पृ० ११४-११५।

३- बही, पु० ११०-११५।

४. जैन साहित्य संशोधक, पूना, १६२०, खण्ड १, अंक ४, पृ० २०४ से २१०।

५० मगवान् बुद्ध, षृ० ३३, १५५।

६- बही, मुमिका, पृ० १२।

परचात् होता है। तदनुसार बुद्ध का जन्म महाबीर से ३ वर्ष पूर्व होता है। यह मानने में डा॰ हर्नते के आधारभूत तथ्य वे ही हैं, जो प्रस्तुत निवन्त्व में यत्र-तत्र चर्चे जा चुके हैं।

# म्रुनि कल्याण विजयजी

ई० सन् १६३० में इतिहासिवद् सुनि कल्याण विजयजी ने एक विराट प्रयत्न किया है। वीर-निर्वाण संवत् और बीन काल-गणना नामक उनका एतद्विषयक ग्रन्थ गवेषकों के लिए एक जनूटा खजाना है। भगवान महाबीर और बुद्ध के निर्वाण-ममय के विषय में उन्होंने अपना स्वतन्त्र चिन्तन प्रस्तुत किया है। उसका निष्कर्ष है—भगवान महाबीर से बुद्ध १४ वर्ष ५ माम १५ दिन पूर्व निर्वाण-प्राप्त हो चुके थे। अर्थात् बुद्ध महावीर से आयु में लगभग २२ वर्ष बड़े थे। इसी तथ्य को काल-गणना में इस प्रकार बीवा जा मकता है—

बुद्ध का निर्वाण-- ई० पु० ५४२ (मई)

महाबीर का निर्वाण—ई० ए० ५२८ (नवम्बर)³

उन्होंने भगवान् महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ माना है। यह परम्परा-सम्मत भी है और प्रमाण-सम्मत भी। मुनि कल्याण विजयजी ने इसी निर्वाण-संवत् को और भी विभिन्न युक्तियों और प्रमाणों से पुष्ट किया है। उन्होंने बुद्ध का निर्वाण महावीर-निर्वाण से लगभग १५ वर्ष पूर्व माना है। इस मान्यता में उनका आधार यह रहा है कि सामनाम सुत्त में बुद्ध जो महावीर-निर्वाण की बात सुनते हैं, वह यथार्थ नहीं थी। गोशालक की तेजोलेश्या में भगवान् महावीर बहुत पीड़ित हो रहे थे। उस समय लोगों में यह चर्चा उठी थी कि 'लगता है, अवश्य ही महावीर गोशालक की भविष्यवाणी के अनुसार ६ महीने में ही काल-धर्म को प्राप्त हो जायेंगे।' उनका कहना है; सम्भवतः इसी निराधार अपवाद से महावीर-निर्वाण की बात चल पड़ी हो। वे लिखते हैं: "जिस वर्ष में ज्ञातपुत्र के मरण ( मरण की अफवाह ) के समाचार सुने, उसके दूसरे ही वर्ष बुद्ध का निर्वाण हुआ। बौद्धों के इस आशय के लेख से हम बुद्ध और महावीर के निर्वाण-समय के अन्तर को ठीक तौर से समझ सकते हैं।" भगवती सुत्र के अनुसार महावीर गोशालक के तेजोलेश्या-प्रसंग के बाद १६ वप जीए थे; यह पहले बताया जा चुका है। इसी आशय को पकड़ कर मुनि कल्याण विजयजी ने बुद्ध के निर्वाण-काल को निश्चत किया है।

उन्होंने यह भी माना है: "मेरा यह आनुमानिक काल दक्षिणी बौद्धीं की परम्परा के माथ भी मेल खाता है।" 3

१. ई० पूर्ण ५२८ के नवें महीने और ई० पूर्ण ५२७ में केवल २ महीने का हो अन्तर है ; अतः महावीर-निर्वाण का काल सामान्यतया ई० पूर्ण ५२७ ही लिखा जाता है । मुन्नि कल्याण विजयजी ने भी इसका प्रयोग यत्र-तत्र किया है ।

२. बीर निर्वाण संवत् और जैन काल-गणना, पृ० १५।

३. वही, पु० १६०।

जहां तक महावीर के निर्वाण-समय का सम्बन्ध है, मुनि कल्याण विजयजी ने सचमुच ही यथार्थता का अनुसरण किया है। किन्तु बुद्ध-निर्वाण के सम्बन्ध में तो उन्होंने अटकलबाजी से ही काम लिया है। बौद्ध-शास्त्रों में उल्लिखित महावीर के निर्वाण-प्रसंगों की. उन्होंने बहुत हो उलट कर देखा है। इस प्रकार खींचतान करके निकाले गए अर्थ कभी ऐतिहासिक तथ्य नहीं बन सकते। दिक्षणी बौद्धों की परम्परा के साथ अपनी निर्धारित तिथि का मेल बिठाना भी नितान्त खींचातान ही है। दोनों समयों में लगभग दो वर्षों का स्पष्ट अन्तर पड़ता है। उसे किसी प्रकार नगण्य नहीं माना जा सकता, जैमा कि उन्होंने मानने के लिए कहा है।

मुनि कल्याण विजयजी ने भगवान बुद्ध को ज्येष्ठ मानने में एक प्रमाण यह दिया है: "बौद्ध-साहित्य में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी तीर्थं इरों का जहां जहां उल्लेख हुआ है, वहां वहां मर्बन्न निर्प्यन्थ ज्ञातपुत्र का नाम सबके पीछे लिखा गया है। इसका शायद यही कारण हो सकता है कि उनके प्रतिस्पर्धियों में ज्ञातपुत्र महाबीर सबसे पीछे के प्रतिस्पर्धी थे।" बुद्ध के प्रतिस्पर्धियों में महाबीर का नाम अन्तिम हो, तो भी उसका यह अर्थ तो नहीं हो जाता कि महाबीर बुद्ध से छोटे थे। प्रत्युत बौद्ध पिटकों के तथाप्रकार के प्रमंग तो इसी बात की और संकेत करते हैं कि उनके छहीं प्रतिस्पर्धी उनमे पूर्व ही बहुत स्थाति और प्रभाव अर्जित कर चुके थे। वस्तुस्थिति यह है कि मुनि कल्याण विजयजी ने निर्यन्थ ज्ञातपुत्र का नाम सर्वत्र अन्तिम ही होने का जो लिखा है, वह भी यथार्थ नहीं है। ऐसे भी अनेक स्थल हैं, जहां निर्यन्थ ज्ञातपुत्र का नाम अन्तिम नहीं है।

### महावीर अधेड़—बुद्ध युवा

मुनि कल्याण विजयजी का कहना है ''अजातराञ्च के सम्मुख उसके अमात्य ने महाबीर के सम्बन्ध में कहा है' ''महाराज ! यह निर्धन्थ ज्ञातपृत्र संघ और गण के मालिक हैं। गण के आनार्य, ज्ञानी और यशस्त्री तीर्थ क्कर हैं। साधुजनों के पूज्य और बहुत लोगों

वीर निर्वाण संवत् और जैन काल-गणना, पृ० १६०।

२. बही, पु०३!

३. संयुत्त निकाय, दहरमुत्त, ३-१-१ में निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र का नाम तीसरा है ; दीघनिकाय, सामञ्ज्ञफल सुत्त, १-२ (राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनुदित, पृष्ठ २१ ) में पांचवां है ।

४. बीर निर्वाण सम्बत् और जैन काल-गणना, पृ० ४।

५. अयं देव निगंठो नातपुत्तो संधी चेव गणी च गणाचारियो च जातो यसस्यी नित्थकरो साधुसंमतो बहुजनस्य रत्तस्यू चिरपञ्बजिनो अद्धगन वयो अनुपत्ताति ।

च्दीघ निकाय, भाग १, पृ० ४८, ४६ (बीर निर्वाण सम्बद् और जैन काल-गणना, पृ० ४ से उद्धृत)।

के श्रद्धास्पद हैं। ये चिर-दीक्षित और अवस्था में अधेड़ हैं।' इससे महावीर का अधेड़ और बुद्ध का बुद्ध होना सिद्ध होता है।''

इस प्रसंग को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि महावीर अघेड़ थे और बुद्ध युवा; क्योंकि यहां मंत्री महावीर की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है और विशेषता के प्रसंग में 'अघेड़' कहना उनकी ज्येष्टता का स्चक है। दूसरी बात, दिखिनकाय के इसी प्रसंग में गोशालक, संजय आदि सभी की चिर-दीक्षित और अघेड़ कहा गया है। केवल बुद्ध के लिए इन विशेषणी का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि बुद्ध इन सककी अपेक्षा में युवा थे।

बीचनिकाय में इसी प्रसंग पर आगे बताया गया है कि अजातरात्रु सभी धर्माचायों की गौरव-गाथा सुनता है और अन्त में बुद्ध के पास धर्म-चर्चा के लिए जाता है। वहां जाकर वह बुद्ध से 'श्रामण्य-फल' पृष्ठता है और यह भी बताता है कि 'में यही श्रामण्य-फल निगंठ नातपुत्त प्रसृति छहो धर्माचायों से पृष्ठ चुका हूँ।' बुद्ध और अजातरात्रु का यह प्रथम सम्पर्क था। ऐ.सी स्थिति में क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि निगंठ नातपुत्त प्रसृति छहों धर्म-नायक बुद्ध से ज्येष्ठ थे १

#### उत्तरकािक ग्रन्थों में

इसके अतिरिक्त मुनि कल्याण विजयजी ने श्रेणिक और चेल्लणा सम्बन्धी ऐसी जैन जन-श्रुतियों का प्रमाण दिया है, जिनमें राजा श्रेणिक के पहले बौद्ध व पीछे जैन बनने का उल्लेख है ; पर वास्तव में ये सारी बातें उत्तरवर्ती जैन-कथाओं की है, अतः ऐतिहासिक दृष्टि में इनका विशेष स्थान नहीं बन पाता। किस ग्रन्थ के आधार पर उन्होंने इन कथाओं का उल्लेख किया है; यह स्वयं उन्होंने भी नहीं लिखा। इसी प्रकार बुद्ध के ज्येष्ट होने के पक्ष में उन्होंने उत्तरवर्ती बौद्ध-साहित्य से भी पांच मान्यताएं चुनी हैं, जिनका मौलिक आधार वे स्वयं भी नहीं दे पाये हैं। अधिकांश मान्यताएं ऐसी हैं, जिनका मृल पिटकों से कोई सम्बन्ध नहीं है; अपितु कहीं-कहीं तो वे विरोधामास उत्पन्न कर देती हैं।

१- मूल पालि में 'अद्धगतो' और 'वयोअनुपत्ता' ये दो शब्द व्यवहृत होते रहे हैं। पिटकों (विनय पिटक, बुल्लवगा, संघ-भेदक खंधक, देवदत्त सुत्त और सुत्तनिपात, सभिय सुत्त ) में भी यह शब्द-प्रयोग बहुलता से मिलता है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने इनका अनुवाद 'अध्वगत' और 'वय:-अनुप्राप्त' किया है ( उदाहरणार्थ, देखें, बुद्ध चर्या, पृ० १३७। राइस डेविड्स ने दीघनिकाय के अंग्रेजी अनुवाद में 'old and well-stricken in years' किया है। (Dialogues of Buddha, p. 66).

२. बीर निर्वाण सम्बत् और जैन काल-गणना, पृ० २।

३. बही, पू०१।

**अ**संगतियां

सुनि कल्याण विजयजी ने बुद्ध को बड़े और महावीर को क्कोटे प्रमाणित करने में जितनी:भी पुक्तियां दी है, उनका सबल होना तो दूर, वे पर्याप्त भी नहीं हैं। उनके द्वारा की गई संगतियों से कुछ एक महान असंगतियों का आविभाव हो जाता है। जैसे कि त्रिपिटक एक धारा से यह कहते हैं—महावीर का निर्वाण बुद्ध से पूर्व हुआ। इतना ही नहीं, पिटकों ने स्वयं बुद्ध के मुंह से कहलवाया है—"में सभी धर्म-नायकों में खोटा हूं।" तथा उनमें और भी अनेक स्थलों पर बुद्ध को सभी धर्म-नायकों से छोटा कहा गया है। " मुनि कल्याण विजयजी उक्त प्रसंगों को कोई संगति नहीं दे पाए हैं। उन्होंने सर्वत्र ऐसे प्रसंगों को काल्पनिक और आमक कह कर टाला है। यह उचित नहीं हुआ है और न बोद्ध पिटकों के साथ न्याय भी। पूर्व और पश्चिम के लगभग सभी इतिहामकारों ने महावीर और बुद्ध के काल-निर्णय में इन आधारों को मूलभृत माना है।

दूसरी असंगति यह है कि सुनि कल्याण विजयजी कीणिक के राज्य-काल के प्रवे वर्ष में बुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी उत्तरकालिक सन्धों की मान्यता को मृलभृत मान कर चले हैं और गोशालक के चरम निरूपण से महाबीर का १६ वर्ष का जीवन-काल बताकर यह निष्कर्ष उपस्थित करते हैं: "महाबीर अजातशत्रु की राज्य-प्राप्ति के सीलह वर्ष से भी अधिक जीवित रहे थे और बुद्ध उसके राज्य-काल के प्रवे वर्ष में ही देह-सुक्त हो चुके थे।" रे

जैसा कि बताया गया—कोणिक के राज्य-काल के प्र वे वर्ष में बुद्ध निर्वाण की बात उत्तरकालिक और नितानत पौराणिक है। उसे एक क्षण के लिए मही मान ले, तो भी जैन-परम्परा के अनुमार महाबीर-निर्वाण और श्रेणिक के देह-मुक्त होने में जो १७ वर्ष का अन्तर माना जाता है, उसके साथ इसकी कोई संगति नहीं बैठती है; क्योंकि कोणिक का राज्यारोहण भगवान महावीर के निर्वाण से लगभग १७ वर्ष पूर्व हुआ था। इस स्थिति में यदि बुद्ध का निर्वाण कोणिक-राज्यारोहण के प्र वें वर्ष में माना जाये तो बुद्ध और महावीर के निर्वाण में ६ वर्ष से अधिक अन्तर रहना सम्भावित नहीं है। किन्तु दूसरी ओर स्वयं मुनि कल्याण विजयजी के अनुसार ही बुद्ध और महावीर के निर्वाण-काल में १४३ वर्ष का अन्तर माना गया है।

१. इन सब प्रसंगों की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत प्रकरण के अन्तर्गत 'महाबीर की ज्येष्ठता' में की गई है!

२. वीर-निर्वाण सम्वत् और जैन काल-गणना, पृ० ७।

३. यह तथ्य 'डा॰ जेकोबी की तूमरी ममीक्षा' के अन्तर्गत 'असंगतियां' में प्रमाणित किया जा चुका है।

<sup>ं</sup>**४० वीर-निर्वाण सम्बत् और** जैन काल-गः ना, पृ०्दा

इतनी बड़ी असंगतियों के रहते हुए, उनका समाधान कैसे बुद्धिगम्य हो सकता है ! इतिहास के क्षेत्र में जाकर हमें इतिहास की मर्यादाओं में ही विषय की परवाना चाहिए। भी विजयेन्द्र सूरि

श्री क्लियेन्द्र सूरि द्वारा लिखित तीर्चक्कर महाबीर दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है। पेतिहासिक तथ्यों का वह एक भरा-पूरा आकलन है। श्री विजयेन्द्र सूरि ने अनेकानेक प्रमाणी से भगवान महाबीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ था, यह स्थापना की है। उन्होंने बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४४ माना है। 3 कहना चाहिए, उन्होंने सम्भवतः समय रूप से सुनि कल्याण विजयजी की धारणा का ही समर्थन किया है। बौद्ध पिटकों में आए हुए महाबीर-निर्वाण के प्रसंगों पर उन्होंने डॉ॰ ए॰ एल॰ बाशम की इस मान्यता को सम्भावित माना है कि वह वस्तुतः गोशालक का मरण धा , जिसे बौद्ध-शास्त्र-संबाहकों ने महाबीर का मरण समझ लिया था। 1%

श्री विजयेन्द्र सूरि की उपरोक्त धारणा भी कल्पना-प्रधान है, न कि प्रमाण-प्रधान । कुछ समय के लिए गोशालक के मरण को महाबीर का मरण समझा भी जा सकता है, पर गोशालक की मृत्यु के पश्चात भगवान महाबीर सीलह वर्ष और जीये और वह भ्रान्ति ज्यों की त्यों बनी रहे, यह कैसे बुद्धिगम्य हो सकता है। दूसरी बात, जैसे कि कुछ विद्वानों का मत है, उपलब्ध बौद्ध पिटकों का प्रणयन बुद्ध-निर्वाण से दो-तीन शताब्दी बाद हुआ। वहां तक भी वह भूल ज्यों-की-त्यों चलती रही, यह कैसे शक्य हो सकता है, जब कि महाबीर और बुद्ध लगभग एक ही सीमित क्षेत्र में विहार करने वाले और एक ही श्रमण-परम्परा के उन्नायक थे।

श्री विजयेन्द्र सूरि के प्रतिपादन में एक असंगति और खड़ी होती है। वह यह है कि एक ओर वे मानते हैं- 'बुद्ध ने गोशालक के मरण को महाबीर के मरण के रूप में सुना', दूसरी ओर वे मानते हैं- 'बुद और गोशालक; दोनों का ही निधन भगवान महावीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व हुआ। १६ ऐसी स्थिति में बुद्ध गोशालक के मृत्यु-संवाद की कैसे सुनते, जब कि पिटकों के अनुसार बुद्ध ने अपने निर्वाण से वर्षों पूर्व ही उस संवाद की सुन लिया था ? यदि पिटकों के आधार पर यह माना जाये कि ऐसी कोई घटना घटित हुई थी तो क्या यह भी मान लेना अपेक्षित नहीं होगा कि वह उनकी मृत्यु से वर्षों पूर्व हुई थी।

१. काशीनाथ सराक, यशोधर्म मन्दिर, बम्बई से प्रकाशित, १६६३।

२. तीर्थक्टर महाबीर, भाग २, पु० ३१६-३२४।

३. वही, पृ० ३२६।

४. आजीबक, पु० ७५।

५. तीर्थकूर महाबीर, भाग २, पृ० ३२३ ।

६. वही, पृ० ३२६।

भी भीचन्द रामपुरिया

प्रस्तुत विषय पर एक विवेचनात्मक निवन्ध श्रीचन्दजी रामपुरिया का प्रकाशित हुआ है। उन्होंने अपने निवन्ध में प्रस्तुत विषय के पक्ष और विपक्ष की लभ्य सामग्री का सुन्दर संकलन किया है तथा प्रचलित घटनाओं की योक्तिक समीक्षा भी की है; पर उन्होंने विषय को किसी निर्णायक स्थित पर नहीं पहुंचाया है। उनका अधिक मुकाव 'महाबीर की ज्येष्टता' का लगता है, क्योंकि उन्होंने डा० जेकांबी और मुनि कल्याण विजयजी के लगभग सारे तकों का निराकरण किया है, जो कि उन्होंने बुद्ध की ज्येष्टता प्रमाणित करने के पक्ष में की हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें केवल दो ही प्रसंग ऐसे लगे हैं, जो महाबीर की ज्येष्टता में विचारणीय बनते हैं।

महावीर की प्रेरणा से अभयकुमार व बुद्ध के वीच हुए प्रश्नीतर और देवंदत्त के बारे में बुद्ध द्वारा प्रयुक्त कठोर शब्दों से पहला प्रसंग सम्वित्धित है। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर रामपुरियाजी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: "महावीर ने अभयकुमार को चर्चा के लिए मेजा, उसका विषय देवंदत्त को बुद्ध द्वारा कह गये अन्तिम कठोर वचनों का औचित्य-अनीचित्य था।

"……इस से स्पष्ट होता है कि देवदत्त के बारे में बुद्ध द्वारा कठोर शब्द कहे जाने के प्रसंग के कुछ साल बाद तक महाबीर जीवित थे। देवदत्त अजातशत्र के राज्याभिरूद हीने के बाद संघ-विच्छेद कर अलग हुआ था। महाबीर के निर्वाण का संवाद सारिपुत्त के जीवन-काल में बुद्ध को मिला था। सारिपुत्त का देहान्त बुद्ध के पूर्व ही हुआ—इसमें बौद्ध लेखक एक मत हैं। उपर्युक्त सारे बौद्ध उल्लेखों को परस्पर मिलाने से यह प्रकट होता है कि महाबीर का निर्वाण अजातशत्र के राज्यारोहण के बाद देवदत्त के विषय में बुद्ध द्वारा उद्गार प्रकट किये जाने और सारिपुत्र के देहान्त के बीच होना चाहिए। बुद्ध का निर्वाण अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रयं में बतलाया गया है। यदि यह ठीक मान लिया जाय तो महाबीर का निर्वाण अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रयं में वतलाया गया है। यदि यह ठीक मान लिया जाय तो महाबीर का निर्वाण अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रथम वर्ष के पहले नहीं हो सकता। हम भगवान महाबीर के निर्वाण को अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रथम वर्ष के प्रथम वर्ष में ही सकता। हम भगवान महाबीर के निर्वाण को अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रथम वर्ष में ही मानकर देखें कि उसका क्या नतीजा निकलता है। इसका अर्थ होता है कि जब महाबीर ने ७२ वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया, उस समय तथागत

१. जैन मारती, वर्ष १२, अंक १, पृ० ५-२१।

२. विस्तार के लिए देखें, ''त्रिपिटक साहित्य में महावीर'' प्रकरण के अन्तर्गगत 'अभय-राजकुमार'।

इ. विस्तार के लिए देखें, "विरोधी शिष्य" प्रकरण के अन्तर्गत 'देवदत्त' ।

x. Edward J. Thomas, The life of Buddha pp. 140-141.

बुद्ध की अवस्था ७३ वर्ष की थी। जब महावीर ने ४२ वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किसा : तब बुद्ध की अवस्था ४३ वर्ष की थी । अर्थात् उन्हें बोधि प्राप्त किये प्र वर्ष हो चुके थे। जब महाबीर ने तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा-प्रहण की, उस समय बुद्ध की अवस्था ३१ वर्ष की थी और उन्हें प्रवच्या ग्रहण किये तीन वर्ष हो चुके थे। जब महाबीर का जन्म हुआ, उस समय बुद्ध १ वर्ष के थे।"

उक्त विवेचन केवल इसी आधार पर ठहरता है कि 'अजातशृत्र के राज्यारोहण के प्रवर्ष बाद बुद्ध का निर्वाण हुआ। पर स्वयं रामपुरियाजी ने भी 'यदि यह ठीक मान खिया जाये तो' कह कर ही इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। वस्तुस्थिति यह है कि '⊏ वर्ष' की मान्यता केवल महावंश ग्रन्थ की काल-गणना के आधार पर चलती है और वह काल-गणना विद्वानों की दृष्टि में प्रमाणित नहीं है।

दूसरा प्रसंग परिनिर्वाण के समय बुद्ध को सुभद्र परिवाजक द्वारा पृद्धे गये प्रश्ने से सम्बन्धित है। इस प्रसंग को उद्भुत करते हुए रामपुरियाजी लिखते हैं: "इस प्रसंग से प्रश्न उठता है कि क्या बुद्ध के परिनिर्वाण के दिन तक महाबीर जीवित थे 2 सुभई का प्रश्न जीवित तीर्थ इसे के बारे में या या निर्वाण-प्राप्त तीर्थ इसों के सिद्धान्तों की चर्चान मात्र 2''

उक्त प्रसंग को भी रामपुरियाजी ने बहुत सजगता से तीला है; क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार दरें के रूप में भी हुआ करते हैं और यह प्रश्न तो झुहों नाम साथ बोल देने के दरें रूप ही हुआ है; यहां तक कि राजा मिलिन्द के साक्षारकार के सम्बन्ध में भी इन्हीं हु: नामों का उल्लेख हुआ है, जब कि राजा मिलिन्द का बुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात होना बताया गया है। यह इससे भी स्पष्ट है कि उक्त नामों में मनखली गोशालक अरौर पूर्णकाश्यप के नाम भी आये हैं ; जी कि सर्वसम्मत रूप से बुद्ध से पूर्व ही निधन-प्राप्त कर चके थे। इस प्रकार उक्त प्रमंग बुद्ध की ज्येष्ठता का निर्णायक प्रमाण नहीं बन सकता।

१. अजातशत्र् नो अटूमे वस्से मुनि निन्तुते ।

<sup>—</sup>महावंश, परिच्छेद २ ।

२. द्रष्टब्य-"विपिटक साहित्य में महावीर" प्रकरण के अन्तर्गत 'सुभद्र परिब्राजक'।

३ मिसिन्द-पञ्हो ।

४. वही।

५. मनसाली गोशास की मृत्यु भगवान महाबीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। डा॰ शाह ने सामगाम-सूत्त में बुद्ध द्वारा किये गये महावीर-मरण के संवाद-श्रवण को 'गोशाले के मरण' के रूप में माना है। डा॰ जेकोबी, मृनि कल्याण विजयजी, डा॰ जायसवाल आदि सभी ने महावीर और बुद्ध का जो काल-क्रम माना है, उन सब में गोशालक बुद्ध से पूर्व-निर्वाण-प्राप्त ही माने गये हैं।

६. देखें, 'समसामधिक धर्म-नायक' प्रकरण के अन्तर्गत 'जीवन-परिचय'।

#### ा का भागितकाल शाह

सन् ११३४ में डा॰ शान्तिलाल शाह की Chronological Problems नामक पुस्तक की जिन्न (जर्मनी) से प्रकाशित हुई थी। लेखक के शब्दों में "इस पुस्तक का उद्देश्य केवल महानीर और बुद्ध की निर्वाप-तिथि व चन्द्रगृप्त मौर्य और अशीक की राज्यारोहण-तिथि को ही निश्चित करना नहीं है और न जैन धर्म के पारम्परिक तथ्यों को ही प्रामाणिकता देना है, अपित उत्तर मारत के अजातराष्ट्र से लेकर कनिष्क तक के सभी राजाओं के काल-कम का नव-सर्जन करना है।" अपने उद्देश्य के अनुसार अजातराष्ट्र से लेकर कनिष्क तंक के काल-कम को नया रूप देने का लेखक ने भरमक प्रयत्न किया है। कुछ एक नये तथ्यों की ऐतिहासिक रूप देने में लेखक सफल भी हुए हैं; किन्तु यत्र-तन्न जैन पारम्परिक मान्यताओं को ऐतिहासिकता देने में उनका आग्रह-सा भी व्यक्त हुआ है।

डा० शाह के अनुसार महाबीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ व बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४३ है। दोनों ही निर्वाण-कालों को उन्होंने अपने शब्दों में केवल पारम्परिक आधारों, पर ही स्वीकार किया है। पारम्परिक मान्यताएं भी ऐतिहासिक हो जाती है, यदि उन्हें अन्य समर्थन मिल जाते हैं। पर डा० शाह ने इस अपेक्षा को अधिक महत्त्व नहीं दिया। परम्परागत उक्त तथ्यों को ही मुलभूत मानकर उन्होंने सम्राट् कंनिष्क तक की काल-गणना को घटिस करने का प्रयत्न किया है। इससे बहुत मारे तर्षमान्य ऐतिहासिक तथ्य मी विघटित हो गये हैं। उदाहरणार्थ चन्द्रगृप्त मौर्य का है, पु० ३२२ का राज्यामिषेक-काल ऐतिहासिक क्षेत्र का एक मर्व-सम्मत तथ्य है, जिसे इसिहासकारों ने उस धुंबले युग में झांकने के लिए एक प्रकाश-स्तम्म (Light house) माना है। किन्तु डा० शाह के अनुसार वह समय ई० ए० ३१७ का आ जाता है।

जहां तक महावीर के निर्वाण-काल का प्रश्न है, पारम्परिक और ऐतिहासिक दोनों ही आधारों से ई० पू॰ ५२७ सुनिश्चित है। बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४३ सिलोनी परम्परा के आधार पर है और वह ऐतिहासिक अवलोकन में सही नहीं उत्तरता।

१. इस पुस्तक पर प्रकाशक और प्राप्ति-स्थान नहीं दिया गया है।

<sup>2.</sup> Nor alone to fix the death-year of Buddha or Mahāvīra or the coronation dates of Chandragupta and Aśoka, nor to authenticate the Jaina traditional account, but also to reconstruct the chronology of the whole history of Northern India from Ajataśatru to kaniska is the aim of this book; because, chronology is not one or two dates, but the record of the whole chain of events in time order.

<sup>-</sup>Chronological Problems, Preface, p. 1

# भे कर कर कर इतिहासकारों की हस्टि में s

ं पूर्व और पश्चिम के अनेकानेक इतिहासकारों ने महाबीर और बुद्ध की समसामयिकता पर बहुत कुछ लिखा है। उन तबका एक-एक कर उत्लेख कर पाना सम्मव नहीं है, पर यहीं एक ऐसे तमुख्लेख को उद्धत किया जा रहा है, जो इतिहास की वर्तमान धारा का निष्कर्ष माना जा सकता है। डॉ॰ आर॰ सी॰ मजूमदार, डॉ॰ एच॰ सी॰ रायचीधरी तथा डॉ॰ के॰ के॰ दत्त द्वारा लिखित An Advanceed History of India नामक प्रन्य में प्रस्तुत विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। स्यारह सौ से भी अधिक प्रची का यह प्रनथ वर्तमान में भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर परीक्षाधियों के लिए पाठय-प्रनथ के रूप में निर्धारित है। इस ग्रन्थ के Ancient India खण्ड में महाबीर-निर्वाण के विषय में कहा गया है: "कहा जाता है, यह घटना मीयों से २१५ वर्ष पूर्व तथा विक्रम से ४७० वर्ष पूर्व घटित हुई थी, जिसे साधारणतया ई० ४० ५२% बताया जाता है। किन्तु अञ्च आधुनिक विद्वान इस घटना के ईं॰ पू॰ ४६८ में घटित होने का समर्थन करते हैं। उसका आधार जैन-मुनि हेमचन्द्र द्वारा प्रतिपादित वह परम्परा है. जिसके अनुसार महावीर-निर्वाण और चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारीहण का अन्तर १५५ वर्ष है, न कि २१५ वर्ष । ई० पू० ४६८ की यह तारीख कुछ एक प्राचीनतम बौद्ध-शास्त्री में स्पष्टतया उल्लिखित इस कथन के साथ संगत नहीं होती कि महाबीर बुद्ध से पूर्व ही निर्वाष-प्राप्त हो चुके थे। ई० पूरु ५२८ की तिथि भी कठिनाइयों से परे नहीं है। सर्व प्रथम तो हेमचन्द्र के इस उक्लेख से उसका विरोध है कि चन्द्रगुप्त मीर्य के १५५ वर्ष पर्व महाबीर का निर्वाण हुआ था। दूसरी बात यह है कि कुछ जैन प्रन्थों के अनुसार महाबीर का निर्वाण विक्रम के राज्यारोहण से नहीं, अपित जन्म से ४७० वर्ष पूर्व हुआ था। उनके अनुसार विक्रम-जन्म की घटना का सम्बन्ध ई० प० ५८ में स्थापित विक्रम संवत से नहीं है :

The event is said to have happened 215 years before the Mauryas, and 470 years before Vikrama. This is usually taken to refer to 528 B. C. But 468 B. C. is preferred by some modern scholars, who rely on a tradition recorded by the Jain monk Hemchandra that the interval between Mahāvīra's death and the accession of Chandragupta Maurya was 155, and not 215 years. The latter date does not accord with the explicit statement found in some of the earliest Buddhist texts that Mahāvīra predeceased Buddha. The earlier date is also beset with difficulties. In the first place it is at variance with the testimony of Hemchandra, who places Mahāvīra's Nirvana only 155 years before Chandragupta Maurya. Again some Jain texts place the Nirvana 470 years before the birth of Vikrama, the date 528 B. C. for Mahāvīra's death can hardly be accepted as

इसलिए ई० पू० ५२८ की तारीख महावीर-निर्वाण के लिए निर्विरोध परम्परा के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। कुछ जैन लेखक चिक्रम के जन्म और विक्रम सम्बत् की स्थापना के बीच १८ वर्ष का अन्तर मान लेते हैं और इस प्रकार जैन परम्परा से सम्बन्धित महाबीर-निर्वाण की तारीख ( ५८+१८+४७० = ई० पू० ५४६ ) की लंकावासियों द्वारा मान्य बुद्ध-निर्वाण की तारीख ई० पू० ५४४ के साथ संगति विठाना चाहते हैं, किन्दु यह सुकाव भी किसी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं कहा जा सकता है। मेरसूंग के अनुसार अन्तिम जिन अर्थात् तीर्थक्कर का निर्वाण पारम्परिक विक्रम के जन्म से नहीं, अमिष्क उसकी विजय तथा शक-राज्य की समाप्ति से ४७० वर्ष पूर्व हुआ था। शासपुत्र के निर्वाण की ई० पृ॰ ५२८ की तारीख की बुद्ध के निर्वाण की कैन्टनीज तारीख (ई० पृ० ४८६) के साथ कुछ अंशों में संगति विठाई जा सकती है। परन्तु तब हमें यह मानना पड़ेगा कि बुद्ध के बोधि लाभ के थोड़े ही समय पश्चात् व उनके निर्वाण से ४५ \* वर्ष पूर्व ही महावीर का निर्बाण हो जाता है तथा यह भी नहीं हो सकता कि उस समय बुद्ध एक दीर्घकालीन प्रसिद्ध धार्मिक आचार्य बन गए हों; जैसा कि बौद्ध-शास्त्र हमें मानने को बाधित करते हैं। कुछ जैन सूत्र ऐसा बताते हैं कि अजातरात्र के राज्यारोहण तथा उसके अपने पड़ोमी राष्ट्रओं

representing unanimous tradition. Certain Jain writers assume an interval of 18 years between the birth of Vikrama and the foundation of the era attributed to him and there by seek to reconcile the Jain tradition about the date of Mahāvīra's Nirvana (58+18+470 = 546 B. C.) with the Cevlonese date of the great decease of Buddha (544 B. C.). But the suggestion can hardly be said to rest on any reliable tradition. Merutunga places the death of the last Jina or Tirthankara 470 years before the end of Saka rule and the victory. and not the birth of the traditional Vikrama. The date 528 B. C. for the Nirvana of the Jnatrika teacher can to a certain extent be reconciled with the Cantonese date of the death of Buddha (486 B. C.). But then we shall have to assume that Mahavira died shortly after Buddha's enlightenment, forty-five years before the Parinirvana, when the latter could hardly have become a renowned religious teacher of long standing as the Buddhist (canonical) texts would lead us to believe. Certain Jaina Sutras seem to suggest that Mahavira died about sixteen years after the accession of Ajatsatru and the commencement of his wars with hostile neighboures. This यहां ४२ वर्ष होना चाहिए । लगता है, मूल से ४५ वर्ष छपा है ; क्योंकि ई० पू० ५२८ और इ० पूर ४८६ बीच ४२ वर्ष का अन्तर है। ४५ वर्ष मानने से तो कुछ को महाबीर-निर्वाच के समय बोध-लाभ भी नहीं हो सकता।

के साथ युद्ध प्रारम्भ होने के सीलह वर्ष बाद महाबीर का निर्वाण हुद्धा । इससे तो महाबीर-निर्वाम बद्ध-निर्वाण से ८ वर्ष बाद होगा, क्योंकि लंका की गाधाओं (Chronicles) के अनुसार बुद्ध अजातश्रञ्ज के राज्यारीहण के प वर्ष बाद निर्वाण-प्राप्त हुए। इस दृश्टिकीण के अनुसार तीर्थक्कर महाबीर का निर्वाण ई० ए० ४७८ में होगा, यदि हम कैन्टनीज-षरम्परा (ई० प० ४८६) को स्वीकार करें; और यदि लंका की परम्परा (ई० प० ५४४) को स्वीकार करें तो ई० पूर ५३६ में होगा। ई० पूर ४७८ की तारीख हेमचन्द्र के उल्लेख के साथ लगभग मेल खातो है तथा इसके आधार पर चन्द्रगुप्त मीर्य का राज्यारोहण पु॰ ३२३ में ठहरता है, जो असत्य नहीं हो सकता। किन्दु स्वयं महाबीर के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष बौद्ध-शास्त्रों के उस स्पष्ट प्रमाण के साथ कुछ भी मेल नहीं खाला. जो बुद्ध को अपने शामिक प्रतिस्पर्धी (महाबीर) के बाद भी जीवित बताते हैं। जैन परस्परा के अनुसार 'तीर्यक्रर महाबीर का निर्वाण अजातरानु के राज्यामिषेक के लगभग सोलह वर्ष बाद हआ।' बौद्ध परम्परा की मान्यता है-- 'अजातशत्रु के राज्य-काल के प्रवे वर्ष से पूर्व ही बुद्ध का निर्वाण हुआ।' इन दोनों मान्यताओं की संगति तभी हो सकती है, जब कि यह माना जाये कि कोणिक को चम्पा का राजा मानने बाली जैन-गणना का प्रारम्भ कीणिक के चम्पा-शाखा के राज्याभिषेक से हुआ है और बौद्ध-गणना का प्रारम्भ राजगृह के राज्याभिषेक से हुआ है।"

would place the Nirvana of the Jain teacher eight years after Buddha's death, as according to the Ceylonese chronicles, Buddha died 8 years after the enthronement of Ajatsatru. The Nirvana of the Tirthankara would, according to this view, fall in 478 B. C., if we accept the cantonese reckoning (486 B. C.) as our basis, and in 538 B. C., if we prefer the Ceylonese epoch. The date 478 B. C. would almost Coincide with that to which the testimony of Hemchandra leads us and place the accession of Chandragupta Maurya in 323 B. C. which cannot be far from truth. But the result in respect of Mahavira himself is at variance with the clear evidence of the Buddhist canonical texts, which make the Buddha survive his Inatrika rival. The Jain statement that their Tirthankara dies some sixteen years after the accession of Kunika (Ajatsatru) can be reconciled with the Buddhist tradition about the death of the same teacher before the eighth year of Ajatsatru, if we assume that the Jain, who refer to Kunika as the ruler of Champa, begin their reckoning from the accession of the prince to the viceregal throne of Champa while the Buddhist make the accession of Ajatsatru to the royal throne of Raigriha the basis of their calculation."

उक्त विवेचन में विशोध ध्यान देने की एक बात यह भी है कि क्रामान के इन इतिहास-विशेषज्ञों ने डॉ॰ जेकोबी और शार्षेन्टियर द्वारा माने गये महाबीर और इस के निर्वाण-सम्बन्धी काल-क्रम की कोई मान्यता नहीं दी है : इसका मृलभृत कारण यही है कि तब से अब तक ऐतिहासिक धारणाओं में अनेक अभिनव उन्मेष आ चके हैं।

तीनों इतिहासकारों ने महाबीर के निर्वाण-प्रसंग के सम्बन्ध में दो तथ्यों की मृत्रभूत माना है और एतद्विषयक निर्णय में उनकी सुरक्षा पूर्ण अपेक्षित मानी है। एक तो महाबीर-निर्वाण के तीन तिथि-कमों में से उन्होंने ई० पू० ५२८ के तिथि-कम को सर्वाधिक विशस्त्रत माना है। दूसरा तथ्य बौद्ध पिटकों में आने वाले महाबीर के निर्वाण-सम्बन्धी सम्मुख्लेख हैं। 'महावीर का निर्वाण बुद्ध से पूर्व हुआ', यह तो उन्होंने निश्चित माना ही है और ऐसे तिथि-क्रम की अपेक्षा व्यक्त की है, जो इन तथ्यों की साथ लेकर चल सके। उक्क विवेचन में अल्पता की बात यह रही है कि यहां जीवन-प्रसंगीं को तो संगति देने का प्रयस्न किया गया है, पर उनके साथ किसी भी काल कम को संगत करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया । काल-क्रम के दृष्टि से महाबीर-निर्वाण उन्होंने ई० पू० ५२८ माना है और बुद्ध-निर्वाण को कैन्टनीज-परम्परा के अनुसार ई० पृ०४८६ माना है। ऐसी स्थिति में महावीर और बुद्ध का व्यवधान ४२ वर्ष का पड़ जाता है। इतने व्यवधान के रहते महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगों में कोई संगति नहीं बैठ सकती। अपेक्षा है, ऐसे काल-क्रम को अपनाने की, जो उन जीवन्त जीवन-प्रसंगों के साथ संगत हो सके।

# अनुसंधान और निष्कर्ष

## सर्वाक्रीण इहिट

महाबीर और बुद्ध की समसामयिकता और उनके निर्वाण का प्रश्न पहले पहल उपलब्ध इतिहास के केवल सामान्य तथ्यों पर हल किया जाने लगा था ; फिर कुछ विद्वानों ने बौद्ध पिटकों की तह में जाकर इस विषय का अनुमन्धान आरम्भ किया तो कुछ विद्वानों ने जैन शास्त्रों की तह में जाकर। सामान्य इतिहास जहां आगमों और त्रिपिटकों की पुट पाए बिना अपूर्ण था, वहां आगमों और त्रिपिटकों की एकांगी छान-बोन ने सारे विषय पर कुछ साम्प्रदायिक रंग ला दिया । कुछ एक लोगों ने बौद्ध पिटकों की अक्षरशः प्रमाण माना और जैन आगमों को साधारणतया ; तो कुछ एक लोगों ने जैन आगमों की अक्षरशः प्रमाण माना व बौद्ध पिटकों को साधारणतया। यह ऐतिहासिक पद्धति नहीं हो सकती। प्रस्तुत विषय के सर्वाङ्गीण निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सामान्य ऐतिहासिक आधारों, बौद्ध पिटकों के सम्मुल्लेखों और जैन आगमों के निरूपणों को सन्द्रलित रखते हुए ही कुछ सोचना होगा। इस विषय में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आगम और त्रिपिटक कमशः जैत और बौद्ध परम्पराक्षों में मृत रूप से प्रमाण माने जाने हैं। उत्तरवर्ती धन्ध वहीं तक प्रमाण है, जहां तक कि वे उन मौलिक शास्त्रों का साथ देते हैं।

महाबीर और बुद्ध की समसामयिकता पर विचार करने में अनेकानेक आधार छपल्का होते हैं, किन्द्ध चन सबमें भी साझात्, स्पष्ट और अनन्तर प्रमाण बीद्ध पिटकों का है। अतः आवश्यक है, बीद्ध पिटकों के उन प्रकरणों पर एक-एक कर विचार किया जाये।
निर्माण-प्रसंग

जिन प्रकरणों में भगवान् महाबीर के निर्वाण की चर्चा है, वे क्रमशः इस प्रकार है:

(१) एक समय भगवान शाक्य (देश) में सामगाम में विहार करते थे। उस समय निगंठ नातपुत्त अमी-अभी पावा में मरे थे। उनके मरने पर निगंठ (जैन साधु) दो माग हो, भण्डन = कलह = विवाद करते, एक दूसरे को मुख रूपी शक्ति से छेदते विहर रहे थे— 'तू इस धर्म-विनय को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनय को जानता हूं।' 'तू क्या इस धर्म-विनय को जानेगा, तू मिथ्यारूढ़ है, में सत्यारूढ़ हूं।' 'मेग (कथन अर्थ-) सहित है, तेरा अ-सहित हैं।' 'तू ने पूर्व बोलने (की बात) को पीछे बोला।' 'तेरा (वाद) बिना विचार का उलटा है।' 'तू ने वाद रोपा, तू नियह-स्थान में आ गया।' 'जा बाद से खूटने के लिए फिरता फिर।' 'यदि सकता है, तो समेट।' नातपुत्रीय निगण्डों में मानो युद्ध (=वध) ही हो रहा था।

निगंठ के श्रावक (शिष्य) जो गृही श्वेत वस्त्रधारी थे, वे भी नातपुत्रीय निगंठों में (वैसे ही) निर्विण्ण विरक्त-प्रतिवाण रूप थे, जैसे कि (नातपुत्त के) दुर्-आरव्यात (ठीक से न कह गए), दुष्पवेदित (=ठीक से न साक्षात्कार किए गए), अनैवंणिक (=पार न लगाने वाले), अन्-उपशम-संवर्तनिक (=न शान्ति-गामी), अ-सम्यक्-सम्बद्ध-प्रवेदित (=किसी बुद्ध से न जाने गए), प्रतिष्ठा (=नींव)-रहित, भिन्नस्तूप, आश्रय-रहित, धर्म-विनय में (थे)।

तब चुन्द अमणोद्देश पावा में वर्षावास कर, जहां सामगाम था, जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गया। जाकर आयुष्मान् आनन्द को अभिवादन कर एक और बैठ गया एक और बैठे चुन्द अमणोद्देश ने आयुष्मान आनन्द से कहा— "भन्ते! निगंठ नातपुत्त अभी आभी पावा में मरे हैं। उनके मरने पर … नातपुत्तीय निगंठों में मानो युद्ध ही हो रहा। आअय-रहित धर्म-विनय में (थे)" ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनन्द ने चुन्द अमणोद्देश से कहा— "आदुस चुन्द! भगवान् के दर्शन के लिए यह बात मेंट रूप है। आओ आदुस चुन्द! बहां मगवान् है, वहां चलें। चल कर यह बात भगवान् को कहें।"

"अच्छा भन्ते !"

तब आयुष्मान् आनन्द और जुन्द अमणोहेश जहां भगवान से, वहां गए, जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक और बैठे हुए आयुष्मान् आगन्द ने सगमान की वहा—"भन्ते! यह चुन्द अमणोहेश ऐसा कह रहे हैं—'भन्ते! निगंठ मात्रपुत अभी-अभी पाना में मरे हैं।' तब भन्ते! सुफो ऐसा होता है, भगनान के बाद सी (कहीं) संघ में ऐसा ही विवाद न उत्पन्न हो। वह विवाद बहुत जनों के अहित के लिए, बहुत जनों के अनुष्य कि लिए, देव-मनुष्यों के अहित और दुःख के लिए (होगा)।"

"तो क्या मानते हो आनन्द! मैंने साक्षात्कार कर जिन घर्मों का उपदेश किया, जैसे कि .....आनन्द! क्या इन धर्मों में दो भिक्कुओं का भी अनेक मत (दिखता) है ?"

"भन्ते! भगवान् ने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किए हैं, जैसे कि ..... इन धर्मों में भन्ते! में दो भिक्षुओं का भी अनेक मत नहीं देखता। लेकिन भन्ते! जो प्रदगल भगवान् के आध्यस से विहरते हैं, वह भगवान् के न रहने के बाद, संघ में आजीव (= जीविका) के विषय में, प्रातिमोक्ष (= भिक्षु-नियम) के विषय में विवाद पैदा कर सकते हैं। वह बिवाद बहुत जनों के अहित के लिए, .....होगा।"

(२) "ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश) में वंधञ्जा नामक शाक्यों के आम्रजन प्रासाद में विहार कर रहे थे।

"उस समय निगंठ नातपुत्त (तीर्थ इर महावीर) की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निगठों में फूट हो गई थी, दो पक्ष हो गए थे। लड़ाई चल रही थी, कलह हो रहा था। वे लोग एक दूसरे की वचनरूपी वाणों से वेंधते हुए विवाद करते थे 'तुम इस धर्म-विनय '''''विरक्त ही रहे थे।

"तब चुन्द श्रमणोद्देश पावा में वर्षावास कर जहाँ सामगाम था और जहां आयुष्यमान् आनन्द थे, वहां गए। ०वैठ गए।० बोले—'भन्ते! निगण्ठ नातपुत्त की अभी हाल में पावा में मृत्यु .....विरक्त हो रहे थे।'

''ऐसा कहने पर आयुष्यमान आनन्द बोले—'आवुम चुन्द ! यह कथा मेंट रूप है। आजी, आवुस चुन्द ! जहां भगवान हैं, वहां चलकर यह वात भगवान से कहें।'

""बहुत अच्छा" कह चुन्द ने उत्तर दिया।

"तब आयुष्यमान् आनन्द और जुन्द श्रमणोहेश जहां भगवान् थे, वहां गए। एक ओर कैठ गए……, आयुष्मान् आनन्द बोले—'भन्ते ! जुन्द ऐसा कहता है—निगण्ठ नातपुत्त… पाषा में "…।'

"चुन्द ! जहां शास्ता (गुरु) सम्यक् सम्बद्ध नहीं होता धर्म दुराख्यात होता है """"।"
"अतः चुन्द ! जिस धर्म को मैंने बोधकर दुम्हें उपदेश किया है, उसे समी जिल्लाक कर ठीक समर्भे, विवाद न करें । """।"

१. संविक्तम-निकाय, सामगाम सुत्तन्त, ३-१-४!

<sup>-</sup>२. बीवनिकाय, पासाविक सुस, ३-६।

(३) 'दिला मैंने सुना-एक समय भगवान पांच तो मिश्रक्षों के महाभिक्ष तंच के साव नरक (क्या) में क्षारिका करते. जहां पावा नामक मतली का नगर है वहां पहुँचे, वहां पावा में मलकार जुन्द कार्मार-पूज के आग्रवन में विहार करते थे।

"आ समय पावा-वासी मस्तों का ऊँचा, नया, संस्थागार (प्रजातंत्र भवन ) हास ही में बना था, (वहां अभी) किसी अमय या बाह्यण या किसी मनुष्य ने बास नहीं किया था। पावा-वासी मल्लों ने सुना-- भगवान् मल्ल में चारिका करते पावा में पहुंचे हैं और पावा में चुन्द कुम्मीर-( सोनार ) पुत्र के आम्रवन में विद्वार करते हैं।' तब पावा-वासी मक्ल जहां भगवान थे, वहां पहुँचे । पहुंचकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ. गए। एक और बैठे पावा-वासी मल्लों ने भगवान से कहा- भनते ! यहां पावा-बासी मक्लों का ऊंचा ( उन्भतक ) नया संस्थागार ""अभी बना है। भन्ते ! भगवान उसका प्रथम परिमोग करें। भगवान के पहले परिभोग कर लेने पर, पीछे पावा-वासी मन परिभोग करेंगे--वह पावा-वासी मुझों के लिए दीर्घरात्र (=िचरकाल ) तक हित-सुख के लिए होगा।"

भगवान ने मौन रह कर स्वीकार किया।

तब भगवान ( वस्त्र ) पहिनकर पात्र-चीवर ले मिश्च-संघ के साथ जहाँ संस्थागार था, वहां गए । जाकर ""बैठे । भिझ्-संघ भी "बैठा । पावा-वासी मल्ल भी "बैठे । तब भगवान ने पावा-वासी मल्लों को बहुत रात तक धार्मिक कथा से संदर्शित=समापादित. सस्तिजित, संप्रहर्षित कर विसर्जित किया । "वाशिष्टो ! रात तुम्हारी बीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (बैमा करो )।"

"अच्छा भन्ते।" "पावा-वासी मल्ल आसन से उठकर अभिवादन कर चले गए। तब मल्लों के जाने के थोड़ी ही देर बाद, भगवान ने शान्त (=तुष्णीभृत) भिष्न-संघ को देख, आयुष्मान सारिपुत्र को आमंत्रित किया-"सारिपुत्र ! भिक्ष-संघ स्त्यान-गढ़-रहित है, सारिएन ! भिक्षओं को धर्म-कथा कहो : मेरी पीठ अगिया रही है, मैं लेटुंगा।"

वायभान मारिएत्र ने भगवान को "अच्छा भन्ते।" कह उत्तर दिया। तब भगवान ने चौंपेती संघाटी विक्रवा, दाहिनी अरबट के बल, पैर पर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्य के साथ, जत्थान-संज्ञा मन में कर सिंह-शब्या लगाई । उस समय निगंठ नातपुत्र (=तीर्थेकर महावीर) अभी-अभी पावा में काल किए थे। उनके काल करने से निगंठों में फ़ुट पड़ दो भाग हो गए थे। वे भंडन=कलह=विवाद में पड़ एक दूसरे को "जो भी निगंठ नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य'''विरक्त हो रहे थे।

"आयुष्यमान् सारिपुत्र ने मिस्ओं को आमंत्रित किया-"आयुमी ! निगंठ नातपुत्त ने पाचा में अभी-अभी काल किया है। उनके काल करने से ०निगंठ० मंडन=कलह= विवाद करते जो स्वेत वस्त्रधारी गृही शिष्य हैं, वे भी नातपुत्तीय निगंठों में वैसे ही

25

मिर्निय''''''' आश्रय रहितः वर्ष में । किन्तु आयुको ! हमारे भगवान् का यह वर्ष सु-आस्यात (=ठीक से कहा गया), सु-प्रवेदित (=ठीक से साम्रात्कार किया गया), नैर्वाणिक (=दुःख से पार करने वाला), उपशम-संवर्तनिक (=शान्ति प्राप्तक), सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित (= बुद्ध द्वारा जामा गया) है। यहां सबको ही अ-विकद्ध वचन वाला होना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। जिससे कि यह बह्यचर्य अध्वनिक (=चिरस्थायी हो) और वह बहुजन हितार्थ """ सुख के लिए हो।"

"तब मगवान ने उठकर आयुष्मान् सारिपुत्र को आमंत्रित किया— "साधु, साधु सारिपुत्र ! सारिपुत्र, तूने मिधुओं को अच्छा संगीति पर्याय (एकता का ढंग ) उपदेशा।"

"आयुष्मान सारिपुत्र ने यह कहा; शास्ता (=बुद्ध) इससे सहमत हुए। सन्तुष्ट हो उन मिह्नुओं ने (भी) आयुष्मान सारिपुत्र के भाषण का अभिवादन किया।"

उक्त तीनों प्रकरणों की आरमा एक है और उनके ऊपर का दांचा कुछ मिन्न है। प्रथम प्रकरण में बुद्ध इस संवाद-अवण के बाद आनन्द की उपदेश करते हैं और दूसरे में चुन्द को ; दोनों उपदेशों का शब्द-विन्यास कुछ भिन्न है, पर कुकाब एक ही है। पहले और दूसरे में यह संवाद बुद्ध सामगाम में सुनते हैं और वहीं उपदेश करते हैं। तीसरे प्रकरण में सारिपुत्र पावा में भिक्षुओं को महावीर-निर्वाण की बात कहकर उपदेश करते हैं। कुछ एक लेखकों ने माना है कि इन प्रकरणों में विरोधाभास है; अतः ये प्रामाणिक नहीं होने चाहिएँ। वस्तुस्थिति यह है-इतिहास किसी भी शास्त्र के सम्मुल्लेख को अक्षरशः मानकर नहीं चला करता। किसी भी सम्मुल्लेख का मूल हार्द यदि असंदिग्ध है, तो इतिहास उसे ले लेता है। सच बात तो यह है कि तीनों प्रकरणों के अन्तर परस्पर बिरोधी हों, ऐसी बात भी नहीं है। पहले प्रकरण में उपदेश-पात्र आनन्द को और दूसरे प्रकरण में चुन्द की जो बताया गया है, उसके अनेक बुद्धि-गम्य कारण हो सकते हैं। हो सकता है, दोनों ने वह उपदेश एक साथ ही अवण किया हो और संकलनकारों ने अपनी अपनी बुद्धि से एक-एक को महत्त्व दे दिया हो। हो मकता है, यह किंचित् कालान्तर से बृद्ध ने दोनों को पृथक्-पृथक् उपदेश दिया हो। तीसरा प्रकरण अपने आप में स्वतंत्र है ही तथा वह तो प्रत्युत पहले दो प्रकरणों का और पृष्टिकारक बन जाता है। पाचा में यह घटना घटित हुई थी ; अतः पावा में आने पर सारिपुत्र का उस घटना की याद करना नितान्त स्वामाविक ही हो सकता है।

भगवान् महाबीर के निर्वाण-प्रसंग पर अनुयायियों में मत-भेद की चर्चा तीनों ही प्रकरणों में की गई है। जैन परम्परा इस बात की कोई स्पष्ट साक्षी नहीं देती। हो सकता

१. बीचनिकाय, संगीति-परियाय सुत, ३-१।

है, भगवान् महाबीर के एक्सरिकारत्व के विषय में परस्पर किन्छन कला हो। इन्द्रभृति (गौतम स्वामी) प्रथम गणधर थे। सामान्यतया उत्तरिष्ठिकार उन्हें मिलना चाहिए था। पर वह पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी को यह कह कर मिला कि केवली तीर्थ हुरों के उत्तरिष्ठिकारी नहीं बनते। सम्भव है, यह चिन्तन भी उस निम्कर्ष से निकला हो। वह भी असम्भव तो नहीं माना जा सकता कि गौतम स्वामी के अनुयायी साधुओं और सुधर्मा स्वामी के अनुयायी साधुओं में इसी विषय पर यित्कंचित् विवाद न हुआ हो। इसकी विनिक-सी अलक हमें इस बात से भी मिलती है कि श्वेताम्बर-परम्पराओं में भगवान महाबीर के प्रथम पट्ट पर सुधर्मा स्वामी को माना जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्पराओं में गौतम स्वामी को भगवान महाबीर का प्रथम पट्ट पर माना जाता है। बौद्ध प्रकरणों में जो 'रवेत वस्त्रधारी' शब्द आया है, वह भी 'अचेल' और 'सचेल' निर्यन्थों के संघर्ष को इंगित करता है। हो सकता है, बौद्धों ने उक्त तीनों प्रकरणों को बहुत बढ़ावा दे दिया हो। यह होता है कि एक सम्प्रदाय की तिनक-सी घटना को प्रतिस्पर्धी सम्प्रदाय के लोग अतिरंजित करके ही बहुधा ज्यक्त करते हैं। श्री धर्मानन्द कौशम्बी ने जैन आगमों में वर्षित गोशालक के न्यूनता सूचक वर्णन को बहुत ही अतिरंजित माना है। व

डॉ॰ जेकोबी ने उक्त प्रकरणों को इसलिए भी अप्रामाणिक माना है कि इनमें से कोई समुख्लेख महापरिकिचानसुत्त में नहीं है, जिसमें कि भगवाम बुद्ध के अन्तिम जीवन-प्रसंगों का न्योरा मिलता है। उडॉ॰ जेकोबी के इस तर्क से यह तो प्रमाणित नही होता कि ये तीनों प्रकरण असंगत है; किन्दु यह अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि ये प्रकरण बुद्ध-निर्वाण-समय के निकट के नहीं है।

सुनि कल्याणविजयजी ने उक्त तीनों प्रकरणों को एक भ्रान्ति मात्र का परिणाम माना है। उन्होंने जहाँ महावीर के निर्वाण-प्रसंग को उनकी रुग्णावस्था में हुई अफवाह माना है, वहाँ उन्होंने निर्वाणान्तर बताये गये निर्यन्थों के पारस्परिक कलह को जमालि की घटना के साथ जोड़ा है। उनका कहना है: "निर्यन्थों के द्वेधीभाव और एक दूसरे की खटणट का बौद्धों ने जो वर्णन किया है, वह भगवती सूत्र में विणित जमालि और गौतम इन्द्रभृति के विवाद का विकृत स्वरूप है।" भगवान महावीर के साथ गोशालक

१. उक्त समाधाम आनुमानिक है, किन्तु जो संकेत इससे उभरे हैं, हो सकता है, गहराई में जाने से स्वेताम्बर और दिगम्बर के भेद का मूल भी यहीं-कहीं निकल जाये! शोधशील विचारकों के लिए यह व्यातव्य है!

२. वेखें, पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म ।

३. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पु० १३।

४. बीर-निर्वाण-सम्बत् और जैन काल-गणना, पृ० १२-१३।

का विवाद आवस्ती नगरी में होता है और जमालि व इन्द्रभृति का शास्त्रार्थ चम्पा नगरी में होता है। इन दोनों घटनाओं के न क्षेत्र एक है, न काल एक तथा न इन घटनाओं में परस्पर कोई विषय का भी सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में यह संगति उक्त तीनों प्रकरणों की भाग्ति मात्र प्रमाणित करने में यत्किंचित् भी समर्थ नहीं है।

दीनों प्रकरणों में निर्वाण तथा विवाद का पावा में घटित होने का स्पष्ट उल्लेख हैं। आवस्ती और चम्पा की घटनाओं का वहाँ क्या सम्बन्ध जुड़ सकता है? भगवान् महाबीर जैसे युगपुरुषों की निर्वाण की कोई असत्य बात उठे और वह चिरकाल तक चलती ही रहे, यह कैसे सम्भव हो सकता है? कालान्तर से सारिपुत्र पावा में ही आकर उस घटना को दोहराते हैं। तब तक यदि महाबीर का निर्वाण हुआ ही नहीं था, तो क्या पावा के लोगों से उनको यह अवगति नहीं हो गई होती? किन्हीं उदन्तों का ऐसा सामञ्जस्य 'संगति' नहीं कहा जा सकता।

इन तीनों प्रकरणों की वास्तविकता में हमें इसलिए भी सन्देह नहीं करना चाहिए कि जैन आगमों में महावीर-निर्वाण के सम्बन्ध में कोई विरोधी उल्लेख नहीं मिल रहा है। जैन आगमों में यदि महावीर और बुद्ध के निर्वाण की पूर्वापरता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख होता, तो हमें उन तीन प्रकरणों को वास्तविकता में फिर भी सन्देह हो सकता था। बौद्ध-शास्त्रों में भी तीन प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चौथा प्रकरण होता, जो महावीर-निर्वाण से पूर्व बुद्ध-निर्वाण की बात कहता, तो हमें गम्भीरता से सोचना होता। जो प्रकरण अपने आप में असंदिग्ध है, उन्हें तथ्य-निर्णय के लिए प्रमाणभूत मान लेना जरा भी असंगत नहीं है।

#### महावीर की ज्येष्टता

उक्त तीन प्रकरणों के अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे प्रसंग बौद्ध-साहित्य में उपलब्ध होते हैं, जो बुद्ध का खोटा होना और महावीर का ज्येष्ठ होना प्रमाणित करते हैं। अब तक के अधिकांश विद्धानों ने केवल उक्त तीन प्रकरणों पर ही आलोडन-विलोडन किया है। तत्सम्बन्धी अन्य प्रसंगों पर न जाने उनका ध्यान क्यों नहीं गया, जिनमें बुद्ध स्वयं अपने को तात्कालिक सभी धर्मनायकों में खोटा स्वीकार करते हैं। वे प्रकरण क्रमशः निम्न है:

(१) ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाधिपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे। तब, कोशल राजा प्रसेनजित जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। जाकर कुशल प्रश्न पृष्ठ, एक ओर बैठ……भगवान से बोला—"गौतम! आप भी तो, अनुत्तर (=सर्वोत्तम) सम्यक् सम्बोधि (=परमञ्चान) को जान लिया, यह दावा करते हैं।"

१. ं मगवती सूत्र, शतक ६, उ० ३३।

"महाराज! अनुत्तर सम्यक् सम्योधि को जान लिया, यह ठीक से बोलने पर मेरे ही लिए बोलना चाहिए।"

"हे गौतम ! वह, जो अमण-बाझण, संघ के अधिपति, गणाधिपति, गण के आचार्य, जात (=प्रसिद्ध), यशस्त्री, तीर्यङ्कर (=पथ चलाने वाले), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत (=अच्छे माने जाने वाले) हैं, जैसे—पूर्ण काश्यप, मक्खली (=मस्करी) गीशालक, निगंठ नातपुत्र (=निर्णन्थ ज्ञातपुत्र) संजय वेलडिपुत्र, प्रकुध कात्यायन, अजित केशकम्बली, वह भी—'(क्या आप) अनुत्तर सम्यक् सम्बोधि को जान लिया, यह दावा करते हैं ?'—पृक्षने पर अनुत्तर सम्बोधि को जान लिया, यह दावा नहीं करते। फिर कम्म से अल्प व्यवस्क और प्रकुष्या में नये, आप गौतम के लिए तो क्या कहना है ?''

"महाराज ! चार की अल्प वयस्क (दहर ) न जानना चाहिए, छोटे (=दहर ) है ( समझकर ) परिभव ( =ितरस्कार ) न करना चाहिये। कौन से चार, महाराज ! क्षत्रिय को दहर न जानना चाहिए० सर्प की० अग्नि को० भिक्क को०। इन चार को महाराज ! दहर न समझना चाहिए ।" यह कह कर शास्ता ने फिर यह भी कहा-"कुलीन, **उत्तम यशस्त्री, क्षत्रिय को दहर० करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे।** हो सकता है, राज्य प्राप्त कर, वह मनुजेन्द्र क्षत्रिय, कृद्ध हो राजदण्ड से पराक्रम करे। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए। गाँव या अरण्य में जहाँ साँप को देखे, दहर करके आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे। नाना प्रकार के रूपों से उरग (साँप) तेज में विचरता है। वह समय पाकर नर-नारी, बालक को उस लेगा। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए। बहु-भक्षी ज्वाला-युक्त पावक=कृष्णवर्त्मा (=काले मार्ग वाला) को दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे। उपादान (=सामग्री) पा, बड़ी होकर वह आग समय पाकर नर-नारी को जला देगी। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए। पावक=कृष्णवत्मी अग्नि वन की जला देता है। (लेकिन) अहोरात्र बीतने पर वहाँ अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जिसको सदाचारी भिक्क (अपने) तेज से जलाता है, उसके पुत्र-पशु (तक ) नहीं होते, दायाद भी धन नहीं पाते। सन्तान-रहित, दायाद-रहित, शिर कटे ताल जैसा वह होता है। इसलिए पंडितजन अपने हित की जानते हुए, सुजंग, पावक, यशस्वी क्षत्रिय और शील-सम्पन्न (=सदाचारी) भिक्षु के (साथ) अच्छी तरह वर्तीव करे।" 9

(२) एक बार मगवान बुद्ध राजगृह के बेणुवन में कलंदक निवाप में रहते थे। एक बार एक देव ने आकर सभिय की कई प्रश्न सिखाये और बीला कि जो तेरे इन प्रश्नों का

१. संयुक्त निकाय, बहरसुरा १।३-१।

उत्तर दे, उनका ही त् शिष्य होना । यह देव पूर्व-जन्म में सिभय परिवाजक का सगा था। अमण-बाह्मण, संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थद्कर और बहुजन साधु-सम्मत-पूर्णकाश्यप, मक्खली गोशालक, अजित केशकम्बली, प्रकुष कात्यायन, संजय बेलडिएन और निगंठ नातपुत्र आदि के पास जाकर समिय प्रश्न पृक्कता है। वे, प्रश्नों का जबाब न दे सकने से कोप, द्वेष और दौर्मनस्य प्रकट करते हैं और उलटा समिय परिवाजक को ही प्रश्न करने लगते हैं। इससे सिमय परिवाजक के मन में आया कि जब ये भगवान् अमण-बाइएण भी प्रश्नों का उत्तर न देकर दौर्मनस्य प्रकट करते हैं, तो प्रवच्या छोड़ फिर श्रहस्थ बननाही टीक है। फिर उसके मन में आया कि अमण गौतम भी संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीर्थक्कर और अनेक मनुष्यों को साधु सम्मत हैं; अतः उसके पास जाकर प्रश्न पृक्षना ठीक है। फिर उसके मन में आया कि भगवन्त श्रमण-बाह्यण, जीर्ण, बृद्ध, घर्ड, उत्तरावस्था की प्राप्त, वयोतीत, स्थविर, जीर्ण और चिरकाल के प्रवित्त, संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थक्कर अनेक लोगो के साधु-सम्मत, पूर्णकाश्यप ""निगण्ठ नातपुत्त भी प्रश्न पृक्कने पर उत्तर नहीं देकर कोप, द्वेष, दौर्मनस्य प्रकट करते हैं और उलटा सुके प्रश्न पूछते हैं, तो फिर ये प्रश्न श्रमण गौतम से पृक्कने पर वह मुझको जवाब दे सकेंगे १ अमण गीतम तो आयु में युवान हैं और उन्होंने हाल ही में प्रवज्या ली है। फिर सिभय परिवाजक के मन में आया कि श्रमण तरुण हो तो भी उसकी अवज्ञा या अवगणना नहीं करनी चाहिए। कोई-कोई तरुण श्रमण ही महा ऋदिमान महानुमाव होता है। अतः अमण गौतम के पास जा, उससे भी ये प्रश्न पूछ्ना ठीक है। उसके बाद सिभय परित्राजक ने राजगृह के वेणुवन में कलंदक निवाय में बृद्ध भगवान् के पास जा, "" बहाँ जाने के पूर्व हृदय में जो ऊहापोह हुआ, वह प्रश्न कह पूळा 13

(३) ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान राजगृह में जीवक कौमार-भृत्य के आम्रवन में साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के महाभिक्षु-संघ के साथ विहार करते थे।

उस समय पूर्णमासी के उपसोध के दिन चातुर्मास की कौसुदी (=आश्विन पूर्णिमा) से पूर्ण पूर्णिमा की रात को, राजा मागध अजातशत्रु वैदेहीपुत्र, राजामात्यों से घिरा, उत्तम प्रासाद के ऊपर बैठा हुआ था। तब राजा० अजातशत्रु० ने उस दिन उपोसथ

१. समणबाह्यणा जिण्णा बुद्धा महत्लका अद्धगता वयो अनुप्पत्ता, थेर रत्तन्त्र्व विरप्ववित्ता पूरणोकस्सपो .......... ।

<sup>—</sup> मुत्तनिपात, सिमय सुत्तं, पृ० १०४। २. ''''' कि पन में समणो गोतगो इमें पठहें पुट्टो व्याकरिस्सति। समणो हि गोतमो दहरी चेव जातिया नवो च पब्बज्जायाति।

म् सुत्तनिपात, समियसुत्त, पृ० १०४-१०७।

(पृणिमा) को उदान कहा—"अहो ! कैसी रमणीय चाँदनी रात है ! कैसी सन्दर चाँवनी रात है !! कैसी दर्शनीय चाँदनी रात है !!! कैसी प्रासादिक चाँदनी रात है !!! कैसी सक्षणीय चाँदनी रात है !!! किस अमण या ब्राह्मण का सत्संग करें, जिसका सत्संग हमारे चित्त को प्रसन्न करे।"

ऐसा कहने पर एक राजमंत्री ने मागध अजातरात्रु वैदेहीपुत्र से यह कहा—
"महाराज! यह पूर्ण काश्यप संघ-स्थामी=गण-अध्यक्ष, गणाचार्य, जानी, यशस्वी, तीर्यक्रूर
(=मतस्थापक), बहुत लोगों से सम्मानित, अनुभवी, चिरकाल का साधु व वयोवृद्ध है।
महाराज! उसी पूर्ण काश्यप से धर्म-चर्चा करें। पूर्ण काश्यप के साथ थोड़ी ही धर्म-चर्चा करने से चित्त प्रसम्न हो जायेगा।" उनके ऐसा कहने पर मगधराज अजातशत्रु, वैदेहीपुत्र चुप रहा।

दूसरे मंत्री ने मगधराज० से कहा—"महाराज! यह मक्खली गोसाल संघ-स्वामी०।" उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा।

दूसरे मंत्री ने मगधराज से कहा—"महाराज! यह अजितकेश कम्बल संघ-स्वामी०।" उसके ऐसा कहने पर मगधराज व्याप रहा।

दूसरे मंत्री ने भी०—"महाराज! यह प्रकृद्ध कात्यायन संघ स्वामी०।" उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा।

दूसरे मंत्री ने भी मगधराज०—"महाराज ! यह संजय वेलद्विपृत्त संघ-स्वामी०।" उसके ऐसा कहने पर वगधराज०।

दूसरे मंत्री ने भी मगधराज॰—"महाराज! यह निगण्ठ-नाथपुत्त (नातपुत्त—नाटपुत्त) संघ-स्वामी।" उसके ऐसा कहने पर मगधराज०।

उस समय जीवक कौमार-भृत्य राजा मागध वैदेहीपुत्र अजातशत्रु के पास ही चुपचाप बैठा था। तब राजा० अजातशत्रु ने जीवक कौमार-भृत्य से यह कहा... "सौम्य! जीवक! दुम बिलकुल चुपचाप क्यों हो ?"

"देव! ये मगवान वर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध मेरे आम के बगीचे में साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ विहार कर रहे हैं। उन मगवान् गौतम का ऐसा मंगल यश फैला हुआ है—'वह भगवान् अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध (=परमज्ञानी) विद्या और आचरण से युक्त, सुगत (=सुन्दर गित को प्राप्त), लोकविद्, पुरुषों को दमन करने (=सन्मार्ग पर लाने) के लिए अनुपम चाबुक सवार, देव मनुष्यों के शास्ता (=उपदेशक), बुद्ध (=ज्ञानी) भगवान है। महाराज! आप उनके पास चलें और धर्म-चर्चां करें। उस मगवान के साथ धर्मालाप करने से कदाचित् आपका चित्त प्रसन्न हो जायेगा।"

१. बीवनिकाय, सामञ्चकतं सुत्तं, १।२ पू०, १६-१८ ।

ये तीन प्रकरण भी बुद्ध से महाबीर का ज्येष्ठत्व प्रमाणित करने के लिए इतने स्पष्ट हैं कि इन पर कोई युक्ति या संगति जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस प्रकार, तीन प्रकरण महाबीर का पूर्व-निर्वाण प्रमाणित करते हैं और अन्य तीन प्रकरण जनका ज्येष्ठत्व प्रमाणित करते हैं। ज्येष्ठत्व भी केवल वयोगान की दृष्टि से ही नहीं; अपिद ज्ञान की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से और प्रवज्या-काल की दृष्टि से। ये समुल्लेख स्वयं बोलते हैं कि जब बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश प्रारम्भ किया था, तब तक महाबीर इस दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे।

उक्त प्रकरणों की सत्यता का एक प्रमाण यह भी है कि यहाँ बुद्ध को छोटा स्वीकार किया गया है। सभी स्थलों में बुद्ध को आयु, प्रवच्या व ज्ञान-लाभ की दृष्टि से पूर्वकालिक और बड़ा कहा जाता, तब तां फिर भी आशंका खड़ी की जा सकती थी कि सम्भवतः बौद्ध शास्त्रकारों ने अपने धर्म-नायक की महिमा बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर दिया हो, किन्तु अपने धर्म-नायक को छोटा स्वीकार करना तो किसी साम्प्रदायिक अहम का पोषक नहीं होता।

प्रतिपाद्य तथ्य की पुष्टि का एक आधार यह भी बनता है कि बौद्ध-शास्त्र महाबीर के विषय में जितने मुखर हैं, जैन-शास्त्र बृद्ध के विषय में उतने ही मौन हैं। इसका भी सम्भवतः कारण यही है—जो नवोदित धर्म-नायक होता है, वह अपने पूर्ववर्ती प्रतिस्पर्धी धर्म-नायक पर अधिक बोलता है। उसमें उसके समकक्ष होने की एक भावना होती है; अतः स्वयं को श्रेष्ठ और प्रतिपक्ष को अश्रेष्ठ करने का विशेष प्रयत्न करता है। यही स्थिति बौद्ध-शास्त्रों में समुल्लिखित महावीर-मम्बन्धी और जैन धर्म-मम्बन्धी अनेकानेक विवरणों में प्रकट होती है। जैन-शास्त्रों में बौद्ध धर्म के प्रवर्त्त के रूप में बुद्ध का कहीं नामोल्लिख तक नहीं मिलता। यह भी इसी बात का संकेत है कि जो स्वयं प्रभाव-सम्पन्न हो जाते हैं, वे नवोदित पन्थ को सहसा ही महत्त्व नहीं दिया करते।

जैन-शास्त्रों का मीन और बीद्ध-शास्त्रों की मुखरता का अन्य सम्भव कारण यह है कि महावीर-वाणी का द्वादशांगी के रूप में संकलन, महावीर के बीध-प्राप्ति के अनन्तर ही गणधरों द्वारा हो जुका था। वृद्ध महावीर के उत्तरवर्ती थे; अतः उन शास्त्रों में बुद्ध के जीवन के विषय में चर्चीएँ कैसे होतीं? यदि बुद्ध पूर्ववर्ती होते तो जैन-शास्त्रों में उनकी चर्ची आए बिना ही कैसे रहती। वैद्ध पिटकों का संकलन बुद्ध-निर्धाण के अनन्तर ही

१. विस्तार के लिए देखें, "त्रिपिटक साहित्य में महावीर" प्रकरण ।

२. सूत्रकृतांग आदि सूत्रों में बौद्ध मान्यताओं से सम्बन्धित मीमांसा नगण्य रूप में मिलती है। द्वादशांगी के मूल स्वरूप में भी पूर्वधर आचार्यों द्वारा समय-समय पर आवश्यक परिकर्तन किया जीता रहा है। अतः बौद्ध-धर्म सम्बन्धी मीमांसा उक्त तथ्य में बाधक नहीं कनती।

अर्हत् शिष्यों द्वारा होता है। बुद्ध महाबीर से उत्तरवर्ती थे ; अतः उनमें महाबीर के जीवन-प्रसंगी का उल्लिखित होना स्वाभाविक है ही।

#### समय-विचार

इस प्रकार एक तथ्यों के आधार से हम इस निष्कर्ण पर तो असंदिग्ध रूप से पहुँच ही जाते हैं कि महाबीर बुद्ध से बयोबृद्ध और पूर्व-निर्वाण-प्राप्त थे ! विवेचनीय विषय रहता है- उनकी समसामयिकता का अर्थात् कितने वर्ष वे एक दूसरे की विद्यमानता में जीये। पर यह जान लेना तभी संभव है, जब उनके जीवन-वृत्तों को संवत्सर और तिथियों में बांधा जाए । आगमों और त्रिपिटकों में उनके जन्म व निर्वाण-सम्बन्धी महीनो व तिथियों का उल्लेख मिलता है। पर आज की संवत् या सन पद्धति से उनके जन्म और निर्वाण के सम्बन्ध में कहीं कुछ नहीं मिलता। वह इसलिए कि सम्भवतः उस समय किसी व्यवस्थित संबत्सर का प्रचलन था ही नहीं। दोनों युग-पुरुषों की समसामियकता के निर्णय में पूर्वापर के अतिरिक्त उल्लेखो से ही काम चलाना होता है। पहले हमें महाबीर के तिथि-काल पर विचार करना होगा : क्योंकि अपेक्षाकृत बृद्ध के तिथि-क्रम से, वह अधिक स्पष्ट और असंदिग्ध है।

#### महावीर का तिधि-क्रम

पिक्कले प्रकरणों में यह भलीभांति बताया जा चुका है कि महाबीर-निर्वाण का असंदिस्ध समय ई० पू० ५२७ का है। इस विषय में एक अन्य प्रमाण यह भी है कि इतिहास के क्षेत्र में सम्राट चन्द्रग्रप्त का राज्यारोहण ई० पू० ३२२ माना गया है।

१. अनेक अधिकारी इतिहासज्ञों व विद्वानों ने इसी तिथि को मान्य रखा है। उदाहरणार्थ-

<sup>(</sup>क) महामहोपाभ्याय रायबहादुर गौरीशंकर ओक्सा, श्री जैन सत्य प्रकाश, वर्ष २, अंक ४-५, पु० २१७-८१ ।

<sup>(</sup>स) डॉ॰ बलदेव उपाध्याय, धर्म और दर्शन, पृ॰ ६ ।

<sup>(</sup>ग) डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल, तीर्थंकर महावीर, भा॰ २, सूमिका पृ॰ १६ ।

<sup>(</sup>ब) डॉ॰ हीरालाल जैन, तत्त्व-समुख्वय, पृ॰ ६।

<sup>(</sup>ङ) महामहोपाघ्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेउ, भारत का प्राचीन राजवंश, खण्ड २, प्रकृष्ट ।

<sup>2.</sup> Dr. Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Maurya and his Times, pp. 44-6; तथा श्रीनेत्र पाण्डे, भारत का बृहत् इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन भारत, बतुर्ध संस्करण, पु० २४२ ।

हितासकार मानते हैं कि इतिहास के इस अन्यकारपूर्ण वातावरण में वह एक प्रकाशस्तम्भ है। यह समय सर्वमान्य और प्रामाणिक है। इसे ही केन्द्र-बिन्दु मानकर इतिहास शताब्दियों पूर्व और शताब्दियों पश्चात् की घटनाओं का समय पकड़ता है। जैन परम्परा में मेठतुंग की विचार सेनि, तिस्थोगाली पहन्त्य तथा तिस्थोद्वार प्रकीर्ण आदि प्राचीन यन्थों में चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष पश्चात् माना है। वह राज्यारोहण सन्होंने अवन्ती का माना है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र (मगध) राज्यारोहण के १० वर्ष पश्चात् अवन्ती में अपना राज्य स्थापित किया था। इस प्रकार जैन-काल-गणना और सामान्य ऐतिहासिक धारणा परस्पर संगत हो जाती है और महावीर का निर्वाण ई० पृ० ३१२+२१५ = ई० पृ० ५२७ में होता है।

उक्त निर्वाण-समय का समर्थन विक्रम, शक, ग्रप्त आदि ऐतिहासिक संबत्सरों से भी होता है। विक्रम-संवत् के विषय में जैन-परम्परा की प्राचीन पट्टाविलयों व ग्रन्थों में बताया

v. To these sources, Indian history is also indebted for what has been called, the sheet-anchor of its chronology, for the starting point of Indian chronology is the date of Chandragupta's accession to sovereignty.

<sup>-</sup>Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Maurya and His Times, p. 3.

<sup>2. (</sup>素) The date 313 B. C. for Chandragupta's accession, if it is based on correct tradition, may refer to his acquisition of Avanti in Malwa, as the chronological datum is found in verse where the Maurya king finds mention in the list of succession of Pālak, the king of Avanti.

<sup>-</sup>H. C. Ray Choudhuri, Political History of Ancient India, p. 295.

<sup>(%)</sup> The Jain date 313 B. C., if based on correct tradition, may refer to acquisition of Avanti (Malwa).

<sup>-</sup>An Advanced History of India, p. 99.

<sup>(</sup>ग) यद्यपि ई० पू० ३१३, जन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि शुद्ध परम्परा के आधार पर अनुमानित है, परन्तु यह तिथि उनके अवन्ती अथवा मालवा के विजय का निर्देश करती है। क्योंकि उस श्लोक में, जिसमें तिथि कम-तालिका अंकित है, अवन्ती-शासक पालक के अनुवर्ती शासकों में चन्द्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है।

<sup>-</sup>श्रीनेत्र पाण्डे, मारत का बृहत् इतिहास, पृ० २४५-२४६ ।

नवा है -- भगवान महावीर के निर्वाण-काल से ४७० वर बाद विक्रम संबत् का प्रचलन इका । इतिहास की सर्वसम्मत धारणा के अनुसार विक्रम संवत् ई० पू० ५७ से प्रारम्भ होता है। इससे भी महाबीर-निर्वाण का काल ५७+४७० = ई० पू० ५२७ ही आता है।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही जैन-परम्पराओं की प्राचीन मान्यताओं के अनुमार

१. (क) जं रयणि कालगओ, अरिहा तित्यंकरो महावीरो। तं रयणि अवणिवई. अहिसित्तो पालओ राया ॥१॥ षद्री पालयरक्जो ६०, पणवक्णसयं तु होइ नंदाणं १५५। अट्ठसयं मुरियाणं १०८, तीस न्यिय पूसमित्तस्स ३०॥२॥ बलमिल-माणुमित सद्ठी ६०, वरिसाणि चत महवाणे ध तह गृहभिल्लरज्जं तेस्स १३, वरिस-सगस्स चउ (वरिसा) ॥३॥ श्रीविकमादित्यश्च प्रतिबोधिनस्तद्राज्यं तु श्री वीरसप्ततिचतुष्टये ४७० संजातम् । — धर्मसागर उपाध्याय, तपागच्छ-पट्टाबली ( सटीक सानुवाद, पन्यास

- कल्याण विजयजी ), पृ० ५०-५२।
- (ख) विक्रमरज्जारंभा परओ सिरिवीरनिव्वुई भणिया। सुन्तम्णिवेयजुन्तो विक्कमकालउ जिणकालो ॥
- -- विक्रमकालाजिजनस्य वीरस्य कालो जिन कालः शून्य (०) मृनि (७) वेद (४) युक्तः । चरवारिशतानि सप्तत्यधिकवर्षाणि श्रीमहावीरविकमादित्ययोरन्तर मित्यर्थः । नन्वयं कालः वीर-विक्रमयोः कथं गण्यते, इत्याह-विक्रमराज्यारम्भात् परतः पश्चात् श्रीवीरिनवि तिरत्र भणिता। को भावः श्रीवीरनिर्वाण-दिनादन् ४७० वर्षे विक्रम।दित्यस्य राज्यारम्भ--विचार-श्रेणी, पु० ३-४ I विनमिति ।
- (ग) पूनर्मन्निर्वाणात् सपत्यधिकचतुःशतवर्षे (४७०) उज्जयिन्यां श्रीविक्रमादित्यो राजा भविष्यति · · स्वनाम्ना च संवत्सरप्रवृत्ति करिष्यति ।
  - -श्री सौभाग्य पंचम्यादि पर्वकथा संग्रह, दीपमालिका व्याख्यान, पृ० ६६-६७।
- (घ) महामुक्ख गमणाओ पालय-नंद-चंदगुप्ताइराईसु बोलीणेसु चउसय सत्तरेहि विक्कमाइचो राया होहि। तत्व सद्गी वरिसाणं पालगस्स रज्जं, पणपण्णंसयं नंदाणं, अट्ठोत्तर सयं मोरिय बंसाणं, तीसं पूसमित्तस्स, सट्टी बलमित्त-भाणु-मित्ताणं, चालीसं नरवःहणस्सः तेरस गइमिल्लस्स, चतारि सगस्स । तओ विक्कमाइचो ।

—विविधतीर्थकल्प (अपापाबृहत्कल्प), पृ० ३८-३६<sup>1</sup>

- (ङ) चत्रसय सत्तरि वरिसे (४७०) वीराओ विक्कमो जाओ।
- २. An Advanced History of India, p. 118; गुप्त सम्बाज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, वै० ६८३ ।

शक संबत् महाबीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष व ५ महीने बाद आरम्भ होता है। ऐतिहासिक धारणा से शक संवत् का प्रारम्भ ई० पू० ७८ से होता है। उस निष्कर्ष से भी महाबीर-निर्वाण का काल ६०५ ~ ७८ = ई० पू० ५२७ ही होता है।

डॉ॰ बासुदेव उपाध्याय, अपने ग्रन्थ 'ग्रुप्त साम्राज्य का इतिहास' में गुप्त संवत्सर की झानबीन करते हुए लिखते हैं:

"अलबेरनी से पूर्व राताब्दियों में कुछ जैन ग्रन्थकारों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि गुप्त तथा राक-काल में २४१ वर्ष का अन्तर है। प्रथम लेखक जिनसेन, जो मधीं राताब्दी में वर्तमान थे, उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान महावीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह के पश्चात् राक राजा का जन्म हुआ तथा राक के अनुमार गुप्त के २३१

```
१. (क) जं रयाँण सिद्धिगओ, अरहा तित्यंकरो महावीरो ।
तं रयणिमवन्तीए, अभिसित्तो पानओ राया ॥ ६२० ॥
पानगरण्णो सट्ठी, पुण पण्णसयं वियाणि णंदाणं ।
मुरियाणं सिट्ठसयं पणतीसा पूसिमत्ताणं (त्तस्स ) ॥ ६२१ ॥
बनमित्त-भाणुमित्ता, सट्ठी चत्ताय होत्ति नहमेणे ।
गहमसयमेगं पुण, पिडवन्नो तो सगो राया ॥ ६२२ ॥
पंच य मासा पंच य, वासा छन्चेव होति वामसया ।
परिनिव्युअस्सऽरिहतो, तो उप्पन्नो (पिडवन्नो) सगो राया ॥६२३॥
```

-- तित्थोगाली पइन्नय ।

- (ख) श्री वीरनिवृत्तिर्वर्षैः षड्भिः पञ्चोत्तरैः शतैः। शाकसंवत्सरस्येषा प्रवृत्तिर्भरतेऽभवत्॥
  - ---- मेरुतुंगाचार्य-रचित, विचार-श्रेणी (जैन-साहित्य-संशोधक, खण्ड २ अंक ३-४, पु० ४)।
- (ग) छिंह वासाण सर्एाह पञ्चिह वासेहि पञ्चमासेहि। मम निक्वाण गयस्स उ उपाज्जिस्सइ सगो राया॥
  - -- नेमिचन्द्र-रचित, महाबोर-चरिय, बलो० २१६६, गत्र-६४-१।
- (घ) पणछस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिब्बुइदो। सगराजो तो कवकी चतुणवित्यमहियसगमासं।।
  - नेमिचन्द्र मिद्धान्त चक्रवर्ती-रचित, त्रिलोकसार, ६५० ।
- (ङ) वर्षाणां षट्शतीं त्यक्त्वा पंचाग्रां मासपंचकम् । मुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवत्।।
- (च) णिव्वाणे वीरजिणे छ्व्यास सदेसु पंचवरिसेसु। पणमासेसु गदेमु संजादो सगणिओ अहवा॥
  - —तिलोयपण्णति, भाग १, पृ० ३४१।
- (छ) पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया। सगकालेण य सहिया थावेयच्यो तदो रासी॥
- २. An Advanced History of India, p. 120; गुप्त साम्राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड,
- ३. भाग १, पृ० ३८२।

वर्ष शासन के बाद कल्किराज का जन्म हुआ। े द्वितीय धन्थकार गुणमद्र ने उत्तरपुराण में (प्पट ई॰) लिखा है कि महावीर-निर्वाण के १००० वर्ष वाद कल्किराज का जन्म हुआ। कि जिनसेन तथा गुणभद्र के कथन का समर्थन तीसरे लेखक नेमिचन्द्र करते हैं।

"नेमिचन्द्र त्रिलोकसार में लिखते हैं: 'शकराज महाबीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह के बाद तथा शक-काल के ३६४ वर्ष ७ माह के पश्चात् किलकराज पैदा हुआ। <sup>3</sup> इनके योग से—६०५ वर्ष ५ माह 🕂 ३९४ वर्ष ७ माह =१००० वर्ष होते हैं।' इन तीनों जैन ग्रन्थकारीं के कथनानुसार शकराज तथा कल्किराज का जन्म निश्चित हो जाता है।"

इस प्रकार शक-संवत् का निश्चय उक्त जैन घारणाओं पर करके विद्वान लेखक ने महाराज हस्तिन् के खोह-लेख आदि के प्रमाण से गुप्त संवत् और शक संवत् का सम्बन्ध निकाला है। निष्कर्ष रूप में वे लिखते हैं: "इस समता से यह ज्ञात होता है कि ग्राप्त संवत् की तिथि में २४१ जोड़ने से शक-काल में परिवर्तन हो जाता है। इस विस्तृत विवेचन के कारण अलबेहनी के कथन की सार्थकता ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया है कि शक-काल के २४१ वर्ष पश्चात् गुप्त संवत् का आरम्भ हुआ।" फलितार्थ यह होता है कि इस सारी काल-गणना का मूल भगवान महावीर का निर्वाण-काल बना है। वहाँ से उतर कर वह काल-गणना गुप्त संवत् तक आई है। यहाँ से मुड़कर यदि हम बापस चलते हैं, तो निम्नोक्त प्रकार से ई० पू० ५२७ के महावीर-निर्वाण-काल पर पहुँच जाते हैं :

> गुप्त संबन् का प्रारम्भ-ई० ३१६ महावीर-निर्वाण--गुप्त संवत् पूर्व ८४६ अतः महावीर का निर्वाण-काल है० पु० ५२७

तेरापंथ के मनीषी आचायों ने जिस काल-गणना को माना है, उससे महावीर-निर्वाण का समय ई० पू० ५२७ बाता है। भगवान महाबीर की जन्म-राशि पर उनके निर्वाण के

<sup>....</sup>गुप्तानां च शतद्वयम् । एकविशस्य वर्षाणि कालविद्भिरुदाहृतम् ॥४६०॥ द्विचत्वारिशदेवातः कल्किराजस्य ततोऽजितं जयो राजा स्यादिन्द्रपुरसंस्थितः ॥४६१॥ वर्षाणि षट्शतीं त्यक्त्वा पञ्चाग्रां मासपञ्चकम्। मृक्ति गते महावीरे शकराजा ततोऽभवत् ॥५५१॥

<sup>--</sup> जिनसेन कृत हरिबंशपुराण, अ० ६०।

<sup>2.</sup> Indian Antiquary, vol. XV, p. 143.

३. पण छस्तर्यं वस्तं पणमासाजुदं गमिय वीरणिवृद्दशे । सगराजो सो कल्कि चदुणवितयमहिय सगमासं !!

<sup>-</sup> त्रिलोकसार, पृ० ३२।

४. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १८१।

समय भस्म-ग्रह लगा। उसका काल शास्त्रकारों ने २००० वर्ष का माना है। श्रीमञ्ज्ञपाचार्य के निर्णयानुसार २००० वर्ष का वह मस्म-ग्रह विक्रम संवत् १५३१ में उस राशि से उत्तरता है तथा शास्त्रकारों के अनुसार महाबीर-निर्वाण के १६६० वर्ष पश्चात् ३३३ वर्ष की स्थिति वाले धूमकेष ग्रह के लगने का विधान है। श्रीमञ्ज्याचार्य के अनुसार वह समय वि० सं० १८५३ होता है। उक्त दोनो अवधियाँ सहज ही निम्नप्रकार से महाबीर-निर्वाण के ई० पू० ५२७ के काल पर इस प्रकार पहुँच जाती हैं—

भस्म-ग्रह की स्थिति- २००० वर्ष

भस्म-ग्रह उतरा--- ई० सन् १४७३ (वि० सं० १५३०)

अतः महावीर-निर्वाण- ई० पु० ५२७

इसी प्रकार महावीर-निर्वाण के १६६०+३३३ वर्ष बाद धूमकेन्च जतरा, अतः २३२३ वर्ष कुल स्थिति।

उतरने का समय- १४६६ ई० म० (वि० स० १८५३)

अतः महावीर-निर्वाण-ई० पूर ५२७

जैन-परम्परा में 'वीर-निर्वाण-संवत्' चल रहा है। विशेषता यह है कि वह निर्विवाद और सर्वमान्य है। वह संवत् भी ई० पू० ५२७ पर आधारित है। अभी ईस्वी सन् १६६७ में वीर-निर्वाण संवत् २४६४ चल रहा है, जो इस्वी से ५२७ वर्ष अधिक है, जैसा कि होना ही चाहिए।

महावीर-निर्वाण ई० पू० ५२७ में निश्चित हो जाने से उनके प्रसुख जीवन-प्रसंगीं का तिथि-कम इस प्रकार बनता है:

> जन्म ई० पु० ५६६ दीक्षा ई० पु० ५६६ कैवल्य-लाभ ई० पु० ५५७ निर्वाण ई० पु० ५२७

#### काल-गनणा

भारतवर्ष में मुख्यतया तीन प्राचीन काल-गणनाएँ प्रचितत हैं: (१) पौराणिक, (२) जैन और (३) बौद्ध । पौराणिक काल-गणना का आधार विष्णु पुराण, मत्त्व पुराण, वाषु पुराण, मागवत पुराण, बह्माण्ड पुराण आदि हैं। जैन काल-गणना का आधार तिरवोगाली पहन्त्व, आचार्य मेरतुंग द्वारा रचित विचार-भेणी आदि हैं। बौद्ध काल-गणना का आधार तिरवोगाली प्रनथ दीपवंश, महावंश आदि हैं।

१. कल्प सूत्र, सू० १२६-३०।

२- भूमविष्वंसनम्, भूमिका १४-१५।

६. बंग चुलिका।

ं 'युराणों 'का 'रचना-काल विद्वानों ने ई० पू० चौथी या तीसरी शताब्दी माना है।' यार्जिटेर के अभिमतानुसार पुराणों का वर्तमान रूप अधिक-से-अधिक ईस्वी तीसरी शताब्दी में निर्मित हो ही खुका था।

तित्योगाली पदन्तय का रचना-काल लगभग तीसरी-चौथी शताब्दी माना जाता है।

दीपवंश व महावंश का रचना-काल ईस्वी चौथी-पाँचवीं शताब्दी माना जाता है। पौराणिक और जैन काल-गणना नितान्त भारतीय हैं और उनकी परस्पर संगति भी है। पौराणिक काल-गणना की वास्तविकता को इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। ध इस विषय में डॉ॰ स्मिथ ने लिखा है: "पुर।णों में दी गई राजवंशों की सूचियों की आधार-भूतता की आधुनिक युरोपीय लेखकों ने निष्कारण ही निन्दित किया है। इनके सूच्म अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इनमें अत्यधिक मौलिक व मृल्यवान् ऐतिहासिक परम्परा

१. (क) पुराण किमी-न-किसी रूप में चौथी शताब्दी में अवश्य वर्तमान थे, क्योंकि कौटिल्य अर्थ-शास्त्र में प्राण का उल्लेख आया है।

<sup>—</sup>जनार्दन मट्ट, बौद्धकालीन भारत, पु० ३।

<sup>(</sup>ख) अधिकांश विद्वानों की सम्मति है कि अर्थ-शास्त्र में चन्द्रगुप्त मौर्य की ही शासन-पद्धति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है ; अर्थ-शास्त्र ई० पू० तृतीय शतक की रचना है ; अतः कहना पड़ेगा कि पुराणों की रचना ई० पू० तृतीय शतक से बहुत पहले ही हो चुकी थी।

<sup>—</sup>डा॰ बलदेव उपाष्याय, आर्य संस्कृति के मूलाधार, पृ॰ १६४।

<sup>7.</sup> The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age, Introduction, p. XII.

३. बीर-निर्वाण-संवत् और जैन काल-गणना, पृ० ३०, टिप्पण सं० २७।

४. Dr. V. A. Smith, Early History of India, p. 11; जनार्दन भट्ट, बौद्धकालीन मारत, पु० ३।

५. मूनि कल्याण विजयजी ने 'वीर-निर्वाण-संवत् और जैन काल-गणना', पृ० २५-२६ में इसका विवेचन किया है।

६. 'पूराणों में प्राचीत इतिहास प्रामाणिक रूप से भरा हुआ है', ऐसी धारणा तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे विद्वानों की भी होने लगी है। प्राणों में दिये गये इतिहास की पुष्टि शिलालेखों से, मुद्राओं से और विदेशियों के यात्रा-विवरण से पर्याप्त मात्रा में होने लगी है। अतः विद्वान् ऐतिहासिकों का कथन है कि यह पूरी सामग्री प्रामाणिक तथा उपादेय है। —आर्य संस्कृति के मुलाधार, पृ० १६७।

उपलब्ध होती है।" बौद्ध काल-गणना सिलोन से आई है, क्यों कि बीपवंस-महाबंग की रचना सिलोनी मिक्सुओं द्वारा हुई है। इन यन्थों के रचियता के सम्बन्ध में राइस डेविड्स ने लिखा है: "ईस्वी चतुर्थ शताब्दी में किसी ने इन पालि-गाधाओं का संग्रह किया, जो सिलोन के इतिहास के सम्बन्ध में थीं। एक पूर्ण बृत्तान्त बनाने के लिए इनमें और गाधाएँ जोड़ी गईं। इस प्रकार के निर्मित अपने काव्य का नाम कर्ता ने वीपवंश दिया। जिसका अर्थ है—'द्वीप का समय-प्रन्थ।' इसके एकाध पीढ़ी पश्चात् महानाम ने अपने महान प्रन्थ महावंश को लिखा। वह कोई इतिहासकार नहीं था। उसके पास अपने दो पूर्व जो द्वारा प्रयुक्त सामग्री के अतिरिक्त केवल प्रचलित दन्त-कथाओं का ही आधार था।" व

सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् के ये विचार बौद्ध काल-गणना की अनिधकृतता की प्रकट करते हैं। वरुद्धतः बौद्ध काल-गणना जैन तथा पौराणिक काल-गणना के साथ संगत नहीं होती। उस दोनों की अपेक्षा यह बहुत दुर्बल रह जाती है।

### दीपवंश-महावंश की असंगतियाँ:

सिलोनी ग्रन्थ महावंश व दीपवंश में दी गई काल-गणना में कुछ भूलें तो बहुत ही आश्चर्यकारक हैं। समझ में नहीं आता, इतिहासकारों द्वारा इनकी अधिकृतता को मान्यता किम प्रकार मिल गई! उदाहरणार्थ—पीराणिक और जैन काल-गणनाओं में जहाँ नव नन्द राजाओं का काल क्रमशः १०० वर्ष तथा १५० वर्ष माना गया है, वहाँ

Modern European writers have inclined to disparage unduly the authority of the Puranic lists, but closer study finds in them much genuine and valuable historical tradition.

<sup>--</sup> Early History of India, p. 12.

Ratio Pali verses, as referred to the history of Ceylon, piecing them together by other verses to make a consecutive narrative. He called his poem, thus constructed, the Dipavamsa,—the Island Chronicle. "A generation afterwards Mahānāma wrote his great work, the Mahavamsa. He was no historian, and has, besides the material used by his two predecessors, only popular legends to work on.

<sup>-</sup>Buddhist India, pp. 277-78.

a. It is to be noted that the Buddhist tradition runs counter to the Brahminical and Jain traditions.

<sup>—</sup>Dr. Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Maurya and His Times, p. 20.

४. मत्स्य पुराण, अ० २७२, श्लो० २२; वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३३०।

५. तिस्थोगाली पड्न्नय, ६२१-६२३; विचारश्रेणी, जैन साहित्य संशोधक, खण्ड २, अंक

महाबंत की बीद्ध काल-गणना केवल २२ वर्ष मानती है तथा दीपवंश में तो नन्दीं का छल्लेख तक नहीं है। सिलोनी काल-गणना की अन्य असंगति यह है कि पौराणिक काल-गणना में जहाँ शिशुनाग, काकवर्ण (कालाशोक) आदि राजाओं के नाम अजातशत्रु के पूर्वजों में गिनाये गये हैं, वहाँ दीपवंश-महावंश में ये ही नाम अजातशत्रु के वंशजों में गिनाये गये हैं, वहाँ दीपवंश-महावंश में ये ही नाम अजातशत्रु के वंशजों में गिनाये गये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक अक्षम्य भूल है। इनके अतिरिक्त महावंश की कुछ-एक मान्यताएँ न केवल मूल त्रिपिटकों के माध अमंगत होती हैं, अपित मूलभूत

- ३ महावंश के अनुसार कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, किन्तु कालाशोक तथा उसके समय में हुई दूसरी संगीति के विषय में इतिहासकार पूर्णरूप से संदिग्ध हैं। प्रो॰ नीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा है: "The tradition says that the council was held in the time of Aśoka or Kalāśoka, the son of Siśunāga, but history does not know of any such king." ( Age of Nandas and Mauryas, p. 30).
- ४- इतिहासकारों द्वारा अयथार्थ बौद्ध काल-गणना को मान्यता मिलने का एक सम्भव कारण यह लगता है कि पूराणों में आये निम्न श्लोक की व्याख्या अग्रद्ध रूप से की गई है:

अष्टित्रशच्छतं भाव्याः प्राद्योताः पञ्च ते सुताः ! हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति ॥

- वायु पुराण, अ० ६६ श्लो० ३१४।

इस श्लोक के आधार पर यह माना जाता है कि शिशुनाग और काक-वर्ण अन्तिम प्राचीत राजा (नन्दीवर्धन) के पश्चात् हुए ; अतः ये प्राग्-बुद्धकालीन न होकर पश्चात्-बुद्धकालीन थे ; परन्तु पुराणों के पूर्वापर श्लोकों के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त मान्यता यथार्थ नहीं है। पुराणों में निम्न कम से कलियुग के राजवंशों का ब्यौरा माग्न होता है:

- (१) पौरववंश-अभिमन्यु (जो महाभारत में लड़े थे) से क्षेमक तक ; क्षेमक बुद्ध के समकाकीन उदायन के बाद चतुर्थ राजा था। इस वंश की राजधानी पहले हस्तिनापुर थी और बाद में कौशम्बी। अधिसीमकृष्ण के वंशज राजा नृचक्षु के समय में राजधानी का परिवर्तन हुआ।
- (२) ऐक्साकु बंश बृहह्बल (महाभारत के योद्धा) से सुमित्र तक ; सुमित्र बुद्ध के समकालीन राजा प्रसेनजित् के बाद चतुर्थ राजा था। इस वंश की राजधानी कोशल में आवस्ती थी।

१. महाबंश, परि० ४, गाथा १०८, परि० ५, गा० १४-१७।

२. आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसे भूल माना है। डॉ॰ स्मिथ ने नन्द-वंश का राज्य-काल प्य वर्ष माना है (Early History of India, p. 57); डॉ॰ राधाकुमुद मुखर्जी ने बौद्ध काल-गणना के २२ वर्षों को अयथार्थ सिद्ध किया है (हिन्दू सम्यता, पृ० २६७)।

(३) पौरवचन्द्र वंश (राजा बृहद्दरथ के वंशज )—सहदेव (महाभारत के बोद्धा ) से रिपुंजय तक ; रिपुंजय बुद्ध के समकालीन चण्ड-प्रद्योत का पूर्ववर्ती राजा था।

बृहद्दरथ के वंशजों (बाहद्दरथों) को सम्भवतया इसलिए 'मागध' कहा जाता है कि बृहद्दरथ, जरासन्ध आदि मगध के राजा थे तथा सहदेव के पुत्र सोमाधि ने महाभारत-युद्ध के परचात् मगध में गिरिव्रज में राजधानी की स्थापना की थी। सहदेव से रिपंजय तक २२ राजाओं की काल-गणना देने के परचात् पुराणों में बताया गया है:

पूर्णं वर्षसहस्रं वे तेषां राज्यं मविष्यति॥
बृहद्द्रयेष्वतीतेषु वीतिहोत्रेष्ववन्तिषु।
पुलिकः स्वामिनं हत्वा स्वपुत्रमिषेक्ष्यति।।

- वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३०६-३१०;

मत्स्यपुराण, अ० २७१, म्लो० ३०; अ० २७२, म्लो० १।

ये श्लोक बताते हैं कि अवन्ती में वीतिहोत्र और बृहद्वरथों का राज्य व्यतीत हो जाने पर अन्तिम राजा रिपंजय को मार कर उसके मंत्री पुलिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को अभिषिक्त किया। यह सुविदित है कि प्रद्योत का राज्य अवन्ती में था और वह महावीर व बुद्ध का समकालीन था। इससे स्पष्ट होता है कि बाईद्वरथ राजाओं ने सोमाधि के समय में मगध में राज्य स्थापित किया था, किन्तु बाद में वे अवन्ती चले गये थे। वहाँ अन्तिम राजा रिपंजय की हत्या के पश्चात् प्राद्योतों का राज्य प्रारम्भ हुआ।

- (४) प्राद्योत वंश-प्राद्योत से अवःती-वर्धन ( नन्दीवर्धन या वर्तीवर्धन ) तक ; इस वंश का राज्य अवन्ती में था।
- (५) शिशुनाग वंश शिशुनाग से महानन्दी तक इस वंश का राज्य मगध में था।
  पुराणों के अनुसार राजा शिशुनाग ने शिशुनाग-वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने
  काशी का राज्य जीत लिया और अपने पृत्र काकवर्ण को काशी का राजा बनाकर स्वयं मगध
  का राज्य करने लगा। उसने गिरित्रज में अपनी राजधानी रखी।

हस्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति । वाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रीयष्यति गिरिव्रजम् ॥

- वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३१४-५ ; मत्स्य पूराण, अ० २७२, श्लो० ६।

डॉ॰ त्रिभुवनदाम लहरचन्द शाह के अनुसार २३ वें तीर्थं दूर पार्श्वनाथ के पिता अरवसेन के बाद शिशुनाग ने काशी में राज्य स्थापित किया था (प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १)। डॉ॰ शाह ने पौराणिक, जैन और बौद्ध काल-गणनाओं के संयुक्त अध्ययन के आधार पर एक सुसंगत काल-क्रम का निर्माण किया है (जिसकी विस्तृत चर्चा 'काल-गणना पर पुनिवचार' में की जायेगी)। इस काल-क्रम के अनुसार शिशुनाग के परचात् क्रमशः काकवर्ण, सेमवर्षन, क्षेमवर्षन, क्षेमजित्, प्रसेनजित्, बिस्वसार और अजातशत्रु राजा हुए।

अब यदि उक्त पाँच वंशों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि ये वंश कपशः उत्तरवर्ती नहीं हैं, अपितु प्रायः समसामयिक हैं। प्रथम वंश का उदायन, द्वितीय गेरा का प्रसेनिवत्, चतुर्थ गेरा का प्रद्योत व पंचम वंश का अजातशत्र (और बिम्बिसार) वत्स, कोशल, अवन्ती और मगध के समसामयिक राजा थे ; यह असंदिग्धतया कहा जा सकता है (cf. Rapson, Cambridge History of India, p. 277)। अतः बह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार द्वितीय वंश प्रथम वंश का उत्तरवर्ती नहीं है ; उसी प्रकार पंचम गंरा चतुर्य गंरा का उत्तरवर्ती नहीं है । तात्पर्य यह हुआ कि "हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनागो मिविष्यति" में 'तेषां' अवन्ती के प्राद्योतों का वाचक नहीं है। यह भी निश्चित है कि चतुर्थ बंश तृतीय बंश का समसामयिक नहीं, अपित् उत्तरवर्ती है जैसा कि स्पष्टतया बताया गया है। प्रश्न केवल यह रहता है कि बाईदरथों का र ज्य मगध में था, जब कि प्राचीतों का अवन्ती में स्थापित हुआ ; यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इसका उत्तर भी सम्मवतः यही है कि यद्यपि बार्हेंद्ररथों का राज्य प्रारम्भ में मगध में स्थापित हुआ था, फिर भी जब शिशुनाग ने मगध में शैशुनागों का राज्य स्थापित किया, तब बाईंदरबों ने मगध से हटकर अवन्ती में अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार उत्तरवर्ती बाईद्ररथ राजा और पूर्ववर्ती शैशुनाग कमशः अवन्ती और मगध के समसामयिक राजा थे तथा 'हत्या तेषां यशः कृत्स्नं' में 'तेषां' का तात्पर्य 'बाईदरथों' से है ।

पौराणिक श्लोकों की यह व्याख्या पौराणिक कालगणना के साथ भी पूर्णतः संगत हो जाती है। पराणों के अनुसार बृहदुरथ-वंश के २२ राजाओं ने १००० वर्ष तक राज्य किया, जिनके नाम और राज्य-काल इस प्रकार हैं:

| १. सोमाधि                | ५८ वर्ष        |
|--------------------------|----------------|
| २. श्रुतश्रव             | ₹ <b>७</b> ,,  |
| ३. अयुतायुस्             | ₹ "            |
| ४. निरामित्र             | %° ,,          |
| ५. सुक्षत्र              | ५६ ,,          |
| ६. बृहत्कर्मा            | २₹ "           |
| ७. सेनजित्               | ųo ,,          |
| <b>५. श्रुतञ्जय</b>      | ۲۰ مه          |
| ६. विमु (प्रभु)          | হদ ,,          |
| १०. शुची                 | <b>५</b> ≈ ,,  |
| ११- क्षेम                | २८ ,,          |
| १२. भूवत                 | ६४ ,,          |
| १३. सुनेत्र (धर्मनेत्र ) | ૨૫ ,,          |
| १४. निवृत्ति             | ५६ ,,          |
| १५. सुद्रत (त्रिनेत्र )  | <b>३</b> ८ ,,  |
| १६. इंढसेन               | <b>ጸ</b> ፎ ''  |
| १७. महीनेत्र             | <b>33</b> 11 1 |

| १८. सुचल                  | ३२ वर्ष       |
|---------------------------|---------------|
| १६ सुनेत्र                | <b>٧</b> ٠ ,, |
| २० सत्यजित्               | म३ ,,         |
| २१ <sup>,</sup> विश्वजित् | રૂપ ,,        |
| २२. रिपुञ्जय              | цо,,          |
|                           | समा ००० वर्ष  |

समग्र १००० वर्ष

(द्रष्टब्य, वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० २६४-३०६; मत्स्य पुराण, अ० २७१, श्लो० १७-३०; F. E. Pargiter, The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age, pp. 13-17, 67-68).

इस प्रकार २२ राजाओं का राज्य-काल १००० वर्ष होता है। गाणितिक अनुपात की गणना में प्रत्येक राजा का राज्य-काल ४५-४५ वर्ष से कुछ अधिक होता है। इस गणना से अन्तिम ६ राजाओं का काल ४५×६ = २७० वर्ष से अधिक होता है। अन्तिम ६ राजाओं के वास्तविक राज्य-कालों का योग भी २७३ वर्ष होता है।

दूसरे प्रमाणों के आधार पर यह पाया जाता है कि प्रद्योत का राज्याभिषेक ई० पू० ५४६ में हुआ था (द्रष्टट्य, 'निष्कर्ष की पुष्टि')। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अवन्ती में बाईदरय राजा रिपुंजय का राज्यान्त ई० पू० ५४६ में हुआ। हमारी गणना के अनुसार ई० पू० ५४४ में अजातशत्रु का राज्य प्रारम्भ होता है। डॉ० टी० एल० शाह ने पुराणों के आधार पर शिशुनाग वंश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रकार माना है:

| ٤٠   | शिशुनाग    | ६०         | वर्ष |
|------|------------|------------|------|
| ₹.   | काकवर्ण    | ३६         | ,,   |
| ₹.   | क्षेमवर्धन | ५०         | ٠,   |
| ٧.   | क्षेमजित्  | ३६         | ,,   |
| ц.   | प्रसेनजित् | <b>8</b> 3 | 11   |
| દ્દ્ | बिम्बिसार  | ३⊏         | 1,   |

अब यदि इस काल-क्रम के साथ बाह इरथ वंश के अन्तिम ६ राजाओं के कालक्रम की जुलना की जाती है, तो इन दोनों वंशों की समसामयिकता पूर्णतः सिद्ध हो जाती है:

| बार्हद्रथ राजा | समय (ई० पू०)               | गैशनाम राजा | समय ( ई० पू० )          |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| १ महीनेत्र     | <b>⊏</b> २३∹७ <b>⊏</b> १   | शिशृनाग     | 506-680                 |
| २. मुचल        | ७८६-७५७                    | काकवर्ण     | <i>ত</i> কত-ত <b>গ্</b> |
| ३. सुनेत्र     | <i>ভদ্ভ-</i> ভৃহ্ <i>ড</i> | क्षेमवर्धन  | ७११-६६१                 |
| ४. सत्यजित्    | ७१७-६३४                    | क्षेमजित्   | ६६१-६२५                 |
| ५. विश्वजित्   | ६३४-५९९                    | प्रसेनजित्  | ६२५-५८२                 |
| ६. रिपुंजय     | <i><b>૧</b>દદ-</i> ૫૪દ     | बिम्बिसार   | ५६२-५४४                 |

मगध में बिम्बिसार के पश्चात् सातवाँ राजा अजातशत्रु हुआ और अवन्ती में रिप्ंजय के पश्चात् प्रद्योत हुआ, जिनकी समसामियकता निविवादतया सिद्ध हो चुकी है। इनसे आगे के राजवंशों की चर्चा 'काल-गणना पर पुनिवचार' में की गई है। इस प्रकार पुराणों के आधार पर प्राग्-बुद्ध राजाओं की काल-गणना पूर्णतया संगत हो जाती है तथा सिलोनी प्रन्थों की काल-गणना की असंगतता प्रमाणित हो जाती है।

ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी संगति नहीं पातीं। "अजातशत्र के राज्यकाल के आउवें वर्ष में बुद्ध का निर्वाण हुआ", "अशोक का राज्याभिषेक बृद्ध-निर्वाण के २१८ वर्ष पश्चात हुआ" - आदि मान्यताएँ इनमें प्रसुख हैं।

२. हल्द्स ने इस विषय में सन्देह प्रकट किया है। देखें, Inscriptions of Asoka, p. XXXIII. इस विषय में टी॰ डब्लू॰ राइम डेविड्स का निम्न मन्तव्य भी द्रष्टक्य है :

According to the Raja-Parampara, or line of Kings, in the Ceylon chronicles, the date of the great decease would be 543 B. C., which is arrived at by adding to the date 161 B. C. (from which the reliable portion of the history begins ) two periods of 146 and 236 years. The first purports to give the time which elapsed between 161 B. C. and the great Buddhist church council held under Asoka, and in the eighteenth year of his reign at Patna; and the second to give the interval between that Council and the Buddha's death.

It would result from the first calculation that the date of Asoka's coronation would be 325 B. C. (146+161+18). But we know that this must contain a blunder or blunders, as the date of Asoka's coronation can be fixed, as above stated, with absolute certainty, within year or two either way of 267 B. C.

Would it then be sound criticism to accept the other, earlier, period of 236 years found in those chronicles-a period which we cannot test by Greek chronology—and by simply adding the Ceylon calculation of 236 years to the European date for the eighteenth year of Asoka (that in circa 249 B. C.) to conclude that the Buddha died in or about 485 B. C.?

I cannot think so. The further we go back the greater does the probability of error become, not less. The most superficial examination of the details of this earlier period shows too that they are unreliable; and what reliance would it be wise to place upon the total, apart from the details, when we find it mentioned for the first time in a work Dipavamsa, written eight centuries after the date it is proposed to fix?

If further proof were needed, we have it in the fact that the Dipavamsa actually contains the details of another calculation not based on the lists of kings (Rāja-Paramparā), but on a list of Theras (Thera-Parampara) stretching back from Asoka's time to the time of the great Teacher—which contradicts this calculation of 236 years.

१. द्रप्टब्य-महावीर और बुद्ध की समसामयिकता, सम्पादकीय।

<sup>-</sup>S. B. E., vol. XI, Introduction to Maha-Parinirvana Sutta, p. XLVI.

विशेष ध्यान देने की बात तो यह है कि अनेक इतिहासकारों ने इन सिलोनी अन्धीं की प्रामाणिकता के विषय में बहुत समय पहले ही संदिग्धता व्यक्त कर दी थी। डॉ॰ वी॰ए॰ सिमध ईस्वी सन् १६०७ में ही लिख चुके: "इन सिइली-कथाओं की, जिनका मृल्य आवश्यकता से अधिक आँका जाता है, सावधानी पूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है...।" 4 डॉ॰ हेमचन्द्र राय चौघरी ने डॉ॰ स्मिथ की इस चेतावनी को मान्यता दी है और माना है कि महाबंश की कथाओं को ऐतिहासिक धारणाओं का आधार नहीं बनाया जा सकता। डॉ॰ शान्तिलाल शाह ने बौद्ध काल-गणना में जो असंगतता है, उसे "जानबुक्स कर किया गया गोलमाल" माना है। 3 डॉ॰ शाह लिखते हैं: "बौद्ध परम्परा ( मिलोनी परम्परा ) की यह विचित्रता है कि उसमें मुख्यतया बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय का इतिहास दिया गया है और बाद में सिलोन में हुए इसके विकास का इतिहाम दिया गया है; क्योंकि बौद्ध धर्म का उद्गम भारत में हुआ था, फिर भी उसका विकास सिलोन में हुआ। इस भौगोलिक मर्यादा के, जो कि सिलोन के इतिहास के संरक्षण में एक प्रमुख निमित्त है, फलस्बरूप इस परम्परा में भारत की अपेक्षा सिलान के बारे में अधिक पूर्ण ब्योरा मिलता है। जो व्यक्ति दीपवंश और महावंश की योजना व विषय से परिचित है, वह इस बात से कदाचित ही अनुभिन्न रहेगा कि इन दोनों प्रन्थों में मिलने वाला उत्तर भारतीय राजाओं का ब्यौरा केवल प्रासंगिक है और अल्प महत्त्व रखता है। यह निष्कर्ष दीपवंश और महाबंश की विचित्र रचना 'से पूर्णतया पुष्ट हो जाता है।"

<sup>?.</sup> These Sinhalese stories, the value of which has been sometimes over-estimated, demand cautious criticism......

<sup>-</sup>Early History of India, p. 9.

<sup>2.</sup> Political History of Ancient India, p. 6.

<sup>3.</sup> Chronological Problems, p. 41.

४. महावंश का विषयानुक्रम इस प्रकार है:

१. तथागत का लंका आगमन

२. महासम्मत का बंश

३. प्रथम संगीति

४ द्वितीय संगीति

५ ततीय संगीति

६. विजय का आगमन

७. विजय का राज्यामिषेक

प्राचीतिक का राज्याभिषेक प्राचीतिक का राज्याभिषेक

अभय का राज्याभिषेक

<sup>(</sup> द्रष्टव्य, महावंश अनु० गाइगर, पु० ८ )

<sup>4.</sup> The pecularity of the Buddhist tradition (the Ceylonese tradition) is that it confines itself firstly to the history of the Hinayana Buddhism

इस प्रकार की अनेक असंगतियों के होते हुए भी बुद्ध-निर्धाण-काल का निश्चय करने के लिए किये गये अब तक के प्रयत्नों में सिलोनी काल-गणना की प्रधानता दी गई है। यही कारण है कि बुद्ध के तिथि-क्रम और वास्तविक जीवन-प्रसंगों के बीच असंगति पाई जाती है।

## काल-गणना पर पुनर्विचार

जैन काल-गणना तथा सर्वमान्य ऐतिहासिक तिथियों ओर तथ्यों के आधार पर रिश्युनाग-वंश के संस्थापक शिशुनाग से लेकर अवन्ती में चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारीहण तक का तिथि-क्रम अब हम निश्चित कर सकते हैं। निम्न तिथियों का निश्चय हम कर चुके हैं:

| अज।तशत्रु का राज्यारोहण                | ई० पु० ५४४ |
|----------------------------------------|------------|
| गोशालक की मृत्यु                       | ई० पु० ५४३ |
| महावीर निर्वाण                         | ई० पु० ५२७ |
| चन्द्रगुप्त मौर्य का मगध-राज्यारोहण    | ई० पू० ३२२ |
| चन्द्रगुप्त मौर्य का अवन्ती-राज्यारोहण | ई० पु० ३१२ |

जैन काल-गणना के अनुसार अवन्ती में महाबीर-निर्वाण के पश्चात् ६० वर्ष पालक-वंश और १५५ वर्ष नन्द-वंश का राज्य रहा । तदनुसार अवन्ती की राज्य-काल-गणना इस प्रकार बनती है:

> पालक-वंश ई० पू० ५२७—ई० पू० ४६७ नन्द-वंश ई० पू० ४६७—ई० पू० ३१२ चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण ई० पू० ३१२

and secondly to the history of its development in Ceylon, since Buddhism although originating in India, had found its development in Ceylon. Because of this territorial limitation, which has been a great factor for the preservation of the history of Ceylon, the account of this tradition about Ceylon is much more perfect than that about India. One who is acquainted with the scheme and content of the Dipavamsa and Mahāvamsa will hardly fail to notice that the account of the North Indian kings in these two books is only occasional and of minor importance. This conclusion is absolutely borne out by the typical construction of the Dipavamsa and Mahāvamsa.

—Chronological Problems, p. 19.

१. मुनि कल्याणविजयजी तथा डॉ॰ टी॰ एल शाह ने जैन, बौद्ध और पौराणिक काल-गणना के सुलनात्मक अध्ययन के आधार पर शिशुनाग-वंश और नन्द-वंश के राजाओं के राज्य-काल की गणना की है। विस्तार के लिए देखें, बीर-निर्वाण-संवत् और जैन काल-गणना, पृ॰ २५-१: प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १।

मगध की राज्य-काल-गणना के सम्बन्ध में हमें यह जानकारी मिलती है कि महाबीर-निर्वाण के पश्चात् मगध में शिशुनाग-वंश का राज्य ५३ या ५४ वर्ष तक रहा श्रीर उसके बाद नन्द-वंश का राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त और नन्द-वंश का प्रारम्भ ई० पू० ४७४ ३ में होता है। उराणों के अनुसार शिशुनाग-वंश के १० राजाओं ने मगध में ३३३ वर्ष के तक राज्य किया। तदनुसार शिशुनाग

१. डॉ॰ टी॰ एल॰ शाह (पूर्व उद्युत ग्रन्थ ) के अनुसार महावीर-निर्वाण के पश्चात् मगध में शिशुनाग वंश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रकार रहा :

|                   | कुल ५४ वर्ष   |
|-------------------|---------------|
| अनुरुद्ध-मुण्ड    | <b>5</b> ''   |
| उदायी             | <b>१</b> ६ '' |
| अजातशत्रु (कोणिक) | ३० वर्ष       |

महावीर-निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ है ; अतः मगध में शिशनाग-वंश का अन्त ई० पू० ४७३ में होता है।

मुनि कल्याण विजयजी (पूर्व उद्घृत ग्रन्थ, पृ० २८) ने पुराणों के आधार पर अजातशत्रू व उदायी का राज्य-काल कमशः ३७ और ३३ वर्ष माना है । जैसा कि प्रमाणित किया जा चुका है, महावीर का निर्माण अजातशत्रु के राज्यारोहण के १७ वर्ष परचान् हुआ ; अतः इस गणना से भी मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त महावीर-निर्वाण के ५३ वर्ष पश्चान् अर्थान ई० पू० ४७४ में होता है।

२. नन्द-शंश का राज्य मगध में ई० पू० ४७४-३ में तथा अवन्ती में ई० पू० ४६७ में हुआ, इसकी पृष्टि ऐतिहासिक आधार पर भी होती है। यह एक सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय में मगध और अवन्तों के बीच काफी संघर्ष चल रहा था। इससे यह सम्भव लगता है कि प्रथम नन्द राजा ने मगध में अपना राज्य स्थापित करने के ६ या ७ वर्ष बाद अवन्तो का राज्य जीत लिया हो । यह तो सभी इतिहासकारों द्वारा निविवादतया माना जाता है कि नन्दों ने भारत में एकछत्र राज्य (एकराट्) स्थापित किया था।

द्रप्टब्य, Dr. H. C. Ray Choudhuri, Political History of Ancient India, p. 234; Nilakantha Shastri, Age of Nandas and Mauryas, pp. 11-20.

३. यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि यद्यपि पुराणों में शिशुनाग वंश का समग्र राज्य-काल ३६२ वर्ष बताया गया है, फिर भी भिन्न-भिन्न राजाओं का जो राज्य-काल वहाँ दिया गया है, उसका योगफल ३३३ वर्ष होता है। द्रष्टच्य, वायुपुराण, अ० ६६, क्लो० ३१५-२१ ; महामहोपाध्याय विश्वेसरनाथ रेउ-भारत के प्राचीन राजवंश, खण्ड २, पृष्ठ ५४।

कंश का राज्यारम्भ-काल ई॰ प्० ८०७ में आता में। इस प्रकार मगध में शिशुनाग वंश के १० राजाओं का राज्य-काल ई० प्० ८०७—४७४ है। इनमें से प्रथम पाँच राजाओं का समय ई० प्० ८०७—५८२ है। ई० प्० ५८२ में विम्बिमार का राज्य प्रारम्म होता है। विम्बिसार के पश्चात् अजातशत्रु का राज्यारम्भ-काल निश्चित रूप से ई० प्० ५४४ है तथा यह भी निश्चित किया जा चुका है कि महावीर-निर्वाण के १७ वर्ष पूर्व अजातशत्रु के राज्य का प्रारम्भ हुआ तथा ३० वर्ष पश्चात् उसका अन्त हुआ। इस प्रकार अजातशत्रु का राज्य-काल ई० प्० ५४४—४६७ होता है। अजातशत्रु के पश्चात् उसका पुत्र उदायी मगध का राजा हुआ। उदायी ने १६ वर्ष राज्य किया; अतः उदायी का राज्य-काल ई० प्० ४६७—४८%

१. जैसा कि हम देख चुके हैं, शिशुनाग को भगवान पार्श्वनाथ का समकालीन माना जाता है। पार्श्वनाथ का निर्माण महावीर-निर्माण से २५० वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी समग्र आयु १०० वर्ष थी; अतः पार्श्वनाथ का समय ई० पू० ५७७—ई० पू० ७७७ है (द्रष्टच्य, political History of Ancient India, p. 97)। शिशुनाग का काल हमारी गणना के अनुसार ई० पू० ५०७- ७४७ अता है। इस प्रकार शिशुनाग और भगवान पार्श्वनाथ की समकालीनना पुष्ट हो जाती है।

२. हम देख चुके हैं कि डॉ॰ टी॰ एल॰ शाह के अनुसार शिशुनाग के बाद कमशः काकवर्ण, क्षेमवर्धन, क्षेमजित् और प्रसेनजित राजा हुए। प्रमेनजित् का उल्लेख पुराणों में नहीं मिलता किन्तु जैन परम्परा में प्रमेनजित् को बिम्बिसार का पिना माना गया है। यह भी बताया जाता है कि प्रसेनजित् ने मगध की राजधानी कुस्थाल में हटाकर गिरिवज में बनाई (प्राचीन भारतवर्ण, खण्ड १)। प्रसेनजित् का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान (पृ॰ ३६६ में शिशुनाग व काकवर्ण के वंशजों में आया है। देखें, Political History of Ancient India, p. 222.

३. डॉ॰ टी॰ एल॰ शाह ने पहले पाँच राजाओं का काल २२५ वर्ष तथा अन्तिम पाँच राजाओं का काल १०८ वर्ष माना है; अतः बिम्बिसार का राज्यारम्भ ई० पू० ५८२ तथा शिश्नाग वंश का अन्त ई० पू० ४७४ में आता है।

४. डॉ॰ बी॰ ए॰ स्मिथ ने भी बिम्बसार का र ज्यारोहण-काल ई॰ पू॰ ५८२ माना है; देखें, Oxford History of India, p. 45.

५० जैन-काल-गणना अजातशत्रु के बाद उदायी को राजा मानती है। पुराणों के अनुसार अजात-शत्रु के बाद कमशः दर्शक, उदायी, नन्दीवर्धन और महानन्दी राजा हुए। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार उदायीभद्र, अनिरुद्ध व मुण्ड राजा हुए। वस्तुतः नन्दीवर्धन और महानन्दी नन्दवंश के राजा थे (देखें, आगे की टिप्पण)। दर्शक का उल्लेख पुराणों के अतिरिक्त स्वपन-वासवदत्ता जैसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटक में राजगृह के राजा के रूप में हुआ है। मुनि कल्याण विजयजी ने (पूर्व उद्वृत ग्रन्थ, पृ० २२-३) प्रमाणित किया है कि दर्शक मगद्य की मुख्य

होता है। तत्परचात् अनिरुद्ध-सुण्ड के प्रवर्ष के राज्य-काल के बाद ई० पू० ४७३ में मगष में शिशुनाग-वंश का अन्त हुआ। शिशुनाग-वंश के बाद मन्द-वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ। मन्द-वंश का प्रथम राजा नन्दीवर्धन था। मगघ में ई० पू० ४७३ में राज्य स्थापित करने के परचात् नन्दीवर्धन ने ई० पू० ४६७ में अवन्ती पर विजय प्राप्त की। वहाँ पालक-

गही चम्पा या पाटलीपुत्र का राजा न होकर राजगृह-शाखा का राजा था। बिम्बिसार के पश्चात् अजातशत्रु ने मगध की मुख्य राजधानी चम्पा में बनाई; ऐसा स्पष्ट उल्लेख जैन आगमों में मिलता है तथा जैन एवं बौद्ध काल-गणना अजातशत्रु के बाद उदायी का ही उल्लेख करती है। इससे यही अनुमान लगता है कि दर्शक मगध की मुख्य गद्दी का अधिकारी नहीं था। कुछ बिद्धानों का अभिमत है कि दर्शक बिम्बिसार के अनेक पुत्रों और प्रपुत्रों में से कोई एक हो सकता है। जैसे डॉ॰ सीतानाथ प्रधान ने माना है—"दर्शक बिम्बिसार के अनेक पुत्रों में से एक हो सकता है, जो बिम्बिसार के जीवन में ही राज-कार्य की देखभाल करने लगा हो।" (Chronology of Ancient India, p. 212): तथा द्रष्टब्य, Political History of Ancient, India, by H. C. Ray Chaudhuri, p. 130; Mahāvamsa tr. by Geiger, Introduction.)। डॉ॰ सीतानाथ प्रधान ने यह भी लिखा है—"विष्णु पुराण का वह वंशानुक्रम, जिसमें अजातशत्रु और उदयाश्व के बीच दर्शक का उल्लेख है, अस्वीकार्य है।" (Chronology of Ancient India, p. 217) अतः मगध में शिशनाग वंश की राज्य-काल-गणना में दर्शक को गिनना आवश्यक नहीं है।

१. बीद्ध-काल-गणना के अनुसार अनिरुद्ध-मुण्ड के पश्चात् नागदशक और शुशुनाग ने क्रमशः २४ व १८ वर्ण राज्य किया (महावंश परिच्छेद ४, गाथा ४-६)। पुराणों में दर्शक और नन्दीवर्धन का काल क्रमशः २४ और ४२ (अथवा ४०) वर्ष बताया गया है (वायु-पुराण, अ० ६६, श्लो० ३२०; मत्त्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १०)। लगता है, पुराणों का दर्शक और बोद्धों का नागदशक एक हो व्यक्ति है, जैसे कुछ इतिहासकारों ने माना है (डा० राधाकुमुद मुखर्जी—हिन्दू सम्यता पृ० २६५; E.J. Rapson, Cambridge History of India, p. 279)। यह भी सम्भव है कि दर्शक या नागदशक ने राजगृह की शाखा - गद्दी पर २४ वर्ष राज्य किया और उसी के समकाल में मगध की मुख्य गद्दी (पाटलीपुत्र) में उदायी (१६ वर्ष) व अनिरुद्ध-मुण्ड (८ वर्ष) ने राज्य किया। मुण्ड के पश्चात् दर्शक या नागदशक ने मगध की मुख्य गद्दी पर कब्जा कर लिया और नन्दीवर्धन नाम रख कर नन्द-वंश की स्थापना की तथा १८ वर्ष राज्य किया (डॉ० टी० एल० शाह—प्राचीन मारतवर्ष)। पुराणों में जो नन्दीवर्धन का राज्य-काल ४२ वर्ष बताया गया है, वह राजगृह के २४ वर्ष और पाटलिपुत्र के १८ वर्ष को मिलाकर हो सकता है। बीद्ध-गणना में अनिरुद्ध-मुण्ड के पश्चात् जो ग्रुशुनाग का उत्लेख है, वह मी नन्दीवर्धन के लिए ही हो सकता है; क्योंकि शिश्वनाग बंश का होने से उसे शैशुनाग या शुशुनाग भी कहा जा सकता है।

करा या प्राचीती का अन्त किया तथा नन्द-वंश का राज्य स्थापित किया। यह प्रतीन होता है कि अवन्ती-विजय के पश्चात् नन्दीवर्धन ने कर्लिंग पर आक्रमण किया और वहाँ

- १. प्रराणों के अनुसार पुलक (अथवा सुनक) नामक मंत्री ने अपने राजा रिपुङ्जय का वध कर अपने पुत्र प्रद्योत को अवन्ती की गद्दी पर बैठाया (वायु-पुराण, अ० ६६, श्लो० ३०६-३१४, मत्स्य-पुराण, अ० २७१, श्लो० १-४)। हम देख चुके हैं कि बाई इरधों के पश्चात् अवन्ती में प्राद्योतों का राज्य प्रारम्भ हुआ। प्राद्योतों के पाँच राजा इस प्रकार हुए:
  - १. प्रद्योत ( महासेन अथवा चण्डप्रद्योत )
  - २. पालक
  - ३- विशाखयूप
  - ४. अजक (या गोपालक)
  - ५. अवन्तीवर्धन ( अथवा बर्तीवर्धन )

जैन काल-गणना के अनुसार पालक का राज्याभिषेक उसी दिन हुआ, जिस दिन महाबीर का निर्वाण हुआ तथा उसके वंश का राज्य-काल ६० वर्ष तक रहा। पौराणिक काल-गणना में पालक का राज्य-काल २० वर्ष माना गया है (द्रष्टव्य, The Purana Text of the Dynesties of the Kali Age. p. 19, foot-note 26) । वद्यपि प्राणों की कुछ प्रतियों में २४ वर्ष का उल्लेख है, फ़िर भी विद्वानों ने २० वर्ष को ही सही माना है (इप्टब्प, Dr. Shanti Lal Shah, Chronological problems, p. 26)। तीसरे प्रद्योत राजा विशाखयूप का राज्य-काल पुराणों में ५३ (अथवा ५५) वर्ध बताया गया है, किन्तु मुच्छकटिक जैसी साहित्यिक कृतियों के आधार पर विद्वानों ने प्रमाणित किया है कि पालक का उत्तराधिकारी अजक या गोपालक था ; अतः विशाखयूप को पालक-वंश में वहीं गिनना चाहिए। जैसे-डॉ॰ शान्तिलाल शाह ने लिखा है: "What about Visākhayūpa who occurs in the Purāna in between Pālaka and Aryak? According to the family history of Pradyota, which we have seen just now, there is no place for Viśākhayūpa in between Pālaka and Ajaka as reported"—Chronological Problems, p. 27। मजुमदार शास्त्री ने लिखा है: "Viśākhayūpa has been introduced between Palaka and Ajaka, but as that name does not occur in all Mss. we ought to take no notice of him."-Journal of Bihar and Orissa Research Society, vol, VII, p. 116.)। डॉ॰ रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है : "पुराणों में पालक और अजक के बीच विशाखयूप का नाम रखा गया है, यह सम्भवतया भूल है'' (प्राचीन भारत का इतिहास, पु० ७२)। इस प्रकार २० वर्ष के पालक के राज्य-काल के बाद अजक राजा हुआ । पुराणों में अजक का राज्य-काल २१ वर्ष बताया गया है । तत्परचातु अवन्तीवर्धन या बर्तीवर्धन ने २० वर्ण राज्य किया । इस प्रकार पालक, अजक और अवन्तीवर्धन ने ६१ वर्ध राज्य किया और उसके बाद प्राद्योतों का अन्त हुआ। इस प्रकार जैन एवं पौराणिक दोनों ही काल-गणनाएँ पालक-वंश का राज्य ६० या ६१ वर्ण मानती हैं (तुलना कीजिए, Chronological Problems, pp. 25-27) 1

से एक कैन-मृति को उठाकर मगध में ते आया। हाधीगुम्फा शिखालेख के आधार पर इस घटना का समय ई० प्० ४६६ प्रमाणित होता है।

इस शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नन्द राजा खारवेल के राज्य-काल के ५ वें वर्ष से ३०० वर्ष पूर्ण हुआ था। डॉ० जायसवाल ने यह मी प्रमाणित किया है कि यह नन्द राजा नन्दीवर्षन ही था (op. cit., vol. XIII, p. 240)। उक्त शिलालेख की सोलहवीं पंक्ति में यह भी बताया गया है कि खारवेल के राज्य-काल का तेरहवां वर्ष मौर्य संवत् के १६५-वें वर्ष में पड़ता है। शिलालेख की पंक्ति इस प्रकार है:

"पाणंतरिय सिठवसतत राजा मुरियकाले बोक्छिनं च चोयिठअग सतक तुरियं उपादयित"—"उसने (खारवेल ने) राजा मुरिय-काल का १६४वां वर्ष जब समाप्त ही हुआ था (बोक्छिनं) १६५वें वर्ष में (अगली पंक्तियों में उिछिखित चीजों को) करवाया।" इस पंक्ति के अर्थ के विषय में भी सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। कुछ विद्वान इसमें किसी तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा नहीं मानते, जबिक कुछ विद्वानों ने इसका खण्डन किया है (द्रष्ट्रच्य, Chronological Problems, pp. 47-8)। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ई० जे० रेपसन ने इस विषय में यह टिप्पणी की है "क्या इस शिलालेख में तारीख का उल्लेख है ? यह मुक्तमूत प्रश्न भी अब तक विवादास्पद है। कुछ विद्वान मानते है कि सोल्ह्ड्बीं पंक्ति से यह तिस्त्या कि अव तक विवादास्पद है। कुछ विद्वान मानते है कि सोल्ह्ड्बीं पंक्ति से यह तिस्त्या निकलता है कि यह शिलालेख मौर्य राजाओं के (अथवा राजा के) १६५ वें वर्ष से लिखा गया। जब कि अन्य कुछ विद्वान ऐसी कोई तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा नहीं मानते। यद्यपि इस प्रकार की सकस्याओं पर विचार-विमर्श करना प्रस्तुत प्रन्थ के क्षेत्र से बाहर की बात है, फिर भी यह बताया जा सकता है कि किसी भी रूप में यह शिलालेख

१. किलग के राजा खारवेल के हाथीगुम्का शिलालेख में दो बार मन्द राजा का उल्लेख हुआ है (इस्टक्य, E. J. Rapson, Cambridge History of India, vol. I, p, 280)। इस शिलालेख की छट्टी पंक्ति में लिखा गया है: "पंचमे नेदानि बसे नन्द राजा ति-वस-सत ओगाहितं—तंमुलिय-वात पनिंद (म्) नगर पवेस (यित) """—"और (अपने राज्य-काल के) पाँचवें वर्ष में वह (खारवेल) ३०० वर्ष पूर्व नन्द राजा द्वारा खोदी गई नहर तोसली या तंमुलिय को राजधानी में लाता है (अथवा नहर के द्वारा नगर-विशेष में प्रवेश करता है अथवा नहर से सम्बन्धित किसी सार्वजनिक कार्य को करता है)।" कुछ विद्वान् 'ति-वस-सत' का अनुवाद '( नन्द राजा के) १०३ वें वर्ष में 'करते हैं, पर डॉ० के० पी० जायसवाल, डॉ० आर॰ डी० बनर्जी आदि विद्वानों ने इसका अर्थ "३०० वर्ष" ही किया है (इष्टच्य, Journal of Bihar and Orissa Research Society, Dec. 1917, pp. 425 ff.)। डॉ० शान्तिलाल शाह ने लिखा है: "ति-वस-सत का अर्थ निश्चित रूप से ३०० वर्ष है, १०३ वर्ष नहीं (देखें, डॉ० बनर्जी का लेख, J. B. O. R. S., vol. III, p. 496 ff.)। मैं इसके साथ यह जोड़ना चाहता हूं कि 'वर्ष' शब्द का प्रयोग समास में हुआ है, इसलिए 'सत' शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, न कि बहु वचन में।" (Chronological Problems, p. 42 f.n.)

ईसा पूर्व द्वितीय गतांब्दी के लगभग मध्य का है। हमें समान छदाहरणों से ज्ञात होता है कि राजवंशों के संवत का प्रारम्भ प्रायः वंश-स्थापक के आदिकाल से माना जाता है। इसलिए मौर्य संवत का प्रारम्भ चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक काल ई० पू॰ ३२१ से माना जा सकता है तथा इसी संवत का प्रयोग इस शिलालेल में हुआ हो, तो इस शिलाबेल का समय ई० पू० १५६ होना चाहिए और खारवेल के राज्यारम्म का समय ई० पु० १६६ के लगभग होना चाहिए। इस आनुमानिक काल-निर्णय के साथ इस तारीख़ से सम्बन्धित अन्य तथ्य भी संगत होते हैं।

"पुरातत्त्वीय दृष्टि से चिन्तन करने पर खारवेल के हाथीगृम्फा के शिलालेख व जांगनिक के नानाबाट के शिलालेख का समय दही आता है, जो कृष्ण के नासिक शिलालेख का है (Buhler, Archaeological Survey of Western India, vol. V, p. 71, Indiche Palacographie, p. 39) । इसलिए यदि ऐसा माना भी जाये कि खारवेल के शिलालेख में तारील का कोई उल्लेख नहीं है तो भी यह मानने के लिए पर्याप्र प्रमाण है कि सारबेल ई॰ पू॰ द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्घ में हुए शातकर्णी का समकालीन था। इसना ही नहीं, हाथी गम्फा शिलालेल में ही शातकर्णी का उल्लेख लारवेल के प्रतिस्पर्धी के रूप में हुआ है तथा यह पर्णतः सम्भव लगता है कि वह नानाघाट शिलालेख में उल्लिखित शातकर्णी से अभिन्न at 1" ( Cambridge History of India, vol. 1, pp. 281-2.)

इस प्रकार मौर्य सम्बत् का प्रारम्भ ई० पू० ३२२ में (चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक-काल ) मानने पर खारवेल का राज्याभिषेक-काल ई० पू० १७० में आता है और इसके राज्य-काल का पाँचवाँ वर्षा ई० पू० १६६ में आता है । इससे ३०० वर्षा पूर्व अर्थात् ई० पू० ४६६ में नन्द राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यह प्रमाणित होता है। इसी नन्द राजा का उल्लेख हाथीगुम्फा शिलालेख की १२ वीं पंक्ति में भी किया गया है। वहाँ बताया गया है कि अपने राज्य के बारहवें वर्ष में लारवेल ने उत्तरापथ के राजाओं में आतंक फैला दिया, मगध के लोकों में भय उत्पन्न कर दिया, अपने हाथियों को 'सूओ गरिगेय' में प्रविष्ट करवाया, मगधराज बृहस्पति मित्र को नीचा दिखाया, नन्द राजा के द्वारा अपहुत जैन मूर्ति को कांलग में वापिस ले आया तथा अंग व मगध से विजय के प्रतीक रूप कुछ रत्न प्राप्त किये (द्राप्टन्य, J. B. O. R. S., vol. IV, p. 401, vol. XIII, p. 732)। इन पंक्तियों के आधार पर सारवेल का ऊपर किया गया काल-निर्णय भी पष्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें उछिलित वह-स्पति भित्र की पहचान शंगवंशीय राजा पूष्पमित्र के साथ की जाती है, जिसका समय पौराणिक काल-गणना के आधार पर ई० प० १८५-१५० स्वीकार किया गया है और लार-वेल का १२ वाँ वर्ष ई॰ पू॰ १५६ में आता है, जो कि पुष्पमित्र के काल के साथ समकातीन ठहरता है। इंटरंग, Chiman Lat Jechand Shah, Jainism in North India, (Gujarati Translation), pp. 159-62; Dr. V. A. Smith, Journal of Royal Asiatic Society, 1918, p. 545; Dr. K. P. Jayswal, op. cit., vol. III, p. 447; Dr. Shanti Lal Shah, op. cit., pp. 53-55.) 1

इस प्रकार अपने १८ (अथवा १६) वर्ष के राज्य-काल में नन्द-वंश की सुस्थापना कर प्रथम नन्द राजा नन्दीवर्धन ई० पू० ४५६ में दिवंगत हुआ। प्रथम नन्द राजा नन्दीवर्धन का यह काल (ई० प० ४७४—४५६) प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि की तिथि से भी पुष्ट होता है, जो उसका समकालीन सिद्ध हो चुका है और जिसका काल ई० प० ४८०—४१० प्रमाणित हो चुका है। १

यह नन्द राजा नन्दीवर्धन ही था हमारा यह मन्तन्य अनेक इतिहासकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। डॉ॰ वी॰ ए॰ स्मिथ ने लिखा है: "(हाथीगुम्फा शिलालेख में) उछ्छित्वित नन्द-राजा पुराणों में बताया गया शिशुनाग वंश का ६ वां राजा नन्दीवर्धन ही है, ऐसा लगता है। यह आवश्यक लगता है कि इसको और उसके उत्तराधिकारी १० वें राजा महानन्दी को नन्दी में ही गिनना चाहिए, जो नन्द १० वें राजा तथा चन्द्रगुप्त के बीच हुए नव नन्दों से पृथक् थे। 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' के तृतीय संस्करण में मैंने नन्दीवर्धन का राज्यारोहण समय ई० पू० ४१ माना था, किन्तु अब वह समय ई० पू० ४७० या उससे भी पूर्व का होना चाहिए।" (Journal of Royal Asiatic Society, 1918, p. 547)। Cambridge History of India के प्रमुख सम्पादक ई० जे॰ रेपसन ने निष्कर्ष रूप से लिखा है: "(हाथीगुम्फा) शिलालेख की छट्टी पंक्ति में आये 'नि-वस-सत' का अर्थ यदि '३०० वर्ष' होता है, तो यह निश्चित है कि ई० पू० पाँचवी शताब्दी के मध्य में किलग नन्द राजा के आधिपत्य में था और वह नन्द राजा मौर्यों के मुप्रमिद्ध पूर्ववर्ती राजाओं में से ही था; यह स्वामाविक है।" (vol. I., p. 504)

- १. नन्दीवर्धन का राज्यान्त ई० पू० ४५६ में हुआ; इसकी पुष्टि इस तथ्य पर मी होती है कि अलबेरनी के अनुसार नन्द संवत् का आरम्भ विक्रम संवत् (ई० पू० ५६) से ४०० वर्ष पूर्व हुआ था (द्वष्टच्य, Dr. K. P. Jayswal, op. cit., vol, XIII, p. 240; गंगाप्रसाद मेहता, प्राचीन मारत, पृ० १०३)। यह सर्वथा सम्भव है कि नन्द-वंश के संस्थापक नन्दी-वर्धन की मृत्यु के उपलक्ष में नन्द संवत् का प्रारम्भ हुआ हो।
- २. प्राचीन ब्राह्मण एवं बौद्ध परम्पराएँ पाणिनि को नन्द राजा का समकालीन बताती हैं। प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के अनुसार पाणिनि महापद्दम के पिता नन्दराजा महानन्दी का मित्र था ( History of Buddhism, p. 1608)। बौद्ध ग्रन्थ मंजुश्रीमूलकरूप में उल्लेख मिलता है:

तस्यानन्तरो राजा नन्दनामा मिविष्यति । पुष्पाख्ये नगरं श्रीमान् महासैन्यो महापलः । मिविष्यति तदा काले ब्राह्मण स्ताकिका मुनि ॥ तेमिः परिवारितो राजा वै । तस्य अन्यतमः पाणिनिर्नाम मानवाः ॥

(पटल ३, पु॰ ६११-२, Dr. Jayswal, Studies on Manjushrimulakalpa, p. 14.)

नन्दीवर्धन के पश्चात् उसका प्रत्र महानन्दी नन्द-वंश का इसरा राजा हुआ और उसने प्रराणों के अनुसार ४३ वर्ष राज्य किया। महानन्दी का समय ई० पू० ४५६—४१३ था। तत्पश्चात् महापद्म नन्द राजा हुआ और उसने भारत में 'एकराट्' साम्राज्य की स्थापना की। पराणों के अनुसार उसका राज्य-काल प्य वर्ष का था। इस प्रकार ई० पू० ३२५ में महापद्म नन्द का अन्त हुआ। शेष नन्द राजाओं ने केवल १२ वर्ष राज्य किया और ई० पू० ३१३ में नन्द-वंश का अन्त हुआ।

इस प्रकार शिशुनाग-वंश से लेकर मौर्य-वंश की स्थापना तक समग्र काल-गणना का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसको काल-क्रम तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है:

| . ~ | घटना                          | तिथि (ई० पू०) |
|-----|-------------------------------|---------------|
|     | की स्थापना }<br>राज्याभिषेक } | <b>409</b>    |

पुष्पपुर में नन्द राजा होगा और पाणिनि नामक ब्राह्मण उसके निकट का मित्र होगा। राजा की सभा में अनेक तार्किक होंगे और राजा उनको पारितोषिकों से सम्मानित करेगा।

दन प्रमाणों के अतिरिक्त सोमदेव के 'कथासरित्सागर' व क्षेमेन्द्र की 'बृहत्कथामंजरी' से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पाणिनि नन्द राजा का समकालीन था। चीनी यात्री ह्यु-एन-स्सांग का विवरण भी इस तथ्य की पुष्टि करता है! (इष्टव्य, डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ॰ ४६७-४८०)। डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल ने साहित्यक, ऐतिहासिक व पारम्परिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि पाणिनि का समय ई॰ पू० ४८०-४१० था। डॉ॰ अग्रवाल ने जैन काल-गणना की इस मान्यता को भी स्वीकार किया है कि नन्दों का काल ई॰ पू॰ ४७३-३२३ था (पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ॰ ४७३)। डॉ॰ अग्रवाल इससे मी सहमत हैं कि ई॰ पू॰ ४६५ में प्रथम नन्द राजा नन्दीवर्धन पाटिल-युत्र में राज्य कर रहा था (वही, पृ॰ ४७४)। इतना ही नहीं उन्होंने पाणिनि के व्याकरण का उद्धरण देकर यह प्रमाणित किया है कि नन्दीवर्धन प्रथम नन्द राजा था व उसका पुत्र महानन्दी द्वितीय नन्द राजा था (वही, पृ॰ ४७४)।

- १. बायुप्राण, अ० ६६, श्लो० ३२६ ; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १८।
- २. बायुपुराण, अ० ६६, म्लो० ३२७।
- ३. वही।
- ४. यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ॰ स्मिध ने मिन्न आधारों पर अपनी काल-गणना की निर्माण किया है, फिर मी महापदा नन्द का काल ई० पू० ४१३-३२५ माना है 1
- ५. चन्द्रगुप्त मौर्य ने ६० पूर्व ३२२ में अवस्थ में मन्द-बंश का अन्त कर दिया, पर नन्दों का राज्य अबन्ती में ६० पूर्व ३१३ तक चलता रहा । खब ६०पूर्व ३१३ में चन्द्रगुप्त मौर्य वे अवस्ती का राज्य जीत लिया, तब वहाँ की मन्द-बंश का अन्त हो सवा।

| काकवर्ण का राज्यानिषेक                              |   | , 67¢        |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|
| क्षेमकर्पन ,, ,,                                    |   | ७११          |
| क्षेमिकत् ,, ,,                                     |   | <b>46</b> ?  |
| प्रसेनिकत् ,,                                       | · | ६२५          |
| विम्बिसार "                                         |   | ५८२          |
| अजातरात्रु "                                        |   | 488          |
| <b>डदायी " "(मगध की मुख्य</b>                       |   | <b>YE0</b>   |
| गद्दी पाटलियुत्र में )                              |   |              |
| ( दर्शक या नागदशक का राज्याभिषेक                    |   | (४६७)        |
| मगध की शाखा राजग्रह में )                           |   | ४५१          |
| अनिक्दा-सुण्ड का राज्यामिषेक<br>नन्द-वंश की स्थापना |   | • - (        |
| नन्दीवर्धन का राज्याभिषेक (पाटलि-<br>पुत्र में)     | } | <b>ሄ</b> ७४  |
| वृत्र न / नन्दीवर्धन का राज्याभिषेक (अवन्ती में)    | , | YĘO          |
| महानन्दी का राज्याभिषेक                             |   | ४५६          |
| महापद्म ,, ,,                                       |   | ४१३          |
| महापद्म के आठ पुनी का राज्याभिषेक                   | _ | ३२५          |
| मीय-वंश की स्थानका                                  | ļ | ३२२          |
| चन्द्रगुप्त मीर्य का राज्यामिषेक (मगध में)          | ) |              |
| ,, ,, ,, (अवन्ती में)                               |   | <b>३१३</b> ° |

कुछ इतिहासकारों ने प्रथम दो नन्द राजा नन्दीवर्धन व महानन्दी के पूर्व नन्द और महापद्म नन्द तथा उसके वंशजों को नव-नन्द अथवा नये नन्द के रूप में भी माना है (द्रष्टस्य, Dr. Shantilal Shah, Chronological Problems, pp. 34-37; E. J. Rapson, Cambridge History of India, pp. 289-90; Dr. K. P. Jayswal, J. B. O. R. S., Sept. 1915, p. 21)।

१. महाबंश, डॉ॰ स्मिथ व डॉ॰ शान्तिलाल शाह द्वारा दी गई काल-गणना की तालिकाओं के साथ इसकी तुलना की जा सकती है:

## १. महाबंश की कास-मकता-तालिका

( बुद्ध-निर्वोच-तिथि ई॰ ५४४ मानने से तथा बुद्ध का निर्वाच अजातराष्ट्र के ५ वें वर्ष में मानने से निष्म तिथियाँ राज्यानिषेक-काल बताती हैं।)

| राजा              | राज्य-काल  | तिबि ( ई० पूर्॰ ) |
|-------------------|------------|-------------------|
| मजातरानु          | <b>*</b> ? | ष५१               |
| उदायीगद           | १६         | ५१६               |
| অনিব্য-দৃত্ত      | 5          | 403               |
| <b>नावदस्य</b>    | <b>2</b> Y | ४६५               |
| शुशुनाम           | १न         | Ket               |
| कालाग्रोक         | २्द        | ¥4₹               |
| कालाहोक-पुत्र     | २२         | ४२५               |
| नवगन्द            | २२         | ¥o\$              |
| चन्द्रगुप्त मीर्थ | २४         | ३८१               |

## २. कॉ॰ स्मिष-Oxford History of India

| राजा                                  | राज्य-काल        | तिथि ( ई॰ पू॰ ) |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| विस्विसार                             | <b>३२</b>        | ५६२             |
| अजातगत                                | २७               | <b>ય</b> ે પૂર્ |
| दर्शक                                 | રૂ૪              | <b>५२७</b>      |
| उद्रय                                 | २३               | ५०३             |
| नन्दीवर्धन<br>महानन्दी<br>महापद्मनन्द | )                | <i>X</i> 00     |
| महापद्मदन्द के पुत्र                  | } <sup>6</sup> ? | ¥₹\$            |
| चन्द्रगुप्त                           |                  | ३२२ ( ? ३२५)    |

# ३. बर्गे॰ सान्तिसास साह—Chronological Problems

| न्त्रजा                   | राज्य-काल  | तिथि ( ई० पू॰ )            |
|---------------------------|------------|----------------------------|
| अजातरात्रु                | ३२         | <b>६५६ १</b>               |
| दर्शक                     | १८         | ५१६                        |
| उदायन ( पूर्वनन्द )       | <b>₹</b> ₹ | ųoę                        |
| नन्दीवर्षन                | २०         | <b>*</b> \$\text{\$\psi}\$ |
| काकवर्ण व महानन्दी        | Αś         | ***                        |
| ( सवनन्द )                |            | à                          |
| नन्द ( नाई )              | <b>२</b> २ | Rox                        |
| नन्द 'द्वितीय' ( महायदा ) | **         | ३द२                        |
| <del>पन्त्रशुप्त</del>    |            | <b>३१</b> ६                |

## बुद्ध-निर्वाण-काल: परम्परागत तिथियौ

महावीर का निर्वाण-काल जितना असंदिग्ध बनाया जा सका है, बुद्ध के निर्वाण-काल को जत्ना असंदिग्ध बना पाना इतना सहज नही है। बुद्ध-निर्वाण-काल के सम्बन्ध में सहसों वर्ष पूर्व भी संदिग्धता थो और आज भी वह बहुत कुछ अवशेष है। चीनी-यात्री फा-हियान, जो ई० सन् ४०० में यहाँ आया था, लिखता है: "इस समय तक निर्वाण से १४६७ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।" इससे बुद्ध-निर्वाण का समय ई० पू० १०६७ के आस-पास आता है। प्रसिद्ध चीनी-यात्री ह्य-एन-त्सांग ई० सन् ६३० में भारत-यात्रा पर आया था। वह लिखता है: "श्री बुद्धदेव ८० वर्ष तक जीवित रहे। उनके निर्वाण की तिथि के क्षिय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग वैशाख पूणिमा को उनकी निर्वाण-तिथि मानते हैं। सर्वास्तिवादी कार्तिक पूणिमा को निर्वाण-तिथि मानते हैं। चुछ लोग कहते हैं कि १५०० वर्ष बीत चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि १५०० वर्ष बीत चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं। कुछ आधिक समय हुआ है।" इन धारणाओं से तो बुद्ध-निर्वाण-काल कमशा ई० पृ० ५७०, ई० पृ० ६७० तथा ई० पृ० ५७० से कुछ अधिक वर्ष आता है।

उक्त अविधयाँ तो केवल किंवदिन्तयाँ मात्र ही रह जाती हैं। बौद्ध परम्पराओं के आधार पर वर्तमान में अनेक तिधियाँ प्रचलित हैं। एक तिथि-क्रम सिलोनी गाथा महाकंग पर आधारित है। इसके अनुमार बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ था। दूसरा तिथि-क्रम 'केन्टन के बिन्दु संग्रह' (Cantonese Dotted Record) पर आधारित है। इस फरम्परा का इतिहास इस प्रकार है: जब बुद्ध का निर्वाण हुआ, मिश्च संघमद्र ने यह सूचना चीन पहुँचाई। वहाँ के केन्टन नगर के लोगो ने एक बिन्दु संग्रह (Dotted Record) की व्यवस्था की, जिसका प्रारम्भ भगवान बुद्ध की निर्वाण-तिथि से किया गया तथा उसमें प्रतिवर्ण एक बिन्दु और जोड़ दिया जाता। यह परम्परा ई० सन् ४८६ तक चक्तती रही तथा जब समस्त बिन्दु गिने गथे, तो उनकी संख्या ६७५ शात हुई। इसके अनुसार ई० पू० ४८६ में गौतम बुद्ध का निर्वाण-समय निर्धारित किया गया।

तीसरा तिथि-क्रम चीनी तुर्किस्तान में प्रचलित है। खुतान (चीनी तुर्किस्तान) में पाये गये बौंद्ध पन्थों में दी गई एक दन्त कथा से पता लगता है कि बुद्ध-निर्वाण के २५० वर्ष बाद अशोक हुए। उस दन्त कथा से यह भी पत्रा चलता है कि अशोक चीन

१-बारतीय प्राचीन लिपिमाला ।

२-वडी !

<sup>3.</sup> Vincent Smith, Early History of India, p. 49.

v. Journal of Royal Asiatic Society, Great Britain, 1905, p. 51

के बादशाह शेहांगटी का समकालीन था। शेहांगटी ने ई० पू॰ २४६ से ई० पू॰ २१० तक राज्य किया था। इस तिथि-कम के आधार पर कुछ एक बिद्रानों ने बुद्ध का निर्वाण-काल २४६+२५० = ई० पू॰ ४६६ भी माना है। र

## इतिहासकारों का अभिमत

बाश्चर्य की बात यह है कि बहुत शोध-कार्य हो जाने के पश्चात् भी इतिहासकार किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं। अधिकांश विद्वान् इस विषय में अपना- अपना नया मत स्थापित करते जा रहे हैं। विद्वानों द्वारा अभिमत बुद्ध-निर्वाण-काल निम्न प्रकार से हैं:

| ई॰ जे॰ शॉमस और जापानी विद्वान् <sup>3</sup>        | ई॰ पृ० ३८६             |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| राइस डेनिड्स                                       | ई० पू० ४१२             |
| मैक्स मूलर व शार्पेण्टियर व                        | ई० प्० ४७७             |
| ज॰ कर्निगहेम व<br>दीवानबहादुर स्वामी कन्नुपिल्ले ट | ई o प्o ४७८            |
| ओल्डनबर्ग १                                        | ई० पु॰ ४६०             |
| फार्या सन <sup>१</sup> °                           | <b>ई॰ प्॰</b> ४८१      |
| डा० ब्यूहलर <sup>११</sup>                          | ई० प्०४८३ व ४७१ के बीच |
| खा० व्हीलर, गाइगर, १२ डा० ५त्तीट १३                | ई॰ प्० ४५३             |

Sarat Chandra Das, Journal of Royal Asiatic Society, Bengal, 1886,
 pp. 193-203; Tchang, Synchronismes Chinois; V. A. Smith, Early
 History of India, pp. 49-50.

२. जनार्दन मद्र, बुद्धकालीन मारत, पु० ३७१।

<sup>3.</sup> B, C. Law Commemoration Volume, Vol. II pp. 18-22.

v. Buddhism, pp. 212-213.

<sup>4.</sup> S. B. E. Vol. X, Introduction to Dhammpada, p. XII.

ξ. Indian Antiquary, Vol. XLIII, 1914, pp. 126-133.

v. Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 1, Introduction, p. V.

<sup>5.</sup> An Indian Ephemeris, I, pt. I, 1922, p. 471.

E. S. B. E. Vol., XIII, Introduction to Vinaya Pitaka, p. XXII; The Religions of India, by E. W. Hopkins, p. 310.

<sup>20.</sup> Journal of Royal Asiatic Society, IV, p. 81.

११. Indian Antiquary, VI, p. 149. ff. (Also, see Buddhism in Translation, p. 2).

१२. Mahāvamsa, Geiger's Translation, p. XXVIII; The Journal of Royal Asiatic Society, 1909, pp. 1-134.

<sup>23.</sup> Journal of Royal Asiatic Society, 1908, pp. 471 ff.

| त्काराम कृष्ण लाड् रे, राहुल सिक्तत्यायन रे,                | ई० पृ <b>० ४</b> ८३ |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| डॉ॰ जेकोबी <sup>3</sup>                                     | ·                   |  |
| डॉ॰ एच॰ सी॰ रायचौधरी <sup>४</sup>                           | <b>ई० प्० ४</b> ८६  |  |
| डॉ॰ स्मिथ की दूसरी शोध के अनुसार                            | ई० पु० ४८७          |  |
| प्रो॰ कर्न <sup>६</sup>                                     | ई० पू० ४८८          |  |
| डॉ॰ स्मिप की प्रथम शोध के अनुसार ।<br>पं॰ धर्मीनन्द कोसम्बी | ई० पु० ५४३          |  |
| पं॰ भगवानलाल इन्दरजी १                                      | ई० प्० ६३८          |  |

उक्त तथ्यों से यह निष्कर्ध तो सहज ही निकल जाता है कि इन बाईम अभिमतों में उन्नीस अभिमत ऐसे हैं, जो बुद्ध का निर्वाण-समय ई० पृ० ५२७ के पश्चात् ही मानते हैं। यदि ई० पृ० ५२७ को महावीर-निर्वाण का सही समय मान लिया जाता है, तो उक्त उन्नीस अभिमतों के अनुसार भगवान बुद्ध ही उत्तरवर्ती ठहरते हैं।

इन अभिमतों में कमिक परिष्कार होता गया है, फिर भी इनमें से एक भी अभिमत ऐसा नहीं है, जो महावीर, बुद्ध, गोशालक, श्रेणिक, कोणिक आदि से सम्बन्धित समस्त घटना-प्रसंगों को साथ लेकर चल सकता हो। इसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि अब तक के हमारे चिन्तन में कोई मौलिक भूल रही है। वह है—बौद्ध काल-गणना का साधार। बुद्ध के जन्म और निर्वाण के काल-निर्धारण में बौद्ध काल-गणना का ही आधार सुख्यतया माना जाता रहा है। यही कारण हो सकता है कि उनके जीवन-संस्मरणों व काल-क्रम में पर्याप्त संगति नहीं बैठ रही है।

### महावीर और बुद्ध की समसामयिकता

ऐसी स्थित में जब कि बुद्ध के जनम और निर्वाण का काल-क्रम स्थयं में संदिश्य और अनिश्चित ही उद्दरता है, महाबीर और उनकी समसामयिकता को पकड़ने के लिए, उनके जीवन-प्रसंग ही आधारभूत प्रमाण बन जाते हैं। बुद्ध के समय में उनके सहित सात धर्मनायक थे। बुद्ध का सम्बन्ध उन सब में अच्छा या बुरा महाबीर के साथ सबसे अधिक

१. वीर-निर्वाण-संबत् और जैन-काल-गणना, पृ० १५५।

२, बुद्धचर्या, भूमिका, पृ० १।

इ. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पु० ११।

w. Political History of Ancient India, p. 227.

ч. Early History of India, pp. 46-47.

E. Der Buddhismus, Jaar Telling, Vol II, p. 63.

v. Early Histoy of India, 1924, pp. 49-50.

म. भगवान् बुद्ध, पृ० मह, मूमिका, पृ० १२।

E. Indian Antiquary, Vol. XIII, 1884, pp. 411 ff.

रहा है, यह त्रिपिटक स्वयं बतला रहे हैं। अतः महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगी की संगति बुद्ध के निर्वाण-काल को समझने में सहायक हो सकती है।

जानमों और त्रिपिटकों के अंचल में निम्न चार निष्कर्ष सुस्पष्ट है :

- १. बुद्ध महायीर से आयु में क्योटे थे अर्थात् महायीर जब प्रौद (अर्थड़) थे, तब बुद्ध युत्रा थे।
- २. बुद्ध की बीधि-लाम होने से पूर्व ही महाबीर की कैवल्य-लाभ ही चुका था और वे धर्मीपदेश की दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे।
- ३. गोशालक का शरीरान्त महाबीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व हुआ अर्थात् उस समय महाबीर ५६ वर्ष के थे।
- ४. गोशालक की वर्तमानता में बुद्ध बोधि-प्राप्त कर चुके थे तथा महाशिलाकंटक व रथसुशल संग्राम के समय महाबीर, वृद्ध और गोशालक—तीनों हो विद्यमान थे।

गोशालक की मृत्यु के समय महाबीर ५६ वर्ष के थे और बोधि-प्राप्त बुद्ध छन् समय वस-से-कम २५ वर्ष के तो होते ही हैं। ७२ वर्ष की अध्यु में महाबीर का निर्वाण हुआ। छन समय बुद्ध की अवस्था कम-से-कम ५१ वर्ष की तो हो हो जाती है। बुद्ध की समय आयु ५० वर्ष होती है। इस प्रकार महाबीर-निर्वाण के अधिक-से-अधिक २९ वर्ष बाद छनका निर्वाण होता है।

यह तो दोनों के निर्वाण-काल में अधिक-से-अधिक अन्तर की सम्भावना हुई। अब देखना यह है कि दोनों के निर्वाण-काल में कम-से-कम अन्तर कितना सम्भव हो सकता है। गोशालक की मृत्यु से पूर्व यदि बुद्ध को बोधि-लाभ होता है, तो अधिक-से-अधिक १४ वर्ष पूर्व हो सकता है; क्यों कि इससे अधिक मानने में निष्कर्ण संख्या २ में हानि आती है। यदि इसे हम सम्भव मानें, तो महाबीर और बुद्ध के निर्वाण में कम-से-कम १५ वर्ष का अन्तर आ जाता है।

१- पूर्ण कारयप आदि छहों ही तीर्थक्कर बुद्ध के बोधि-प्राप्ति से पहले ही अपने को तीर्थक्कर घोषित कर धर्म प्रचार करते थे व बुद्ध को बोधि-प्राप्ति के समय सभी विद्यमान थे। जिस समय बुद्ध को बोधि-प्राप्ति हुई, उस समय उनको गया में सारनाथ जाते हुए रास्ते में एक उपक नामक आजीवक साधु मिला था। बुद्ध ने उसे कहा था—'मुफे तत्त्व-बोध हुआ है।' परन्तु उपक को उस सम्बन्ध में विश्वास नहीं हुआ। 'होगा शायद' कहकर वह दूसरे मा से चलता बना (देखें, विनयपिटक, महावग्य १; धर्मानन्द कोसम्बी, भगवान बुद्ध, पृ० १३७)। इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध की बोधि-प्राप्ति के समय मक्सिल गोगाल एक प्रसिद्ध आचार्य हो चुका था और उसके शिष्य यत्र-तत्र विहार करते थे।

इस प्रकार दोनों के निर्वाण में कम-से-कम १५ वर्ष का और अधिक-से-अधिक २९ वर्षे का अन्तर आता है। इतने वर्षों के इस सम्भावित अन्तर में से किसी निश्चित अविध तक पहुँचने के लिए हमें एक मार्ग और मिल जाता है। अंगुलर मिकाय की महक्या में बुद्ध के चातुर्गीसों का क्रिक इतिहास मिलता है। उसके अनुसार बुद्ध राजग्रह में बोधि-लाम के पश्चात् दूसरा, तीसरा, चौथा, सतरहवाँ व बीसवाँ व वांवास विताते हैं। र बीधनिकाय, सामञ्चलन सुत्त के अनुनार राजा अजातरात्र राजगृह वर्षांवास में बुद्ध का साक्षातकार करता है, आमण्यफल पृक्षता है और पितृ-इत्या का अनुताप करता है। यह सब अजातशत्रु के राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में होना चाहिए। राज्यारोहण के अनन्तर ही शोक-संतप्त होकर अपनी राजधानी राजगृह से चम्पा ले जाता है। यदि आमण्यफल आदि की घटना को सतरहवें या बीसवें चातुर्मास में हुआ मानें, तो निष्क्ष संख्या २ विघटित होती है; क्यों कि श्रेणिक की मृत्यु व कोणिक के राज्यारोइण की घटना जैन-मान्यता के अनुसार महाबीर की कैवल्य-प्राप्ति के तेरहवें वर्ष के अस-पास घटित होती है। इसलिए बुद्ध का यह वर्षांवास दूसरे से चौथे तक ही होना चाहिए। इस प्रकार, महावीर की कैवल्य-प्राप्ति का वह तैरहवाँ वर्ष होता है और बुद्ध की बोधि-प्राप्ति का यह दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ष होता है अर्थात उस समय महावीर की आयु ५५ वर्ष की तथा बुद्ध की आयु ३६, ३७ या ३८ वर्ष की होती है। महाबीर बुद्ध से १७, १८ या १९ वर्ष बड़े होते हैं। इसी आधार पर छनके निर्वाण का अन्तर २५, २६ या २७ वर्ष आ जाता है।

उक्त तीनों वर्षों में भी किसी एक निश्चित वर्ष पर पहुँचने के लिए भी एक छोटा-सा मार्ग मिल जाता है। यदि इम राजगृह में बुद्ध के दूनरे या तीसरे वर्षांवास को लेते हैं, तो राजा श्रेणिक या बुद्ध की समसामयिकता एक या दो ही वर्ष ठहरती है। पिटकों की समिन्यक्ति को देखते हुए उनकी समसामयिकता कुछ विस्तृत होनी चाहिए; अतः राजगृह के चतुर्थ वर्षांवास को ही ग्रहण करना सुसंगत है, जिससे श्रेणिक और बुद्ध की समसामयिकता भी पर्याप्त विस्तृत हो जाती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि महावीर और बुद्ध के निर्वाण में सम्भव अन्तर २५ वर्ष का है।

<sup>2. 2-8-41</sup> 

२. राइस डेविड्स ने भगवान् बुद्ध का चौथा चातुर्मास महावन (वैशाली) में माना है [ Rhys Davids, Buddhism, quoted in Buddha, His life, His order, His teachings, M. N. Shastri, p. 120]; किन्तु अटुकथा के अनुसार तो पाँचवाँ चातुर्मास वैशाली में था। इसी प्रकार अटुकथा में छठा वर्षावास मंकुल पर्वत पर बताया है, जब कि राइस डेविड्स ने पाँचवाँ वर्षावास मंकुल पर्वत पर बताया है। लगता है, उन्होंने गिनती में एक वर्ष की अस की है।

## बुद्ध-निर्वाण-काल

यह बन्तर न केवल कोवन-प्रसंगों पर आधारित है। छन दोनों युगपुक्यों को किसी मी काल में ले वायें, तो भी छक समीक्षा और निष्कर्ष साथ दे सकते हैं। विषय की परिपूर्णता के लिए यहाँ पर भी काल-क्रम की दृष्टि से विचार कर लेना आवश्यक है। डॉ॰ राधाकु सुद सुकर्जी के दो शब्दों में काल-क्रम के साथ ही किसी को ऐतिहासिक पुरूष माना जा सकता है। यह बताया जा चुका है कि बुद्ध काल-क्रम अपने आप में निश्चित नहीं हो पा रहा है। साथ-साथ यह भी बताया जा चुका है कि महाबीर का काल-क्रम स्वयं में सर्वसम्मत और निश्चित जैसा है। अतः छक्त जीवन-प्रसंगों के निष्कर्ष को महाबीर की कालावधि के साथ तोलोंगे, तो बुद्ध के निर्वाण-काल का अन्तर २५ वर्ष है। महाबीर का निर्वाण ई० पू० ५०२ में होत। है। जब हम छनके निर्वाण-समय को पा लेते हैं, तो छनके मृलभूत जीवन-प्रसंगों की काल-गणना निम्न प्रकार से बन जाती है:

| ई० पु० ५८२  | ज <b>न्म</b>                                |
|-------------|---------------------------------------------|
| ई० पु० ५५४  | गृह-त्योग                                   |
| ई० पु० ५४७  | बोधि-प्राप्ति                               |
| ई० पु० ५४४  | अजातशत्रुका बुद्ध से मिलन—अः मण्यफल पृक्षना |
| ईंट प्ट ५०२ | निर्वाण                                     |

महाबीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगों का तुलनात्मक कार्यक्रम इस प्रकार बनता है:

|               | महाबीर       | बुख        |
|---------------|--------------|------------|
| जन्म          | ई० प्० ५९९   | ई० पृ० ५८२ |
| गृष्ठ-त्याग   | ई० प्० ५६९   | ई० यू० ५५४ |
| बोधि (कैवल्य) | हैं पुरु ५५७ | ई० पु० ५४७ |
| निर्वाण       | ई० पुर ५२७   | ई० पृ० ५०२ |

इस प्रकार महाबीर बुद्ध से आयु में १७ वर्ष बड़े थे। उनके जीवन-काल की सम-सामयिकता ई० पू० ५८२ से ई० पू० ५२७ (=५५ वर्ष) रही। उनके धर्म-प्रचार-काल की समसामयिकता ई० पू० ५४७ से ई० पू० ५२७ (=२० वर्ष) रही।

<sup>1.</sup> Chronology is essential to biography. An individual cannot rank as a historical person unless his life and work are placed in time.

<sup>-</sup>Chandragupta Maurya and His Times, p. 2.

बुद्ध का निर्वाण अजातशञ्च के राज्य-काल के ४२ वें वर्ष में हुआ। बुद्ध के निर्वाण के १८० वर्ष बाद चन्द्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैढा तथा २२६ वर्ष बाद अशोक का राज्य-काल स्थापित हुआ।

# निष्कर्ष की पुष्टि में

बुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी उक्त निष्कर्ष नितानत ऐतिहासिक और गाणितिक पद्धित से प्रस्त हुए हैं; इसलिए वे स्वतः प्रमाण हैं; पर चूंकि वे निष्कर्ष इतिहास के क्षेत्र में प्रधम रूप से ही प्रस्तुत हो रहे हैं; अतः इनकी पुष्टि में कुछ अन्यान्य प्रमाण अनेपेक्षित नहीं हैं। इछ एक ऐतिहासिक और पारम्परिक प्रमाण, जो उक्त तथ्यों की साक्षात् पुष्टि करते हैं, वे कमशः दिये जा रहे हैं।

#### १. तिञ्चतो परम्परा

तिब्बती बौद्ध-परम्परा के अनुसार जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन अवन्ती के राजा चण्डपद्यीत (महासेन) का भी जन्म हुआ; तथा जिस दिन बुद्ध को बोधि-लाम हुआ, उसी दिन चण्डपद्यीत का राज्यारोहण हुआ। प्रद्योत राजा का उल्लेख बौद्ध, जैन और पौराणिक—तीनों ही परम्पराओं में प्रकीण रूप से मिलता है। बायु, मस्य , मागबत आदि पुराणों में तथा कथासरिसागर, स्वय्नवासवदसा आदि ग्रन्थों के अनुसार चण्डप्रद्यीत राजा का पुत्र पालक होता है, जो कि भगवान महाबीर की निर्वाण-रात्रि में ही अवन्ती की राजगद्दी पर बैठा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार प्रद्योत बुद्ध के साथ जन्मा और बुद्ध के बोधि-लाम के दिन राजसिहासन पर बैठा, उसी तरह भगवान महाबीर की निर्वाण-तिथि पर ही उसका राज्यान्त हुआ। पौराणिक काल-गणना के अनुसार यह नितान्त असंदिश्य है—त्रयोविशत् खनाराजा भविता स नरोत्तमः अर्थात् चण्डप्रद्यीत का २३ वर्ष राज्य रहा।

बुद्ध के बोधि-लाभ के दिन प्रचीत राजा बना, जब कि बुद्ध ३५ वर्ष के थे और महावीर के निर्वाण-दिवस पर प्रचीत का राज्यान्त हुआ, जब कि महावीर ७२ वर्ष के थे। अर्थात् प्रचीत के राज्याभिषेक के समय महावीर ७२-२३=४६ वर्ष के होते हैं। इससे भी निष्कर्ष आता है कि महावीर बुद्ध से १४ वर्ष ज्येष्ठ थे; यह निष्कर्ष भी पूर्वोक्त १७ वर्ष की ज्येष्ठता के बहुत निकट पहुँच जाता है।

<sup>.</sup> Rockhill, Life of Buddha, pp. 17, 32.

२. वायु पुराण, अ० ६६, बलो० ३१२।

३. मत्स्य पुराण, अ० २७१, हलो० ३।

४. भागवतं पुराण, स्कन्ध १२ अ० १, श्लो० ३।

५. कथासरित्सागर, ३-५-५५।

<sup>.</sup> ६. बायु पुराब्ध, अ० ६६. रखो० ३११ ।

## २. चौनी तुर्किस्ताम का तिथिक्रम

प्रस्तुत निष्कर्ष बौद्ध-परम्परा में बताये गये चीनी द्विकेस्तान बाले तिथिक म के साथ मलीमोंति संगत हो जाता है। उस परम्परा में राजा अशोक और राजा शेहांगटी की समसामयिकता को मानकर जुद्ध-निर्वाण और अशोक का अन्तर २५० वर्ष माना है। भी जनाईन मह ने शेहांगटी को ई० पू० २४६ में मानकर जुद्ध-निर्वाण ई० पू० ४९६ में माना है। भी जनाईन मह ने शेहांगटी को ई० पू० २४६ में मानकर जुद्ध-निर्वाण का समय मान आये हैं, उसमें और इसमें केवल ६ वर्ष का नगण्य-सा अन्तर रहता है। जुद्ध-निर्वाण और अशोक के बीच जो २५० वर्ष का अन्तर माना गया है, वह समय वास्तव में वह है, जिसमें इतिहासकारों ने तीसरी बौद्ध-संगीति का होना माना है², जो कि अशोक के राज्य-काल में ई० पू० २०२ में हुई थी; अतः उक्त परम्परा के आधार से भी जुद्ध-निर्वाण-काल ई० पू० २०२ ही आ जाता है। एक अन्य तिब्बती परम्परा, जिसका उल्लेख डॉ० स्मिय ने अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया³ में किया है, बताती है कि अशोक का राज्यारोहण जुद्ध-निर्वाण के २३४ वर्ष बाद हुआ। १४ इससे भी जुद्ध-निर्वाण-काल २६९ १२६४ = ५३० ई० पू० आता है।

## ३. अशोक के शिलालेख

सम्राट् अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलाएँ व स्तम्भ सचमुच ही भारतीय इतिहास की बाधार-शिला व बाधार-स्तम्भ हैं। इन आधारों ने इतिहास के बहुत सारे संदिग्ध तथ्यों को बसंदिग्ध बना दिया है। बुद्ध-निर्वाण-काल-विषयक प्रस्तुत निष्कर्ष के सम्बन्ध में भी कुछ एक शिलालेख सबल प्रमाण बनते हैं। सम्राट् अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों को निम्न विमागों में बाँटा गया है:

५ लघु शिलालेख, १४ बृहत् शिलालेख, ४ लघु स्तम्भलेख, ७ बृहत् स्तम्भलेख, ३ गृहःलेख, ६ स्फुट शिलालेख।

इनमें से लघु शिलालेख न० १ में, जो कि रूपनाथ, सहसराम और वैराट में उपलब्ध हुआ है, सम्राट्स शोक ने लिखा है:

१. बुद्धकालीन भारत, पृ० ३७१।

२. डा॰ रमाशंकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १२६।

३. पृ० ४४।

v. "Tibetan tradition reckons 10 reigns from No. 26, Ajatsatru to No. 15, Asoka, inclusive and places Asoka's accession in 234 A. B. (after Buddha)".—Rockhill, Life of Buddha, pp. 33, 233.

"विवार्ग पिये एवं आहा: -सातिलेकानि अवृतियानि वय युनियाका सबकेर नी यु बाढि पकते; सातिलके यु छक्छरे य सुनि हकं संघे उपेते।"

"बाढि चु पकते । वि इमाय कालाय जम्बुश्यित अमिला देवा हुतु ते दानि मिला कटा । पकनिय हि एस फले । नो च एसा महतता यापोतवे । सुबकेन हि क ।

' यि परूमिनेन सकिये पिपुले पि स्थने आरोधवे । एतिय अठाय च सावते कटे सुदका च उडाजा च परूपंतु ति । अता पि च जानंतु इयं पकता ।

"किति (?) चिरठित के सिया। इय हि अठे बढि बढिसिति वियुक्त च बढिसिति। क्रमक्रियोगा वियदिय बाडिसत (।) इय च अठे पवतिसु लेकापेत वालतहच च (।) अथि

''सिलाठमे सिलाठंगित लाखापतवयतः। एतिना च वय-जनैना यावतक तुपक झहाले सबर विवसेतवायुति । म्युठेना सावने कटे २५६ सतविवासातः।''

'दिवताओं के प्रिय इस प्रकार कहते हैं: ढाई वर्ष से अधिक हुए कि मैं लपासक हुआ, पर मैंने अधिक लयोग नहीं किया; किन्तु एक वर्ष से अधिक हुए, जब से मैं लेघ में आया हूँ, तब से मैंने अच्छी तरह से लयोग किया है। इस बीच में जो देवता सच्चे माने जाते थे, वे अब भूठे सिद्ध कर दिये गये हैं। यह लयोग का फल है। यह ( लयोग का फल ) केवल बड़े ही लोग पा सकें, ऐसी बात नहीं है, क्यों कि छोटे लोग भी लयोग करें, तो महान् स्वर्ग का सुख पा सकते हैं। इसलिए यह अनुशासन लिखा गया है कि 'छोटे और बड़े लयोग करें'। मेरे पड़ोसी राजा भी इस अनुशासन को मानें और मेरा लयोग चिर स्थित रहे। इस बात का विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा। कम-से-कम छेढ़ गुना विस्तार होगा। यह अनुशासन यहाँ और दूर के प्रान्तों में पर्वतों की शिलाओं पर लिखा जाना चाहिए, जहाँ कहीं शिलास्तम्भ हों, वहाँ यह अनुशासन शिलास्तम्भ पर भी लिखा जाना चाहिए। इस अनुशासन के अनुसार जहाँ तक आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप लोग सर्वत्र इसका प्रचार करें। यह अनुशासन ( मैंने ) उस समय लिखा, जब बुद्ध सगवान के निर्वण को २५६ वर्ष हुए थे।"

लघु शिलालेख न० २ में, जो की ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर व अतिंग र मेश्वर में प्राप्त हुआ है, यही बात स्वल्प भिन्नता के साथ मिलती है। उसमें सम्राट अशोक लिखते हैं:

"<sup>3</sup> सुबन्ग गिरि ते अय पुतस महामाताणं च वचनेन इसिल्लीस महामाता आरोतियं क्तिबिया हेवं च कतिबया । वेवाणं थिये आज्ञायस्ति ।

"अधिकानि अदातियानि वय सुमि .....वियडिय वडिसति । इयं च सावणे सावपते व्यूचेन २५६ ।"

१- जनार्दन नट्ट, अशोक के धर्म । व ।

२. सहसराम तथा वैराट के लेख में "उपासके" है।

३. जतार्द । मट्ट, अशीक के शिलालेख ।

"सुवर्णगिरि से आर्यपुत्र (कुमार ) और महामात्यों को ओर से इसिला के महामात्यों को आरोग्य कहना और यह सूचित करना कि देवताओं के प्रिय आहा देते हैं कि अड़ाई वर्ष से अधिक हुये " डेंड् गुना विस्तार होगा। यह अनुशासन ( मैंने ) बुद्ध के निर्वाण से २५६ वें वर्ष में प्रचारित किया ( या सुनाया था )।"

उक्त दोनों अभिलेखों में दो बातें विशेष ध्यान देने की है-अशोक का 'संघ उपेत' होना और बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों बाद इस लेख का लिखा जाना।

एक लेखों में प्रयुक्त 'संघ उपेत' शब्दों पर नाना अनुमान बाँधे गये हैं। डा॰ राषाकुमुद मुखर्जी ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है: "'संघे उपेते—इन शब्दों के द्वारा अशोक क्या कहना चाहता है, यह समझना कठिन है। इसका अनुवाद ऊपर जिस प्रकार से किया गया है उसका अर्थ होता है कि यह संघ के साथ रहा, या संघ में प्रविष्ट हुआ या संघ के दर्शनार्थ गया, किन्तु इस बात को लेकर विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का

"Among those who assume that Aśoka became a monk, there is, again, a difference of opinion. Some hold that during the period Aśoka was a monk, he must have ceased to be a monarch, for monastic life is hardly compatible with royal duties. Others, however, point out actually examples of kings who were monks at the same time, and find no reason for the assumption that Aśoka, even temporarily, abdicated the throne.

"Whatever may be the right interpretation of his association with the Sangha, there is no doubt that since this event Aśoka exerted himself with unflagging zeal for the propagation of Buddhism, or at least that part of it which he accepted as his Dharma. He not only set up a net-work of missions to preach the doctrine both in and outside India, but himself undertook tours for this purpose, and took various other steps to the same end.

<sup>§.</sup> It is difficult to understand what Aśoka exactly intends by the expression Sāngha Upete which has been translated above to mean that he lived with, entered, or visited the Sangha, and the opinion of the scholars is sharply divided on this point. Some scholars hold that Aśoka actually became a Buddhist monk (bhikku). Others, however, take the expression simply to mean that Aśoka made a state-visit to the Sangha and publicly proclaimed his faith, as the Sinhalese Chronicle informs us. The former view is, however, supported by the statement of I-tsing that he actually saw a statue of Aśoka dressed as a monk. A third possibility is that Aśoka lived with the Sangha for more than a year, without taking orders.

<sup>—</sup>The Age of Imperial Unity: History and Culture of the Indian People, vol. II, pp. 75-76.

मत है कि अशोक सचमुच ही बौद्ध मिश्च वन गया था! अन्य कुछ विद्वान उक्त शब्दों का अर्थ करते हैं कि अशोक राजकीय तौर पर संघ के दर्शनार्थ गया और जैसे सिहली गायायें हमें ख्रित करती हैं, उसने सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की घोषणा की। इनमें से पहले अभिमत की पृष्टि चीनी यात्री इ-रिंसग के इस कथन से होती है कि मैंने अशोक की एक मृतिं देखी थी, जिसमें वह साधु के वेश में था। एक तीसरी सम्मावना यह भी है कि अशोक विना साधुत्व स्वीकार किये ही एक वर्ष से अधिक साधु-संघ के साथ रहा।

"जो विद्वान मानते हैं कि अशोक साधु वन गया था, उनमें भी फिर भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ कहते हैं कि जिस समय अशोक साधु-पर्याय में रहा, उस समय उसने सम्राट्-पद छोड़ दिया होगा, क्योंकि भिक्षु-जीवन का राजकीय कर्तव्यों के साथ पालन होना सम्भव नहीं है। अन्य विद्वानों का कहना है कि बहुत सारे राजाओं के ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जो साथ-साथ साधु भी थे; अतः यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अशोक ने कुछ काल के लिए भी गद्दी का त्याग कर दिया हो।

'संघे उपेले शब्दों का जो कुछ भी अर्थ लगाया जाये, इतना तो असंदिग्धतया कहा जा सकता है कि जब से अशोक 'संघ उपेत' हुआ, तब से उसने बौद्ध धर्म या उसके प्रचारार्थ अदम्य उत्साह दिखाया। न केवल उसने इन सिद्धान्तों के प्रसार के लिए भारत में तथा विदेशों में उपदेशकों के समृह-के-समृह भेजे, अपितु उसने स्वयं इस हेतु से यात्राएँ कीं तथा इसी उद्देश्य की पृतिं के लिए अन्य अनेक प्रयत्न किये।"

डॉ॰ मुखर्जी ने अपने विवेचन में 'संघ उपते' शब्द के किसी एक ही अर्थ विशेष पर बल नहीं दिया है, पर उन मारे अर्थ-भेदों पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही समझ में आता है कि अशोक के 'संघ उपेत' होने का सम्बन्ध उसकी ऐतिहासिक धर्म-यात्रा से ही होना चाहिए, जिसका उल्लेख अशोक के रूम्मिनदेई स्तम्म लेख में स्पष्ट-स्पष्ट मिलता है। इस अभिलेख में बताया गया है: ''देवान पियेन पियवसिन लाजिना बीसातिबसामिसितेन अतन आगाच महीयिते। हिंद बुधे जाते सक्य मुनीति सिल-विगडमीचा कालापित सिलायम च उसपापिते हिंद मगवं जाते ति सुनिनिगामे उबलिके कटे अठमानिये सां

"देवताओं के प्रिय प्रियदशीं राजा ने राज्याभिषेक के २० वर्ष बाद स्वयं आकर (इस स्वान की) पूजा की। यहाँ शाक्य सुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पत्थर की एक प्राचीर स्थापित की गई और पत्थर का एक स्तम्भ खड़ा किया गया। वहाँ भगवान कन्मे थे, इसलिए लुंबिनी ग्राम का कर उठा दिया गया और (पैदाबार का) आठवाँ भाग भी (जो राजा का इक था) उसी ग्राम को दे दिया गया।"

१. जनार्दन मट्ट, अशोक के धर्मलेख ।

इसके अतिरिक्त अशोकावदान ग्रन्थ में उक्त यात्रा का जिस प्रकार से वर्णन मिलता है, उससे भी 'संघ उपेत' शब्द इस यात्रा के साथ हो अधिक संगत बैठता है। अशोक की यात्रा के सम्बन्ध में वहाँ बताया गया है: "राजा (अशोक ) ने (अपने गृह उपगृष्ठ से) कहा; 'मैं उन सभी स्थलों की यात्रा करना चाहता हूँ, जहाँ भगवान् बुद्ध ठहरे थे। ऐसा करके मैं उन स्थानों का आदर करना चाहता हूँ तथा चिरकाल तक के लोगों को शिक्षा मिले, ऐसे स्थाई स्मृति-स्तम्भ के द्वारा उनको उत्कीर्ण करना चाहता हूँ।' गृहजी ने इस योजना की अनुमति दी और यात्रा में मार्ग-दर्शक बनना स्वीकार कर लिया। विशाल सेना सहित सम्बाद ने कमशः सभी तीर्थ-स्थानों की यात्रा की।

''सर्व प्रथम लुम्बिनी उद्यान की यात्रा की गई। यहाँ (गुरु) उपगुप्त ने कहा:

?. The king said: "I desire to visit all the places where the venerable Buddha stayed, to do honour unto them, and to mark each with an enduring memorial for the instruction of the most remote posterity." The saint approved of the project, and undertook to act as a guide. Escorted by a mighty army, the monarch visited all the holy places in order.

The first place visited was the Lumbini Garden. Here Upagupta said: "In this spot, great king, the venerable one was born," and added: "Here is the first monument consecrated in honour of the Buddha, the sight of whom is excellent. Here, the moment after his birth, the recluse took seven steps upon the ground."

The king bestowed a hundred thousand gold pieces on the people of the place, and built a STUPA. He then passed on to Kapilavastu.

The royal pilgrim next visited the Bodhi-tree at Bodh Gaya, and there also gave largess of a hundred thousand gold-pieces, and built a CHAITYA. Rishipatana (Sarnath) near Benares, where Gautama had turned 'the wheel of the law', and Kusinagar, where the teacher had passed away, where also visited with similar observances. At Sravasti, the pilgrims did reverence to the Jetavana monastery, where Gautama had so long dwelt and taught, and to the Stupas of his disciples, Sariputra, Maudgalayana, and Mahakasyapa. But when the king visited the STUPA of Vakkula, he gave only one copper coin, inasmuch as Vakkula had met with few obstacles in the path of holiness and had done little good to his fellow creatures. At the STUPA of Ananda, the faithful attendant of Gautama, the royal gift amounted to six million gold pieces."

-Asokāvadāna, Translated by Dr. Vincent A. Smith. 'The Pilgrimage of Asoka' in Asoka (The Rulers of India), pp. 227-228.

'महाराज ! यहाँ भगवान बुद्ध जन्मे थे ।' और आगे कहा : 'जिनके दर्शन ही मनोहर हैं, ऐसे भगवान बुद्ध के समादर में यहाँ प्रथम स्मृति स्तम्भ खड़ा किया जाता है। यहाँ जन्म के अनन्तर ही अमण गौतम ने भूमि पर सात कदम भरे थे ।'

"राजा ने उस स्थान के लोगों को एक लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान की और स्तूप बनवाया। तत्पश्चात् वे कपिलवस्तु गये।

"बाद में उस राजयात्री ने बोध गया स्थित बोधि-बृक्ष के दर्शन किये और एक लाख स्वर्ण सुद्राओं की मेंट चढ़ाई तथा चैत्य बँधवाया। वनारस के समीप आये हुए ऋषिपतन, जहाँ गीतम बुद्ध ने 'धर्मचक' का प्रवर्तन किया था और कुशीनारा, जहाँ तथागत निर्वाण को प्राप्त हुए थे, भी राजा ने देखे तथा उसी प्रकार की मेंट चढ़ाई। आवस्ती में तीर्थ-यात्रियों ने जेतवन विहार के दर्शन किये, जहाँ कि गीतम ने दीर्धकाल के लिए निवास किया था और उपदेश दिया था तथा वहीं पर बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, मौद्गलायन व महाकाश्यप के स्त्पों का भी सम्मान किया, परन्तु जब राजा ने वक्कुल के स्त्प के दर्शन किये, तब उसने केवल एक ताम्र-सिक्का मेंट चढ़ाया, क्योंकि वक्कुल ने साधना मार्ग में थोड़े ही परीषह सहन किये थे और अपने बन्धु प्राणियों पर कुछ भी उपकार नहीं किया था। गौतम के अनन्य शिष्य आनन्द के स्त्प पर तो राजा की मेंट साठ लाख स्थण सुद्रा की राशि में चढ़ाई गई।"

अशोक अपने जीवन में बौद्ध भिक्ष भी बना, भले ही वह थोड़े काल के लिए क्यों न हो, यह बहुत सारे विद्वानों की धारणा है। बहुत सम्भव तो यही है कि उक्त यात्रा उसने भिक्षु-पर्याय धारण करके ही की हो। उस समय वह राजा नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार 'संघ-उपेत' शब्द का अभिप्राय भी सार्थक हो जाता है।

उक्त शिलालेखों में अशोक ने यह भी बताया है कि मैं 'संघ उपेत' होने से दाई वर्ष पृष्ठ उपासक बना। 'संघ उपेत' होने का काल जब राज्यामिषेक के २० वर्ष पश्चात् का है, तो उपासक बनने का समय राज्यामिषेक के साढ़े सतरह वर्ष बाद होता है। वह काल ठीक तीसरी बौद्ध संगीति का है। सामान्यतया कहा जा सकता है कि अशोक राज्यामिषेक के ह वर्ष पश्चात् बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, परन्तु लगता यह है कि उमने संगीतिकाल से ही अपने आपको पृष्ण उपासक-धर्म में दीक्षित माना है। तात्पर्य हुआ कि मम्राट् अशोक राज्यामिषेक के १७ है वर्ष बाद उपासक बना, २० वर्ष पश्चात् 'संघ उपेत' हुआ और २१ वर्ष पश्चात् उसने उक्त लघु शिलालेख खुदवाये।

उक्त शिलालेखों की जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है, वह शिलालेख की अन्तिम पंक्ति 'खुडेना साबने कडे २५६ सतिबबासात' से सम्बन्धित है। इस पंक्ति के अर्थ में भी नाना मत मिलते हैं। खुडेना संस्कृत खुडेन और विवासा संस्कृत विवासात का अपभ्रंस है। ब्युष्ट---

यह शब्द विपूर्वक बस् धातु में का प्रत्यय लगने से सिद्ध होता है और विवास शब्द विपूर्वक बस् धातु में धन् प्रत्यय लगने से बनता है। डॉ॰ ब्यूलर, डॉ॰ फ्लीट आदि कई विद्वानों ने ब्युष्टेन का अर्थ--'जो चला गया हो' अर्थात् 'बुद्ध' तथा विवासा का अर्थ 'बुद्ध का निर्वाण' ऐसा किया है। " डॉ॰ फ्लीट ने यह भी माना है: "बुद्ध-निर्वाण के २५५ साल बाद सातवें या आठवें महीने में महाराज अशोक ने राजसिंहासन छोड़कर प्रवच्या पहण की होगी, तभी से वे संघ में आये होंगे। इस प्रकार से 🖛 मास १६ दिन पूरे होने पर २५६ वीं रात को उन्होंने यह शिलालेख लिखवाया होगा । एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस लेख में २५६ वीं रात्रि का विशेष रूप से उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यह है-प्रवास की २५६ वीं रात या २५६ वें दिन को बुद्ध मगवान के निर्वाण से २५६ साल पूरे होने की वर्षगाँठ मनाने के लिए अशोक ने लघु शिलालेख खदवाये थे। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इस शिलालेख में २५६ की संख्या इस बात की सूचक है कि बुद्ध मगवान का निर्वाण अशोक के २५६ वर्ष पूर्व हुआ था।" इं डॉ॰ फ्लीट एवं डॉ॰ ब्यूलर की उक्त मीमांसा बहुत शोधपर्ण है, पर वर्तमान इतिहासकारों 3 की टिप्ट में यह अभिमत अर्द्धमान्य-सा हो रहा है। उनका कहना है कि यह तो ठीक है कि वह शिलालेख सम्राट् अशोक की धर्म-यात्रा के २५६ वें पड़ाव या २५६ वें दिन को लिखा गया था, पर वह भगवान बुद्ध की २५६ वीं निर्वाण-जयन्ती के उपलक्ष में लिखा गया, यह यथार्थ नहीं लगता हैं ; क्यों कि अशोक के काल ( ई० पू० २७३-२३६ ) के साथ बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों की, उनकी प्रचलित किसी भी निर्वाण-तिथि के आधार पर संगति नहीं बैठती। किन्तु डॉ॰ मैक्सम्यूलर ने इतिहास-कारों के इस अभिमत की स्पष्टतया आलोचना की है और डॉ॰ ब्यूलर के मत का समर्थन किया है। 'सेकेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट' के अन्तर्गत खण्ड १०, अम्मपद की भूमिका में उन्होंने लिखा है: "इन शिलालेखों (लघु शिलालेख नं० १ और २) की शब्दाबलि से सम्बन्धित कठिनाइयों को मैं पूर्णरूप से स्वीकार करता हूँ ; किन्तु फिर भी मैं पूछता हूँ कि ये शिला-लेख अशोक ने नहीं खुदवाये तो किसने खुदवाये ? और यदि अशोक ने ही खुदवाये, तो

<sup>§.</sup> Journal of Royal Asiatic Society, 1904, pp. 1-26 and Dr, Buhler, 'Second Notice', Indian Antiquary, 1893

a. Journal of Royal Asiatic Society, 1910, pp- 1301-8, 1911, pp. 1091-1112.

उदाहरणार्थ देखें, Dr. Vincent A. Smith, Asoka, p. 150; Dr. H. C. Ray Chaudhuri, Political History of Ancient India, p. 341 n;
 यदुनन्दन कपूर, अशोक, पु० १२८।

y. "I fully admit the difficulties in the phraseology of these inscriptions but I ask, who could have written these inscriptions, if not Asoka? And how if written by Aśoka, can the date which they contain mean anything but 256 years after Buddha's Nirvāna? These points,

उन्नर्भे रही हुई तारीय युद्ध-निर्माण के २५६ वर्ष के अतिरिक्त और क्या अर्थ रख सकती है १ ६ १० क्यूलर ने अपनी 'इसरी विश्वष्ठि में' इस दृष्टि किन्दुओं के निषय में इसमी विश्वताकृषें तर्फें रखी है कि सुक्षे डर सम्मता है, में और कुछ अधिक लिख कर सम्भवतः उनके क्या की कहीं निर्माल न बना हूँ। अतः मेरे वाडकों की मेरे विचार जासने के लिए उन्हों (डॉ० क्यूलर) की 'दूसरी विश्वरि' हैक्कने का सुझाम देता हूँ।"

इस सम्बन्ध में उक्ष्मेखनीय और महत्त्व की बात यह है कि प्रस्तुत पुस्तक में ई० पृ॰ ५०२ के जिस बुद्ध-निर्वाण-कास पर हम पहुँचे हैं, वह इन शिलाक्षेखों के उक्त कथन के साथ पूर्णतया संगत होता है। यह तो स्पष्ट हो ही खुका है कि उक्त शिलाक्षेख सम्राट् अशीक के 'संब उपेत' होने के कुछ अधिक एक वर्ष प्रसात् लिखे गये हैं और अशोक अपने राज्या-मिन्नेक के २० वर्ष पश्चात् 'संघ-उपेत' होता है। यहाँ हम काल-गणना के एक निश्चित्र किन्दु पर पहुँच जाते हैं, जो कि सर्वमान्य और निर्विधाद है। वह है—ई० पृ० २६६ में अद्योक का राज्यामिन्नेक। निष्कर्ष हमा—

अशोक का राज्याभिषेक ई॰ पृ॰ २६६। अशोक का संघ-उपेत होना ई॰ पृ॰ २४८। उक्त शिलालेकों का लिखा जाना ई॰ पृ॰ २४७।

इस प्रकार हम ई० पू० २४७ से जब २५५ वर्ष और पीछे जाते हैं, तो बुद्ध-निर्वाण का समय आता है—-२४७+२५५=ई० पू० ५०२।

### ८. बर्मी परम्परा

परम्परा सम्बद्ध प्रमाणों में सबसे सबल प्रमाण बर्मी परम्परा का है। बर्मा में 'ईस्ताना'

however, have been argued in so masterly a manner by Dr. Buhlar in his "Second Notice" that I should be afraid of weakening his case by adding anything of my own, and must refer my readers to his "Second Notice".

- -Max Muller, S. B. E., Vol, X, (Part 1), Dhammapada, Introduction, p, XII.
- १. डा॰ राधाकुमुद मुखर्जी ने बताया है कि अशोक के संघ-उपेत होने के परचाल ही उसने विदेश में जोर-सोर से धर्म-प्रचार का कार्य प्राप्टम किया था। इतिहासकारों ने महेन्द्र के लंका-प्रवास की तिथि ई॰ पू॰ २४६ मानी है (Cambridge History of India, p. 507)। अतः अशोक के 'संघ उपेत' होने की ई॰ पू॰ २४८ की तारीख पूष्ट हो जाती है।
- २. डॉ॰ फ्लीट का यह अभिमत कि बुद्ध-निर्वाण के २५६ वें वर्ष में और यात्रा के २५६ वें पड़ाव में उक्त शिलालेख लिखा गया, यह ''ब्युटेना सावने कटे २५६ सत विवासात'' का अर्थ होना काहिए : बहुत ही यथार्थ है। इसके साथ हम इतना और चोड़ सकते हैं कि उक्त शिलालेख लिखे जाने का वह निर्वाण-दिवस सम्मवतः कुशीनार में ही आया हो, खड़ाँकि बुद्ध अग्रकाम् का निर्वाण हुआ था और अशोक की यात्रा का वह एक प्रमुख पढ़ाव था।

Bigandet,, Life of Gaudama, vol. I, p. 13.

(Extrans) नामक संवस् का प्रचलन माना जाता है। ईस्काना शब्द का अर्थ है—अंजन। कहा जाता है, यह संवत् बुद्ध के नाना 'अंजन' ने प्रचलित किया था। राजा अंजन शाक्य क्षित्रय ये और उनका राज्य देवदह प्रदेश में था। वर्गी परम्परा के अनुसार उस संवत् की काल-गणना में बुद्ध के जीवन-प्रसंग इस प्रकार माने जाते हैं:

- १. इंद्र का जल्म : ईस्झाना कं संबत् के ६८ वें वर्ष में, काटसन (वैशाख) मास में, पृणिमा के दिन शुक्रवार को, जब चन्द्रमा का विशाखा-नक्षत्र के साथ योग था।
- २. बुद्ध का ग्रहत्याग (दीक्षा): ईत्क्वाना संबत् के ६६ वें वर्ष में जुलाई (आषाढ़) नात में, पृणिया के दिन सोमचार को, जब चन्द्रमा का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साब योग था।
- इ. बुद्ध की बोधि-प्राप्तिः ईस्क्राना<sup>४</sup> संबत् के १०३ वें वर्ष में काटसन (वैशाख) मास में, पूर्णिमा के दिन, बुधवार को जब चन्द्रमा का विशाखा नक्षत्र के साथ योग था।
- भ. वृद्ध का निर्वाण : ईत्झाना " संवत् के १४८ वें वर्ष में, काटसन (वैशाख) मास में, पूर्णिमा के दिन मंगलवार को, जब चन्द्रमा का विशाखा नक्षत्र के साथ योग था। वर्मी-परम्परा के अनुसार ईत्झाना संवत् का प्रारम्भ तग् (चैत्र) मास में कृष्णा प्रथमा के दिन रिववार को होता है।"

इस वर्मी काल-कम को एम॰ गोविन्द पै ने ईस्बी सन् के काल-कम में इस प्रकार ढाला है:

१. जन्म:

ई० पू० ५८१, मार्च ३०, शुक्रवार।

२. गृहत्यागः

ई० पू० ५५३, जुन १८, सोमवार।

३. बोधि-प्राप्तिः

ई० पू० ४४६, अप्रैल ३, बुधबार ।

४. निर्धाण:

ई॰ पू॰ ५०१, अप्रैल १५, मंगलवार ।

५. ईत्झाना संवत् का प्रारम्भ : ई० पु० ६४८, फरवरी १७, रविवार ८।

<sup>?.</sup> Ibid, vol. II pp. 71-72.

२. 'काटसन' बर्मी भाषा में 'वैशाख' का पर्यायवाची शब्द है।

<sup>3.</sup> Life of Gaudama, by Bigandet, vol. I pp. 62-63; vol. II, p. 72.

v. Ibid, vol. I, p. 97; vol. II, pp. 72-73.

<sup>4.</sup> Ibid, vol. II, p. 69.

६. तगू बर्मी भाषा में 'बैत्र' मास का पर्यायवाची शब्द है !

v. Life of Gaudama, by Bigandet, vol. I, p. 13.

E. Prabuddha Karnntaka, a kannada Quarterly published by the Mysore University, vol. XXVII (1945-46), No. 1, pp. 92-93, The Date of Nirwāna of Lord Mahāvira in "Mahavira Commemoration volume, pp, 93-94."

इस प्रकार भगवान बुद्ध के जन्म, गृह-त्याग, बोधि और निर्वाण के सम्बन्ध से हम जिस काल-क्रम पर पहुँचे हैं, वर्मी-परम्परा उस काल-क्रम का पूर्णतः समर्थन कर देती है। तथ्य की पृष्टि में यह एक अनोखा संयोग कहा जा सकता है और वह इसलिए कि अपने निष्कर्षों पर पहुँचने तक वर्मी परम्परा की ये धारणाएँ लेखक के सामने नहीं थी। इन वर्मी परम्पराओं का साक्षात् लेखक को तब होता है, जब यह पूरा प्रकरण लेखमाला के रूप में जैन भारती आदि पश्चिकाओं में निकल चुकता है।

इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए हमने जिन कल्पनाओं का सहारा लिया था, वे कल्पनाएँ ही नहीं वस्तुस्थिति तक पहुँचने की यथार्थ पगडंडियाँ ही थीं।

कुल मिलाकर उक्त चारों ही प्रमाण विभिन्न दिशाओं से चलने वाले पथिकों की तरह एक ही ध्रुव-बिन्दु पर पहुँच कर उस ध्रुव-बिन्दु की सत्यता के प्रमाण बन गये हैं।

4

# ः ५ ः पूर्व भवों में

जैन और बौद्ध परम्परा में पूर्वभव-चर्चा भी समान पद्धति से मिलती है। महाबीर और बुद्ध की भव-चर्चा में तो एक अनोखी समानता भी है। प्रथम तीर्थं दूर ऋषभदेव ने अनेक भव पूर्व मरीचि तापस को लह्य कर कहा—"यह अन्तिम तीर्थं दूर महाबीर होगा।" इसी प्रकार अनेक कल्पों पूर्व दीर्पंकर बुद्ध ने सुमेध तापस के विषय में कहा—"यह एक दिन बुद्ध होगा।" महावीर की घटना उनके पश्चीस भव पूर्व की है। बुद्ध की घटना पाँच सौ इक्यावन भव पूर्व की है।

## मरीचि तापस

### विचारों में शिधिलता

मरीचि भरत का पुत्र था! सुर-असुरों द्वारा की गई भगवान् ऋषभदेव के केवलज्ञान की महिमा को देखकर वह भी अपने पाँच सौ भाइयों के साथ निर्मन्थ बना था। वह क्यारह ही अंगों का ज्ञाता था और प्रतिदिन भगवान् ऋषभदेव के साथ उनकी छाया की तरह विहरण करता था। एक बार भयंकर गर्मी से वह परिक्लान्त हो गया। सारा शरीर पसीने से तर-बतर हो गया। पसीने व मिलन वस्त्रों के कारण उसके शरीर से दुर्गन्ध उद्धलने लगी। प्यास के मारे उसके प्राण निकलने लगे। गर्मी व तत्सम्बन्धी अन्य परिषहीं से वह इतना पराभृत हुआ कि श्रामण्य की सामान्य पर्याय से भी नीचे खिसक गया तथा अन्य नाना संकल्प-विकल्पों का शिकार बन गया। उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ—"प्रथम तीर्थक्कर भगवान् ऋषभदेव का मैं पौत्र हूँ। अखण्ड छः खण्ड के विजेता प्रथम चकवर्ती का में पुत्र हूँ। चतुर्विध तीर्थ के समक्ष वैराग्य से मैंने प्रकच्या ग्रहण की है। संयम को छोड़कर घर चले जाना मेरे लिए लज्जास्पद है, किन्तु चारित्र के इतने बड़े भार को अपने इन दुर्वल कन्धों पर उठाये रखने में भी मैं सक्षम नहीं हूँ। महावतों का पालन अशक्य अनुष्ठान है और इन्हें छोड़कर घर चले जाने से मेरा उत्तम कुल मिलन होगा। 'इतो व्याद्यः इतस्तिशे' एक ओर व्याद्य है और इसरी ओर गहरी नदी। किन्तु जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ने के लिए संकरी पगडण्डी होती है, उसी प्रकार इस कठिन मार्ग के पास एक सुगम मार्ग भी है।"

### त्रिदण्डी

अपने ही विचारों में खोया हुआ मरीचि आगे और सोचने लगा—भगवान ऋषभदेव के साधु मनोदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड को जीतने वाले हैं और मैं इनसे जीता गया हूँ; अतः जिदण्डी बनूँगा। इन्द्रिय-विजयी ये अमण केशों का लुञ्चन कर मुण्डित होकर विचरते हैं। मैं मुण्डिन कराऊँगा और शिखा रखूँगा। ये निर्यन्थ सुस्म व स्थूल दोनों प्रकार के प्राम्पर्यों के बध से विरत हैं और मैं केवल स्थूल प्राणियों के बध से ही उपरत रहूँगा। मैं अकिश्वन भी नहीं रहूँगा और पादुकाओं का प्रयोग भी करूँगा। चन्दन आदि सुगन्धित हक्षों का विलेपन करूँगा। मस्तक पर अन्न धारण करूँगा। कथाय-रहित होने से ये मुनि स्वेत वस्त्र पहनते हैं और मैं कथाय-कालुष्य से युक्त हूँ; अतः इसकी स्मृति में काषायित वस्त्र पहन्ते हैं और मैं कथाय-कालुष्य से युक्त हूँ; अतः इसकी स्मृति में काषायित वस्त्र पहन्ते हैं और मैं कथाय-कालुष्य से युक्त हूँ; अतः इसकी स्मृति में काषायित वस्त्र पहन्ते हैं और विलेपन कले परित्यागी हैं, पर मैं बैसे परिमित जल से स्नान भी करूँगा तथा पीकुँगा भी।

अपनी बुद्धि से देश की इस तरह परिकल्पना कर तथा उसे घारण कर वह भगवान् ऋषभदेन के साथ ही विहरण करने लगा। साधुओं की टोली में इस अद्भुत साधु को देखकर कौत्हलवश बहुत सारे व्यक्ति उससे धर्म पूछते। उत्तर में वह मृल तथा उत्तर गुण-सम्पन्न साधु-धर्म का ही उपदेश करता। जब उसे जनता यह पूछती कि तुम उसके अनुसार आचरण क्यों नहीं करते, तो वह अपनी असमर्थता स्वीकार करता। उसके उपदेश से प्रेरित हीकर यदि कोई मन्य दीक्षित होना चाहता तो वह उसे मगवान के समवसरण में भेज देता और मगवान उसे दीक्षा-प्रदान कर देते।

#### कपिल

मगवान ऋषभदेव की सेवा में विहरण करते हुए मरीचि का काफी समय बीत चुका।
एक बार वह रोगाक्रान्त हुआ। उसकी परिचर्या करने वाला कोई नहीं था; अतः वेदना से
पराभृत होकर उसने स्वयं के शिष्य बनाने का सोचा। संयोग की बात थी, एक बार
मगवान ऋषभदेव देशना (प्रवचन) दे रहे थे। किपल नामक एक राजकुमार भी परिषद् में
उपस्थित था। उसे वह उपदेश किचकर प्रतीत नहीं हुआ। उसने इधर-उधर अन्य साधुओं
की और भी दृष्टि दौड़ाई। सभी साधुओं के बीच विचित्र वेश वाले उस त्रिदण्डी मरीचि की
भी उसने देखा। वह वहाँ से उठकर उसके पास आया। धर्म का मार्ग पृक्षा तो मरीचि ने
स्पष्ट उत्तर दिया—"मेरे पास धर्म नहीं है। यदि तू धर्म चाहता है तो प्रसु का ही शरण
शक्षण कर।" वह पुनः भगवान ऋषभदेव के पास आया और धर्म-अवण करने लगा। किन्तु
अधने दृष्टित विचारों से प्रेरित होकर वह वहाँ से पुनः उठा और मरीचि के पास जाकर
बौहां— "क्या दुम्हारे पास जैसा-सेसा भी धर्म नहीं है । यदि नहीं है तो फिर यह संन्यास
का चौगा कैसे ?"

"देवयोग से यह भी मेरे जैसा ही मालूम होता है। चिर-काल से सहशा विचार बासे का मेल हुआ है। मेरे असहाय का यह सहायक हो।" इन विचारों में निमम्त मरीचि ने उत्तर्म प्ररूपणा करते हुए कहा—"वहाँ भी धर्म है और यहाँ भी।" इस मिथ्यात्वपूर्ण संसापण से उसने उत्कर संसार बढ़ाया। कपिल को दीक्षित कर उसने अपना शिष्य बनाया और उसे पच्चीस तत्त्वों का उपदेश देकर अलग मत की स्थापना की। जैन पुराणों में यह भी माना गया है कि आगे चलकर कपिल का शिष्य आसुरी व आसुरी का शिष्य सांस्य बना। कपिल व सांस्य ने मरीचि द्वारा बताये गए उन पच्चीस तत्त्वों की विशेष व्यास्था की को एक स्वतन्त्र दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कपिल और सांस्य उस दर्शन के निशेष व्यास्थाकार हुए हैं; अतः वह दर्शन भी कपिल दर्शन या सांस्य दर्शन के नाम से विश्वत हुआ। वस्तुतः मरीचि इसका मृल संस्थापक था।

## भावी तीर्धङ्कर कौन ?

भरत ने एक बार भगवान ऋषभदेव से पृष्टा—"प्रभी ! इस परिषद् में ऐसी भी कोई आत्मा है, जो आपकी तरह तीर्थ की स्थापना कर इस भरत क्षेत्र को पवित्र करेगी ?"

भगवान् ने उत्तर दिया—"तरा प्रत्र मरीचि प्रथम त्रिदण्डी परिवाजक है। इसकी आत्मा अब तक कर्म-मल से मिलन है। शुक्ल ध्यान के अवलम्बन से क्रमशः बह शुद्ध होगी। भरत क्षेत्र के पोत्तनपुर नगर में इसी अवसर्पिणी काल में वह त्रिप्टण्ड नामक पहला वासुदेव होगा। क्रमशः परिभ्रमण करता हुआ, वह पश्चिम महाविदेह में धनंजय और धारिषी दम्पती का प्रत्र होकर प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा। अपने संसार-परिभ्रमण को समाप्त करता हुआ वह इसी चौबीसी में महावीर नामक चौबीसवाँ तीर्थक्कर होकर तीर्थ को स्थापना करेगा तथा स्वयं सिद्ध, बुद्ध व सुक्त बनेगा।"

# कुल का अहं

अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर भरत बहुत आह्नादित हुए। उन्हें इस बात से भी अत्यिक्षक प्रसन्तता हुई कि उनका पुत्र पहला वास्त्रेव, चक्रवर्ती व अन्तिम तीर्थं इर होगा। परिवालक मरीचि को स्वना व बधाई देने के निमित्त भगवान के पास से वे उसके पास आए। भगवान से हुए अपने वार्तालाप से उसे परिचित किया। मरीचि को इससे अपार प्रसन्तता हुई। वह तीन ताल देकर आकाश में उन्नला और अपने भाग्य को बार-बार सराइने लगा। उच्च स्वर से बोलने लगा—"मेरा कुल कितना अच्छ है, मेरा कुल कितना अच्छ है। मेरे दादा प्रथम तीर्थं इर है। मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती है। मैं पहला वास्रदेव

<sup>्</sup> १- त्रिष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, प्रथम पर्व, सर्ग ६, स्लोभ् १ से ५२३ आदि भुराण, पर्व १५ ; श्री आवश्यक सूत्र, निर्मुक्ति, मलयगिरि श्रृक्ति, प्रत्न सं० २३२-२ से २३४-१ के आधार पर ।

होकँगा व चकवतीं होकर अन्तिम तीर्थक्कर होकँगा। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए। सब कुलौं में मेरा ही कुल श्रेष्ठ है।"

कुल के इस अहं से मरीचि ने नीच गोत्र कर्म उपार्जित किया। यही कारण था कि महावीर तीर्थक्कर होते हुए भी पहले देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में आए, जब कि तीर्थक्कर का क्षत्रिय-कुल में जन्म लेना अनिवार्य होता है।

महावीर के कुल सत्ताईस भवों का वर्णन मिलता है, जिसमें दो भव मरीचि-भव से पूर्व के हैं और रोष बाद के। सत्ताईस भवों में प्रथम भव नयसार कर्मकर का था। इस भव में महावीर ने किसी तपस्वी मुनि को आहार-दान किया था और प्रथम बार सम्यग् दर्शन उपार्जित किया। सत्ताईस भवों में महावीर ने जहाँ चक्रवर्तित्व और वासुदेवत्व पाया; वहाँ उन्होंने सप्तम नरक तक का भयंकर दुःख भी सहा। पच्चीसवें भव में तीर्थक्करत्व प्राप्ति के बीस निमित्तों की आराधना करते हुए तीर्थक्कर गोत्र नामकर्म बाँधा। खब्बीसवें भव में प्राणत नामक दशवें स्वर्ग में रहे और सत्ताईसवें भव में महावीर के रूप में जन्म लिया।

# सुमेध तापस

अमरवती नगर के ब्राह्मण वंश में सुमेध नामक वालक का जन्म हुआ । वचपन में ही उसके माता-पिता का देहान्त हो गया। सुमेध विरक्त हुआ और उसने तापस-प्रवज्या स्वीकार कर ली।

चिन्तन में लीन सुमेध को सहसा एक उपलब्धि हुई— "पुनर्भव दुःख है। सुक्ते उस मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए, जिस पर चलने से भव से सुक्ति मिलती है। ऐसा कोई मार्ग अवश्य ही होगा। जिस प्रकार लोक में दुःख का प्रतिपक्ष सुख है, उसी प्रकार भव का प्रतिपक्ष विभव (भव का अभाव) भी होना चाहिए। उपण का उपशम शीत है, वैसे ही रागादि अग्नियों का उपशम निर्वाण है।" चिन्तन का परिणाम अत्यधिक विरक्ति हुआ। हिमालय में पर्णकुटी बनाकर वहाँ रहने लगे। तपस्वी सुमेध के दिन समाधि में बीतने लगे।

लोकनायक दीपंकर बुद्ध उस समय संसार में धर्मोपदेश करते थे। चारिका करते हुए एक बार वे रम्मक नगर के सुदर्शन महाविहार में आये। नागरिकों ने श्रद्धावनत होकर गंधमाला आदि से शास्ता का अभिवादन किया, धर्मोपदेश सुना और अगले दिन के भोजन का निमन्त्रण देकर सभी लौट आए। दीपंकर बुद्ध के आगमन के उपलक्ष में नगर को विशेष रूप से सजाया गया। पानी के बहाब से टूटे-फूटे स्थानों पर रेत डालकर श्रुमि को समतल

१. त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित्रम्, प्रथम पर्व, सर्ग ६ श्लो० ३७० से ३६०; श्री आवश्यकसूत्र, निर्युक्ति, मलवगिरिकृति, पत्र सं० २४४ से २४५-१ के आधार पर ।

किया गया। चाँदी जैसी श्वेत बाल् को फैलाकर उस पर लाज (खील) और पुष्प बिकीर्ष किए गए। नाना रंगों के वस्त्रों की ध्वजाएँ फहरायी गईं और स्थान-स्थान पर कदली तथा पूर्ण घट की पंक्तियाँ प्रतिष्ठित की गईं। आनिन्दत होकर मनुष्यों की टोलियाँ क्षूमती हुई इघर-उघर धूम रही थीं। उसी समय सुमेध तापस अपने आश्रम से निकल कर आकाश-मार्ग से कहीं जा रहे थे। उन्होंने नगर की साज-सज्जा तथा आनन्दमन मनुष्यों को धूमते देखा। उनके मन में उसके कारण को जानने की उत्कण्ठा जागत हुई। आकाश से उतरे और नगर अलंकरण के बारे में जिज्ञासा की। जनता से उत्तर मिला—"भन्ते! दीपंकर बुद्ध होकर श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करते हुए हमारे नगर के सुदर्शन महाविहार में वास कर रहे हैं। हमने भगवान को निमंत्रित किया है। इस उपलक्ष से भगवान के आगमन-मार्ग को हम अलंकृत कर रहे हैं।"

तपस्वी सुमेध सोचने लगे—"बुद्ध शब्द का सुनना भी लोक में दुर्लभ है; बुद्ध के जन्म लेने की तो बात ही क्या ? सुभे भी इन मनुष्यों के साथ मिलकर बुद्ध का मार्ग अलंकृत करना चाहिए।" और वे तत्काल ही मार्ग-शोधन में लग गये। कुछ ही समय में दीपंकर बुद्ध आ गये। भेरी बजने लगी। मनुष्य और देवता साधु-साधु कहने लगे। आकाश से मन्दार पृष्पों की वर्षा होने लगी। सुमेध अपनी जटा खोलकर, बल्कल, चीवर और चर्म बिछाकर भूमि पर लेट गये और विचार किया: "यदि दीपंकर मेरे शरीर को अपने चरण कमल से स्पर्श करें तो मेरा हित हो।" लेटे-लेटे ही उन्होंने दीपंकर की बुद्ध-श्री को देखते हुए चिन्तन किया—"में सब क्लेशों का नाश कर निर्वाण-प्राप्त कर सकता हूँ, किन्द्र केवल यही मेरा ध्येय नहीं है। मेरे लिये तो यही योग्य है कि में भी दीपंकर बुद्ध की तरह परम सम्बोधि को प्राप्त कर मानव-समृह को धर्म की नौका पर चढ़ा संसार-सागर के पार ले जाऊँ और तदनन्तर स्वयं निर्वाण प्राप्त करूँ।" उन्होंने बुद्ध-पद की प्राप्ति के लिये उत्कट अभिलाषा ( अभिनीहार ) प्रगट की। बुद्धों के लिये जीवन-परित्याग को भी वे उद्यत थे।

दीपंकर तपस्वी सुमेध के पास आकर बोले—"इस जटिल तापस को देखो। यह एक दिन बुद्ध होगा। यह बुद्ध का व्याकरण हुआ।"

"यह एक दिन बुद्ध होगा"—इस वाक्य को सुनकर देवता और मनुष्य आनिन्दत हुए और बोले—"तपस्वी सुमेध बुद्ध-बीज है, बुद्ध-अंकुर है।" वहाँ पर जो 'जिन-पुत्र' (बुद्ध-पुत्र) थे, उन्होंने सुमेध की प्रदक्षिणा की। लोगों ने कहा—"आप निश्चित ही बुद्ध होगे। दृद्ध पराक्रम करें, आगे बढ़ें, पीछे न हटें।" सुमेध ने सोचा, बुद्ध का वचन अमोध होगा।

बुद्धत्व की आकांक्षा की सफलता के लिए सुमेध बुद्ध-कारक धर्मों का अन्वेषण करने लगे और उनमें महान् उत्साह प्रदक्षित किया। दश पारमितायें प्रकट हुईं, जिनका आसेवन पूर्व काल में बोधि-सत्वों ने किया था। इन्हीं के ग्रहण से बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। सुमेध ने

हुद्ध-गुणों को ग्रहण कर दीपकर को नमस्कार किया। सुमेध की चर्या अर्थात् साधना बारम्भ हुई और ५५० विविध जन्मों के पश्चात् वे तिवत् लोक में उत्पन्न हुए। वहाँ वोधि-प्राप्ति के सहस्र वर्ष पूर्व बुद्ध कोलाइल शब्द इस अभिप्राय से हुआ कि सुमेध की सफलता निश्चित है। द्वित् लोक से च्युत होकर मायादेवी के गर्भ में उनकी अवकान्ति हुई और यथा समय बुद्ध के रूप में उनका जन्म हुआ। <sup>9</sup>

उक्त प्रकरणों में भव-भ्रमण का प्रकार, आयु की दीर्घता आदि अनेक विषय अन्वेषणीय बन जाते हैं। तीर्थक्करत्व प्राप्ति के लिए बीस निमित्त और बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए दश पारमितायें अपेक्षित मानी गई हैं। उन निमित्तों और पारमिताओं के हार्द में बहुत कुछ समानता है।

| बीस निमित्त <sup>२</sup> | दश पारमितायें      |
|--------------------------|--------------------|
| १अरिहन्त की आराधना       | १दान               |
| २—सिद्ध की आराधना        | २—शील              |
| ३—प्रवचन की आराधना       | ३नेष्कस्य          |
| ४गुद का विनय             | ४प्रशा             |
| ५-स्थिवर का विनय         | ५—वीर्य            |
| ६ - बहुभ्रुत का विनय     | ६—क्षान्ति         |
| ७तपस्वी का विनय          | ७—सत्य             |
| ८अभीहण ज्ञानोपयोग        | ⊏-अधिष्ठान         |
| ६निर्मल सम्यग्दर्शन      | <b>६</b> —मेेंत्री |
| १०—विनय                  | १०—उपेक्षा³        |

१. जातक अट्ठकथा, दूरे निदान, पृ० २ से ३६ के आधार पर।

अरहंत सिद्ध पवयण गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सीसुं। वच्छल्लया य तेसि अभिक्ख णाणोवओगे य ॥ १॥ दंसण विणय आवस्सए य सीलव्वए णिरहयारं। खणलव तव च्चियाए वेयावच्चे समाही य॥२॥ अपुञ्वणाणगहणे सुयमत्ती पवयणे पभावणया। एएहि कारणेहिं तित्थयरसं लहद जीओ ॥३॥ - जाताधर्मकथांग सूत्र, अ० ८, सू० ७०

२. इमेहि य णं वीसाएहि य कारणेहि आसेवियबहुली-कएहि तित्थयरनामगोय कम्भं निव्वत्तिसु तं जहा-

<sup>ं</sup> ब्रे- बौद्ध वर्म दर्शन, पु० १८१-१८२ ; जातक, प्रथम लण्ड, पु० ११०-११३ ।

११-- पड आवश्यक का विधिवत् समाचरण

१२ - ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन

१३--ध्यान

१४---सपश्चर्या

१५--पान्र-दान

१६-वैयावृत्ति

१७ समाधि-दान

१८-अपूर्व ज्ञानाभ्यास

१६-भृत-भक्ति

२०--प्रवन्तन-प्रभावना

बीस निमित्तों और दश पारिमताओं के भावनारमक साम्य के साध-साथ एक मीलिक अन्तर भी है। बृद्ध बृद्धत्व-प्राप्ति के लिए इत संकर्ष होते हैं और सारी क्रियाएँ बृद्धत्व-प्राप्ति के लिए इत संकर्ष होते हैं और सारी क्रियाएँ बृद्धत्व-प्राप्ति के लिये ही करते हैं। जैन परम्परा के अनुसार वीतरागता (बौद्ध परिभाषा में अईत् पर) के लिए ही प्रयत्न विहित है। तीर्थक्करत्व एक गरिमापूर्ण पद है। वह काम्य नहीं हुआ करता। वह तो सहज सुद्धत-संचय से प्राप्त हो जाता है। विहित तप को किसी नश्वर काम्य के लिए अपित कर देना, जैन परिभाषा में 'निदान' कहलाता है। वह विराधकता का सूचक है। भौतिक ध्येय के लिए तप करना भी अशास्त्रीय है। वह विराधकता का सूचक है। भौतिक ध्येय के लिए तप करना भी अशास्त्रीय है। वह विराधकता का सूचक है। माना गया है कि वहाँ व्यक्ति अपनी भव-सुसुक्षा को गौण करता है और विश्व-सुक्ति के लिए इच्छुक होता है। तात्पर्य, जैनों ने तीर्थक्करत्व को उपाधि विशेष से जोड़ा है और बुद्धों ने बुद्धत्व को केषल परोपकारता से। यही अपेक्षा-मेद दोनों परम्पराओं के मौलिक अन्तर का कारण बना है। परोपकारता जैन धर्म में भी अना-काङ्क्षणीय नहीं है और पदा-काक्षा बौद्ध धर्म में भी उपादेय नहीं है। इस प्रकार उक्त अन्तर केवल सापेक्ष बचन-विश्वास ही उहरता है।

१. दशाश्रुतस्कन्ध, निदान प्रकरण।

२. चउन्चिहा खलु तवसमाहि भवइ। तंजहा —नो इहलोगट्टयाए तवमहिट् ठेज्जा, नो परलोग-द्वमाए तवमहिट् ठेज्जा, नो कित्तिवण्णसद्दिसलोगट्टयाए तवमहिट् ठेज्जा, नन्नत्य निज्जरट्टयाए तवमहिट् ठेज्जा।

चसवैकालिक, अ० ६, उ० ४

# जनम और प्रव्रज्या

भगवान् महावीर की मौलिक जीवन-गाथा श्वेताम्बर परम्परा में आचारांग और कल्पइन दो आगमों में मिलती है। टीका, चूणि, निर्मुक्ति और कान्य ग्रन्थों में वह पल्लिवत
होती रही है। भगवान् बुद्ध का प्रारम्भिक जीवन वृत्त मुख्यतः 'जातक' में मिलता है। वैसे
तो समग्र आगम व त्रिपिटक ही दोनों की जीवन गाथा के पूरक हैं, पर जीवन चरित की
शैली में उनकी यत्किञ्चित् जीवन-गाथा उकत स्थलों में ही विशेषतः उपलब्ध है। दोनों
युगपुरुषों के जन्म व दीक्षा के वर्णन परस्पर समान भी हैं और असमान भी। वे समानताएँ
और असमानताएँ जैन और बौद्ध संस्कृतियों के व्यवधान को समझने में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।
इसके अतिरिक्त उन वर्णनों से तस्कालोन लोक-धारणाओं, मामाजिक प्रधाओं और धार्मिक
परम्पराओं पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

महाबीर और बुद्ध-दोनों ही अपने प्राग्-भव के अन्तिम भाग में अपने अग्रिम जन्म को सोच लेते हैं। दोनों के सोचने में अन्तर केवल यह है कि महाबीर सोचते हैं, मेरा जन्म कहाँ होने वाला है और बुद्ध सोचते हैं, मुक्ते कहाँ जन्म लेना चाहिए।

बुद्ध ने अपने उत्पत्ति-काल के विषय में सोचा, मुक्ते उस समय जन्म लेना चाहिए, जब मनुष्यों का आयुमान सौ वर्ष से अधिक और लाख वर्ष से कम हो। वही समय नैर्याणिक (निर्वाणीचित) होता है। जैन परम्परा में भी भरत क्षेत्र में तीर्यङ्करों का उत्पत्ति-काल वही माना गया है, जब मनुष्य मध्य आयु वाले होते हैं।

महावीर का जम्बूद्वीप एक लाख योजन का है और बुद्ध का जम्बूद्वीप दश हजार योजन का । महावीर जम्बूद्वीप के दक्षिण भारत में उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर में जन्म लेते हैं और बुद्ध जम्बूद्वीप के मध्य देश में किपलवस्तु नगर में जन्म लेते हैं। दोनों ही भू-भाग बहुत समीपवर्ती हैं। केवल अभिघाएँ भिन्न-भिन्न हैं।

महाबीर बाह्यण-कुल में देवानन्दा के गर्भ में आते हैं। इन्द्र सोचता है— "अरिहन्त क्षत्रिय कुल को छोड़ बाह्यण, वैश्य व शह, इन कुलों में न कभी उत्पन्न हुए, न कभी होंगे। सुक्ते देवानन्दा का गर्भ हरण कर अगवान को त्रिशला क्षत्रियाणी के उदर में स्थापित करना चाहिए।" इन्द्र की आहा से हरिणेगमेणी देव वैसा कर देता है। बुद्ध स्वयं सोचते हैं, बुद्ध बाह्मण और क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं, वैश्य और शुद्ध कुल में नहीं; अतः सुक्ते क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना है। इन्द्र ने केवल क्षत्रिय कुल में ही तीर्थ हर का उत्पन्न होना माना है और बुद्ध ने क्षत्रिय और बाह्मण—इन दो कुलों में बुद्ध का उत्पन्न होना।

गर्माधान के समय महाबीर की माता सिंह, गज, वृषभ आदि चौदह स्वप्न देखती है। बुद्ध की माता केवल एक स्वप्न देखती है, हाथी का। प्रातः स्वप्न-पाठक महाबीर के लिए चकवर्ती या जिन होने का और बुद्ध के लिए चकवर्ती या बुद्ध होने का फलादेश करते हैं।

जन्म-प्रसंग पर देवों का संसर्ग दोनों ही युगपुक्षों के यहाँ बताया गया है। दोनों ही परम्पराओं के वर्षन आसंकारिक हैं। बातक कथा का वर्षन अधिक विस्तृत और अविश्योक्ति प्रधान है। महावीर अौर बुद्ध-दोनों ही अपनी-अपनी माता के गर्म से मल-निर्लिप्त जन्म लेते हैं।

शुद्धीदन सद्य:-जात शिशु बुद्ध को काल देवल तपस्वी के चरणों में रखना चाहता है, पर इससे पूर्व बुद्ध के चरण तपस्वी की जटाओं में लग जाते हैं, इसलिए कि बुद्ध जन्म से ही किसी को प्रणाम नहीं किया करते। महावीर की जीवन-चर्या में ऐसी कोई घटना नहीं घटती है, पर तीर्थक्करों का भी यही नियम है कि वे किसी पुरुष-विशेष को प्रणाम नहीं करते।

महावीर का अंक-धाय, मज्जन-धाय आदि पाँच धायें और बृद्ध का निर्दोष धायें लालन-पालन करती हैं!

शाला आदि में जाकर शिल्प, न्याकरण आदि का अध्ययन न महावीर करते हैं और न बुद्ध । महावीर एक दिन के लिए शाला में जाते हैं और इन्द्र के न्याकरण-सम्बन्धी प्रश्नों का निरसन कर अपनी ज्ञान-गरिमा का परिचय देते हैं । बुद्ध एक दिन शिल्प-विशारदों के बीच अपनी शिल्प-दक्षता का परिचय देते हैं ।

महाबीर भोग-समर्थ होकर और बुद्ध सोलह वर्ष के होकर दाम्पतिक जीवन प्रारम्भ करते हैं। असक शीत, ग्रीष्म और वर्षा-इन ऋतुओं के पृथक्-पृथक् तीन प्रासाद कहकर बैभवशीलता ब्यंक्त करते हैं। जैन परम्परा विस्तीर्ण व विपुल' कहकर ही बहुधा राज-

१. गर्भ-हरण का प्रसंग दिगम्बर परम्परा में अभिमत नहीं है !

२. त्रिवव्डिशलाकापुरुवचरित्रम्, प्रथम पर्व ( हिन्दी अनुवाद ), पृ० १३६ ।

३- कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिनी, पृ० १२७ ।

<sup>🍲</sup> दिगम्बर-परम्परा में महाबीर का दाम्पतिक जीवन मान्य नहीं है।

५३ उववाई, सू० ६ : विच्छिण्णविज्ञसम्बन ।

प्रामादों का वर्णन करती है। अन्यान्य प्रकरणों से भी पता चलता है, उस युग में श्रीमन्त लोग पृथक्-पृथक् ऋतुओं के लिए पृथक्-पृथक् प्रकार के भवन बनाते और ऋतु के अनुमार उनमें निवास करते थे।

बुद्ध के मनोरञ्जन के लिए चम्मालीस सहस्र नर्तिकाओं की नियुक्ति का वर्णन है।
प्रतिबोध-समय पर महावीर की लीकान्तिक देव आकर प्रतिबुद्ध करते हैं और बुद्ध की देव आकर वृद्ध, रोगी, मृत व संन्यासी के पूर्व शकुनों से प्रतिबुद्ध करते हैं। बोधि-प्राप्ति के अनन्तर बुद्ध की भी लोकान्तिक देवों की तरह ही सहम्पति ब्रह्मा आकर धर्मचक-प्रवर्तन के लिए अनुप्रेरिस करते हैं। दीक्षा से पूर्व महावीर वर्षीदान करते हैं। बुद्ध के लिए ऐसा उल्लेख नहीं है।

नगर-प्रतोली से बाहर होते ही मार बुद्ध से कहता है—"आज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चक्र रत्न उत्पन्न होगा; अतः घर झोड़ कर मत निकलो।" चक्रवर्ती होने वाले के लिए चक्र रत्न की परिकल्पना जैन परम्परा में भी मान्य है।

महाबीर का दीक्षा-समारोह इन्द्र आदि देव, नन्दीवर्धन आदि मनुष्य आयोजित प्रकार से मानते हैं। वे महाबीर को अलंकृत करते हैं, शिविकारूढ़ करते हैं, शुलूम निकालते हैं, यावत् दीक्षा-यहण-विधि सम्पन्न कराते हैं। जिस रात को बृद्ध का महामिनिष्क्रमण होता है, उसी दिन इन्द्र के आदेश से बृद्ध के स्नानोत्तर-काल में देव आते हैं और अन्य उपस्थितों से अदृष्ट रहकर ही उनकी वेश-सज्जा करते हैं।

दोनों प्रकरणों को एक साथ देखने से लगता है, आगमों की दीक्षा-शैली का अनुमरण जातक में हुआ है। बुद्ध के घटनात्मक दीक्षा-प्रयाण में देव-मंसर्ग को यथाशक्य ही जोड़ा जा सकता था। पर यह कभी भी कथाकार ने तब पूरी की, जब बुद्ध रात्रि के नीरव बातावरण में अपने अश्व को बढ़ाये ही चले जा रहे थे। वहाँ साठ-साठ हजार देवता चारों ओर हाथ में मशाल लिए चलते हैं।

जन्म, दीक्षा आदि विशेष-सूचना-प्रसंगो पर जैन समुख्लेख इन्द्र के सिंहासन का प्रकम्पित होना बतलाते हैं और बौद्ध समुख्लेख उसका तम्न (गर्म) होना बतलाते हैं।

महावीर ने दीक्षा-प्रहण के समय पंच-सुष्टिक लुञ्चन किया। वृद्ध ने अपना केश-जुट्ट तलवार से काटा। महावीर के केशों को इन्द्र ने एक वज्र रत्नमय थाल में ग्रहण कर श्लीर ससुद्र में विसर्जित किया। बुद्ध ने अपने कटे केश-जुट को आकाश में फेंका। योजन-भर

१. भगवती सूत्र, श० ६, उ० ३३।

२. जातक अहकथा, सन्ति के निदान, पृ० १५४।

३. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, प्रथम पर्व, सर्ग ३, श्लो० ५१३ ।

कँचाई पर वह अधर दिका। इन्द्र ने उसे वहाँ से रस्त्रमय करण्ड में ग्रहण कर त्रयस्त्रिश लोक में चूड़ामणि चेत्य का स्वरूप दिया।

महाबीर के लिए कहा गया है—"अविद्यु केसमंसु रोमनहें" अर्थात् केश, स्मभु, रोम, नख अवस्थित (अवृद्धि-शील) रहते हैं। दीक्षा-प्रहण-काल से बुद्ध के भी केश अवस्थित बताये गये हैं। दोनों ही परम्पराओं ने इसे अतिशय माना है। दोनों के ही केश प्रदक्षिणावर्त हैं (बूंधराले) बताये गये हैं।

जिस अश्व पर सवार होकर बुद्ध घर से निकले, उसका नाम कन्थक था। वह गर्दन से लेकर पृँक्ष तक अठारह हाथ लम्बा था।

बुद्ध में एक सहस्र कोटि हाथियों जितना बल बतलाया गया है। जैन परम्परा के अनुसार चालीस लाख अष्टापद का बल एक चकवतीं में होता है और तीर्थक्कर ता अनन्त-बली होते हैं। महाबीर ने जन्म-जात दशा में ही मेर को अंगूटे मात्र से प्रकम्पित कर इन्द्र आदि देवों को सन्देह-मुक्त किया। बुद्ध के जीवन-चरित में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती, पर योग-बल से यदा-कदा बे नाना चामत्कारिक स्थितियाँ सम्पन्न करते रहे हैं।

# भगवान् महावीर

इस अवसिपंणी काल का सुषम-सुषम आरा बीत चुका था। सुषम आरा भी बीत चुका था। सुषम-दुःषम आरा भी बीत चुका था और दुःषम-सुषम आरा भी बहुत कुछ बीत चुका था। केवल वह पचहत्तर वर्ष सादे आठ मास अवशेष था। उस समय भगवान महाबीर ग्रीष्म ऋतु के चतुर्थ मास, अध्टम पक्ष, आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन हस्तीत्तर नक्षत्र का गोग आने पर प्राणत नामक दशवें स्वर्ग के पुण्डरीक नामक महाविमान से बीस सागरीपम प्रमाण देव आयुष्य को पूर्ण कर वहाँ से च्युत हुए।

# देवामन्दा की कुक्षि में

इसी जम्बूद्वीप के दक्षिण भरतक्षेत्र में दक्षिण बाह्यणकुण्ड सन्निवेश में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त की जालंघर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में अवतरित हुए। क्षण भर के लिये प्राशी-मात्र के दुःख का उच्छेद हो गया। तीनों ही लोक में सुख और प्रकाश फैल गया।

१. समनायांग, सम० ३४।

२. उल्लेखनीय यह है कि जैन आगमों (समवायांग, सम०३४; उववाई, सू०१०) में 'जिन' के अतिशयों को ''चउत्तीसबुढ'''अतिसे'' ''चौतिस बुढ के अतिशय'' कहा है। 'जिन' और 'बुढ' शब्द की एकार्यता के लिए यह एक सुन्दर प्रमाण है।

इ. महाशिर के विषय में बताया गया है—'णिकुरुंब-निचिय-कुंचिय-पयाहिणावत्तमुढिसरए' (औपपातिक, सृ० १०)।

उस समय भगवान महाबीर मित, श्रुत और अवधि—इन तीन ज्ञान के धारक थे। इस देवगित से मुक्ते च्युत होना है, यह उन्होंने जाना। च्युत होकर में देवानन्दा बाइणी की कुिक्त में पहुँच खुका हूँ, यह भी उन्होंने जाना, किन्तु च्यवन-काल को उन्होंने नहीं जाना, क्योंकि वह अत्यन्त सुद्दम होता है। व

देवों का आयुष्य जब इह मास अवशिष्ट रहता है, तब उनकी माला सुरक्षा जाती है, कल्प इक्ष कम्पित होने लगता है, श्री और ही का नाश हो जाता है, वस्त्रों का उपराग होने लगता है, दीनता इहा जाती है, नींद उड़ जाती है, कामना समाप्त हो जाती है, शरीर टूटने लगता है, दृष्टि में भ्रान्ति हो जाती है, कम्पन होने लगता है और चिन्ता में ही समय व्यतीत होता है। किन्तु महाबोर इसके अपवाद थे। उनके साथ उपयुक्त बारह प्रकार नहीं हुए। यह उनका अतिशय था।

गर्भाधान के समय देवानन्दा ने अर्धनिद्रित अवस्था में जीदह स्वम्न देखे। तत्काल प्रसन्नमना उठी और उसने ऋषभदत्त को सारा स्वप्न-वृत्त सुनाया। ऋषभदत्त भी बहुत हिषित हुआ। उसने कहा—''सुमगे! ये स्वप्न विलक्षण हैं। कल्याण व शिव रूप हैं। मंगलमय हैं। आरोग्यदायक व मंगलकारक हैं। इन स्वप्नों के परिणाम स्वरूप तुझे अर्थ, भोग, पुत्र और सुख का लाभ होगा। नव मास और साढ़े मात दिन व्यतीत होने पर तू एक अलौकिक पुत्र को जन्म देगी। उस पुत्र के हाथ-पाँव वड़े सुकुमार होगे। वह पाँचों इन्द्रियों से प्रतिपूर्ण व सांगोपांग होगा। उसका शरीर सुगठित और सर्वाङ्ग सुन्दर होगा। विशिष्ट लक्षण, व्यंजन व गुण-सम्पन्न होगा। वह चन्द्र के सहस्य सौम्य और सर्वको प्रिय, कान्त व मनोश होगा।

"शैशव की देहली पार कर जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, उसका ज्ञान बहुत विस्तृत हो जायेगा। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथवंवेद, इतिहास तथा निघण्ड का सांगोपांग ज्ञाता होगा। उनके सुद्भतम रहस्यों को विविक्त करेगा। वेदों के विस्मृत हार्द का पुनः जागरण करेगा। वेद के षडंगों व षिट तंत्र (कापिलीय) शास्त्र में निष्णात होगा। गणित शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, ब्राह्मण शास्त्र, परिवाजक शास्त्र आदि में भी धुरंधर होगा।" गर्भ-संहरण

अवधि-ज्ञान से महाबीर के गर्भावतरण की घटना जब इन्द्र को ज्ञात हुई तो सहसा विचार आया—तीर्थंद्वर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासदेव आदि शद्र, अधम, तुच्छ, अल्प कौदुम्बिक, निर्धन, कृपण, मिश्कक या ब्राह्मण कुल में अवतरित नहीं होते। वे तो राजन्य कुल में ज्ञात, क्षांत्रिय, इद्द्याकु, हरि आदि वंशों में ही अवतरित होते हैं। तत्काल हरिणैगमेषी देव की धुलाया और गर्भ-परिवर्तन का आदेश दिया।

१. आचारांग, श्रुंत० २, अ० १५, पत्र सं० ३८८-१।

२, कल्पसूत्र, १७-१८।

व्यक्तिन कुल्या १६ की मध्य रात्रि थी। उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र था। महाबीर को देवानन्दा की कुछि में आए अयासी अहोरात्र बीत खुके थे। तिरासि दिन की मध्य रात्रि में हरिणेगमेशी देव ने उनका देवानन्दा की कुछि से संहरण कर उन्हें त्रिष्टाला की कुछि में भर्थापित किया। महाबीर तीन ज्ञान से सम्पन्न थे; अतः संहरण से पूर्व उन्हें ज्ञात था, ऐसा होगा। संहरण के बाद भी उन्हें ज्ञात था, ऐसा हो खुका है और संहरण हो रहा है, ऐसा भी उन्हें ज्ञात था। पश्चिम रात्रि में त्रिशला ने १ सिंह, २ हाथी, ३ बूवम, ४ लह्मी, ५ पुष्पमाला युम्म, ६ चन्द्र, ७ सूर्य, प्रध्याता ने १ तिह, २ हाथी, ३ बूवम, ४ लह्मी, १ पुष्पमाला युम्म, ६ चन्द्र, ७ सूर्य, प्रध्याता है अपने विश्वेम योग ये चौदह स्वपन देखे। वह जगी। प्रसन्तमना राजा सिद्धार्थ के पास आई और स्वपन-उदन्त कहा। राजा को भी इस शुभ-संवाद से हार्दिक प्रसन्नता हुई। उसने त्रिशला से कहा—"तू ने कल्याणकारी स्वपन देखे हैं। इनके फलस्वरूप हमें अर्थ, भोग, पुत्र व सुख की प्राप्ति होगी और राज्य की अभिवृद्धि होगी। कोई महान आत्मा हमारे घर आएगी।"

मिद्रार्थ द्वारा अपने स्वप्नों का संक्षिप्त, किन्तु विशिष्ट फल सुनकर त्रिशला प्रमुदित हुई। राजा के पास से उठकर वह अपने शयनागार में आई। मांगलिक स्वप्न निष्फल न हों, इस उद्देश्य से उसने शेष रात्रि अध्यात्म-जागरण में बिताई।

राजा सिद्धार्थ प्रातः उठा । उसके प्रत्येक अवयव में स्फुरणा थी । प्रातः-कृत्यों से निवृत्त हो व्यायाम शाला में आया । शस्त्राध्यास, वलान (कृदना), व्यामर्दन, मक्सयुद्ध व पद्मासन आदि विविध आसन किए । धकान दूर करने के लिए शतपाक व सहस्रपाक तेल का मर्दन कराया । मज्जन-घर में आकर स्नान किया । गोशीर्ष चन्दन का विलेपन किया । सन्दर वस्त्र व आभूषण पहने । सब तरह से सिज्जित हो समा-भवन में आया । सिद्धार्थ के सिंहासन के समीप ही त्रिशला के लिए यवनिका के पीछे रत्न-जटित भद्रासन रखा गया । राजा ने कौदुम्बिक को अध्या निमित्त के हाता स्वप्न-पाठकों को राज-सभा में आमंत्रित करने का आदेश दिया । कौदुम्बिक ने तत्काल उस आदेश को क्रियान्वित किया ।

#### स्वादन-फारा

निमन्त्रण पाकर स्वप्न-पाठकों ने स्नान किया, देव पूजा की और तिलक लगाया। दुःस्वप्न-नाश के लिए दिध, दूर्वा और अक्षत से मंगल किये, निर्मल वस्त्र पहने, आभूषण पहने और मस्तक पर श्वेत सरसों व दूर्वा लगाई। क्षत्रियकुण्ड नगर के मध्य से होते हुए राज-सभा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने परस्पर विचार-विनिमय किया और एक धीमान

इ. कल्पसूत्र में संहरण-काल को भी अज्ञात बताया है। वह किसी अपेक्षा-विशेष से ही यशार्थ हो सकता है। तस्वतः तो अवधि-ज्ञान-पुक्त महावीर के सिए वह अगस्य महीं हो सकता।

को अपना प्रमुख चुना। समा में प्रविष्ट हो, राजा का अभिवादन किया। सिद्धार्थ ने उन्हें सत्कृत किया और त्रिशला द्वारा संदृष्ट चौदह स्वप्नों का फल पृक्षा।

अन्योन्य विमर्पणा के अनन्तर स्वप्न-पाठकों ने उत्तर में कहा—"राजन ! स्वप्न-शास्त्र में सामान्य फल देने वाले बयालीस और उत्तम फल देने वाले तीस महास्वप्न बताये गये हैं। कुल मिलाकर बहत्तर स्वप्न होते हैं। तीर्यक्कर और चक्रवर्ती की माता तीस महास्वप्नों में से चौवह स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता सात, वलदेव की माता चार और मांडलिक राजा की माता एक स्वप्न देखती है।"

स्वप्न-शास्त्रियों ने आगे कहा—"राजन ! महारानी त्रिशला ने चीदह स्वप्न देखे हैं ; अतः अर्थ-लाभ, पृत्र-लाभ, सुख-लाभ और राज्य-लाभ सुनिश्चित है। नव मास और साढ़े सात अहोरात्र व्यतीत होने पर कुल-केत्र, कुल-दीप, कुल-किरीट, कुल-तिलक पृत्र का प्रसव करेगी। वह आपकी कुल-परम्परा का वर्धक, कुल की कीत्ति, वृद्धि व निर्वाह का सर्जक होगा। पाँची इन्द्रियों से प्रतिपूर्ण, सर्वाङ्ग सुन्दर व सुकुमार होगा। लक्षण व व्यंजन-गुणों से युक्त, प्रियदर्शन व शान्त होगा।

"शैशव समाप्त करते ही परिपक्त ज्ञान वाला होगा। जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, दानवीर, पराक्रमी व चारों दिशाओं का अधिशास्ता चक्रवर्ती या चार गति का परिश्रमण समाप्त करने वाला धर्म-चक्रवर्ती तीर्थङ्कर होगा।"

स्वप्न-पाठकों ने एक-एक कर चीदह स्वप्नों का सिवस्तार विवचन किया। सिद्धार्थ और त्रिशला उसे सुन शतगृणित हिष्ति हुए। राजा ने उन्हें जीभर दक्षिणा दी और ससस्कार विदा किया।

### माष्ट्र-प्रेम

महाबीर ने गर्भ में एक बार सोचा—मेरे हिलने-डुलने से माता को कथ्ट होता होगा। सुभे इसमें निमित्त नहीं बनना चाहिए। और वे अपने अंगोपांगों को अकिंग्सित कर सुस्थिर हो गये। त्रिशला को विविध आशंकाएँ हुई — क्या किसी देव ने मेरे गर्भ का हरण कर लिया है १ क्या वह मर गया है १ क्या वह गल गया है १ विविध आशंकाओं ने त्रिशला के हृदय पर एक गहरा आघात पहुँचाया। वह सन्न-सी रह गई। विखिन्न बदन रोने लगी। वेदना का भार इतता बढ़ा कि वह मुर्छित होकर गिर पड़ी। सिख्यों ने तत्काल उसे सम्भाला और गर्भ-कुशलता का प्रश्न पूछा। वृद्धा नारियाँ शान्ति कर्म, मंगल व उपचार के निमित्त मनौतियाँ करने लगीं और ज्योतिषियों को बुला कर उनसे नाना प्रश्न पूछने लगीं। सिद्धार्थ भी इस संवाद से चिन्तित हुआ। मंत्रीजन भी किंकर्कव्यिवमृद हो गये। हाज-भवन का राग-रंग समाप्त हो गया।

महाबीर ने ज्ञान-बल से इत उदम्त की जाना । उन्होंने सोचा मैंने तो यह सब कुछ माता के खुब के लिए किया था, किन्तु इसका परिणाम तो अनासोबित ही हुआ। उन्होंने माता के सुख के लिए हिस्ता-बुसना आरम्म किया। गर्भ की कुशस्ता से त्रिशसा पुसक उठी। उसे अपने पूर्व बिन्तन पर अनुताप हुआ। उसे पूर्ण बिश्वास हो गया न नेरा गर्भ अपहत हुआ है, न मरा है और न गसा है। मैंने यह अमंगस चिन्तन क्यों किया ? त्रिशसा की प्रसन्तता से सारा राज-भवन आनन्द-मग्न हो गया।

यह घटना उस समय की है, जब महाबीर को गर्भ में आये सार्थ हुए मास ब्यतीत हो चुके थे। इस घटना का महाबीर के मन पर असर हुआ। उन्होंने सोचा—मेरे दीक्षा-काल में तो न जाने माता-पिता को कितना कष्ट होगा ! माता-पिता के इसी कष्ट को बिचार कर गर्भ में ही उन्होंने प्रतिज्ञा की—"माता-पिता के रहते मैं प्रवर्णित नहीं होऊँगा।"

गर्भ को सुरक्षित स्थिति में पाकर त्रिशला ने स्नान, पूजन व कौतुक-मंगल किये तथा आभूषणों से अलंकृत हुई। गर्भ-पोषण के निमित्त वह अति शीत, अति उष्ण, अति तिक्त, अति कटुक, अति कषायित, अति आम्ल, अति स्निग्ध, अति रक्ष, अति आर्द्र, अति शुष्क भोजन का परिहार करती और ऋतु-अनुकृल भोजन करती। अति चिन्ता, अति शोक, अति दैन्य, अति मोद, अति भय, अति त्रास आदि से बचकर रहती।

वयः-प्राप्त व अनुभव-प्राप्त महिलाओं की शिक्षा का स्मरण करती हुई, गर्भ-संरक्षण के लिए वह मन्द-मन्द चलती, शनै:-शनै: बोलती, कोध व अदृहास न करती, पथ्य वस्तुओं का सेवन करती, किट-बन्धन शिधिल रखती, उच्चावच भूमि में परिवजन करती हुई सम्भल कर रहती तथा खुले आकाश में न बैठती।

जब से महाबीर गर्भ में आये, सिद्धार्थ के घर धन-धान्य की बिपुल वृद्धि होने लगी।
हाक्रेन्द्र के आदेश से वैभवण जुम्मक देवों के द्वारा भूमिगत धन-भण्डार, बिना स्वामी का धन-भण्डार, बिना संरक्षण का धन-भण्डार, अपित ऐसा भूमिगत धन-भण्डार भी, जो किसी के लिए भी ज्ञात नहीं है तथा याम, नगर, अरण्य, मार्ग, जलाशय, तीर्थ-स्थान. उद्यान, शून्यागार, गिरि-कन्दरा आदि में संगोपित धन-भण्डार—इनको वहाँ-वहाँ से उठाकर सिद्धार्थ के घर पहुँचामे लगा। राज्य में धन-धान्य, यान-बाहन आदि की प्रचुर वृद्धि हुई।
वोक्षद

कर्मसूच की कर्मकता व्यास्था के अनुसार त्रिशासा की इन्द्राणियों से छीन कर उनके कुण्डस पहनने का दोहद उत्पन्न हुना। किन्दु ऐसा हो पाना सर्वधा असम्भव था, अतः वह दुर्मनस्क रहने लगी। सहसा इन्द्र का आसन कम्पित हुआ। अवने अवधि-ज्ञान के बस से उसने यह सब कुछ जाना। इसे पूर्ण करने के उद्देश्य से उसने इन्द्राणी प्रभृति अप्सराओं को साथ लिया और एक दुर्गम पर्वत के अन्तर्वतीं विषम स्थान में देव-नगर का निर्माण कर

रहने लगा। सिद्धार्थ ने जब बह जाना, ससैन्य इन्द्र के पास आया और उससे कुण्डलों की याचना की। इन्द्र ने उसे देने से मना किया। दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए सज्ज हुए। इन्द्र युद्ध में समर्थ था, फिर भी कुछ समय लड़कर वहाँ से भाग निकला। सिद्धार्थ ने अप्तराओं को लूट लिया। बिलपती हुई इन्द्राणियों के हाथों बलपूर्वक राजा ने कुण्डल छीने और त्रिशला को लाकर दिये। रानी ने उन्हें पहन कर अपना दोहद पूर्ण किया।

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि में नव मास साढ़े सात अहोरात्र की गर्भ-स्थिति का परिपाक हुआ। महावीर ने पूर्ण आरोग्य के साथ जन्म लिया। वे देवताओं की तरह जरायु, रुधिर व मल से रहित थे। उस दिन सातों ग्रह उच्च स्थान-स्थित थे और उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र के साथ चन्द्रभा का योग था। अत्यन्त आश्चर्यकारक प्रकाश से सारा संबार जगमगा उठा। आकाश में गम्भीर घोष से दुन्दुभि बजने लगी। नारक जीवों ने अभृतपूर्व सुख की सांस ली। सब दिशाएँ शान्त एवं विशुद्ध थीं। शकुन जय-विजय के सूचक थे। वायु अनुकूल व मन्द-मन्द चल रही थी। बादलों से सुगंधित जल की वर्षा हो रही थी। भृति शस्य-श्यामला हो रही थी। सारा देश आनन्दमन्त था। अन्यनोत्सव

जन्म के समय खुप्पन दिक् कुमारियाँ आई। और उन्होंने स्तिकम किया। सौधम देवलीक के इन्द्र का आसन कम्पित हुआ। अवधि-ज्ञान से उसे ज्ञात हुआ कि चरम तीर्थक्कर महावीर का जन्म हुआ है। अत्यन्त आह्वादित वह अपने पूरे परिवार के साथ क्षत्रियकुण्डपुर की बीर चला। उसके साथ भुवनपित, ज्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक—चारों निकाय के देव और उनके इन्द्र भी थे। सभी देव अहंप्रथमिका से सिद्धार्थ के राज-महलों में पहुँचने के लिए प्रयवशिल थे। इन्द्र ने महावीर और त्रिशला की तीन प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। महावीर का एक प्रतिबिम्ब बना कर माता के पास रखा। अवस्वापिनी निद्रा में माता को सुलाकर महाबीर को मेर पर्वत के शिखर पर ले गये। वहाँ सभी देव आठ प्रकार के आठ हजार चौसठ जल-कलश लेकर स्नात्राभिषेक को उन्नत हुए। सौधमेंन्द्र मन-ही-मन आशंकित हुआ, एक बालक इतने जल-प्रवाह को कैसे सह सकेगा?

महावीर ने इन्द्र की आशंका को अवधि-ज्ञान से जान लिया। उसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने अपने बायें पाँच से मेर पर्वत को थोड़ा-सा दवाया। वह कम्पित हो गया। इन्द्र ने कम्पन का कारण जानने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसे महावीर की अनन्त राक्ति का अनुभव हुआ। तत्काल भगवान से क्षमा-याचना की। इन्द्र और देवों ने मिसकर जलाभिषेक किया। भगवान की स्तुति की और उन्हें पुनः त्रिशला के पास लाकर लेटा दिया।

१- कल्पसूत्रा, कल्पसता व्याख्या, पत्र संख्या १०६-२, १०६-१।

प्रियंत्रदा दासी ने प्रातःकाल सिद्धार्थ को सर्व प्रथम इस शुभ संवाद से सुचित किया । सिद्धार्थं वरविषक प्रसुदित हुआ। उसने सुकुट के अतिरिक्त अपने शरीर पर पहने समस्त आभूषण उसे उपहार में दिये और जीवन-पर्यन्त उसे दासत्व से मुक्त कर दिया । आरक्षकों को अपने पास बुलाया और आदेश दिया-बन्दीगृह के समस्त केदियों को मुक्त कर दो। ऋणीजनों को ऋण-मुक्त कर दो। बाजार में उदघोषणा कर दो, बस्तू की आवश्यकता होने पर जो स्वयं न खरीद सकता हो, उसे बिना मृत्य लिये ही वह बस्दु दी जाये । उसका मृत्य राज्य-कोष से दिया जायेगा । माप और तोल कर दी जाने वाली वस्तुओं के माप में वृद्धि करा दो । नगर की सब और से सफाई करो । सुगन्धित जल से समस्त भूभाग पर ख़िड़काव करी। देवालयों और राजमार्गी को सकाओ। बाजारों में व अन्य प्रमुख स्थानी पर मंच बंधवा दो ताकि नागरिक सुखासीन होकर महोत्सव देख सकें। दीवारों पर सफेदी कराओ और उन पर थापे लगवाओ । नगर के समस्त नट-नाटक करने वालों, नट्टग-नाचने वालों, जल-रस्ती पर खेलने वाली, मल-मली, महि-मुच्-युद्ध करने वाली, विडम्बक-विदूषको, पवग-वन्दर के समान उञ्चल-कृद करने वालों, गड्ढे फांदने वालों व नदी तैरने वालों, कहगा-कथा-वाचकों, पाठग-स्कि-पाठकों, लासग-रास करने वालों, लेख-बांस पर चढ़कर खेल करने वालों, मंख-हाथ में चित्र लेकर मिक्षा मांगने वालों, तूण इल-तूण नामक वाद्य बजाने वालों, तुम्ब-वीणिका-वीणा-वादकों, मृदंग-वादकों व तालाचरा-तालियाँ बजाने वालों को सज्ज करो और उन्हें त्रिक, चत्रष्यथ व चचर आदि में अपनी एत्क्रप्ट कलाबाजियाँ दिखाने का निर्देश दो। सभी सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी उन कामों में चट गये।

सिद्धार्थं व्यायाम शाला में आया । नियम पूर्वक अपनी दैनिक चर्यां सम्पन्न की । स्नान किया और वस्त्राभूषणों से सिज्जित होकर राज-सभा में आया । आनन्द-विनोद के साथ दस दिन तक स्थितिपतित नामक महोत्सव मनाने का निर्देश किया । तीसरे दिन महावोर को चन्द्र-सूर्य-दर्शन कराये गये । इसके दिन रात्र-जागरण हुआ । बारहवें दिन नाम-संस्कार किया गया । उस दिन सिद्धार्थ ने अपने इस्ट मित्रों, स्वजनों, स्नेहियों व भृत्यों को आमंत्रित कर भोजम-पानी, अलंकार आदि से सबको सत्कृत किया । आगन्द्रक अतिषियों को सम्बोधित करते हुए उसने कहा— "जब से यह बालक गर्भ में आया है, धन-धान्य, कोश, कोष्ठागार, बल, स्वजन और राज्य में अतिशय वृद्धि हुई है ; अतः इसका नाम 'वर्दमान' रखा जाये ।" सिद्धार्थ का यह प्रस्ताव सभी को भा गया । महाबीर का सर्व प्रथम वर्द्धमान नामकरण हुआ । जब वे साधना में प्रवृत्त हुए और दुःसह, मारणान्तिक व महादावण परिषहों में अविचलित रहे तो देवों ने उनका महाबीर नामकरण किया, जो अति विभृत हुआ ।

#### बारय-जीवन

महावीर का बाल्य-काल एक राजकुमार की भाँति सुख-समृद्धि और आनन्द में बीता। उनके लालन-पालन के लिए पाँच सुदक्ष धाइयाँ नियुक्त की गई, जी उनके प्रत्येक कार्य की विधिवत् संचालित करती थीं। उन पाँचों के काम बँटे हुए थे—दूध पिलाना, स्नान कराना, वस्त्राभूषण पहनाना, कीड़ा कराना व गीद में लेना।

खेल-कृद में महाबीर की विशेष रुचि नहीं थी; फिर भी अपने समवयस्कों के साथ वे यदा-कदा प्रमदवन (ग्रहोद्यान) में खेलते थे। एक बार जब कि उनकी अवस्था आठ वर्ष से कुछ कम थी, समवयस्कों के साथ संकुली (आमलकी) खेल रहे थे। इस खेल में किसी वृष्ठ विशेष को लक्षित कर सभी बालक उसकी और दौड़ एड़ते। जो बालक मब से पहले उस वृक्ष पर चढ़कर उत्तर आता, वह विजयी होता। पराजित बालकों के कंधां पर मवार होकर वह उस स्थान तक जाता, जहाँ से दौड़ आरम्भ होती थी।

कीडारत महावीर को लह्य कर एक बार शकेन्द्र ने देवों से कहा—"महाबीर बालक होते हुए भी बड़े पराक्रमी व साहसी हैं। इन्द्र, देव. दानव—कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता। एक देव को इन्द्र के इस कथन पर विश्वाम न हुआ। परीक्षा के लिए, जहाँ महावीर खेल रहे थे, वह वहाँ आया। भयंकर सर्प बनकर उस पीपल के तने पर लिपट गया और फुफकारने लगा। महाबीर उस समय पीपल पर चढ़े हुए थे। विकराल सर्प को देखकर सभी बालक डर गये। वर्द्धमान तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने दांथे हाथ से सर्प को पकड़ कर एक और डाल दिया।

बालक फिर एकत्रित हुए और तिद्ंमक खेल खेलने लगे। दो-दो बालकों के बीच वह खेल खेला जाता था। दोनों बालक लिक्षत बुक्ष की ओर दीड़ पड़ते। जो बालक लिक्षत बुक्ष को सबसे पहले छू लेता, वह विजयी होता। विजयी पराजित पर सवार होकर प्रस्थानस्थान पर आता। वह देव बालक बन कर उम टोली में मिम्मिलित हो गया। महाबीर ने उसे पराजित कर बुक्ष को छू लिया। नियमानुसार महाबीर उस पर आसद होकर नियत स्थान पर आने लगे। देव ने उन्हें भीत करने व उनका अपहरण करने के लिए अपने शरीर को सात ताड़ प्रमाण ऊँचा और बहुत ही भयावह बना लिया। सभी बालक घवरा गये। कुछ चित्कार करने लगे व छुछ रोने लगे। महाबीर अविचलित रहे। उन्होंने उसकी धूर्नता को मांप लिया और अपने पौरूब से उसके सिर व पीठ पर सुष्टिका का प्रहार किया। देव उस प्रहार को सह न सका। वह जमीन में घंसने लगा। उसने अपना वास्तिवक रूप प्रकट किया और लिजत होकर महावीर के चरणों में गिर पड़ा। बोला—"इन्द्र ने जैसी आपकी प्रशंसा की खी, आप उससे मी अधिक धीर व वीर हैं।" देव अपने स्थान पर गया। इन्द्र स्वयं आया और उसने उनके वीरोचित कार्यों को भूरि-भूरि प्रशंसा की।

可乃

महाबीर के बल के बारे में माना जाता है-बारह योद्धाओं का बल एक बूपम में. दस वृष्मों का बल एक अरव में, बारह अरवों का बल एक महिप में, पन्द्रह महिषों का बल एक हाथी में, पाँच सौ हाथियों का बल एक केसरीसिंह में, दो हजार केसरीसिंह का बल एक अष्टापद में, दस लाख अष्टापदीं का बल एक बलदेव में, दो बलदेवीं का बल एक वास्देव में, दो वास्देवों का बल एक चकवर्ती में, एक लाख चकवर्तियों का बल एक नागेन्द्र में, एक करीड़ नागेन्द्रों का बल एक इन्द्र में और ऐसे अनन्त इन्द्रों के बल के सदश बल तीर्थक्करों की कनिष्ठ अंग्रलि में होता है।

#### अध्ययम

महावीर जब कुछ अधिक आठ वर्ष के हुए तो माता-पिता ने शुभ सुहूर्त में अध्ययनार्थ विद्यालय भेजा। पंडित को उपहार में नारियल, बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण दिये गये। विद्यार्थियों में खाने के स्वाद पदार्थ व अध्ययन में उपयोगी वस्तुएँ, वितरित की गईं। पंडित ने महाबीर के लिए विशेष आसन की व्यवस्था की।

इन्द्र को मिद्धार्थ और त्रिशला की इस प्रवृत्ति पर विस्मय हुआ। तीन ज्ञान-सम्पन्न महापुरुष को मामान्य जन पढाये, यह उचित नहीं है। वह ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ आया । महावीर से सभी विद्यार्थियों व पंडित की उपस्थिति में व्याकरण-सम्बन्धी नाना दुरूह प्रश्न पुछे । महावीर ने अविलम्ब उनके उत्तर दिये । पंडित व विद्यार्थी चिकित हो गये । उन प्रश्नोत्तरों से पंडित की भी बहुत सारी शंकाएँ निर्मल हो गईं। इन्द्र ने पंडित से कहा-"यह छात्र असाधारण है। सब शास्त्रों में पारंगत यह बालक महावीर है।" पंडित की इस सूचना से हार्दिक प्रसन्नता हुई । इन्द्र ने महाबीर के मुख से निःसत उन उत्तरों को व्यवस्थित संकलित किया और उसे ऐन्द्र व्याकरण की संज्ञा दी।

### ਰਿਗੜ

सिद्धार्थ और त्रिशला ने यौवन में महावीर से विवाह का आग्रह किया। महाबीर दाम्पतिक जीवन जीना नहीं चाहते थे, किन्तु वे माता-पिता के आग्रह को टाल भी न सके। वसन्तपुर नगर के महासमान्त समरवीर व पद्मावती की कन्या यशीदा के साथ उनका पाणि-ग्रहण हुआ। <sup>२</sup>

१. वैजन्ती कोष ( पु० ५४७ ) में सामन्त का अर्थ पड़ोसी राजा किया है । कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी सामन्त शब्द का यही अर्थ उपलब्ध होता है। पड़ोसी राजाओं में भी जो प्रमुख होते थे, वे महासामन्त कहलाते थे।

२. दिगम्बर-परम्परा मगवान् महाबीर का पाणि-ग्रहण तो नहीं मानती, पर इतना अवश्य मानती है कि माता-पिता की ओर से उनके विवाह का वातावरण बनाया गया था। अनेक राजा अपनी-अपनी कन्याएँ उन्हें देना चाहते थे। राजा जितशत्र अपनी कन्या यशोदा का उनके साथ विवाह करने के लिए विशेष आग्रहशील था। पर महाबीर ने विवाह करना स्वीकार न किया। -- हरिवंश प्राण

धनके पारिवारिक जनों का परिचय भी आगमों में पर्याप्त रूप से मिलता है। उनके चाचा का नाम सुपार्श्व, अग्रज का नाम नन्दीवर्धन, बड़ी बहिन का नाम सुदर्शना, पुत्री का नाम प्रियदर्शना व अनवद्या तथा दामाद का नाम जमालि था। दोहित्री का नाम रोषबती व यशस्यती था।

महावीर सहज विरक्त थे। उनका शरीर अत्यन्त कान्त व बलिष्ठ था। उनके लिए भीग-सामग्री सर्व सुलभ थी, पर वे उसमें उदासीन व अनुत्सुक रहते थे। सिद्धार्थ और त्रिशाला पार्श्वापत्थिक उपासक थे। उनका धर्मानुराग बड़ा उत्कट था। उन्होंने अनेक वर्षों तक अमणोपासक धर्म का पालन किया। अपने अन्तिम समय में अहिंसा की साधना के लिए पापों की आलोचना, निन्दा, गर्हा करते हुए प्रतिक्रमण व प्रायश्चित कर यावज्जीवन के लिए संथारा किया। वहाँ से आयु शेष कर वे अच्युत कल्प में उत्यन्न हुए।

महावीर उस समय अट्टाईस वर्ष के थे। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर उन्होंने अपने अग्रज नन्दीवर्धन के समक्ष प्रविज्ञत होने की भावना प्रस्तुत की। नन्दीवर्धन को इससे आघात लगा। माता-पिता के वियोग में अनुज का भी वियोग वह महने में अक्षम था। उसके अमुरोध पर महावीर और दो वर्ष तक प्रविज्ञत न होने के लिए सहमत हो गये। इसी बीच सर्वत्र यह बात फैल गई कि महावीर के गर्भ-समय उनकी माता ने चतुर्दश स्वप्न देखे थे; अतः वे अब चक्रवर्ती होंगे। बड़े-बड़े राजाओं ने श्रेणिक, चण्ड प्रयोतन आदि अपने कुमारों को उनकी सेवा में :तत्पर कर दिया। किन्दु महावीर तो अनासक्त थे। चक्रवर्तित्व उनके समक्ष नगण्य था। वे तो निर्विण्ण अवस्था में ही रहते। इस अवधि में गृहस्थावाम में रहते हुए भी उन्होंने सचित्त पानी नहीं पिया, रात्रि-भोजन नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। भूमि-शयन ही करते और कषाय-अग्नि को शान्त करने के लिए एकत्व भावना में लीन रहते। एक वर्ष की अवधि के बाद उन्होंने वर्षीदान आरम्भ किया। वे प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राएँ दान करते थे। वर्ष भर में तीन अरव अठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राएँ दान करते थे। वर्ष भर में तीन अरव अठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राएँ उन्होंने दान की।

## अभिनिष्यक्रमण

तीस वर्ष की अवस्था में महाबीर समाप्त-प्रतिज्ञ हुए । लोकान्तिक देव अपने जीताचार के अनुसार महाबीर के पास आये और उन्होंने कहा—

# जयजय सत्तिय वर वसम ! बुज्मिहि मयवं। मुख्य जगज्जीव हियं अरहंतित्यं पश्यतेहि॥

"ह क्षत्रिय वर वृषम ! आपकी जय हो। अब आप दीक्षा ग्रहण करें और समस्त प्राणियों के लिए हितकर धर्म-तीर्थ का प्रवर्त्तन करें।" उन्होंने महावीर की बन्दन-नमस्कार किया और अपने स्थान की ओर गये।

१ कल्पसूत्र, कर पलता व्याख्या, प० १२३-१।

महाबीर ने अपने अग्रज निन्दिषधंन व चाचा सुपार्श्व आदि स्वजनों के समक्ष दोक्षा-विषयक अपना दृद्ध संकल्प व्यक्त किया। सभी स्वजनों ने उनके संकल्प का अनुमीदन किया।

निद्वर्षन ने अभिनिष्कमण महोत्सव आरम्भ किया। उसने अपने कौटुम्बिक पुरुषों को आदेश दिया, आठ प्रकार के एक-एक हजार आठ कलश तैयार कराओ। आदेश शीघ ही कियान्वित हुआ। महोत्सव मनाने के लिए शकेन्द्र भी अपने पूरे परिवार के साथ आया। निन्दिवर्षन, इन्द्र और देवों ने महावीर को पूर्वाभिमुख स्वर्ण-सिंहासन पर बैठाकर आठ प्रकार के कलशों में स्वच्छ पानी भरा कर अभिषेक किया। गंधकाषाय वस्त्र से शरीर पोंछा गया और दिव्य चंदन का विलेपन किया गया। अल्प भार वाले बहुमृल्य वस्त्र व आभूषण पहनाये गये। महावीर इन सब कायों से निवृत्त होकर सुविस्तृत व सुसज्जित चन्द्र-प्रभा शिविका में आरूढ़ हुए। मनुष्यों, इन्द्र और देवों ने मिलकर उस शिविका को उठाया। विशाल जन-समृह के साथ क्षत्रियकुण्ड ग्राम के मध्य से होते हुए ज्ञान-खण्ड उग्रान के अशोक वृक्ष के नीचे पहुँचे। समस्त अलंकारों व वस्त्रों को अपने हाथ से उतारा। उन्होंने पंचसुष्टि लुंचन किया। शकेन्द्र ने जानुपाद रह कर उन केशों को एक वज्ररत्नमय थाल में ग्रहण किया। तथा क्षीर समुद्र में उन्हें विसर्जित कर दिया। महावीर के शरीर पर केवल एक देवदृष्य वस्त्र रहा।

उस दिन महावीर के षष्ट भक्त (दो दिन का) तप था। विशुद्ध लेश्या थी। हेमन्त त्रृतु थी। मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी तिथि थी। सुन्नत दिवस था, विजय सुहूर्त, चौथा प्रहर तथा उत्तराफालगुनी नक्षत्र था। मनुष्यों और देवों की विराट् परिषद् में सिद्धों को नमस्कार करते हुए सब्बं में अकरणिष्णं पावकम्मं आज से सब पाप मेरे लिए अकृत्य है, मैं आज से कोई पाप कार्य नहीं करूँ गा, यह कहते हुए उन्होंने सामायिक चरित्र ग्रहण किया। सारा कलरव शान्त था और सहस्रों देवों व मनुष्यों के निर्निमेष नेत्र उस स्वर्णिम दृश्य को देख रहे थे। उसी समय महाबीर को मनःपर्यवज्ञान प्राप्त हुआ।

# अभिग्रह

दीक्षित होते ही महाबीर ने मित्र, ज्ञाति व सम्बन्धी वर्ग को विसर्जित किया। एक उत्कट अभिग्रह धारण किया—"बारह वर्ष तक व्युत्स्यष्टकाय और त्यक्तदेह (देह-शुश्रूषा से उपरत) होकर रहूँगा। इस अवधि में देव, मनुष्य व पशु-पक्षियों द्वारा जो भी उपसर्ग उपस्थित होंगे, उन्हें समभाव पूर्वक सहन करूँगा।"

१. (१) स्वर्ण, (२) रजत, (३) रत्न, (४) स्वर्ण-रजत, (५) स्वर्ण-रत्न, (६) रत्न-रजत, (७) स्वर्ण-रजत-रत्न, (८) मृत्तिका ।

बाद में ज्ञात-खण्ड उद्यान से बिहार किया। उसी दिन सायंकाल एक मुहूर्स दिन शेष रहने पर वे कुमार ग्राम पहुँचे और ध्यानस्थ हो गये।

## भगवान् बुद्ध

बंधिसत्व जब द्विषित् लोक में थे, ब्रुद्ध कोलाहल पैदा हुआ। लोकपाल देवताओं ने, सहस्त्र वर्ष बीतने पर लोक में सर्वज्ञ बुद्ध उत्पन्न होगे, ऐसा जान कर मित्रों को सम्बोधित कर सर्वत्र घूमते हुए उच्च स्वर से घोषणा की—''अब से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे।'' घोषणा से प्रेरित हो समस्त दस सहस्र चक्रवालों के देवता एकत्रित हुए। बुद्ध कौन होगा, यह जाना और उमके पूर्व लक्षणों को देखकर उमके पास गये व याचना की। जब उनके पूर्व लक्षण उदित हो गये तो चक्रवाल के सभी देवता—चतुर्महागाजिक, शक्त, सुवाम, संत्रुषित, पर्रानिर्मत-वशवर्ती—महाब्रह्माओं के साथ एक ही चक्रवाल में एकत्रित हुए और उन्होंने परस्पर मंत्रणा की। वे त्रुषित् लोक में वोधिमत्व के पाम गये और उन्होंने प्रार्थना की—''मित्र! तुमने जो दस पारमिताओं की पूर्ति की है, वह न तो इन्हामन पाने के लिए की है, न मार, ब्रह्मा या चक्रवर्ती का पद पाने के लिए, अपित लोक-निस्तार व बुद्धत्व की इच्छा से ही उन्हें पूर्ण किया है। मित्र! अब यह बुद्ध होने का समय है।''

#### पाँच महाविकोकन

बोधिसत्व ने देवताओं को बचन दिये विना ही अपने जन्म मन्बन्धी समय, द्वीप, देश, कुल-माता तथा उसका आयु-परिमाण, इन पाँच महाविलोकनों पर मविस्तार विचार किया। समय उचित है या नहीं, सर्व प्रथम यह चिन्तन किया। लाख वर्ष से अधिक की आयु का समय बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त नहीं होता; क्योंकि उस समय प्राणियों को जन्म, जरा व मृत्यु का मान नहीं होता। बुद्धों का धर्मोपदेश अनित्य, दुःख तथा अनात्म-भाव से रहित नहीं होता। उस समय इस उपदेश पर लोग ध्यान नहीं देते, उसपर श्रद्धा नहीं करते व नाना ऊहापोह करते हैं। उन्हें इसलिए धर्म का बोध नहीं हो सकता और ऐसा न होने पर बुद्ध-धर्म उनके लिए सहायक (नैर्याणिक) नहीं होता; अतः वह समय अनुकुल नहीं है।

सी वर्ष से कम आयु का समय भी अनुकृल नहीं होता, क्योंकि स्वल्पायुषी प्राणियों में राग-द्वेष की बहुलता होती है; अतः उन्हें दिया गया उपदेश भी प्रभावीत्पादक नहीं होता। पानी में लकड़ी से खींची गई रेखा की तरह वह शीघ ही नष्ट हो जाता है; अतः यह समय भी अनुकृल नहीं है।

लाख वर्ष से कम और सी वर्ष से अधिक का समय अनुकूल होता है। प्रवर्तमान समय ऐसा ही है, अतः बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त है।

द्वीप का विचार करते हुए उपद्वीपों सहित चारों द्वीपों को देखा। उपर-गोयान,

पूर्विविदेह तथा उत्तर कुर "-इन तीनों द्वीयों में बुद्ध जन्म नहीं लेते, केवल जम्बूद्वीप में ही जन्म लेते हैं; अतः इसी द्वीप का निश्चय किया।

जम्बूद्वीप तो दस हजार योजन परित्राण है; अतः प्रदेश का चिन्तन करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश को देखा। इस प्रदेश के पूर्व में कजंगल करवा है। उसके आगे शाल के बड़े वन है। मध्य में सललवती नदी है। दक्षिण में सेतकण्णिक करवा है। पश्चिम में थून नामक बाह्यणों का ग्राम है। उत्तर में उशीरध्वज पर्वत है। वह लम्बाई में तीन सी योजन, चौड़ाई में ढाई सी योजन और परिधि में नौ सौ योजन है। इसी प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, अग्र आवक (प्रधान शिष्य), महाआवक, अस्सी महाआवक, चक्रवतीं राजा तथा महा प्रतापी, ऐश्वर्य-सम्पन्न, क्षत्रिय, ब्राह्मण व वैश्य पैदा होते हैं। कपिलवस्तु नगर भी इसी प्रदेश में है; अतः इसी नगर में जन्म-प्रहण का निश्चय किया।

कुल के बारे में चिन्तन करते हुए उन्होंने निश्चय किया—"बुद्ध वैश्य या शृद्ध कुल में उत्पन्न नहीं होते; लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्मण—इन्हीं दो कुलों में जन्म लेते हैं। आजकल क्षत्रिय कुल ही लोकमान्य है, अतः इसी कुल में जन्म लूँगा। राजा शुद्धोदन मेरे पिता होंगे।"

माता के स्वभाव और आचार का विश्लेषण करते हुए उन्होंने सोचा—"बुद्धों की माता चञ्चलता-रहित व शराव आदि व्यसनों से युक्त होती है। लाख कल्प से दान आदि पारमिताएँ पूर्ण करने वाली और जन्म से ही अखण्ड पंचशील का पालन करने वाली होती है। देवी महामाया इन गुणों से युक्त है। यह मेरी माता होगी।" किन्तु अब इसकी आयु कितनी अवशिष्ट है, यह विचार करते हुए उन्होंने दम मास सात दिन का आयुष्य शेष पाया।

पाँच महाविलोकनों को देखकर बोधिसत्व ने "मेरे बुद्ध होने का यह समय है" यह कहते हुए उन देवताओं को सन्दुष्ट किया और उन्हें विदा किया। द्रिषत् लोक के देवताओं के साथ उस लोक के नन्दन वन में प्रवेश किया। साथी देवता वहाँ बोधिसत्व को यहाँ से च्युत होकर प्राप्त होने वाली सुगति और पूर्वकृत पुण्य कर्मों के बल पर मिलने वाले स्थानों का स्मरण दिलाते हुए धूमते रहे। वहाँ से च्युत होकर वे देवी महामाया की कुक्षि में आए। स्वाप्त-वर्षान

कपिलवस्तु में उस समय सभी नागरिक आषाढ़-उत्सव मना रहे थे। पूर्णिमा से सात दिन पूर्व ही देवी महामाया, मद्य-पान विरत व माला-गंध आदि से सुशोमित हो, उत्सव

१. जैन परम्परा के अनुसार भी पूर्वविदेह, पश्चिमविदेह उत्तरकुरु, देवकुरु, आदि क्षेत्र जम्बूद्वीप के अंग हैं।

मना रहीं थी। वह सातवें दिन प्रातः ही छठी। सुगन्धित जल से स्नान किया। चार लाख का महादान दिया। सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो सुस्वादु भोजन किया। उपोस्थ (त्रत) के नियम ग्रहण कर सु-अलंकुत शयनागर में रमणीय पत्यंक पर लेट गई। निद्रित अवस्था में उस समय उसने स्वम देखा---"चार महाराज (दिक्पाल) शय्या सहित सुभे उठा कर हिमबन्त प्रदेश में ले गये। साठ योजन के मनशिला नामक शिला पर सात योजन खाया बाले महान शाल वृक्ष के नीचे सुभे रखकर खड़े हो गये। उन दिक्पालों की देवियाँ तब सुभे अनोतम्न दह पर ले गई। मनुष्य-मल को दूर करने के लिए स्नान कराया, दिव्य कस्त्र पहनाये, गन्ध-विलोपन किया और दिव्य फूलों से सझाया। उसके समीप ही रजत पर्वत है। उसमें स्वणं विमान है। वहाँ पूर्व की ओर सिर कर दिव्य विक्कोने पर सुभे लेटा दिया। बोधिसत्व श्वेत सुन्दर हाथी बन समीपवर्ती सुवर्ण पर्वत पर विचरे तथा वहाँ से उत्तर रजत पर्वत पर चढ़े। उत्तर दिशा से होकर उक्त स्थान पर पहुँचे। स्पहली माला के सहश उनकी सूंड में श्वेत कमल था। मधुर नाद करते हुए स्वर्ण विमान में प्रविष्ट हुए। शय्या को तीन प्रदक्षिणा दी और दाहिनी बगल चीरते हुए कुक्षि में प्रविष्ट हुए। उस्त दिन उत्तरापाढ़ा नक्षत्र था।

देवी महामाया ने दूसरे दिन स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोदन को स्चित किया। राजा ने चौसठ प्रधान ब्राह्मणों को बुलाया। उनके सम्मान में भूमि को गोवर से लिपा गया, धान की खीलों से मंगलाचार किया गया और बहुमूल्य आमन बिछाये गये। ब्राह्मण आए और उन सत्कृत आसनों पर बैठे। उनहें घी, मधु, शक्कर से भावित सुस्वादु खीर स्वर्ण रजत की थालियों में भर कर और वैसी ही थालियों में ढँककर परोमी गई। नये वस्त्रों व किया गया। आगत ब्राह्मणों की समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर उनका ध्यान केन्द्रित करते हुए राजा ने स्वप्न-फल के बारे में जिज्ञामा की। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया—"महाराज! चिन्ता सुक्त हों। महारानी ने जो गर्भ-धारण किया है, वह बालक है, कन्या नहीं है। आपके पुत्र होगा। यदि वह गार्हम्थ्य में रहा तो चक्रवर्ती होगा और परि-ब्राजक बना तो महाहानी बुद्ध होगा।"

बोधिसत्व के गर्भ में आने के समय समस्त दस सहस्र ब्राह्मण्ड एक प्रकार से काँप उठे। बत्तीस पूर्व शकुन (लक्षण) प्रकट हुए। दस सहस्र चक्रवालों में अनन्त प्रकाश हो उठा। प्रकाश की उस कान्ति को देखने के लिए ही मानो अंघों को आँखें मिल गई, बिधर सुनने लगे, मुक बोलने लगे, सुब्ज सीधे हो गये, पंगु पाँवों से अच्छी तरह चलने लगे। बेड़ी-हथकड़ी आदि बन्धनों में जकड़े हुए प्राणी सुक्त हो गये। सभी नरकों की आग बुझ गई। प्रेतों की शुंधर-पिपासा शान्त हो गई। पशुआं का भय जाता रहा। समस्त प्राणियों के रोग शान्त हो गये। सभी प्राणी प्रियभाषी हो गये। घोड़े मधुर स्वर से हिनहिनाने लगे। हाथी चिधाइने लगे। सारे वाद्य स्वयं बजने लगे। मनुष्यों के हाथों के आभूषण बिना टकराये ही शब्द करने लगे। सब दिशाएँ शान्त हो गई। सुखद, मृदुल व शीतल हवा चलने लगी। असमय ही वर्षा बरसने लगी। पृथ्वी से भी पानी निकल कर बहने लगा। पिक्षयों ने आकाश में उड़ना छोड़ दिया। निदयों ने बहना छोड़ दिया। महासमुद्र का पानी मीठा हो गया। सारा भूमि-मण्डल पंचरंगे कमलों से दक गया। जल-धल में उत्पन्न होने वाले मब प्रकार के पृथ्व खिल उठे। बृक्षों के स्कन्धों में स्कन्ध-कमल, शाखाओं में शाखा-कमल, लताओं में लता कमल पृथ्वित हुए। स्थल पर शिला-तलों को चीर कर सात-सात दण्ड-कमल निकले। आकाश में अधर-कमल उत्पन्न हुए। सर्वत्र पृथ्वों की वर्षा हुई। आकाश में दिव्य बाद्य बजे। चारों और सारी दस-सहस्री लोक धातु (ब्रह्माण्ड) माला-गुच्छ की तरह, दबाकर बंधे माला-समृह की तरह, सजे-सजाये माला-आसन की तरह, माला-पंक्ति की तरह अथवा पृष्य-भूप-गंघ से सुवामित खिली हुई चंवर की तरह परम शोभा को प्राप्त हुई।

बोधिसत्त्व के गर्भ में आने के समय से ही उनके और उनकी माता के उपद्रव निवारणार्थ चारों देवपुत्र हाथ में तलवार लिए पहरा देते थे। बोधिसत्त्व की माता को इसके अनन्तर पृष्ट्य में राग-भाव उत्पन्न न हुआ। यह अतिशय लाभ और यश को प्राप्त हो, सुखी व अक्लान्न शरीर बनी रही। वह कुक्षिस्थ बोधिसत्त्व को सुन्दर मणि-रत्न में पिराये हुए पीले धागे की तरह देख सकती थी। बोधिसत्त्व जिस कुक्षि में वास करते हैं, वह चैत्य-गर्भ के समान दूसरे प्राणी के रहने या उपभोग करने योग्य नहीं रहती; अतएव जन्म के एक सप्ताह बाद हो माता की मृत्यु हो जाती है और वह उषित् लोक में जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार अन्य स्त्रियाँ दस मास से कम या अधिक बैठी या लेटी प्रमव करती हैं, बोधिसत्त्व की माता ऐसा नहीं करती। वह दस मास की पूर्ण अविध तक बोधिसत्त्व को अपने उदर में धारण कर खड़ी ही प्रमव करती है। यह बोधिसत्त्व की माता की धर्मता है।

#### जन्म

देवी महामाया ने गर्भ के पूर्ण होने पर राजा शुद्धोदन के समक्ष पीहर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने किपलवस्तु से देवदह नगर तक का मार्ग समतल कराया और केला, पूर्ण घट, ध्वज, पताका आदि से अच्छी तरह सजाया। रानी को स्वर्ण-शिविका में बैठाकर एक हजार अधिकारियों व बहुत सारे दास-दासियों के साथ विदा किया। दोनों नगरों के बीच, दोनों ही नगर-वासियों का लुम्बिनी नामक एक मंगल शाल वन या। वह बन उस समय मूल से शिखर की शाखाओं तक पूर्णतः फूला हुआ था। शाखाओं और पुष्पों के बीच भ्रमर गण, नाना पिश्व-संघ मधुर कूजन कर रहे थे। सारा ही लुम्बिनी वन बहुत साज्जित था। महामाया ने उस बन में घूमने की इच्छा व्यक्त की। अधिकारियों ने

उसे तत्काल कियान्वित किया। सारा मार्थ वन में प्रविध्य हुआ। रानी जब एक सुन्दर शास के नीचे पहुँची तो उसने उसकी शाखा को पकड़ना चाहा। शाल-शाखा तत्काल सुक़कर देवी के हाथ के समीप आ गई। उमने हाथ फैलाकर उसे पकड़ लिया। उसी समय उसे प्रसव-बेदना आरम्भ हुई। चारों ओर कनात का घेरा डाल दिया गया और लोग एक ओर हो गये। शाखा हाथ में लिए खड़े हो गर्भ-उत्थान हो गया। उस समय चारों शुद्ध चित्त महाब्रह्मा सोने का जाल हाथ में लिए वहाँ पहुँचे। बोधिसस्व को उस जाल में लेकर माता के सम्मुख रखा और बोले— 'देवी! सन्दुष्य होओ: तुमने महाप्रतापी प्रत्र को जन्म दिया है।''

बोधिसत्व अन्य प्राणियों की तरह माता की कुक्षि से गन्दे व मल-विलिष्ट नहीं निकलते । वे तो धर्मांसन से उतरते धर्मकधिक व सोपान से उतरते पुरुष के समान, दोनों हाथ और दोनों पैर फैलाये खड़े मनुष्य की तरह, मल से मर्नथा अलिप्त, काशी देश के शुद्ध व निर्मल वस्त्र में रखे मणि रतन के समान चमकते हुए माता के उदर से निकले । बोधिसत्व और उनकी माता के सत्कारार्थ आकाश से दो जल-धाराएँ निकलीं और उन्होंने दोनों के शरीर को शीतल किया ।

ब्रह्माओं के हाथ से चारों महाराजाओं ने उन्हें मांगलिक समक्षे जाने वाले कोमल मृगचर्म में ग्रहण किया। उनके हाथ से मनुष्यों ने दुकूल की तह में ग्रहण किया। तब वे मनुष्यों
के हाथ से ख़ूटकर पृथ्वी पर खड़े हो गये। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा। अनेक सहस्र
चक्रवाल एक आंगन से हो गये। वहाँ देवता और मनुष्य गंध-माला आदि से पूजा करते हुए
बोले—"महापुरुष! यहाँ आप जैसा कोई नहीं है; विशिष्ट तो कहाँ से होगा।"
बोधिसत्त्व ने चारों दिशाओं व चारों अनुदिशाओं को, ऊपर-नीचे देखा। अपने जैसा किसी
को न पाकर उत्तर दिशा में क्रमशः सात कदम गमन किया। महाब्रह्मा ने उस समय उन पर
श्वेतछत्र धारण किया; सुयामों ने ताल-व्यजन और अन्य देवताओं ने राजाओं के अन्य
कक्षुध-माण्ड हाथ में लिए उनका अनुगमन किया। सातवें कदम पर ठहरकर ''में संसार
में सर्वश्रेष्ठ हूँ''—पुरुष-पुंगवों की इस प्रथम निर्मीक वाणी का उच्चारण करते हुए उन्होंने
सिंहनाद किया।

बोधिसस्य ने माता की कोख से निकलते ही जिस प्रकार इस जन्म में वाणी का छवारण किया, उसी प्रकार महौषध जन्म व वेस्सन्तर जन्म में भी किया था। गर्भ-धारण

१. खड्ग, छत्र, मुकुट, पादुका और व्यजन।

२. महौसघ जन्म में बोधिसस्व के कोख में निकलते ही देवेन्द्र शक आया और चन्दन-सार हाथ में रखकर चला गया ! बोधिसस्व उसे हाथ में लिए हो बाहर आए । माता ने उस समय उनसे पूछा—"पुत्र ! क्या लेकर आया है ?" उन्होंने उत्तर दिया—"अम्म ! औषघ !" इसी हेतु

के समय की भाँति जन्म के समय भी बचीम शकुन प्रकट हुए। लुम्बिनी वन में जिस समय बोधितस्व उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल-माता देवी, अमात्य छुन्न ( छुन्दक ), अमात्य कास उदायी, हस्तिराज आजानीय, अश्वराज कन्धक, महाबोधि वृक्ष और निधि-संस्त चार कलश उत्पन्न हुए। वे कलश कमशः गव्यूति, आधा योजन, तीन गव्यूति, एक योजन की दूरी पर थे। ये सात एक ही समय पैदा हुए। दोनों नगरों के निवासी बोधिसस्व को लेकर कपिलवस्तु नगर लौट आये।

#### कालदेवल तापस

आठ समाधि से सम्पन्न काल देवल तपस्वी राजा शुद्धोदन के कुल-मान्य थे। एक दिन भोजन से निष्क हो भनोविनोद के लिए त्रयस्त्रिश देवलोक में गये। वहाँ विश्वाम के लिये बैठे हुए देवताओं से उन्होंने पृक्षा—"इस प्रकार सन्तुष्ट चित्त होकर आप कीड़ा कैसे कर रह हैं ? मुक्ते भी इसका रहस्य बताओ।" देवों ने उत्तर दिया—"मित्र ! राजा शुद्धोदन के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह बोधिवृक्ष के नीचे बैठ, बुद्ध हो, धर्मचक प्रवर्तित करेगा। हमें उसकी अनन्त बुद्ध-लीला देखने व उसके धर्म सुनने का अवसर मिलेगा। हमारी प्रसन्नता का यही मुख्य कारण है।"

तपस्वी शींघ ही देवलोक से उतरे और राजमहलों में पहुँचे। बिछे हुए आसन पर बैठ कर राजा से कहा— "महाराज ! आपको पुत्र हुआ है। मैं उसे देखना चाहता हूँ।" राजा ने सु-अलंकृत कुमार को अपने पास मंगाया और तापस की बन्दना के लिए कदम आगे बढ़ाये। बोधिसस्य के चरण उठकर तापस की जटा मैं जा लगे। बोधिसस्य के जन्म मैं

से उनका नाम औषघ दारक ही रखा गया। उस औषघ को बरतन में रख दिया गया। वह औषघ अन्धत्व, बिधरत्व आदि सभी प्रकार के रोगों के उपशमन में प्रयुक्त हुई। औषघ राम-बाण थी; अतः महौषध नाम से विश्वत हो गई। बोधिसत्त्व का नामकरण इसीलिए महौषघ हो गया।
——जातक, सं० ५४६ के आघार पर।

वेस्सन्तर जन्म में "माँ! घर में कुछ है ? दान दूँगा।" यह कहते हुए ही बोधिसस्व माता की कोख से निकले। माता ने "पुत्र! तू धनवान कुल में पैदा हुआ है" यह कहते हुए उनकी हथेली को अपनी हथेली पर रखा और हजार की थैली रखवाई।

-- जातक, सं० ५४७ के आधार पर।

बुद्ध के महीषध नामकरण की जैसी अनुश्रुति है, कुछ वैसी ही जैन परम्परा में तीर्थक्कर ऋषम के सम्बन्ध से इक्ष्वाकु वंश के नाम-निर्धारण की चर्चा है। जब ऋषम एक वर्ष के थे, तभी उन्होंने इक्षु लेने के लिए सम्मुखीन इन्द्र की ओर हाथ बढ़ाया। इन्द्र ने वह इक्षु उनके हाथ में विया। ऋषभ के उस इक्षु-भक्षण से इक्ष्वाकु (आकु-भक्षणार्थे) वंश का नाम इक्ष्वकु पड़ा।

--आचार्य श्री तुलसी, भरत-मुक्ति ; मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम' भरत-मुक्ति : एक अध्ययन, आत्माराम एक्ड सन्स, १९६४, पृ० १३ । जनके लिए दूसरा बन्दनीय नहीं होता। यदि अनजान में ही बोधिमत्त्व का मिर तापस के चरण पर रखा जाता तो तापस के सिर के मात दुकड़े हो जाते। मुक्ते अपना विनाश करना योग्य नहीं है, यह सोच तापस आसन से उठे और उन्होंने करबद्ध होकर प्रणाम किया। राजा ने इस आश्चर्य को देखा और अपने पुत्र को बन्दना की। तपस्वी को चालीम अतीत के और चालीस ही भविष्य के—अस्सी कल्यों को स्मृति हो सकती थी। यह बुद्ध होगा या नहीं, इस अभिप्राय से तपस्वी ने उनके शारीरिक लक्षणों को अच्छी तरह से देखा और यह जानाः अवश्य ही यह बुद्ध होगा। यह अद्भुत पुरुष है। वे मन-ही-मन मुस्कराये। फिर मोचने लगे, बुद्ध होने पर में इसे देख सकूँगा या नहीं ? कुछ चिन्तन के बाद ज्ञात हुआ, में इसे नहीं देख पाऊँगा। इसके बुद्ध होने के पूर्व ही में मृत्यु पाकर अरूप-लोक में उत्पन्न होऊँगा, जहाँ मी अथवा सहस्त्व बुद्धों के अवतरित होने पर भी ज्ञान-प्राप्ति नहीं हो सकती। वे अपने दुर्भाग्य पर रो पड़। तत्रस्थ लोगों ने साञ्चर्य इसका कारण पूछा। उनका प्रश्न था—"अभी कुछ क्षण पूर्व आप हँसे और फिर रोने क्यों लगे ? क्या हमारे आर्य-पुत्र को कोई संकट होगा ?"

तपस्थी ने गम्भीरता और हढ़ता के माथ उत्तर दिया--- "इनको मंकट नहीं होगा। ये तो निःसन्देह बुद्ध होंगे।"

अगला प्रश्न हुआ—"तो फिर आप किमलिए रोते हैं?" तपस्वी के शब्दों में अधीरता थी। उन्होंने कहा—"इस प्रकार के पुरुष को बृद्ध हुए में नहीं देख सकता।"

मेरे पारिवारिकों में से कोई भी इन्हें बृद्ध हुआ देखेगा या नहीं, जब तपस्त्री ने यह चिन्तन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भानजा नालक इसके याग्य है। व तत्काल अपनी बहिन के घर आये और उससे पृक्षा—"नालक कहाँ है?"

बहिन ने उत्तर दिया—"आर्य ! घर पर ही है।" तपस्त्री ने कहा—"उसे बुला।" नालक के पास आने पर तपस्त्री बोले—"वेटा ! राजा शुद्धोदन के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह बुद्ध-अंकुर है। पैंतीस वर्ष बाद वह बुद्ध होगा और तू उसे देख पायेगा। तू आज ही प्रवित्त हो जा।"

"में सत्तासी करोड़ धन वाले कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, तो भी मामा मुक्ते अनर्थ में संलग्न नहीं कर रहे हैं", यह मोचते हुए उसने उसी समय वाजार मे काषाय वस्त्र और मिट्टी का पात्र मंगाया। निर-दाढ़ी को मुड़।या और काषाय वस्त्र पहने। "लोक में जो उत्तम पुरुष है, उसी के नाम पर मेरी यह प्रजन्म है"—यह कहते हुए उसने बोधिसत्त्व की ओर अंजिलबद्ध हो पाँचों अंगों से बंदना की। पात्र को झोली में रखा, उसे कंधे पर लटकाया और हिमालय में प्रवंश कर अवण-धर्म का पालन करने लगा। नालक की अगली कथा यह है कि तथागत के बुद्ध हो जाने पर वह उनके पास आया। उनसे छान सुना और फिर हिमालय में चला गया। वहाँ अर्हत् पद को प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रतिपदा (सर्व श्रेष्ट मार्ग) पर आरुद्ध

हुआ। सात मास तक ही जीवित रहा। सुवर्ण पर्वत के पास निज्ञास करता हुआ वह खड़ा-खड़ा उपाधि रहित-निर्वाण की प्राप्त हो गया।

#### भविष्य-प्रका

पाँचवें दिन बोधिसत्त्व को सिर से नहलाया गया । नामकरण संस्कार किया गया । राज-भवन को चार प्रकार के गंधों से लिपवाया गया। खीलों सहित चार प्रकार के पुष्प बिखेरे गये। निर्जल खीर पकाई गई। राजा ने तीनों वेदों के पारंगत एक सौ आठ ब्राह्मणों को निमंत्रित किया । उनमें राम, ध्वज, लद्दमण, मंत्री, कीण्डिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त. ये आठ षड्-अंग जानने वाले देवत बाह्मण थे। इन्होंने ही मंत्रों की व्याख्या की। गर्भ-समय का स्वप्न-विचार भी इन्हीं ब्राह्मणों ने किया था। उन्हें राज-भवन में बैठाया गया, सुमोजन कराया गया और सत्कार पूर्वक बोधिसत्त्व के लक्षणों के बारे में पूछा गया-"भविष्य क्या है?" आठ ब्राह्मणों में से मात ने दो अंगुलियाँ उठा कर दो प्रकार का भविष्य कहा-"ऐसे लक्षणो वाला यदि गृहस्थ रहता है तो चकवर्ती राजा होता है और यदि प्रविज्ञत होता है तो बुद्धः" और फिर उन्होंने चक्रवर्ती की श्री-मम्पत्ति का भी वर्णन किया। उनमें मबसे कम अवस्था वाले कौण्डिन्य गोत्रीय तरुण ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व के विशिष्ट लक्षणों को देख एक ही अंगुली उठाई और दृढ़तापूर्वक एक ही प्रकार का भविष्य कहा-"इमके गृहस्थ में रहने की कोई सम्भावना नहीं है। यह महाज्ञानी बुद्ध होगा। यह अधिकारी, अन्तिम जनम-धारी, प्रज्ञा में अन्य जनों से बढ़ा-चढ़ा है, अतः ऐसे पुरुष के गाईस्थ्य में रहने की कोई संभावना नहीं है। निश्चित ही यह बुद्ध होगा।"

राजा ने प्रश्न किया-"भेरा पुत्र क्या देखकर प्रवर्जित होगा १" उत्तर मिला— "चार पूर्व लक्षणा" राजा ने पुनः पूछा--"कौन-कौन से चार लक्षण ह" बाह्मण ने कहा- "बृद्ध, रोगी, मृत और प्रवृत्तित।"

राजा ने तत्काल कठोर आदेश दिया-"चारों ही प्रकार के लक्षण मेरे पुत्र के पाम न आने पारें : ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए। सुक्ते इसके बुद्ध बनने से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो इसे दो सहस्र द्वीपों से घिरे चारों महालीयों का आधिपत्य करते हुए तथा छत्तीम थोजन परिधि वाली परिषद् के बीच व मुक्त आकाश में विचरते देखना चाहता हूँ।" राजा ने चारों दिशाओं में तीन-तीन कोश की दूरी पर कड़ा पहरा बिठा दिया और उन्हें निर्देश कर दिया, चारों ही प्रकार के व्यक्ति इस सीमा में प्रवेश न करें।

उस दिन उस मांगलिक स्थान पर अस्ती हजार ज्ञाति-सम्बन्धियों ने प्रतिज्ञा की─ "कुमार चाहे बुद्ध हो या राजा, हम इसे अपना एक-एक पुत्र देंगे। यदि यह बुद्ध होगा तो क्षिय साधुओं से व राजा होगा तो क्षत्रिय कुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित होकर विचरेगा।"

#### रक चमत्कार

शुद्धोदन ने बंधिसत्त्व की परिचर्यायं उत्तम रूप-सम्पन्न व निदीं प्रधादाँ नियुक्त की ।
बोधिसत्त्व अनन्त परिवार तथा शोभा व श्री के साथ बढ़ने लगे। एक दिन क्षेत्र महोत्सव था। सभी लोगों ने नगर की देव-विमान को तरह अलंक ति किया। सभी दाम, प्रेष्य आदि नये बस्त्र पहिन व गंध-माला आदि से विभूषित हो राजमहल में एकत्र हुए। राजा के एक हजार हलों की खेती थी। एक कम आठ सौ रुपहले हल थे। राजा का हल रत्त-सुवर्ण जटित था। वैलों के सींग और रस्सी-कोड़े भी सुवर्ण-खचित हो थे। राजा पुत्र व पूरे दल-बल के साथ वहाँ पहुँचा। वहीं विशाल व सघन छाया वाला एक जामुन का वृक्ष था। उसके नीचे कुमार की शय्या बिछाई गई। ऊपर स्वर्ण-तार खचित चंदवा तनवाया गया। कनात से घेर कर पहरा लगा दिया गया। सब तरह से अलंक त हांकर अमात्यगण साहत राजा हल जोतने के स्थान पर गया। उसने सुनहले हल को पकड़ा, अमात्यों ने एक कम आठ सौ रुपहले हलों को और कृषिकों ने दूसरे हलों को। मभी व्यक्ति हलों को जोतने लगे। राजा भी उन सब के साथ इस पार से उम पार व उम पार से इस पार आ-जा रहा था।

समारोह को देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा हा गई थी। बोधिमत्त्व की परिचर्या में बैठी सभी घाइयाँ भी ममारोह देखने के लिए कनात से बाहर चली आई। खाद्य-भोज्य में उन्हें कुछ समय लग गया। बोधिसत्त्व अपने पास किसी को बैठे न देख, शीघता से उठे। श्वास-प्रश्वास का ध्यान दिया और प्रथम ध्यान में लीन हो गये। उम समय सभी वृक्षों की छाया घूम गई थी, किन्तु बोधिसत्त्व जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसकी छाया गांलाकार ही रही। अचानक घाइयों को उनका ध्यान आया। वं शीघ ही कनात में दौड़ आई और बोधिसत्त्व को बिछ्नोने पर आसन साधे बैठे देखा। वं बहुत चमत्कृत हुई । दौड़ कर राजा के पास गई और राजा को सारा वृत्त सुनाया। राजा भी शीघ ही वहाँ आया और उस चमत्कार को देखकर विस्मित हुआ। तत्काल बन्दना करते हुए बोला—"पुत्र ! तुक्षे यह मेरी दूसरी बन्दना है।"

बोधिसत्त्व कमशः सोलह वर्ष के हुए। राजा ने उनके लिए तीनों ही ऋतुओं के उपयुक्त तीन महल बनवाये। एक नौ मंजिल का था, एक सात मंजिल का और एक पाँच मंजिल का। उनके मनीरंजन के लिए चालीस हजार निर्तिकाओं की व्यवस्था की गई। व देवताओं की माँति अप्सराओं से धिरे, अलंकृत नर्तिकायों से परिवृत और प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा वादित बादों से सेवित महासम्पत्ति का उपमोग करते हुए ऋतुओं के क्रम से प्रासादों में रह रहे थे। राहुल माना देवी उनकी अग्र-महिषी थी।

शिलप-प्रदर्शन

एक दिन ज्ञाति जनों में चर्चा चली-- "सिद्धार्थ कीड़ा में ही रत रहता है। किसी कला के अध्ययन में रुचि नहीं रखता। कभी युद्ध-प्रसंग विड़ने पर वह क्या करेगा 🐉 यह चर्ची राजा तक पहुँची । उसने बोधिसत्त्व को अपने पास बुलाया और कहा-"तात ! किसी भी कला को न सीख कर तू कीड़ा में ही लीन रहता है; क्या इसे ही उचित समझता है !"

बोधिसत्त्व ने सगर्व उत्तर दिया-"मेरे लिए कोई शिल्प-शिक्षण अवशिष्ट नहीं है। आप नगर में उदघोषणा करवा दें कि आज से मातवें दिन मैं शिल्प-प्रदर्शन करूँ गा।"

राजा ने वैसा ही किया । नियत समय व नियत स्थान पर सहस्रों की परिषद एक-त्रित हो गई। साठ हजार क्षण वेघ, बाल वेध आदि के ज्ञाता धनुधारी भी विशेष निमंत्रण पर वहाँ आये । बोधिसस्य ने कवच धारण कर कंचक में प्रवेश किया । सिर पर उष्णीष पहना । मेंद्रे के सींग वाले धनुष में मंगे के रंग की डोरी बांधी। पीठ पर तृणीर कसा। बाँयें कंधे पर तलवार लटकाई और वज्र की नोंक वाले तीर की नाखून पर घुमातें हुए वे उस परिषद् के बीच उपस्थित हुए । जनता ने अपार हुई ध्यनि से उनका स्थागत किया । बोचि-सत्त्व ने राजा से कहा-"उपस्थित धनुर्धारियों में से चार सिद्धहस्त क्षण-वेथी, बाल-वेथी, शब्द-वेधी व शर-वेधी धनुर्धारियों को मेरे समक्ष उपस्थित करें।" राजा ने वैसा ही किया। बोधिसत्व ने समदतुरस्र एक मण्डप बना कर उसके चारों कोनों पर उन चारों धनुर्धारियों को खड़ा किया। एक-एक धनुर्धारी को तीस-तीस हजार तीर दिये गये और प्रत्येक को एक-एक कुशल सहयोगी दिया गया । बोधिसत्त्व मण्डप के बीच खड़े हुए । वे बजरूख नोक वाला तीर अपने नाखून पर घुमा रहे थे। जन्होंने कहा-"महाराज ! ये चारी धनुधीरी एक साथ तीर चला कर सुभे बींधे। मेरे पर इनके तीरी का कोई असर नहीं होगा।"

चारों ही धनुर्धारियों ने सगर्व राजा से कहा- "महाराज! हम लोग सण-वेधी, बाल-वेधी, शब्द-वेधी और शर-वेधी हैं : अतः आप कुमार की इस कार्य से उपरत करें । कुमार तरुण हैं। हम इन्हें नहीं बींधेंगे।"

बोधिसस्य ने उसका प्रतिवाद करते हुए श्वता से कहा-"यदि तुम्हारे में सामर्थ्य है तो मुक्ते बीध डालो । मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ ।"

धनुषीरियों का स्वाभिमान फड़क उठा । उन्होंने एक साथ तीर क्रोड़े । बोधिसत्त्व ने उन चारों के बाम बीच ही में काट डाले । उन्होंने अपने चारों ओर के बाणों का एक पर बना डाला। उससे चारों के बाणों का असर उन पर नहीं होता था, अपित बोधिसत्व के बाणों से वे चारों अधित हो रहे थे। चारों के सारे तीर समाप्त हो गये। बोधिसत्त्व तीरों के घर की जिला हानि पहुँचाये कलांग भर कर राजा के पास आ खड़े हुए। जनता ने विप्रत

हर्ष-ध्यनि से उनका स्वागत किया तथा उपहार में बहुमृत्य वस्त्र व आभ्वणों का देर लगा दिया। वह धन अठारह करोड़ था।

राजा इस प्रदर्शन से फूला नहीं समाया। उसने बोधिसत्त्व का वर्धापन किया और उस विद्या का नाम तथा उसके ज्ञाता के बारे में पूछा।

बोधिसत्त्व ने उत्तर दिया-- "इस विद्या का नाम वाणावरोधिनी है और इसका जाता जम्बूद्वीप में मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं है।"

राजा ने निर्देश किया—"पुत्र ! दूसरा प्रदर्शन भी करी।"

बोधिसत्त्व ने कहा—"देव! ये चारों धनुर्धारी चारो कोनों पर खड़े रहकर मुफे नहीं बींध सके, किन्तु मैं इन चारों को चारों कोनों में खड़े रहने पर भी एक ही बाण से बींध दुँगा।"

धनुर्धारियों ने खड़े होने का साहस नहीं किया; अतः चारों कोनों में केले के चार स्तम्म खड़े कियं गये। बाण के पुंख में लाल रंग का धागा पिरोया और एक खम्मे की ओर उसे छोड़ा। तीर ने उस स्तम्म को बीध डाला। वह वहाँ से स्वतः दूसरे, तीमरे और कमशः चौधे स्तम्म को बीधता हुआ पहले स्तम्म में से निकल कर बीधिसत्त्व के हाथ में आ गया। केले के स्तम्भों में धागा पिरोया गया। चक्र बीधने की इस विद्या के भफल प्रयोग पर जनता ने सहस्र घोषों के साथ बीधिसत्त्व का वर्धापन किया।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने शर-यिष्ट, शर-रज्जु तथा शर-वेणो का प्रदर्शन किया। शर-प्रसाद, शर-मण्डण, शर-सापान व शर-पुष्करिणी की रचना की। शर-पट्म विलाया। शर-वर्षा बरसाई। बारह प्रकार की असाधारण विद्याओं का प्रदर्शन करने के अनन्तर उन्होंने सात मोटी-मोटी वस्तुओं को चीर डाला। उनमें आठ अंगुल मोटा अंजीर का फलक, चार अंगुल मोटी चट्टान, दो अंगुल मोटा ताम्बे का पत्ता, एक अंगुल मोटा लोहे का पत्ता चीर डाला। एक साथ बंधे हुए सौ फलकों को भी चीर डाला। बोधिमत्त्व के इम शिल्प प्रदर्शन पर सभी सम्बन्धियों की आशंकाएँ दूर हो गई।

# चार पूर्व तक्षण

बीधिसत्त्व के मन में एक दिन जद्यान-विहार की इच्छा जागत हुई। उन्होंने सारधी से रध जोतने के लिए कहा। सारधी बहुत दक्ष था। उसने तत्काल उत्तम रथ को अलंकृत किया, कमल-पत्र सहश सिन्धु देशीय चार मांगलिक अश्वों को उसमें जोता और बोधिसत्त्व की स्त्वना दी। बोधिसत्त्व देव-विमान सहश उस रथ पर आरुद् हो कर उद्यान की और चले। देवताओं ने सोचा, सिद्धार्थ-कुमार के बुद्धत्त्व प्राप्त करने का समय समीप है, अतः हम इनके समक्ष पूर्व लक्षण प्रस्तुत करें। उन्होंने जरा-से जर्जरित, विदीर्ण-दन्त, पक्ष-केश, मुका हुआं शरीर, हाथ में यिष्ट व किप्पत-वपु एक देव पुत्र को योधिसत्त्व व सारधी के समक्ष

प्रस्तुत किया । उसे वे दी ही व्यक्ति देख सकते थे । बोधिसरव ने सारधी से तस्काल पूछा-"सीम्य! यह पुरुष कीन है ? इसका शरीर और केश दूसरों से भिन्न है।"

सारबी ने एसर दिया-"देव ! यह बढ़ा हो खुका है।"

बोधिसस्य ने सहज गंभीरता से पृक्का-"बूदा क्या होता है ?"

सारथी ने पुनः छत्तर दिया-"देव ! यह जर्जर-काय हो चुका है : अतः बूढ़ा कहा जाता है। इसे अब बहुत दिन नहीं जीना है।"

बीधिसत्व का मानस ऊहापोह से भर आया। उन्होंने पृछा-"'तो क्या मैं भी बूढ़ा होर्फेंगा ? क्या यह अनिवार्य धर्म है ?"

सारथी ने विनम्रता से उत्तर दिया-"देव! आप, हम और सभी लोगों के लिए बढ़ापा अनिवार्य है।"

बोधिनरव बोले-"तो भद्र ! उद्यान-भूमि में जाना स्थागत करो । यहीं से रथ को मोडो और अन्तःपर की आर लौट चलो।"

सारथी ने तत्काल रथ मोड़ा और अन्तःपुर पहुँच गये। बोधिसत्त्व उदासीन होकर पुन:-पुन: सारधी के उत्तर पर चिन्तन करने लगे । शीघ्र ही महलों में लौट आने से राजा की इस बारे में जिज्ञासा हुई। तत्काल उत्तर मिला-"मार्ग में कुमार ने एक वृद्ध को देखा था।" राजा के मुँह से आह निकली-- "भविष्य-वक्ताओं ने वृद्ध देखकर ही प्रविजित होना बताया था : अतः पुत्र के लिए शीघ्र ही नृत्य आदि की व्यवस्था करो । भोग-लिप्त रहने से प्रमुख्या का विचार हट जायेगा । चारों दिशाओं में आधे योजन तक पहरा और बढ़ा दी तथा सतर्कता के लिए सभी प्रतिहारों को विशेष सचित करो।"

बोधिमरव एक दिन फिर उद्यान जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में देवताओं द्वारा निर्मित एक रोगी को देखा। वह अपने ही मल-मूत्र से सना हुआ था व दूसरों के द्वारा उठाया, बैठाया तथा लेटाया जा रहा था। बोधिसत्त्व ने दूर से उसे देखा और सारथी से कहा---"यह पुरुष कौन है ? इसकी आँखें भी दूसरों की तरह नहीं है। स्वर भी दूसरों से मेल नहीं खाता है।"

सारथी ने कहा-'दिव ! यह रोगी है : अतः इसका शरीर शिथिल हो चुका है । अव वह सम्भवतः चढ न सके।"

बोधितत्त्व ने कहा-"तो क्या मैं भी व्याधिधर्मा हूँ १ व्याधि सभी के लिए अनिवार्य है ?"

सारधी ने कहा-"देव ! इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता ।"

बोधिसरव का मन विराग से भर गया। उन्होंने रथ को वापिस मोड़ा और बिना घूमे ही वे महलों में सौट आये।

राजा ने अनकी उदासीनता का पता लगाया और पहरे की चारों ओर पौन योजन तक निशेष रूप से बढ़ा दिया।

किसी एक विशेष दिन बीधिसत्त्व फिर धूमने के लिए चले। मार्ग में उन्होंने देव-निर्मित एक दृश्य देखा: वहाँ बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होकर एक शिविका (अर्थी) बना रहे थे। बोधिसत्त्व ने उसके बारे में जिज्ञासा की। सारधी ने बताया—"कोई मनुष्य मर गया है। उसकी अन्त्येष्टि के लिए उसके पारिवारिकों, मित्रों व अन्य व्यक्तिओं द्वारा तैषारियाँ की जा रही हैं।"

वोधिसत्त्व ने वहाँ चलने का मंकेत किया। सारथी उन्हें वहाँ ले आया। उन्होंने मृतक को देखा और पृक्का—"मृत्य क्या चीज है ?"

सारथी ने उत्तर दिया—'दिव ! अब इसका माता पिता, ज्ञाति-स्वजन, मित्र आदि से कोई सम्पर्क नहीं रहा । न यह उन्हें देख सकेगा और न इसे वे देख सकेंगे । इसका सबसे सम्बन्ध ट्रट गया है।''

बोधिसत्त्व ने पृक्का--- "क्या में भी मरणधर्मा हूँ १ मेरी भी मृत्यु अनिवार्य है १" सारथी ने कहा-- "इसका कोई भी अपवाद नहीं हो सकता।"

बोधिसत्त्व ने उदासीनता के साथ कहा—"अब मुक्ते घृमने नहीं जाना है। वापिस महलों की ओर चलो।"

राजा को सारी स्थिति का पता चला। उसे चिन्ता हुई। बोधिसत्त्व की विराग से रक्षा के निमित्त पहरा एक योजन तक बढ़ा दिया और कठोर कर दिया गया। भोग-सामग्री विशेष रूप से बढ़ा दी गई।

बोधिसत्त्व फिर एक दिन उद्यान जा रहे थे। देवताओं द्वारा निर्मित संन्यासी को उन्होंने देखा। वह मुण्डित-सिर व काषाय वस्त्र पहने हुए था। बोधिमत्त्व ने उसे देखकर सारथी से पूछा—"मौम्य! यह पुरुष कौन है १ इसका सिर मुण्डित है तथा वस भी दूसरों से भिन्न हैं।"

सारथी ने कहा-"देव यह प्रविजत है।"

बोधिसत्त्व ने पृद्धा-- "सौम्य ! मनुष्य प्रविजत क्यों हाता है हु"

सारधी ने सविस्तार उत्तर दिया—"देव! यह धर्माचरण के लिए, शान्ति पामे के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, पुण्य-संचय के लिए, अहिसा-पालन के लिए व भूती पर अनुकम्पा करने के लिए प्रविज्ञत हुआ है।"

बोधिसस्य सारधी के साथ तरकाल वहाँ आये। उस प्रवर्णित को गौर से देखा। इससे नाना प्रश्न पूछे। प्रवर्णा के गुणों के बारे में झान-बीन की। बोधिसस्य को प्रवस्या में रुचि उत्पन्न हुई। वे इस बार तत्काल अन्तःपुर नहीं लौटे, अपिद उद्यान गये।

दीर्घ माणको का मत है कि बोधिसस्य ने चारों पूर्व लक्षणों को एक ही दिन देखा।

#### पुत्र-जङ्ग

बोधिसस्य दिन भर उद्यान में आमोद-प्रमोद करते रहे। सुन्दर पुष्करिणी में स्नान किया । संध्या के समय अपने की आभूषित कराने के उद्देश्य से सुन्दर शिला-पट पर बैठे । उनके परिचारक नामा रंग के दुशाले, नामा आभूषण, माला, सुगन्धित, उबटन आदि लेकर चारों ओर से छन्हें घेर कर खड़े हो गये। इन्द्र का सिंहासन उस समय तप्त हुआ। "सुझे इस सिंहासन से कौन उतारना चाहता है—" इस तरह उसने आकोश पूर्वक सोचा। उसने तस्काल बोधिसस्य के अलंकृत होने का समय जाना । वह शान्त हो गया और उसने बिश्वकर्मा को बुलाकर कहा-"सौम्य! आज आधी रात के समय सिद्धार्थ-कुमार महाभिनिष्क्रमण करेंगे। आज का उनका यह अन्तिम मृङ्गार है। उद्यान में जाकर उन्हें दिन्य अलंकारों से अलंकत करी।"

विश्वकर्मा देव-बल से तत्काल वहाँ पहुँचा। अपना वेष बदला और साज-सज्जा कराने वाले परिचारक का रूप धारण किया। परिचारक हाथ से दुशाला ले बोधिसत्त्व के सिर पर बाँधने लगा। हाथ के स्पर्श से ही वे जान गये, यह मनुष्य नहीं है, कोई देव, पुत्र है। पगड़ी से मस्तक को बेस्टित करते ही मस्तक पर सुकुट के रत्नों की भाँति एक सहस्र द्रशाले उत्पन्न हो गये। इसी तरह दस बार बाँधने पर दस सहस्र द्रशाले उत्पन्न हो गये। सबसे बड़े दुशाले का भार श्यामा-लता के पुष्प के तुल्य व दूसरों का भार तो कुतुम्बक पुष्प के दुल्य था। बोधिसत्त्व का मस्तक किंजल्क-युक्त कुय्यक फुल के समान था। सब तरह से आभिषत हो जाने पर तालज्ञ ब्राह्मणी ने अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सूत-मागधों के नाना मांगलिक बचनों व स्तुति-घोषों से सत्कृत होते हुए सर्वीलंकार विभूषित उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए।

राहुलमाता ने उसी समय पुत्र-प्रसव किया। राजा शुद्धोदन को जब यह संवाद ज्ञात हुआ तो उसने अपने अनुचरों को निर्देश दिया—''उद्यान में सैर कर रहे मेरे पुत्र को यह सुखद संवाद सुनाओ।" अनुचर दौड़े हुए वहाँ आये और बोधिसस्व को वह शुभ संवाद सुनाया । बोधिसस्य के उद्गार निकले—"राहु-बन्धन पैदा हुआ है।" अनुचर पुनः राजा के पास पहुँचे। राजा ने बोधिसस्य की प्रतिक्रिया को जानना चाहा। अनुचरों ने सारा वृत्त सुनाया । राह शब्द के आधार पर पौत्र का राहुल कुमार नामकरण किया गया ।

बोधिसत्त्व नगर में प्रविष्ट हुए । क्षत्रिय-कन्या कृशा-गौतमी उस समय प्रासाद पर बेडी नगरावलोकन कर रही थी। नगर-परिक्रमा करते हुए बोधिसत्त्व की रूप-शोभा की देखकर

१. दीव निकाय कण्डस्थ करने वाले प्राने आचार्यों को दीर्घ माणक कहा जाता है।

बहुत ही प्रसन्नता तथा हर्ष से उसने उदान कहा— "व माता-पिता परम शान्त हैं, जिनके इस प्रकार का पृत्र है। वह नारी परम शान्त है, जिसके इस प्रकार का पृत्र है।" वह उदान बीधिमत्त्व के कानों में पड़ा। उनका चिन्तन उस पर केन्द्रित हो गया। वे सोस्पने लगे— किसके शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है? रागादि क्लेशों से विरक्त होते हुए उन्होंने गहरा चिन्तन किया— "राग, द्वेष और मोह की अग्नि के शान्त होने पर परम शान्त होती है। अभिमान मिथ्या विचार (इष्टि) आदि सभी मलों के उपशमन होने पर परम शान्ति होती है। यह मुक्ते प्रिय वचन सुना रही है। मैं निर्माण को दृंद रहा हूँ। आज ही सुक्ते गृह वास छोड़ प्रवित्तत हो, निर्वाण की खोज में लगना चाहिए। उन्होंने अपने गले से एक लाख मृत्य का मोती का हार उतारा और गृह दक्षिणा के रूप में कृशी गौतमी के पास भेज दिया। हार को पाकर वह वहुत प्रमन्न हुई। उनने सोचा— मिद्धार्थ कुमार ने मेरे प्रेम में आक्षित होकर यह उपहार भेजा है।

#### गृह-त्याग

बीधिसत्त्व महलों में लौट आए । सुकीमल शब्या पर लेट गये । उसी समय सब तरह अलंकत, नृत्य-गीत आदि में दक्ष अप्सरा ग्रुल्य परम सुन्दरी स्त्रियों ने विविध वाद्यों के साध कुमार को घेर लिया। उन्हें परम प्रमन्न करने के लिए नृत्य-गीत व वाद्य आरम्भ किये। बोधिसरव रागादि मलों से विरक्त चित्त थे; अतः नृत्य आदि में उनकी कोई फिन्च नहीं हुई। वे शीघ्र ही सो गये। नर्तिकाओं ने माचा-अय हम कष्ट क्या उठायें; जबिक जिनके लिए हम कर रही हैं, वे स्वयं लेट गए हैं। वे सभी माज-मामान के माथ उसी कक्ष में लेट गईं। सुगन्धित तेल से परिपूर्ण दीप जल रहे थे। बोधिमत्त्र जग पड़े। पत्यंक पर आसन मारकर बैठ गये। उनकी दृष्टि कक्ष में लेटी उन स्त्रिया पर पड़ी। बोधिसस्त्र ने उस दृश्य को गम्भीरता से देखा। कुछ स्त्रियों के मुँह से लार और कफ वह रहा था, अतः शरीर भींग गया था। कुछ एक दाँत पीस रही थीं; कुछ एक खाँम रही थीं तथा कुछ एक बर्रारही थीं। कुछ एक के मुँह खुले हुए थे तथा कुछ एक के वस्त्र इतने अस्त-व्यस्त हो गए थे कि दर्शक उन्हें देख नहीं पाता था । स्त्रियों की इस सविकार प्रवृत्ति को देखकर वे और भी अधिक दृद्ता-पूर्वक काम-भोगों से विरक्त हो गये। उस ममय उन्हें वह सुअलंकृत महाभवन सङ्ती हुई नाना लाशों से पूर्ण कच्चे रमशान की भाँति प्रतीत हो रहा था। उन्हें तीनों ही भवन जलते हुए घर की तरह दिखलाई पड़ रहे थे। जनके मुँह से अनायास ही "हा ! कष्ट, हा ! श्वीक" आह निकल पड़ी। उनका चित्त प्रव्रज्या के लिए अत्यन्त आहुर ही गया। मुक्ते

१. आनन्दोल्लास से निकली बाक्यावलि ।

आज ही यह-स्थान करना है, इस इट निश्चम से वे पत्यंक से अतरे और द्वार के समीप जाकर पृक्का-- "कौन है ?"

ख्योड़ी में किर रखकर सीये हुए झन्न ने कहा—"आर्यपुत्र ! में झन्दक हूँ।" बोधिसस्य ने कहा—"आज मैं अभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ। मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो।"

खन्दक अश्व की साज-सज्जा का सामान ले अश्वशाला में गया। सुगन्धित तेल के जलते दीपों के प्रकाश में बेल-बूंटे वाले चंदवे के नीचे रमणीय भूमि-पर खड़े अश्वराज कन्धक को देखा। छुन्दक ने उसे ही उपयुक्त समझा। सब तरह से उसे सजाया और अच्छी तरह से कसा। कन्थक के मन में सहज ही विचार आया, आज की तैयारी अन्य दिनों से भिन्न है। मेरे आर्यपुत्र उद्यान-यात्रा आदि में न जाकर महाभिनिष्क्रमण के इच्छुक होंगे। वह प्रसन्न चित्त हो हिनहिनाया। वह शब्द सारे शहर में फैल जाता, किन्तु देवताओं ने उसे रोक लिया, किसी को सुनने नहीं दिया।

जैसे ही छन्दक कन्थक को तैयार करने के लिए गया, बोधिसत्त्व पुत्र को देखने की अभिलाषा से अपने आसन को छोड़ राहुल-माता के बास-स्थान की ओर गये। शयनागार का द्वार खोला। वहाँ सुगन्धित तेल-प्रदीप जल रहे थे। राहुल-माता बेला, चमेली आदि अम्मन भर फूलों से सजी शैय्या पर पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सो रही थी। बोधिसत्त्व ने देहली में खड़े होकर उन दोनों को देखा। वे राहुल को लेना चाहते थे। किन्दु दूसरे ही क्षण उनके मन में विचार आया, "यदि में देवी के हाथ को हटाकर अपने पुत्र को लूँगा तो देवी जग पड़ेगी। मेरे अभिनिष्कमण में यह विष्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात् ही यहाँ आकर पुत्र को देखूँगा।" प्राचीन सिंहल भाषा की खातक कथा के अभिमतानुसार राहुल कुमार की अवस्था उस समय एक सप्ताह की थी।

बोधिसत्त्व महलों से उतर आए। कन्थक के पास आये और उससे कहा--- "तात। कन्थक! आज त् सुको एक रात में तार दे। मैं तेरे इस सहयोग से बुद्ध होकर देवताओं सहित सारे लोक को ताल गा।" वे तत्काल उछले और कन्थक की घीठ पर सवार हो गये। कन्थक गर्दन से पूँछ तक अठारह हाथ लम्बा था। महाकाय, बल-वेग-सम्मन्त व धुले हुए संख सहश श्वेत वर्ण का था। यदि वह हिनहिनाता या पैर खटखटाता तो वह शब्द सारे नगर में फैल जाता। वह उस समय भी हिनहिनाया, किन्द्र देवों ने उसके शब्द को वहीं रोक लिया। जहाँ-जहाँ घोड़े के पैर पड़ते, वहाँ-वहाँ देवों ने अपनी हथे लियां रख दीं। शब्द नहीं हुआ। निःशब्द स्थित में बोधिसत्त्व ने बहाँ से प्रस्थान किया। छन्दक ने कन्थक की पूछ पकड़ी। तीनों प्राणी आधी रात के समय महाद्वार के समीध पहुँचे।

<sup>ः</sup> १- ११ द्रोण=अम्मन ।

राजा को यह आशंका थी कि बोधिसत्व कहीं रात-विरात नगर-द्वार की खोल कर अमिनिष्कमण न कर दें; अतः दरवाजों के कपाटों को इतना सुद्ध बनवा दिया कि एक हजार मनुष्यों की शक्ति के बिना वे खुल न सकें। बोधिसत्व महाबल-सम्पन्न दश अरब हाथियों के बल के बराबर व पुरुषों के बल से एक ख़रब पुरुषों के बराबर बलिष्ट थे। द्वार पर पहुँच कर बोधिसत्त्व ने सोचा—"यदि द्वार न खुल सका तो कन्थक की पीठ पर बेठे ही, पूंछ पकड़ कर लटकते हुए छुन्दक को साथ लिये, घोड़े को जाँघ से दबाकर अठारह हाथ केंचे माकार को कूद कर पार कहाँगा।" छुन्दक ने सोचा—"यदि द्वार न खुला तो मैं आर्यपुत्र को कंघे पर बेठाकर, कन्थक को दाहिने हाथ से बगल में दबाकर माकार को लांघ जाऊँगा।" कन्थक ने भी सोचा— "यदि द्वार न खुला तो स्वामी को अपनी पीठ पर बेसे ही बेठाये, पूंछ पकड़ कर लटकते छुन्दक के साथ ही प्राकार को लांघ जाऊँगा।" यदि द्वार न खुला तो तोनों में से प्रत्येक छपर्युक्त चिन्तन के अनुसार प्रवृत्ति करते। किन्तु ऐसा प्रसंग नहीं आया। द्वार पर रहने वाले देवों ने तत्काल कपाट खोल दिये।

बोधिसत्त्व को वापिस लौटाने की इच्छा से मार आकाश में आकार खड़ा हुआ। उसने कहा—"मित्र! राज्य छोड़ मत निकलो। आज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चक्र-रत्न प्रकट होगा। दो हजार छोटे द्वीपीं और चार महाद्वीपीं पर तुम्हारा अखण्ड साम्राज्य होगा। मित्र! लौट आओ। आगे न बढो।"

बोधिसरव-"तुम कौन हो १"

मार-"में वशवत्तीं हूँ।"

बोधिसत्त्व---"मैं भी जानता हूँ कि मेर लिए चक-रत्न प्रकट होगा। किन्तु सुके राज्य से कीई प्रयोजन नहीं है। मैं तो साहिसक लोकधातुओं की निनादित करता हुआ बुद्ध बन्ँगा।"

"धाज से कभी भी तुम्हारे मन में कामना, द्रोह या हिंसा-सम्बन्धित वितर्क उत्परन नहीं होंगे, तब मैं तुक्ते समक्तूंगा।" बोधिमस्व की मार ने इन शब्दों में चुनौती दी और अवसर की ताक के लिए शरीर छाया की भाँति जनका पीछा करने लगा।

बोधिमस्य ने हस्तगत चक्रवर्ती-राज्य को टुकरा कर, उमे धुक की भाँति छोड़कर अरखाद पूर्णिमा को उत्तराषादा नक्षत्र में नगर से निर्ममन किया। नगर से निकलते ही उनके मन में नगरावलोकन की पुनः अभिलाषा जागृत हुई। उसी समय महापृथ्नी कुम्हार के चक्र की तरह काँपने लगी। मानो वह कह रही हो, "महापुरुष! लौट कर देखने का कार्य त ने अपने जीवन में कभी नहीं किया" बोधिसस्य ने जहाँ से मुँह धूमा कर नगर की देखा था, उस भू-प्रदेश में 'कन्थक-निवर्सक-चैत्य' का चिह्न बन गया। गन्तन्य की ओर कम्थक का मुँह फेरा और अत्यन्त सरकार और महान् श्री के साथ आगे चल पड़े। उस समय साठ-साठ

हज़ार देवता आगे-पीछे, दाँवे और बाँवे मशाल हाथ में लिए चल रहे थे। चकवालों के द्वार-समृह पर अपरिमित मशालों को जलाया। बहुत सारे देवीं तथा नाग, सुपर्ण (गदड़) आदि ने दिल्य गन्ध, माला, चूर्ण, धूप से पृजा करते हुए पारिजात पृष्ण, मन्दार पृष्प की वृष्टि कर आकाश को आच्छादित कर दिया। दिल्य संगीत हो रहा था। चारों और आठ प्रकार के व साठ प्रकार के अड़सठ लाख बाद्य बज रहे थे। विशिष्ट श्री और सौभास्य के साथ प्रस्थान करते हुए बोधिसत्त्व एक ही रात में शाक्य, कोलिय और राम-प्राम—इन तीन राज्यों को पार कर तीस योजन दूर अनोमा नदी के तट पर पहुँच गये।

कन्यक अपरिमित बल-सम्पन्न था। वह प्रातः प्रस्थान कर एक चकवाल के मध्यवर्ती घेरे को पृथ्वी पर रहे चक्के की तरह मर्दित करता हुआ उसके प्रत्येक कोने पर धूम कर, अपने भोजन के समय पुनः लौट सकता था। किन्तु इस समय वह केवल तीस योजन ही चल सका। आकाश-स्थित देव, नाग व गठड़ आदि द्वारा बरसाये गये गंधमाला आदि से वह जाँघ तक ढँक गया था। पुनः-पुनः उसमें से अपने को निकालते हुए व गंधमाला के जाल को हराते हुए उसे काफी समय लग गया।

#### प्रत्रज्या-ग्रहण

बोधिसत्त्व ने नदी के तट पर खड़े होकर झन्दक से नदी का नाम पृद्धा। झन्दक ने उत्तर दिया—"अनोमा।" बोधिसत्त्व ने तत्काल सोचा—हमारी प्रवज्या भी अनोमा=मन्+ अवन्=झोटी नहीं होगी। उन्होंने उसी समय एड़ी से रगड़ कर घोड़े को संकेत किया। घोड़े ने तत्काल झलांग भरी और आठ ऋषभ चौड़ी नदी के दूसरे तट पर जा खड़ा हुआ। बोधिसत्त्व घोड़े से उत्तरे व कपहले रेशम की तरह सुकोमल बालुका-तट पर खड़े हुए। झन्दक को सम्बोधित करते हुए कहा—"सौम्य! झन्दक! तू मेरे आभूषणों तथा कन्थक को ले जा। मैं प्रवजित होकँगा।

खन्दक ने कहा-"देव ! मैं भी प्रविजत होऊँगा।"

बोधिसत्त्व ने स्पष्टतया तीन बार कहा-- "तुभ्ने प्रवज्या नहीं मिल सकती। त्यहाँ से लौट जा।"

क्कन्यक को बोधिसत्त्व का वह निर्देश शिरोधार्य करना पड़ा। आभूषण और कन्यक को सौंपकर वे सोचने लगे—"मेरे ये केश अमण भाव के योग्य नहीं हैं। बोधिसत्त्व के केश-कर्तन के लिए असि के अतिरिक्त दूसरा कोई उपयुक्त साधन नहीं है; अतः सुभे असि से ही काटना चाहिये।" उन्होंने दाहिने हाथ में तलवार लिया और वाँये हाथ में मौर-सहित जुड़े को पकड़ा व उसे काट डाला। केवल दो अंगुल-प्रमाण केश रहे जो दाहिनी ओर से धूमकर

१. १४० हाच = १ ऋषम ।

सिर में चिपट गये। जीवन पर्यन्त उनके केशों का यही परिमाण रहा। मूँछ और दाढ़ी भी इसी परिमाण से रहे। उन्हें अब सिर-दाढ़ी के मुण्डन की कोई आवश्यकता नहीं रही।

बोधिसरव ने मौर-सहित बुड़े को आकाश में यह सोचते हुए फेंक दिया कि यदि मैं बुद्ध होकें तो यह आकाश में ही ठहरे अन्यथा भूमि पर गिर जाये। वह चूड़ामणि-वेष्टन योजन तक आकाश में जाकर ठहर गया। देवराज शक ने अपनी दिन्य दृष्टि से उसे देखा। उसे उपयुक्त रत्मय करण्ड में ग्रहणकर शिरोधार्य किया और त्रयस्त्रिश स्वर्ग में चूड़ामणि चैत्य की स्थापना की।

बोधिसत्त्व ने पुनः सोचा—"काशी के बने ये वस्त्र मिश्ल के योग्य नहीं हैं।" तब कश्यप बुद्ध के समय के उनके पुराने मित्र घटिकार महाब्रह्मा ने सोचा—"मेरे मित्र ने आज अभिनिष्कमण किया है, अतः में उसके लिए भिश्ल की आवश्यकताएँ (अमण-परिष्कार) ले चलुँगा।" उसने तत्काल तीन चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय-वन्धन और पानी छानने का वस्त्र—ये आठ परिष्कार तैयार किये और बोधिसत्त्व को दिये। बोधिसत्त्व ने अईत ध्वजा को धारण कर अर्थात् श्रेष्ठ प्रवज्या वेश को ग्रहण कर छन्दक को प्रेरित किया—"छन्दक! मेरी बात से माता-पिता को आरोग्य कहना।"

खन्दक ने बोधिसत्त्व को बन्दना तथा प्रदक्षिणा की ओर चल दिया। कन्थक ने भी बोधिसत्त्व और छन्दक के बीच हुई बात को सुना। अब मुक्ते पुनः स्वामी के दर्शन नहीं होंगे, जब उसे यह शात हुआ, वह उस शोक को मह न सका। तत्काल कलेजा फट गया और वह मरकर त्रयस्त्रिश भवन में कन्थक नामक देव पुत्र हुआ। छन्दक की पहले एक ही शोक था, किन्तु कन्थक की मृत्यु में वह दूसरे शोक से भी पीड़ित हुआ। वह रोता हुआ नगर की ओर चला।

## साधना

बहाबीर का साधना-काल १२ वर्ष और १३ पक्ष का होता है और बुद्ध का साधना-काल लगभग ६ वर्ष का । उत्कट तपस्या, उत्कट सहिष्णुता और उत्कट ध्यान-परायणता दोनों ही युगपुरुषों की साधना में मिलती है । प्रारम्भ में बुद्ध महावीर की तरह ही तपस्वी जीवन जीते हैं । कुशकाय व दुवर्ण हो जाते हैं और एक दिन चंक्रमण बेदिका पर गिर पड़ते हैं । तब उन्हें अनुभव होता है—यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहीं है । पुनः वे अन्नभोजी हो जाते हैं और सुजाता की खीर खाकर सम्बोधि-प्राप्त करते हैं । उन्होंने माना— सम्बोधि का कारण ध्यान है । उनके समग्र साधना-क्रम को देखते हुए लगता है, बुद्ध में तपस्या को उसी प्रकार अनुपादेय ठहराया, जैसे कोई किसान अंकुर फूटने के अनन्तरित मेघ को ही अंकुर फूटने का एकमात्र निमित्त मान बैठे । भूमि का उत्खनन, बीज का आरोपण तथा पूर्ववर्ती मेघों का वर्षण उसकी दृष्टि में कुछ नहीं रह जाते । वस्दुस्थिति यह है कि कुल निमित्त मिलकर ही अंकुर स्फोटन कर पाते हैं ।

महावीर एक वर्ष से कुछ अधिक सचेल रहते हैं, फिर अचेलावस्था में ही विहार करते हैं। वुद्ध प्रवच्या के समय गैरिक वस्त्र धारण करते हैं। र

तपस्या का प्रकार भी बहुत कुछ समान रहता है। महावीर कभी सूखे सात, मंधु और उड़द पर निर्भर होते हैं; बुद्ध तिल-तण्डुल आदि पर। प्रथम भिक्षान्न खाने के समय बुद्ध के उदर की आन्तें मानो मुँह की ओर से बाहर निकलने लगती है, पर बुद्ध अपने आपको सम्भालकर वहीं भोजन कर लेते हैं। भिक्षान्न की विरसता का वर्णन दोनों ही परम्परा में बहुत विशद मिलता है।

महाबीर के बिषय में आईक सुनि-संलाप में जैसे गोशालक ने कहा---"महाबीर पहले एकान्स विहारी अमेग था। अब वह बड़ी परिषद् में उपदेश करने लगा है। यह आजीविका चंदाने का दींग है", उसी अकार बुद्ध की भी बीचि-सम्प्राप्ति के पश्चात् पैच्छैगीय भिक्ष

१. आच.रांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अ० ६ ।

२. ललितं विस्तर तथा हिन्द्सम्यता, पृ० २३-।

कहते हैं—"गौतम बुद्ध अब संयहशील और साधनाभ्रष्ट हो गया है ।…पहले यह कुशकाय तपस्त्री था। अब यह सरस आहार से उपन्तित हो गया है।"

सुजाता खीर बनाने के लिए सहस्र गायों का दूध पाँच सी गायों को पिलाती है। इसी कम से सोलह गायों का दूध आठ गायों को। दूध को स्निन्ध, स्वादु और बल-प्रद बनाने के लिए जैन परम्परा में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती की खीर इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। उस खीर को बनाने में पुण्डू-ईक्षुक के खेतों में चरने वाली एक लाख गायों का दूध पश्चास हजार गायों को पिलाया जाता है। इसी क्रम से एक गाय तक पहुँच कर उसके दूध की खीर बनाई जाती है। इसे कल्याण भोजन कहा जाता है। श्री देवी और चक्रवर्ती ही इसे खाते हैं और उनके लिए ही वह सुपाच्य होता है।

## कैवल्य-साधना

आचारांग में महाबीर की साधना का विशद् वर्णन मिलता है। वहाँ बताया गया है:
महाबीर ने दीक्षा ली, उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था। लगभग तेरह मास तक उन्होंने उस वस्त्र को कंघों पर रखा। दूसरे वर्ष जब आधी शरद ऋतु बीत चुकी, तब वे उस वस्त्र को त्याग सम्पूर्ण अचेलक अनगार हो गए। शीत से त्रसित होकर वे बाहुओं को समेटते न थे, अपित्र यथावत् हाथ फैलाये विहार करते थे। शिशिर ऋतु में पवन जोर से फुफकार मारता, कड़कड़ाती सर्दी होती तब इतर साधु उससे बचने के लिए किसी गर्म स्थान की खोज करते, वस्त्र लपेटते और तापस लकड़ियाँ जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते; परन्य महाबीर खुले स्थान में नंगे वदन रहते और अपने बचाव की इच्छा भी नहीं करते। वहीं पर स्थिर होकर ध्यान करते। नंगे वदन होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नहीं, पर दंश-मशक तथा अन्य कोमल-कटोर स्पर्श के अनेक कष्ट वे भेलते थे।

महावीर अपने निवास के लिए कभी निर्जन झोपड़ियों को चुनते, कभी धर्मशालाओं की, कभी प्रपा को, कभी हाट को, कभी लुहार की शाला को, कभी मालियों के धरों को, कभी शहर को, कभी शमशान को, कभी स्ते धरों को, कभी वृक्ष की छाया को तो कभी धास की गंजियों के समीपवर्ती स्थान को। इन स्थानों में रहते हुए उन्हें नाना उपसर्गों से जुझना होता था। सर्प आदि विषेले जंद और गीध आदि पक्षी उन्हें काट खाते थे। उद्दण्ड मनुष्य उन्हें नाना यातनाएँ देते थे, गाँव के रखवाले हथियारों से उन्हें पीटते थे और विषया-

वकर्वात-संबन्धिनीनां पुण्डे क्षुचारिणीनामनातक्कानां गवां लक्षस्याद्धिकमेण पीलगोक्षीरस्य पर्वाती यावदेकस्याः गोः संबन्धि यस् क्षीरं तत्प्राप्तकलमशालिपरमान्नरूपमनेकसंस्कारकद्वव्य- संमिश्चं कस्याणमोजनमितिप्रसिद्धं, चिकणं स्त्रीरत्नं च विना अन्यस्य मोक्तुर्दुर्जरं महदुन्मादकं चिति ।

द्वर स्त्रियों काममीग के लिए उन्हें सताती थीं। मनुष्य और तिर्यष्ट्वों के दावण उपसगीं और कर्करा-कठोर शब्दों के अनेक उपसर्ग उनके समझ आये दिन प्रस्तुत होते रहते थे। जार पुरुष उन्हें निर्जन स्थानों में देख चिद्देत, पीटते और कभी कभी उनका अत्यिक तिरस्कार कर चले जाने को कहते। मारने-पीटने पर भी वे अपनी समाधि में लीन रहते और चले जाने का कहने पर तत्काल अन्यत्र चले जाते।

आहार के नियम भी महावीर के बड़े किन थे। नीरोग हाते हुए भी वे मिताहारी थे। मानापमान में सममाव रखते हुए घर-घर भिक्षाचरी करते थे। कभी दीनभाव नहीं दिखाते थे। रसों में उन्हें आसक्ति न थी और न वे कभी रसयुक्त परायों की आकांका ही करते थे। भिक्षा में इ.खा-स्खा, ठण्डा, वासी, उड़द, स्खे भात, मंथु, यवादि नीरस धान्य का जो भी आहार मिलता, उसे वे शान्त भाव से और सन्तोषपूर्वक ग्रहण करते थे। एक बार निरन्तर आठ महीनों तक वे इन्हों चीजों पर रहे। न मिलने पर भी वे दीन नहीं होते थे। पखवाड़े तक, मास तक और इ. इ. मास तक जल नहीं पीते थे। उपवास में भी विहार करते थे। ठण्डा-वासी आहार भी वे तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच दिन के अन्तर से करते थे। निरन्तर नहीं करते थे। स्वाद-जय उनका मुख्य लह्य था। भिक्षा के लिए जाते समय मार्ग में कबूतर आदि पक्षी धान चुगते हुए दिखाई देते तो वे दूर से ही टलकर चले जाते। उन जीवों के लिए वे विघरण न होते। यदि किसी घर में बाइण, अमण, भिखारी, अतिथि, चण्डाल, बिल्ली या कुत्ता आदि को कुछ पाने की आशा में या याचना करते हुए वे वहाँ देखते, तो उनकी आजीविका में बाधा न पहुँचे, इस अभिप्राय से वे दूर से ही चले जाते। किसी के मन में द्वेष-भाव उत्पन्त होने का वे अवसर ही नहीं आने देते।

शारीर के प्रति महाबीर की निरीहता बड़ी रोमाञ्चक थी। रोग उत्पन्न होने पर भी वे औषध-सेवन नहीं करते थे। विरेचन, वमन, तेल-मर्दन, स्नान और दन्त-प्रक्षालन नहीं करते थे। आराम के लिए पैर नहीं दबाते थे। आँखों में किरिकरी गिर जाती तो उसे भी वे नहीं निकालते। ऐसी परिस्थिति में आँख को भी वे नहीं खुजलाते। शारीर में खाज आती, तो उस पर भी विजय पाने का प्रयत्न करते।

महाबीर कभी नींद नहीं लेते थे। उन्हें जब कभी नींद अधिक सताती, वे शीत में सुहूर्तभर चंक्रमण कर निद्रा दूर करते। वे प्रतिक्षण जायत रह ध्यान व कायोरसर्ग में ही लीन रहते।

वसति-वास में महाबीर न गीतों में आसक्त होते थे और न नृत्य व नाटकों में। न उन्हें दण्ड-युद्ध में उत्सुकता थी और न उन्हें सुष्टि-युद्ध में। स्त्रियों व स्त्री-पुरुषों की

१, साधना-काल के बारह वर्ष तेरह पखबाड़ों में महावीर ने केवल एक बार मुहूर्स भर नींद बी; ऐसा माना जाता है।

परस्पर काम-कथा, में लीन देखकर भी वे मोहाधीन नहीं होते थे। वीतराग-भाव की रक्षा करते हुए वे इन्द्रियों के विषयों में विरक्त रहते थे।

उत्कदुक, गोदोहिका, वीरासन, प्रभृति अनेक आसनों द्वारा महावीर निर्विकार ध्यान करते थे। शीत में वे छाया में बेडकर ध्यान करते और ग्रीध्म में उत्कदुक आदि कठोर आसनों के माध्यम से चिलचिलाती धूप में ध्यान करते। कितनी ही बार जब वे गृहस्थों की बस्ती में ठहरते, तो रूपकती स्त्रियाँ, उनके शारीरिक सौन्दर्य पर मुख हो. उन्हें विषयार्थ आमन्त्रित करती। ऐसे अवसर पर भी महावीर आँख उठाकर उनकी ओर नहीं देखते थे और अन्तर्मुख रहते थे। गृहस्थों के साथ किसी प्रकार का संसर्ग नहीं रखते थे। ध्यानावस्था में कुछ पूछने पर वे उत्तर नहीं देते थे। वे अबहुवादी थे अर्थात् अल्पभाषी जीवन जीते थे। सहे न जा सकें, ऐसे कटु व्यंग्यों को सुनकर भी शान्त और मौन रहते थे। कोई उनकी स्तुति करता और कोई उन्हें दण्ड से तर्जित करता या बाली को खींचता या उन्हें नोचता; वे दोनों ही प्रवृत्तियों में समचित्त रहते थे। महाबीर इस प्रकार निर्विकार, कषाय-रहित, मूर्छा-रहित, निर्मल ध्यान और आरम-चिन्तन में ही अपना समय बिताते।

चलते समय महावीर आगे की पुरुष-प्रमाण भूमि पर दृष्टि डालते हुए चलते । इधर-उधर या पीछे की ओर वे नहीं झाँकते । केवल सम्मुखीन मार्ग पर ही दृष्टि डाले सावधानी-पूर्वक चलते थे । रास्ते में जनसे कोई बोलना चाहता, तो व नहीं बोलते थे ।

महावीर दीक्षित हुए, तब उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन किया हुआ था। चार मास से भी अधिक अभर आदि जन्द उनके शरीर पर मंडराते रहे, उनके मांस को नोचते रहे और रक्त को पीते रहे। महावीर ने तितिक्षा-भाव की पराकाष्टा कर दी। उन जन्दुओं को मारना तो दूर, उन्हें हटाने की भी वे इच्छा नहीं करते थे।

महावीर ने दुर्गम्य लाद देश की वज्रभूमि और शुन्न भूमि दोनों में विहार किया। वहाँ उन्हें अनेक विपदाएँ भेलनी पड़ीं। वहाँ के लोग उन्हें पीटते, वहाँ उन्हें खाने को रूखा स्थान आहार मिलता । ठहरने के लिए स्थान भी कठिनता से मिलता और वह भी सामारण। बहुत बार चारों ओर से उन्हें कुत्ते धेर लेते और कष्ट देते। ऐसे अवसरों पर उनकी रक्षा करने वाले विरले ही मिलते। अधिकांश तो उन्हों को यातना देते और उनके पीछे, कुत्ते लगा देते। ऐसे विकट विहार में भी इतर साधुओं की तरह वे दण्ड आदि का प्रसीत नहीं करते। उन्हों को वे बहुत ही क्षमा-भाव से सहन करते।

कभी-कभी ऐसा भी होता कि भटकते रहने पर भी वे गाँव के निकट नहीं पहुँच भारते। अयों-स्यों ग्राम के निकट पहुँचते, अनार्य लोग उन्हें त्रास देते और तिरस्कारपूर्वक कहते—"त् यहाँ से चला जा।" कितनी ही बार इस देश के लोगों ने लकहियों, सुडियों, भाले की अणियों, पत्थर या हिंदुयों के खप्परों से पीट-पीटकर उनके शरीर में बाब कर दिये। जब वे ध्यान में होते, तो दुष्ट लोग उनके मांस को नोच लेते, उन पर धूल बरसाते, उन्हें काँचा उठाकर नीचे गिरा देते, उन्हें आसन पर से नीचे टक्ल देते।

महावीर की निर्जल और निराहार तपस्याओं का प्रामाणिक ब्योरा भी अनेक परम्परापन्थों में मिलता है। एक बार उन्होंने झः महीने का निर्जल और निराहार तप किया,
एक बार पाँच महीने और पश्चीस दिन का, नौ बार चार-चार महीनों का, दो बार तीनतीन महीनों का, दो बार टाई-टाई महीनों का, छः बार दो-दो महीनों का, दो बार डेट-डेट
महीनों का, बारह बार एक महीने का, बहत्तर बार पखवाड़े का, बारह बार तीन-तीन दिन
का, दो सौ उनतीस बार दो-दो दिन का और एक-एक बार भद्र, महा-भद्र, सर्वतो भद्र
प्रतिमा का तप किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, भगवान महाबीर ने अपने
अकेवली जीवन के ४५१५ दिनों में केवल तीन सौ पच्चास दिन अन्न व पानी प्रहण किया।
४१६५ दिन तो तप में बीते। अन्य सब तीर्थक्करों की अपेक्षा महाबीर के तप को उद्य

### सम्बोधि-साधना

प्रवितत होते ही बुद्ध ने अनृपिया नामक आम्र-उद्यान में एक सप्ताह प्रविज्या-सुख में विताया। वहाँ से प्रस्थान कर एक ही दिन में तीस योजन पैदल चले और राजग्रह में प्रविष्ट हुए। वहाँ वे भिक्षा के लिए निकले। बुद्ध के रूप-सौन्दर्य की देखकर सारा नगर, धनपाल के प्रवेश से राजग्रह की तरह, असुरेन्द्र के प्रवेश से देवनगर की तरह, संशुक्ध हो गया। राजपुरुषों ने राजा से जाकर कहा—"देव! इस रूप का एक पुरुष शहर में मधुकरी माँग रहा है। वह देव है, मनुष्य है, नाग है या गरुड़ है, हम तो नहीं पहचान पाये।" राजा ने राजमहलों के ऊपर खड़े होकर उस महापुरुष की देखा और साशचर्य अपने पुरुषों को धाज्ञा दी—"जाओ, देखो, यदि यह अमनुष्य होगा, नगर से निकलकर अन्तर्धान हो जायेगा; देवता होगा, आकाश-मार्ग से चला जायेगा; नाग होगा, डुबकी लगा कर पृथ्वी में चला जायेगा और यदि मनुष्य होगा तो मिली हुई भिक्का का भोजन करेगा।"

१. आजारांग सूत्र, अ० ६, उ० १ से ४ के आधार पर।

२. त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ४, एलोक ६५२-६५७; आवश्यक निर्युक्ति हारि-भद्रीय वृक्ति २२७-२ से २२६-१, मलयगिरि वृक्ति पत्र २६५-२ से ३००-२; आवश्यक निर्युक्ति-वीषिकाः, प्रथम भागा, पत्र १०७-१ से १०५।

३. जुगां च तबोकस्मं विशेषतो वद्धमाणस्स । अध्वश्यक निर्युक्ति, गा० २६२

बुद्ध ने भिक्षा में प्राप्त भोजन का संग्रह किया और उसे अपने लिए पर्याप्त समझ कर जिस नगर-द्वार से शहर में प्रवेश किया था, उसी से निर्गमन कर पाण्डव पर्वत की छाया में बैठ भोजन करना आरम्भ किया। उस नीरस व रूस आहार को देखते ही उनकी आतें उलट कर मानों मुँह से बाहर निकलने लगीं। उन्होंने ऐसा प्रतिकृत भोजन तब तक आँखों से देखा भी नहीं था। भोजन से दुःखित होकर उन्होंने अपने मन को समझाया—"सिद्धार्थ! तू ऐसे कुल में पैदा हुआ था, जहाँ अन्न-पान की सुलभता थी। तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित चावल का नाना अत्युत्तम रसों से भावित भोजन तत्काल तैयार रहता था। एक गुदरी-धारी भिक्ष को देखकर तू सोचा करता था, मेरे जीवन में भी क्या ऐसा समय आयेगा, जब कि इस भिक्ष की तरह भिक्षा माँगकर भोजन करूँगा। यही विचार मेरे गृह-त्याग का निमित्त था। अब तू क्या कर रहा है १" बुद्ध ने इस प्रकार अपने मन को समझाया और विकार-रहित हो भोजन किया।

राजपुरुषों ने राजा को इस घटना से सूचित किया। राजा तत्काल नगर से चलकर बुद्ध के पास पहुँचा। उनकी सरल चेण्टा से प्रसन्न होकर उन्हें सभी प्रकार के ऐश्वर्य उपदृष्त किये। बुद्ध ने निर्लेप भाव से उत्तर देते हुए कहा—"महाराज! सुक्ते न भोग-कामना है और न वस्तु-कामना। मैं महान् अभिसम्बोधि के लिए निकला हूँ।" राजा ने बहुत प्रकार से प्रार्थना की, किन्तु बुद्ध उस ऐश्वर्य को ग्रहण करने को ग्रस्तुत न हुए। अन्ततः राजा ने साग्रह एक प्रार्थना की—"बुद्ध होते ही सबसे पहले आपको मेरे राज्य में आना होगा।"

बुद्ध ने राजा को वचन दिया और आगे प्रस्थान किया। कमशः विचरते हुए वे आलार-कालाम तथा उद्दक-रामपुत्र के पास पहुँचे और वहाँ समाधि की शिक्षा ली। कुछ दिनों बाद उन्हें अनुभव हुआ, यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। यह समाधि-भावना अपर्याप्त है। देवता-सहित सभी लोकों को अपना बल-बीर्य दिखाने के लिए और परम तत्त्व पाने के लिए वे उद्देश रमणीय प्रतीत हुआ; अतः वहाँ उहर कर महान् उद्योग आरम्भ कर दिया।

कौण्डिन्य आदि पाँच परिवाजक भी गाँवों, नगरों व राजधानियों में भिक्षाचरण करते हुए बुद्ध के पास वहीं पहुँचे। वे इस आशा में थे कि सिद्धार्थकुमार अब शीघ्र ही बुद्ध होंगे। छः वर्ष तक वे उनकी उपासना में लगे रहे, आश्रम की सफाई आदि से उनकी सेवा करते रहे तथा बुद्धत्व-प्राप्ति की व्ययता से प्रतीक्षा करते रहे। बुद्ध दुष्कर वपस्या करते हुए तिल-तण्डुल से काल-क्षेप करते रहे। अन्ततः उन्होंने आहार-प्रहण करना भी छोड़ दिया। देवता ने रोम-कृपों द्वारा उनके शरीर मैं ओज डाल दिया, किन्तु निराहार रहने से बे अत्यन्त दुर्बल हो गये। उनका कनकाम शरीर काला पड़ गया। शरीर में विद्यमान महापुष्कों के बत्तीस लक्षण छिप गये। एक बार श्वास का अवरीध कर ध्यान करते समय

क्लेश से अत्यन्त पीड़ित हो, बेहोश होकर चंक्रमण की बेदिका पर गिर पड़े। कुछ देवताओं ने कहा--''श्रमण गौतम मर गये।"

बुद्ध को अनुभव हुआ, यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्य-प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उन्होंने यामों और बाजारों में मिक्षाटन कर मोजन-यहण करना आरम्भ कर दिया। उनका शरीर ्युनः स्वर्णवर्ण हो गया ।

पंचवर्गीय भिश्लओं ने सोचा--- "इः वर्ष तक दुष्कर तपस्या करने पर भी यह बुद्ध नहीं हो सका ; अब जब कि ग्रामादि से स्थूल आहार पहण करने लगा है तो बोधि-प्राप्ति कैसे सम्भव होगी १ यह तो लालची हो गया है और तपो-भ्रष्ट भी। इसकी और प्रतीक्षा करने से हमारा क्या मतलब सिद्ध हो सकेगा 2" उन्होंने बुद्ध को वहीं खोड़ दिया और अपने-अपने पात्र-चीवर आदि ले अठारह योजन दूर ऋषिपतन को चले गये।

उठबेला प्रदेश के सेनानी कस्वे में सेनानी कुटुम्बी के घर सुजाता कन्या उत्पन्न हुई ! तारुण्य में सुजाता ने बरगद से प्रार्थना की-"यदि समान जाति के कुल-घर में मेरा विवाह हो और मेरी पहली सन्तान पुत्र हो तो मैं प्रतिवर्ष एक लाख के खर्च से तेरी पूजा करूँ गी।" उसकी वह प्रार्थना पूर्ण हुई। बुद्ध की दुष्कर तपश्चर्या का इष्ठा वर्ष पूर्ण हो रहा था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था! सुजाता ने पुजा करने के अभिप्राय से हजार गायों को यष्टिमधु (मुलेठी) के वन में चरवा कर उनका दूध दूसरी पाँच सौ गायों को पिलाया फिर उनका दृष दाई सौ गायों को पिलाया ! इस कस से सोलह गायों का दृष आठ गायों को पिलाया। इस प्रकार दूध की सघनता, मधुरता और ओज के लिए उसने क्षीर-परिवर्तन किया। पूर्णिमा के ब्रह्म सुहूर्त में आठ गायों को दुहवाया। नये वर्तन में दूध डालकर सुजाता ने खीर पकाना आरम्भ किया।

सुजाता ने अपनी पूर्णा दासी को शीध ही देन-स्थान की सफाई का निर्देश दिया। दासी तत्काल वहाँ से चली । वृक्ष के नीचे आई । बुद्ध ने उसी रात की पाँच महास्वम देखे और उनके बाधार पर निश्चय किया-"निःसंशय आज में बुद्ध होऊँगा।" रात बीतने पर शौच आदि से निवृत हो, भिक्षा-काल की प्रतीक्षा करते हुए उसी बुक्ष के नीचे बैठे। सारा बृक्ष उनकी प्रभा से प्रकाशित ही उठा। पूर्णा ने वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख बैठे बुद्ध को देखा। उसने सोचा, आज हमारे देवता बृक्ष से उतरकर, अपने हाथ से ही बिल यहण के लिए बैठे हैं। उसने दौड़कर सुजाता की स्चित किया। सुजाता को उस संवाद से अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसने पूर्णों से कहा-"आज से तू मेरी ज्येष्ठा पुत्री होकर मेरे पास रहा" मुजाता ने तत्काल उसे पुत्री के योग्य आभरण दिये। स्वर्ण के थाल में खीर की सम्राया, दूसरे स्वर्ण थाल से उसे दांका और स्वच्छ कपड़े से बाँघा। स्वयं अलंकत होकर, याल को अपने सिर पर रख कर वृक्ष के नीचे आई। बुद्ध को वहाँ देखकर वह बहुत

ही सन्तुष्ट हुई। उन्हें बृक्ष-देवता समझकर सर्व प्रथम जहाँ से उसने बुद्ध को देखा था, उसी स्थान पर मुक कर, सिर से थाल को उतारा, खोला, मोने की झारी में से सुगन्धित पृथ्मों से सुवासित जल को लिया और बुद्ध के पास जाकर खड़ी हो गई। घटिकार महाब्रह्मा द्वारा प्रदत्त निट्टी का मिक्षा-पात्र इतने समय तक बरावर बुद्ध के पास रहा, किन्छु इस समय वह अदृश्य हो गया। पात्र को अपने पास न देखकर बुद्ध ने दाहिना हाथ फैलाकर जल को ग्रहण किया। सुजाता ने पात्र-महित खीर को महापुरुष के हाथ में अपित किया। बुद्ध ने सुजाता की और देखा। सुजाता उनके अभिपाय को समझ गई। उसने निवेदन किया—"आर्य! मैंने दुम्हें यह प्रदान किया है। इसे ग्रहण कर यथार्थीच पंचारें।" सुजाता ने बंदना की और कहा—"जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है, वैसे दुम्हारा भी पूर्ण हो। अौर एक लाख मुद्रा वाला वह स्वर्ण-थाल पुराने पत्तल की तरह उसने वहीं छोड़ दिया और वह वहाँ से चली गई।

बृद्ध वहाँ से छठे। बृक्ष की प्रदक्षिणा की और नेरज़रा नदी के तीर पर गये। थाल को एक और रखा, जल में उतरे, स्नान कर बाहर आये, पूर्वीमिमुख होकर बैठे और उनपंचास प्राप्त करके उस सारे निर्जल पायम का उन्होंने भोजन किया। यह भोजन ही उनके बृद्ध होने के बाद बोधिमण्ड में वास करते हुए सात सप्ताह के उनपंचास दिनों के लिए आहार हुआ। इतने समय तक न उन्होंने आहार किया, न स्नान किया और न सुंख ही घोया। ध्यान-सुख, मार्ग-सुख, फल-सुख से ही इन मान मप्ताहों को बिताया। बुद्ध ने खीर को खाकर सोने के थाल को नदी में फेंक दिया।

#### स्वप्न

खंबस्थ-अवस्था की अन्तिम रात्रि में महावीर दश स्वप्न देखते हैं, जिनका सम्बन्ध जनके भाषी जीवन से है। बुद्ध अपने साधना-काल की अन्तिम रात्रि में पाँच महास्वप्न देखते हैं। जनका सम्बन्ध भी जनके भाषी जीवन से है। खप्ती की मंघटना बहुत कुछ भिन्न है, पर हार्द बहुत कुछ ममान है।

#### महावीर के स्वप्न

साधना-काल में महावीर को एक बार मुहूर्त भर नींद आई और उसमें उन्होंने दश स्वप्न देखे।

 महावीर ने देखा, मैं एक भयंकर ताड़-सदृश पिशाच को मार रहा हूँ। इसका अर्थ है—मोह-नाश।

<sup>े</sup> १० जातकहुकथा, निवान ।

- २. नहाबीर ने देखा, मेरे सामने एक श्वेत पुंस्कोकिल उपस्थित है। इसका अर्थ है--शृक्ल ध्याम।
- ३. महाबीर ने देखा, मेरे सामने एक रंग-बिरंगा पुंस्कोकिल उपस्थित है। इसका अर्थ है-विविध विचार-पूर्ण द्वादशांगी का निरूपण।
- ४. महावीर ने देखा, दो रतन-मालायें मेरे सम्मुख हैं। इसका अर्थ है---अनगार-धर्म और सागार-धर्म की स्थापना।
- ५. महावीर ने देखा, एक श्वेत गोकुल मेरे सम्मुख है। इसका अर्थ है-- चतुर्विध संघ से सेवित।
- ६. महावीर ने देखा, एक विकसित पद्म सरोवर मेरे सामने है। इसका अर्थ है-चत्रविध देवों की प्रतिबोध ।
- ७. महावीर ने देखा, मैं तरंगाकुल महासमुद्र की अपने हाथों से तैर कर पार कर चुका हूँ। इसका अर्थ है--भव-भ्रमण का विच्छेद।
- महाबीर ने देखा, जाज्यल्यमान सूर्य सारे विश्व को आलोकित कर रहा है। इमका अर्थ है--कैवल्य-प्राप्ति !
- ह. महाबीर ने देखा, मैं अपनी बैडूर्य वर्ण आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को आवेष्टित कर ग्हा हूँ । इसका अर्थ है-- मनुष्य-लोक और सुर-लोक में यश-विस्तार ।
- १०. महाबीर ने देखा, में मेर पर्वत की चूलिका पर सिंहासनारूढ़ हो रहा हूँ। इसका अर्थ है-देवता और मनुष्यों की परिषद में धर्मोपदेश।°

#### बुद्ध के स्वप्न

- रै. बुद्ध ने देखा, मैं एक महापर्यक्क पर सो रहा हूँ। हिमालय मेरा उपधान है। बाँया हाथ पूर्वी ममुद्र को छूरहा है, दाँया हाथ पश्चिमी समुद्र को छूरहा है और पैर दक्षिणी समुद्र को छु रहे हैं। इसका अर्थ है—तथागत द्वारा पूर्ण वोधि-प्राप्ति।
- २. बुद्ध ने देखा, तिरिया नामक एक वृक्ष उनके हाथ में प्राहुमृत होकर आकाश तक पहुँच गया है। इसका अर्थ है-अध्टांगिक मार्ग का निरूपण।
- ३. बुद्ध ने देखा, श्वेत कीट, जिनका शिरोभाग काला है, मेरे घुटनों तक रेंग रहे हैं। इसका अर्थ है-रवेत वस्त्रधारी गृहस्थों का शरणागत होना।

१. मगवती सूत्र, श०१६, उ०६, सू० ५७६; ठाणांग सूत्र, ठा० १०, उ०३; आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र २७०।

२ इस स्वप्त का फल जैन आशमों में उसी जन्म में मोक्षि-प्राप्ति माना है। - भगवती सूत्र, शतक १६, उ० ६, सूत्र ५८०।

- ४. बुद्ध ने देखा, रंग-बिरंगे चार पक्षी चार दिशाओं से आते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं और श्वेत हो जाते हैं। इसका अर्थ है—चारों वणों के लोग उनके पास सन्यस्त होंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे।
- बुद्ध ने देखा, वे एक गोमय-पर्वत पर चल रहे हैं, पर फिसल या गिर नहीं रहे
   हैं। इसका अर्थ है—सुलभ भौतिक सामग्री में अनासिक।

#

१. अंगुत्तर निकास ३-२४० ; महाबस्त २-१३६ ; E. J. Thomas, Life of Buddha, p. 70 fn. 4.

## परिषद्द और तितिक्षा

महावीर की चर्या में घटनात्मक परिषष्टों की कथा बहुत ही रोमाञ्चक है। वे परिषष्ट बुद्ध की चर्या में नहीं देखे जाते। कुछ एक परिषष्ट-प्रसंग ऐसे हैं जो न्यूनाधिक रूपान्तर से दोनों की जीवन-चर्या में मिलते हैं।

महाबीर का 'चण्डकौशिक-उद्बोधन' और बुद्ध का 'चण्डनाग-विजय'—ये प्रसंग हार्द की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत निकट हैं।

## चण्डकौशिक-उद्बोधन

महावीर प्रामानुप्राम विहरण करते हुए एक दिन श्वेताम्बिका नगरी की ओर जा रहे थे। जिस मार्ग से वे प्रस्थान कर रहे थे, कुछ व्यक्तियों ने उस ओर जाते हुए उन्हें यह कहकर रोका कि इसी मार्ग पर भयंकर आशीविष चण्डकौशिक सर्प रहता है। वह पलक मारते ही व्यक्ति को धाराशायों कर देता है। सैकड़ीं व्यक्ति उसके शिकार हो चुके हैं। अब यह मार्ग भी निषद्ध मार्ग के नाम से सर्वत्र प्रसिद्धि पा बुका है; अतः हे अमण! इस पथ से न जाओ। इसी में तुम्हारा भला है।

महावीर जिस दिन से श्रमण बने थे, व्युत्सुष्टकाय होकर तपः प्रधान साधना कर रहे थे। सम्मुखीन उपसर्ग से भीत होकर पथ न बदलने की उनकी अपनी प्रतिशा थी; अतः उन्होंने उन व्यक्तियों का कथन सुना अवश्य, पर उससे प्रभावित होकर अपना मार्ग न बदला। बे उसी राह से और उसी संयमिन्छ गित से चलते रहे। जब कुछ दूर गये, उसी चण्डकौशिक सर्प की बांबी आ गई। सर्प भी बाहर ही बैठा था। उसने भी कुछ दूरी पर महावीर को अपनी ओर आते देखा। उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत दिनों बाद उस मार्ग से किसी मनुष्य का आगमन हुआ था। सर्प ने सूर्य की ओर देखा तथा अपना भयंकर फुफकार महावीर पर छोड़ा। महावीर ध्यानस्थ खड़े हो गए उसके फुफकार का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। बे अविचल ध्यान में लीन खड़े रहे। अपने अच्चूक विष का भी जब उन पर कोई प्रभाव न हुआ तो सर्प और अधिक कोधारण हो गया। वह बहाँ से चला और निकट आकर उसने महावीर के पैर के अंगुठे को इसा। फिर भी उसके जहर का उनके शरीर पर कोई प्रभाव न हुआ। वह उनके

शरीर पर चढ़ा। उसने उनके कन्धों को इसा! जहर का तब भी कोई प्रभाव न पड़ा। महावीर उसी तरह अडोल ध्यान मुद्रा में लीन रहे। उसे उनका रुधिर बहुत सुस्वादु लगा। वह उसे पीने लगा। साथ-ही-साथ उसके हृदय में कौ उहल पूर्वक यह जिक्कासा भी हुई कि आखिर क्या कारण है, मेरे विष का कोई असर नहीं हो रहा है। विचारमन्न होते ही उसे जाति स्मरण ज्ञान मिला। उसने उसके बल पर जाना—ये तो चौबीसवें तीर्थं दूर महावीर हैं। मैंने तो यह आशातना कर घोर अपराध कर डाला। वह उनके शरीर से नीचे उतरा, उनके चरणों में लौटने लगा और अपने इस दुष्कृत्य, इस जीवन के दुष्कृत्य व पूर्व भव के कोध जिनत दुष्कृत्यों का स्मरण, उनकी आलोचना व गर्हा करता हुआ, अपनी उसी बांबी में जाकर शरीर की ममता को छोड़ कर अनशन पूर्वक रहने लगा। उसने मनुष्यों को इसना छोड़ दिया, अन्य छोटे-बड़े जीव-जन्तुओं को सताना छोड़ दिया, अपने शरीर की सार-सम्भाल को भी सर्वधा छोड़ दिया और आत्म भाव में रमरण करता हुआ वहाँ रहने लगा।

निषेध करते हुए भी जब महावीर की उसी मार्ग से प्रस्थान करते हुए लोगों ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ व्यक्ति अति दूर तक उनके पीछे भी गए। जब उन व्यक्तियों ने सर्प की उपर्युक्त सारी घटना देखी तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भयंकर विषधर का इस प्रकार शान्त हो जाना सचमुच ही एक अनोखी घटना थी। लोगों ने वापिस आकर अपने गाँव में व आम पास के अन्य गाँवों में भी यह उदन्त सुनाया और चण्डकौशिक सर्प अब अपना विष छोड़कर शान्त हो गया है, यह प्रसिद्ध कर दिया। जनता में इससे हर्प की लहर दौड़ गई। नागदेव शान्त हो गया, इस बात से प्रेरित होकर सेकड़ों व्यक्ति उसकी पूजा व अर्चा के लिए वहाँ आने लगे। वे दुग्ध-शकरा आदि चढ़ाने लगे। उपहृत पदार्थों की गंध से आहुष्ट होकर वहाँ बहुत सारी चीटियाँ जमा हो गई और सर्प के शरीर को चंटने लगी। चण्डकौशिक को इससे अपार बेदना हुई। उस समय भी उसने महावीर का तितिक्षा-आदर्श रखा। वह तिलिमिलाया नहीं और न मन में भी कुद्ध हुआ। उसने न चीटियों को कोई आधात पहुँचाया और न स्वयं भी वहाँ से हटकर दूसरी जगह गया। बेदना को समभाव से सहन करता हुआ, शरीर का त्याग कर देव-योनि में उत्थन्त हुआ।

#### चण्डमाग-विजय

बुद्ध उरुवेल काश्यप जिंटल के आश्रम में पहुँचे और उससे कहा—"यदि तुभी असुविचा न हो तो मैं तेरी अग्निशाला में बास करना चाहता हूँ।"

१. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ३; आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, शार्व ४६६-६७, वत्र २७३-७४।

उद्देश काश्यप ने निवेदन किया--"महाश्रमण ! तुम्हारे निवास से सुक्ते तो कोई असंबिधा नहीं है, किन्तु यहाँ एक अत्यन्त चण्ड व दिन्य शक्तिधर आशीविष नागराज रहता है। कहीं वह दुम्हारे लिए हानिकारक न हो।"

बुद्ध ने अपने प्रस्ताव को फिर भी दो-तीन बार दुहराया और कहा-"काश्यप ! वह नांग सुक्ते हानि नहीं पहुँचा सकेगा। तु अग्निशाला की स्वीकृति दे दे।"

उदबेल ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। बुद्ध ने अग्निशाला में तृण बिक्काये, आसन लगाया. शरीर को सींघा किया और स्मृति को स्थिर कर बैठ गये। नागराज ने उन्हें वहाँ बैठे देखा । वह कुद्ध हो, धुआँ उगलने लगा । बुद्ध के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ-नागराज के चर्म, मांस, नस, अस्थि, मज्जा आदि को किसी प्रकार की विना क्षति पहुँचाये इसके तेज को खोंच लूँ। उन्होंने अपने योग-बल से बैसा ही किया। स्वयं धुआँ उगलने लगे। नागराज उनके तेज को सह न सका। वह प्रज्वलित हो उठा। बुद्ध भी तेजमहाभृत में समाधिस्थ होकर प्रज्वलित हो उठे। दोनों के ज्योति रूप होने से अग्निशाला प्रज्वलित-सी प्रतीत होने लगी। उरुबेल काश्यप ने अग्निशाला की चारों ओर से घेर लिया और वह कहने लगा-"हाय ! परम सुन्दर महाश्रमण नाग द्वारा मारा जा रहा है।"

रात बीत गई। प्रातःकाल बुद्ध ने नागराज को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये, उमका सारा तेज खाँच लिया और उसे पात्र में रखकर उठवेल काश्यप को दिखाते हुए कहा-"मैंने तेरे नाग का तेज खींच लिया है। अब यह निस्तेज है। किसी की भी हानि नहीं पहुँचा सकेगा।""

## देव-परिषह

महाबीर की जीवन-चर्या में संगम देव कृत परिषह वहुत प्रसिद्ध हैं और बुद्ध की जीवन-चर्या में मार देव कृत परिषह । दोनों ही प्रकार के परिषहों की समानता विस्मयो-त्पादक है। संगम देव

महावीर ने सानुलिद्धय से दृढ़ भूमि की ओर विहार किया । पेढ़ाल गाँव के समीपवर्ती पेढ़ाल उद्यान में पोलास नामक चैत्य में आये और अट्रम तप आरम्भ किया। एक शिला पर शरीर को कुछ मुकाकर, हाथों को फैलाया। किसी रूझ पदार्थ पर दृष्टि की केन्द्रित कर व दृद्मनस्क होकर वे निर्मिमेष हो गये। यह महाप्रतिमा तप कहलाता है। महावीर वहाँ एक रात्रि ध्यानस्थ रहे। उनकी इस उत्कृष्ट ध्यान-विधि को वेखकर इन्द्र ने अपनी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा-- "भरत क्षेत्र में इस समय महावीर के सदश ध्यानी

१. विनयपिटक, महाबगा, महासम्बक !

और धीर पुरूष अन्य कोई नहीं है। कोई भी शक्ति उन्हें अपने कायोत्सर्ग से विचलित नहीं कर सकती।" देवों में इस प्रकरण से बड़ा हुई हुआ। संगम को यह अच्छा नहीं लगा। उसने इन्द्र के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा—"ऐसा कोई भी देहचारी नहीं हो सकता, जो देव-शक्ति के सम्भुख नत न हो।" संगम ने इन्द्र के कथन को चुनौती देते हुए आगे कहा—"में उन्हें विचलित कर सकता हूँ। मेरी शक्ति के समक्ष उन्हें भुकना पड़ेगा।"

इन्द्र ने अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए कहा— "ऐसा न कभी हुआ और न कभी हो सकता है कि ध्यानस्य तीर्थं क्रूर किसी आघात या तर्जन से विचलित हो जायें।"

संगम ने दृद्वा के साथ कहा-"मैं उनकी परीक्षा लूँगा।"

अपने दुर्विचार को कियान्वित करने के लिए वह शीध ही पोलास चैत्य में आया। ध्यानारूढ़ महावीर की देखा। उन्हें विचलित करने के लिए एक ही रात्रि में एक के बाद एक, बीस प्रकार के भयंकर कध्ट दिए। वे क्रमशः इस प्रकार है—

- मलय-काल की तरह धूलि की भीषण वृष्टि की। महावीर के कान, नेत्र, नाक अादि उस धूलि से सर्वधा सन गये।
- २. वज्रमुखी चींटियाँ उत्पन्न कीं। उन्होंने महावीर के सारे शरीर को खोखला कर दिया।
- ३. मच्छरों के भुण्ड बनाए और उन्हें महाबीर पर छोड़ा। उन्होंने उनके शरीर का बहुत खून चूसा।
- ४. तीक्णमुखी दीमकें उत्पन्न कीं । व महाबीर के शरीर पर चिमट गई और उन्हें काटने लगीं । ऐसा लगता था, जैसे कि उनके रौंगटे खड़े हो गये हों ।
- ५. जहरीले विच्छुओं की सेना तैयार की। उन्होंने एक साथ महावीर पर आक्रमण किया और अपने पैने डंक से उन्हें इसने लगे।
- ६. नेवले छोड़े। भयंकर शब्द करते हुए वे महावीर पर टूट पड़े और उनके मांस-खण्ड को छिन्न-भिन्न करने लगे।
- जुकीले दाँत और विष की थैलियों से भरे सर्प छोड़े। वे महाबीर को बार-बार काटने लगे। अन्ततः जब वे निर्विष हो गये तो शिधिल होकर गिर पड़े।
- इ. चूहें उत्पन्न किए। वे महावीर को अपने नुकीले दाँतों से काटने के साथ-साथ उन पर मृत्र-विसजन भी करते। कटे हुए घावों पर मृत्र नमक का काम करता।
- E. लम्बी सूँद वाला हाथी तैयार किया। उसने महावीर को आकाश में पुनः-पुनः अकाला और गिरते ही उन्हें अपने वैरों से रोंदा तथा उनकी खाती पर तीखे दाँतीं से प्रहार किया।

- १०. हाथी की तरह हथिनी बनाई और उसने भी महाबीर की बार-बार आकाश में उद्याला तथा अपने पैरों से रौंदकर तीखे दान्तों से प्रहार किया।
- ११ बीभत्त पिशाच का रूप बनाया और वह भयानक किलकारियाँ भरता हुआ हाथ में पैनी बर्खी लेकर महाभीर पर क्रपटा । पूरी शक्ति से उन पर आक्रमण किया।
- १२. विकराल व्याध बनकर वज्र-सदृश दान्सी और त्रिशृल-सदृश नाख्नी से महाबीर के शरीर का विदारण किया।
  - १३. सिद्धार्थ और त्रिशला बनकर हृदय-मेदी विलाप करते हुए छन्होंने कहा-"वर्द्धमान ! वृद्धावस्था में हमें असहाय खोड़कर तु कहाँ चला आया थ"
  - १४. महाबीर के दीनों पैरों के बीच में अग्नि जलाकर भीजन पकाने का बर्तना रखा । महाबीर उस अग्नि-ताप से विचलित न हुए, अपिद्व उनकी कान्ति स्वर्ण की भाँति निखर वही।
  - १५. महावीर के शरीर पर पिक्षयों के पिंजरे लटका दिये। पिक्षयों ने अपनी चोंच और पंजों से प्रहार कर उन्हें क्षत-विक्षत करने का प्रयत्न किया।
  - १६. भयंकर आँघी चलाई। वृक्ष मृल से उखड़ने लगे, मकानों की छतें उड़ने लगीं और साँय-साँय का भयंकर निनाद जन-मानस को भयाकुल करने लगा। महाबीर उस बातूल में कई बार उड़े और गिरे।
  - १७. चकाकार वायु चलाई । महावीर उसमें चक्र की तरह धूमने लगे ।
  - १८. काल चक चलाया । महाबीर घुटने तक भूमि में घंस गये ।

प्रतिकृत परिषहों से जब महाबीर तनिक भी विचलित न हुए तो उसे कुछ लज्जा का अनुभव हुआ, फिर भी उसने प्रयास न क्षोड़ा। उनका ध्यान-भक्त करने के लिए उसने कुछ अनुकुल प्रयत्न भी किये।

- १६. एक विमान में बैठकर महाबीर के पास आया और बोला-"कहिये, आपको स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग १ अभिलाषा पूर्ण करूँ गा।"
- २०. अन्ततः उसने एक अप्सरा को लाकर महाबीर के सम्मुख खड़ा किया। उसने भी अपने हाब-भाव व विभ्रम-विलास से उन्हें ध्यान-च्युत करने का प्रयत्न किया, किन्तु सफलता नहीं मिली।

रात्रि समाप्त हुई। प्रातःकाल महावीर ने अपना ध्यान समाप्त किया और बालुका की और विहार किया।

१. प्रस्तुत बीस परिषह आवश्यक चूर्ण (प्रथम भाग, पत्र ३११) के आधार से है। कल्पसूत्र में ये ही परिषह कुछ कम-भेद और स्वरूप-भेद से हैं।

असफल व्यक्ति अपने दुर्विचार को ज्यों-त्यों नहीं झोड़ता। उसका प्रयत्न होता है, जैसे-तैसे भी कुछ कर डाले। यद्यपि महावीर को मेरु की भाँति अडोल देखकर वह सन्न रह गया, फिर भी उसने दुष्ययत्न नहीं छोड़े। महावीर वालुका की ओर जब विहार कर रहे थे, संगम ने उनहें भीत करने के लिए मार्ग में पाँच सौ चोरों का एक गिरोह खड़ा कर दिया। किन्तु वे भीत न हुए। उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। सहज गित से चलते रहे। बालुका से विहार कर वे सुयोग, सुच्छेता, मलय और हस्तिशीर्ष आये। संगम बहाँ भी उनके साथ था और उन्हें नाना परिषह देता रहा।

महाबीर तोसिल गाँव के उद्यान में ध्यानस्थ थे। संगम साधु का वेष बनाकर गाँव में गया और वहाँ सेंघ लगाने लगा। जनता ने उसे चोर समझ कर एकड़ लिया और उसे बरी तरह पीटने लगी। हंआसी शक्ल में संगम ने कहा—"सुझे क्यों पीटते हैं ? मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ।" जनता ने पृक्षा—"तेरा गुरु कीन है और कहाँ है ?" संगम ने उद्यान में ध्यानमध्न महाबीर को बता दिया। जनता उद्यान में आई। महाबीर को ध्यानस्थ देखा। जनता ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्हें बांधकर गाँव की ओर ले जाने की तैयारी करने लगे। महाभूतिल एंन्ट्रजालिक महमा वहाँ आ पहुँचा। उसने गाँव वालों को महाबीर का परिचय दिया और उन्हें मुक्त कराया। जनता उस तथाकथित साधु की खोज में लगी। वह कही दिखाई नहीं दिया। गाँव वालों को स्वतः यह ज्ञात हो गया कि इसमें अवश्य ही कोई एड्यंत्र था।

तोमिल से विहार कर महाबीर मोमिल पहुँचे। उद्यान में ध्यानमञ्ज थे। संगम ने उन पर चोर होने का अभियोग लगाया। आरक्षक आये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे राज-सभा में लाये गये। सभा में मिद्धार्थ का मित्र सुमागध राष्ट्रिय बैठा था। महाबीर को देखकर वह खड़ा हो गया। उनका अभिवादन किया। राजा मे उनका परिचय करवाया और बन्धन सकत किया। महाबीर उद्यान में जाकर एनः ध्यानस्थ हो गये। 2

एक बार महाबीर कायोत्सर्ग में लीन थे। मंगम ने चोरी के उपकरण लाकर उनके पास रख दिए। जनता ने उन्हें चोर की आशंका से पकड़ लिया और तोसिल क्षत्रिय के समक्ष उपस्थित किया। क्षत्रिय ने उनसे नाना प्रश्न पृष्ठे और परिचय जानना न्याहा। उन्होंने कुछ भी उत्तर महीं दिया। मौन से क्षत्रिय और अधिक सशंक हुआ। उसने अपने परामशं मण्डल से विमर्थण किया। सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे, यह छुद्म साधु है; अतः इसे फांसी पर लटका दिया जाए। अधिकारियों ने आदेश को कियान्वित करने के लिए कदम उठाये। महावीर को फांसी के तक्ते पर ले आये और उन्होंने फांसी का फंडा उनके

<sup>.</sup> १. आवश्यक नियुक्ति, गा० ५०८

२. वही, गा० ५०६

गले में डाला। फंदा उसी समय टूट गया। सात बार उन्हें फ्राँसी लगाने का उपक्रम किया गया, किन्द वह विफल ही हुआ। राजा और अधिकारी-सभी चिकत हुए और अतिशय प्रभावित भी। राजा ने महावीर की आदरपूर्वक सक्क कर दिया।

महाबीर एक बार सिद्धार्थपुर आये । संगम के कारण चीर की आशंका में दे वहाँ भी पकड़े गये। अश्व-चिषक् कौशिक से परिचय पाकर वे मुक्त कर दिथे गये। वहाँ से नजपाम आमे। वहाँ उस दिन कोई पर्व था ; अतः सबके घर खीर बनी थी। महाबीर भिक्षाचरी के लिए उठे। सँगम वहाँ भी पहुँच गया। महाबोर जिस घर में गौचरी के लिए जाते, वह वहाँ पहुँच जाता और आहार को अकल्पनीय कर देता। महावीर संगम की दुबृद्धि को समझ गये और नगर खोड़कर अन्यत्र चले गये।<sup>२</sup>

इ: महीने तक संगम महावीर को भयंकर कच्ट देता रहा । उसने अध्मता की सीमा लाँघ दी। महाबीर फिर भी अपने मार्ग से तिनक भी विचलित न हुए। संगम मन में लिजत हुआ। उसे दृढ़ विश्वास हो गया, मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी महाबीर का मनोबल कमशः दृद्वर ही हुआ है, उसमें न्यूनता नहीं हुई है। पराभृत होकर वह महाबीर के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना रहस्योद्घाटन करता हुआ बोला—"इन्द्र द्वारा की गई आपकी स्तुति अक्षरशः सत्य है। आप दृद्मितिज्ञ हैं। मैं अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ हूँ। आपको कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। भविष्य में मैं कभी भी, किसी के भी साथ ऐसी अधमता नहीं करूँगा।"

महाबीर समचित्त थे। संगम की पूर्व प्रवृत्तियों पर वे न उद्भिन हुए और न इस निवेदन पर हिषित । संगम स्वर्ग में गया । इस कुकृत्य से इन्द्र उस पर बहुत कुद्ध हुआ । उसकी भर्त्सना करते हुए उसे देवलोक से निर्वासित कर दिया । वह अपनी पत्नी के साथ मेर पर्वत की चूला पर रहने लगा।

#### मार देव-पुत्र

बुद्ध यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कृत संकल्प हो, आसन लगाकर बैठे तो मार देव-पुत्र ने सोचा-- "सिद्धार्थ-कुमार मेरे अधिकार से बाहर निकलना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।" मार देव-पुत्र अपने सैन्य शिवर में आया, सारी सेना को सिजत किया और बुद्ध पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। सेना बहुत विस्तृत थी। चारी ओर व केंचाई में अनेक योजनी तक फैली हुई थी। मार स्वयं गिरिमेखल हाथी पर आरूड़ हुआ और उसने सहस्रवाहु से नाना आयुष यहण किये। अन्य सैनिकीं ने भी अस्त्र-शस्त्र धारण किये और विभिन्न रंगों से अपनी आकृति को अत्यन्स भयावह व विचित्र बनाकर बुद्ध को

१. वही, गा० ५०६

२. आवस्यक निर्युक्ति, गा० ५१०।

मीत करने के लिए चल महे! जब मार अपने पूरे परिवार के साथ बाँधि-मण्ड के समीप पहुँच रहा था, सारे देव-सैनिक एक-एक कर माग खड़े हुए। बुद्ध के अप्रतिम तेज को वे देख न सके। मार देव-पुत्र को अपने प्रमांच का अनुभव हुआ और दूसरा मार्ग खोजते हुए छसने निश्चय किया—"बुद्ध के समान दूसरा कोई भी बीर नहीं है। अभिमुख होकर इससे युद्ध नहीं कर सकेंगे; अतः पीछे से आक्रमण करना चाहिए।" और उन्होंने पीछे से आक्रमण कर दिया। बुद्ध ने अन्य दिशाओं को खालो पाया और केवल उत्तर दिशा से मार-सेना को अपनी ओर बदते पाया। उन्होंने सोचा—"ये इतने व्यक्ति मेरे विकद्ध विशेष प्रयत्नशील है। मेरी ओर मेरे माता-पिता, भाई, स्वजन-परिजन आदि कोई नहीं हैं, दश पारमिताएँ ही मेरे परिजन के समान हैं; अतः उनकी ही दाल बनाकर पारमिता-शस्त्र को ही चलाना चाहिए और इस सेना-समृह का विध्वंस करना चाहिये।"

दश पारमिताओं का स्मरण कर बुद्ध आसन जमा कर बैठ गये। मार देव ने उन्हें भगाने के उद्देश्य से कष्ट देना प्रारम्भ किया।

- १. भयंकर आँधी चलाई। पर्वतों के शिखर उड़ने लगे, वृक्षों की जड़ें उखड़ने लगीं और याम व नगरों का अस्तित्व रह पाना असम्भव हो गया। बुद्ध स्थिरकाय बैठे रहे। चलती हुई आँधी जब बुद्ध के समीप पहुँची तो वह सर्वधा निर्वल हो चुकी थी। उनके चीवर का कीना भी नहीं हिल पाया।
- २. आँधी में असफल होकर मार देव-पुत्र ने बुद्ध को डुबोने के अभिप्राय से मृसलाधार वर्षों को । वेगवाहिनी धाराओं से पृथ्वी में स्थान-स्थान पर खिद्र हो गये। वन-वृक्षों की ऊपरी चोटियों तक बाढ़ आ गई। फिर भी बुद्ध के चीवरों को वह ओम की बूँदों के समान भी मिगो न सका।
- ३. पत्थरों की वर्षा की । बड़े-बड़े धुआँ-धार, जलते-दहकते पर्वत-शिखर आकाश-मार्ग से आये और बुद्ध के समीप पहुँचकर ने पुष्पों के गुच्छे बन गये।
- ४. आयुधों की वर्षा की । एकघार, द्विधार, असि, शक्ति, तीर आदि प्रज्वलित आयुध आकाश-कार्ग से आये और बुद्ध के समीप पहुँचते ही वे दिव्य पुष्पों में परिवर्तित हो गये ।
- ५. अङ्गारों की वर्षा की। रक्त वर्ष अंगारे आकाश से बरसने लगे, किन्तु वे बुद्ध के पैरों पर पृथ्य बनकर विखर गये।
- ६. राख की वर्ष की। अत्यन्त उच्च अग्नि-चूर्ण आकाश से बरसने लगा, किन्तु बुद्ध के चरणी में वह चन्दन-चूर्ण बनकर गिरा।
- ७. रेत की वर्षा की। धुंबली, प्रज्वलित, अति सूहम धूल आकाश से वरसने लगी, किन्दु बुद्ध के चरणी पर वह दिन्य पुष्प बनकर गिर पड़ी।

म कीचड़ की वर्षा की। धंघला व प्रज्वशित कीचड़ आकाश से बरसने लगा. किन्त बुद्ध के चरणों पर वह भी दिव्य लेप बनकर गिरा।

 चारों ओर सघन अन्यकार फैलना आरम्भ किया, किन्दु यह भी बुद्ध के समीप पहुँचता हुआ, सूर्य-प्रभा से विनष्ट अन्धेरे की भाँति तिरोहित हो गया।

बायु, वर्षा, पाषाण, आयुध, धधकती राख, बालु, कीचड़ और अन्धकार की वर्षा से भी मार जब बुद्ध को न भगा सका तो अपने सैनिकों को आदेश दिया--- 'खरे-खडे क्या देख रहे हो ? इस कुमार की पकड़ो, मारो और भगाओ।" स्वयं गिरिमेखल हाथी पर बैठकर, चक को हाथ में ले बुद्ध के पास पहुँचा और बीला-"सिद्धार्थ ! इस आसन से उठ । यह तेरे लिए नहीं है, अपित मेरे लिए है ।"

बुद्ध ने उत्तर दिया-"मार ! तू ने न दश पारिमताएँ पूर्ण की है, न उप-पारिमताएँ और न परमार्थ पारमिताएँ हो। तू ने पाँच महात्याग भी नहीं किये, न शाति-हित व लोक-हित के लिए ही कुछ किया। तू ने शान का आचरण भी नहीं किया है। यह आसन तेरे लिए नहीं, मेरे लिए ही है।"

मार अपने कोध के बेग को रोक न सका। उसने बुद्ध पर चक चलाया। बुद्ध ने अपनी दश पारिमताओं का स्मरण किया। वह चक्र उन पर फूलों का चँदवा बन कर ठहर गया। यह चक इतना तेज था कि मार कृद्ध होकर यदि एक ठोस पाषाण स्तम्भ पर फेंकता तो उसे बाँसों के कड़ीर (घास) की तरह खण्ड-खण्ड कर देता। मार-परिषद् ने भी बुद्ध को आसन से भगाने के लिए बड़ी-बड़ी पत्थर शिलाएँ फैंकों । दश पारिमताओं का स्मरण करते ही बुद्ध के पास आकर वे फूलमालायें बनकर पृथ्यी पर गिर पड़ीं।

चकवाल के किनारे पर खड़े देवता-गण उत्कन्धर होकर इस इर्य को देख रहे थे। रह-रह कर उनके मस्तिष्क में एक ही चिन्तन उभर रहा था, सिद्धार्थ कुमार का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया। अब वह क्या करेगा १

पारमिताओं को पूर्ण करने वाले बोधिसत्त्वों को बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन जो आसन प्राप्त होता है, वह मेरे लिए ही है : जब मार ने यह कहा तो बुद्ध ने उससे पृक्का-"मार! तैरे दान का साक्षी कौन है 2"

मार ने अपनी सेना की ओर हाथ फैलाते हुए कहा-"ये सारे मेरे साझी है।" सभी सैनिक मार का संकेत पाते ही एक साथ चिक्का चठे-"हम साक्षी है, हम साक्षी हैं।" बह कीलाहल इतना हुआ कि जैसे पृथ्वी के फटने का शब्द होता हो।

मार ने बुद्ध से पृक्का--सिद्धार्थ-कुमार तू ने दान दिया है, इसका साक्षी कौन है ?" बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा-"तू ने जो दान दिया था, उसके साझी तो ये जीवित प्राणी (सचेतन) है, किन्दु मैंने जो दान दिया था, यहाँ इसका जीवित साझी कोई नहीं है।

अन्य जनमों में दिये गए दान की बात तू रहने दे। केवल विस्तन्तर जनमं में मेरे द्वारा सगत सप्ताह तक दिये गये दान की यह अचेतन ठीस महा पृथ्वी भी साक्षिणी है।"

कुछ ने तत्काल चीवर में से दाहिने हाथ को निकाला। महाप्रथ्वी को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा---''वेस्सन्तर जन्म में मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिए गये दान की क्या त् साक्षिणी है 2''

जुद्ध ने महापृथ्वी से प्रश्न किया और उसकी और हाथ लटकाया। महापृथ्वी ने तरकाल उत्तर दिया—"मैं तेरी उस समय की साक्षिणी हूँ।" और मार-सेना को तितर-वितर करते हुए उसने शतशा, सहस्रशः और लक्षशः महानाद किया।

मार पराभृत हुआ। उसने बुद्ध के कथन को स्वीकार करते हुए कहा—"सिद्धार्थ! तू ने महादान दिया है, उत्तम दान दिया है।" ज्यों ही मार ने वेस्सन्तर जन्म के दान पर विचार किया, गिरिमेखल हाथी ने दोनों घुटने टेक दिये। उसी समय मार-सेना दिशाओं विदिशाओं में माग निकली। एक मार्ग से दो नहीं गये। सिर के आभूषण व वस्त्रादिक छोड़, जिस और अवकाश मिला, उस और ही माग निकले।

देव-गण ने बुद्ध की विजय और मार की पराजय को देखा। वे बहुत हर्षित हुए। बुद्ध के समीप आये और अनकी पूजा की। °

#### अवलोकन

संगम और मार के कुछ परिषह तो नितान्त एक रूप हो हैं; फिर भी कुछ मीलिक अन्तर भी है। संगम द्वारा होने वाले परिषहों के आघात का परिणाम महाबीर के शरीर पर होता है; किन्तु वे इतने स्थिरकाय थे कि उनसे विचलित नहीं हुए। मार देव-पुत्र द्वारा होने वाले आक्रमण जब बुद्ध के समीप पहुँचते हैं तो बुद्ध दश पारिमताओं का स्मरण करते हैं और वे (आक्रमण) पुष्प आदि के रूप में बदल जाते हैं तथा वे उनके लिए कस्टकारक नहीं होते। महाबीर का संगम के साथ कोई वार्जालाप नहीं होता है। बुद्ध और मार देव-पुत्र एक दूमरे को जुनौतियाँ देते हैं और दोनों में बाद-विवाद भी होता है। महाबीर के समक्ष मंगम और बुद्ध के समक्ष मार देव-पुत्र, अन्त में, दोनों ही पराभृत होते हैं। महाबीर को ये उपसर्ग इन्द्रमध्य काल के स्थारहवें वर्ष में होते हैं। इन्द्र द्वारा की गई उनकी ध्यान-हद्गता की प्रशंसा इसका निमित्त बनती है। संगम को मिथ्याहिस्ट देव माना गया है। बुद्ध को मार देव-पुत्र कृत ये उपसर्ग अबोधि दशा के अन्तिम वर्ष में होते हैं; जब कि बुद्ध सुजाता की खीर खाकर सम्यक् सम्बोधि प्राप्त किये विना आसन को न छोड़ने का प्रण करते हैं। उपसर्गी

<sup>े</sup> १. जातकटुकचा, निदान।

२. देखें, आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, गा० ४६म से ५१७।

के अनन्तर ही बुद्ध बोधि-लाभ कर लेते हैं और फिर वे स्थानान्तर से सात सप्ताह तक समाधि लगाते हुए विमुक्ति का आनन्द लेते हैं। दूसरे सप्ताह वे अजपाल बर्गद के नीचे और तीसरे सप्ताह मुचलिन्द बृक्ष की छाया में समाधि लेते हैं। उस सप्ताह अकाल मेघ का प्रकीप होता है। शरीर को चीर कर निकलने वाली ठण्डी हवाएँ चलती हैं। उस समय मुचलिन्द नागराज आता है और बुद्ध के शरीर को सात वार लपेट कर उनके मस्तक पर फन तानकर खड़ा रहता है। इस-प्रकार वह बुद्ध की शीत-ताप, दंश, मच्छर, वात, धूप, सरीस्रूप आदि से रक्षा करता है।

यह उपसर्ग तीर्थक्कर पार्श्वनाथ के कमठ उपसर्ग जैसा है। क्ष्रदमस्थ अवस्था में पार्श्वनाथ एक दिन वट वृक्ष की खाया में कृप के समीप ध्यानस्थ खड़े थे। पूर्व भव के विरोधी मेघमाली देव ने भयंकर कड़क और विजली के साथ मुसलधार मेघ बरसाना प्रारम्भ किया। नदी-नाले वह चले। प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न हो गया। तीर्थक्कर पार्श्वनाथ के गले तक पानी भर आया। धरणेन्द्र-पद्मावती देव-युगल ने उस समय उन्हें स्विविकुर्वित कमल-नाभि पर खड़ा किया और उनके मस्तक पर विकुर्वित नागराज फन तान कर खड़ा रहा। इस प्रकार तीन दिन तक वे देव द्वारा सुरिक्षित रहे।

१. विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक ।

२. विस्तार के लिए देखें-त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित्रम्।

# कैवल्य और बोधि

## कैवल्य

"अनुत्तर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आर्जव, स्वाध्याय, वीर्य, लाघव, क्षान्ति, सुक्ति (निर्लोभता), गुप्ति, दुष्टि, सत्य, संयम, तप और सुचरित तथा पुष्ट फल देने वाले निर्वाण मार्ग से अपनी आत्मा को भावित करते हुए महावीर ने बारह वर्ष का सुदीर्घ समय बीता दिया। तेरहवें वर्ष में एक बार वे, जंभिय ग्राम के बाहर, ऋजुवालिका नदी के उत्तर तट पर, श्यामाक गाथापित के खेत में, व्यावृत चैत्य के न अधिक दूर और न अधिक समीप, ईशान कोण में, शालवृक्ष के नीचे, गोदोहिकासन से, ध्यानस्थ होकर आतापना ले रहे थे। उस दिन उनके निर्जल षष्टभक्त तप था। वैशाख शुक्ला दशमी का दिन था। पूर्वाभिमुख छाया थी। अपराह्म का अन्तिम प्रहर था। विजय मुहूर्त्त में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था। पूर्ण निस्तब्ध व शान्त वातावरण में एकाग्रता की उत्कृष्टता में महावीर शुक्ल ध्यान में लीन थे। प्रबल पुरुषार्थी महावीर उस समय साधना के अन्तिम छोर तक पहुँचे। चार घाती कर्मों का क्षय किया और उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया। वह ज्ञान और दर्शन चरम, उत्कृष्ट, अनुत्तर, अनन्त, व्यापक, सम्पूर्ण, निरावरण और अव्याहत था। इसकी प्राप्ति के बाद वे मनुष्य, देव, तथा असुर-प्रधान लोक के समस्त जीवों के सभी भाव और पर्याय जानने-देखने लोगे।"

कैवल्य-प्राप्ति के साथ-साथ देवलोक में प्रकाश हुआ। देवों के आसन चिलत होने लगे। देवों के इन्द्र, सामाजिक देव, त्रायस्त्रिश देव, लोकपाल, देवों की अग्रमहिषियाँ, पारिवारिक देव, सेनापित, आत्म-रक्षक देव और लोकान्तिक आदि देव अहं-प्रथमिका से मनुष्य-लोक में उत्तर आये। स्थान-स्थान पर देवों की समाओं का समायोजन होने लगा। देवियाँ ईषद् मुस्कान से मधुर संगायन करने लगीं। सब दिशाएँ शान्त एवं विशुद्ध हो रहीं थीं। अत्यन्त आश्चर्यकारक प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठा। आकाश में गंभीर

१. आचारांग सूत्र, ४० २, अ० १५ ; कल्पसूत्र, कल्पदुम कलिका वृत्ति के आधार-से ।

भीष से इन्द्रिम बजने लगी। नारक जीवी ने अभृतपूर्व सुख की सांस ली। मन्द-मन्द सुखकर हवा चलने लगी। अनेक अलीकिक घटनाएँ घटी।

### बोधि

बुद्ध दिन में नदी के तटवर्ती सुपूर्णित शालवन में विहार करते रहे। सायंकाल वहाँ से चले और बोधि-वृक्ष के समीप आये। मार्ग में उन्हें श्रोत्रिय घसियारा घास लेकर आता हुआ मिला। उसने बुद्ध को आठ मुद्धी तृण दिये। बुद्ध उन्हें लेकर बोधि-मण्ड पर चढ़े और दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुँह कर खड़े हुए। उस समय दक्षिण चक्रवाल दवकर मानी अवीचि ( नरक ) तक चला गया और उत्तर चकवाल उठकर मानो भवाग्र तक ऊपर चला गया। बुद्ध की अनुभव हुआ, यहाँ सम्बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वे वहाँ से हटे और प्रदक्षिणा करते हुए पश्चिम दिशा में जाकर पूर्वीभिमुख होकर खड़े हो गये। पश्चिम चकवाल दब कर अवीचि तक चला गया और पूर्व चकवाल भवाय तक । वे जहाँ-जहाँ जाकर ठहरे, वहाँ वहाँ नेमियों को विस्तीर्ण कर नामि के बल पर लेटाये हुए शकट के पहिये के सदश महापृथ्वी ऊँची-नीची हो उठी। बुद्ध को वहाँ भी अनुमब हुआ, यहाँ भी बोध-प्राप्ति नहीं होगी। वे वहाँ से हटे और उत्तर में जाकर दक्षिणामिसुख होकर खड़े हुए। उस समय भी उत्तर का चक्रवाल दबकर अवीचि तक चला गया और दक्षिण का चक्रवाल मवाग्र तक। धस स्थान को भी बृद्धत्व प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त समझकर वे वहाँ से हटे, प्रदक्षिणा की और पूर्व में जाकर पश्चिमाभिमुख होकर खड़े हो गये। उनके मानस में तत्काल यह विचार उभरा : "यह सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। यही दु:ख-पञ्जर के विध्वंसन का स्थान है।" उन्होंने तणों के अग्र भाग को पकड़ कर हिलाया। वे तण तत्काल ही चौदह हाथ के आसन में बदल गये। तृण जिस आकार में गिरे, वह बहुत ही सुन्दर था। चित्रकार या शिल्पकार भी वैसा आकार चित्रित नहीं कर सकते। बुद्ध ने बोधिवृक्ष की और पीठ कर एकाग्र हो. दृढ़ निश्चय किया-"चाहे मेरी चमड़ी, नसें, अस्थियाँ ही अवशेष क्यों न रह जायें. शरीर. मांस, रक्त आदि भी क्यों न सूख जायें, सम्यक सम्बोधि प्राप्त किये बिना मैं इस आसन की नहीं बोड्ना।" पूर्वाभिमुख होकर सौ बिजलियों के गिरने से भी न टूटने वाला अपराजित आसन लगाकर वे बैठ गये।

मार ने बुद्ध को उस आसन से विचलित करने के लिए बायु, वर्षा, पाषाण, आयुध, वधकती राख, बाल्, कीचड़ और अंधकार की भयंकर वृष्टि की ! किन्तु वह सफल न हो सका । स्वस्ति से पूर्व ही पराभृत होकर वह वहाँ से भाग निकला । उस समय बुद्ध के चीवर पर बोधि वृक्ष के अंकुर गिर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि लाल मूंगों की वर्षा से उनकी

१- त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ५।

पूजा हो रही है। प्रथम याम में उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे याम में विवय चहु विशुद्ध हुआ और अन्तिम याम में उन्होंने प्रतीत्य समुत्याद का साक्षात्कार किया। चक्रवालों के बीच आठ सहस्र लोकान्तर, जो पहले सात सूर्य के प्रकाश से भी कभी प्रकाशित नहीं होते थे, उस समय चारों ओर से प्रकाशित हो उठे। चौरासी हजार योजन गहरे महासमुद्र का पानी मीठा हो गया। निदयों का बहाब रुक गया। जन्मान्ध देखने लगे, जन्म से बहरे सुनने लगे और जन्म के पंगु चलने लगे। बन्दीजनों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ टूट कर गिर पड़ों। वे बन्धन-मुक्त हो गये। उस समय अनेक विस्मय-कारक घटनायें घटों। रे

'कैवल्य' की अपेक्षा 'बोधि' का वर्णन अधिक आलंकारिक है। कैवल्य के सम्बन्ध से देवों के आगमन की विशेष चर्चा है और वीधि के सम्बन्ध से मनुष्य-लोक की। वैसे अलौकिक ओर विस्मय-कारक घटनाओं के घटित होने का उल्लेख दोनों में समान रूप से है।

### अवलोकन

सर्वश्ता के सम्बन्ध में बौद्धों की मान्यता है, बृद्ध जो जानना चाहते हैं, वह जान सकते हैं; जबिक जैनों की धारणा है, जो भेय धा, वह सब महावीर ने अपने कैवल्य-प्राप्ति के प्रथम क्षण में ही जान लिया। बोधि-प्राप्त बृद्ध अपनी विवक्षा के प्रारम्भ में सोचते हैं—"में सर्व प्रथम इस धर्म की देशना किसे करूँ; इस धर्म को शीघ ही कौन ग्रहण कर सकेगा?" तत्काल ही उनके मन में आया, "आलार-कालाम मेधावी, चतुर व चिरकाल से अल्प मिलन चित्त है। क्यों न में उसे ही सर्व प्रथम धर्म की देशना दूँ? वह इसे बहुत शीघ ग्रहण कर लेगा।" प्रच्छन्नरूप से देवताओं ने कहा—"भन्ते! आलार-कालाम तो एक सप्ताह पूर्व ही मर चुका है।" बुद्ध को भी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ और उन्होंने इस घटना को जाना। साथ ही उन्होंने सोचा, "आलार-कालाम महाआजानीय था। यदि वह इस धर्म को सुनता, शीघ ही ग्रहण कर लेता।" फिर उन्होंने चिन्तन किया—"उद्दकराम पुत्र चतुर, मेधावी व चिरकाल से अल्प मिलन चित्त है। क्यों न में पहले उसे ही धर्मोपदेश करूँ? वह इस धर्म को शीघ ही ग्रहण कर लेगा।" देवताओं ने गुप्त रूप से उन्हें सुचित किया—"भन्ते! वह तो रात को ही काल-धर्म को प्राप्त हो जुका है।" बुद्ध को भी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ।

चिन्तन लीन होकर बुद्ध ने फिर सोचा-- "पंचवर्गीय मिक्षु मेरे बहुत काम आये हैं। साधना-काल में उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी। क्यों न मैं सर्वप्रथम उन्हें ही धर्मोपदेश कहाँ।"

१. चार घण्टे का एक याम । प्रथम याम रात्रि का प्रथम ठूतीयांश ।

२. जातकटुकथा, निदान।

आगे जन्होंने सोचा-"इस समय वे कहाँ हैं ?" जन्होंने अमानुष विशुद्ध दिव्य नेत्रों से देखा-"वे तो इस समय वाराणसी के ऋषिपतन मृग-दाव में विहार कर रहे हैं।"

बोधि-लाभ के पश्चात बुद्ध ऐसे लोगों को धर्मीपदेश देने का सोचते हैं. जो दिवंगत हो चुके हैं। जब उन्हें बताया जाता है, तब वे अपने 'ज्ञान-दर्शन' से भी वैसा जानते हैं। ज्ञान और दर्शन शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में युगपत् चलता है। महावीर केवलज्ञान-केवल-दर्शन प्राप्त करते हैं। बुद्ध अपने ज्ञान-दर्शन से आलार-कालाम व उहकराम-पुत्र की मृत्य को जानते हैं। जैन परम्परा में पाँच ज्ञान श्रीर चार दर्शन अमाने गए हैं। पाँच ज्ञान में तीसरा अवधिकान है। अवधिकानी (विभंग-कानी) अपने विषय पर दत्तचित्त होकर ही होय का ज्ञान करता है। बुद्ध का ज्ञान भी जैन परिभाषा में अवधिज्ञान (विभंग-ज्ञान) ध जैसा ही प्रतीत होता है। इस तथ्य की पृष्टि इससे भी होती है कि बौद्ध शास्त्र सर्व-काल और सर्व-देश में अवस्थित केवलज्ञान के प्रति अनास्था और असंभवता व्यक्त करने के साथ-साथ उपहास भी व्यक्त करते हैं। सन्दक सूत्त में कहा गया है—"यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न होने का दावा करता है- चलते, खड़े रहते, सीते, जागते, सदा-सर्वदा सुभी ज्ञान-दर्शन प्रत्युपस्थित रहता है। तो भी वह सूने घर में जाता है और वहाँ भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट खाता है, चण्ड हाथी से भी उसका सामना हो जाता है, चण्ड घोड़े और चण्ड बैल से भी सामना हो जाता है। सर्वज्ञ होने पर भी स्त्री-पुरुषों के नाम-गोत्र पूछता है, ग्राम-निगम का नाम और मार्ग पूछता है। आप सर्वज्ञ होकर यह क्या पृष्ठते हैं, जनता द्वारा प्रश्न किये जाने पर, वह कहता है-सूने घर में जाना भवितव्यता थी, इसलिए गये। भिक्षा न मिलना भवितव्यता थी, इसलिए न मिली। कुक्कुर का काटना, हाथी से मिलना, घोड़े और बैल से मिलना भी भवितव्यता थी : अतः वैसा हआ।""

उक्त आक्षेपों की मीमांसा में जाना यहाँ विषयानुगत नहीं होगा। यहाँ तो केवल इतना ही अभिग्रेत है कि कैवल्य और बोधि एक परिभाषा में नहीं समा पाते। जैनों की सर्वक्रता बौद्धों के लिए एक प्रश्न चिह्न ही रही है। वैसे सर्वक्रता का प्रश्न वर्तमान युग में मृततः ही विवादास्पद बन रहा है। नवीन धारणाओं में महाबीर की सर्वक्रता "उप्पन्नेद बा, विगमेद बा, खुबेद बा" की उपलब्धि और बुद्ध की बोधि "यत् सत् तत् क्षणिकं" के विवेकलाभ में समाहित हो जाती है।

१. विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक के आधार से।

२- ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, केवल ।

३. दर्शन-चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल ।

४. अवधिज्ञान ही पात्र-भेद के कारण विभंग-ज्ञान कहा जाता है।

५. मिज्अम निकाय, मिज्अम पण्णासक, परिब्<mark>वाजक व</mark>न्ना, सन्दक सूत्त ।

६. मगवती सूत्र, शतक ५, उद्देशक ६, सूत्र २२५ ।

# भिक्षु-संघ और उसका विस्तार

भगवान महावीर के धर्म-संघ में १४००० साधु और ३६००० साध्वियाँ बताई गई है। भगवान बुद्ध के धर्म-संघ में भिक्षु और भिक्षुनियाँ कितनी धीं, यह निश्चित और एकरूप बता पाना कठिन है। बोधि-लाभ के कुछ समय पश्चात् ही जब वे सर्व प्रथम राजग्रह में आये, १०६३ भिक्षु उनके साथ थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन २५० परिवाजकों के परिवार से बौद्ध संघ में और मिमलित हो गये। इस प्रकार बुद्ध के राजग्रह प्रथम आगमन के समय कुल संख्या १३४५ हो गई। कपिलवस्तु के प्रथम गमन में २०००० भिक्षु उनके साथ थे। छिलत-विस्तर के अनुसार आवस्ती-गमन के समय १२००० मिक्षु और ३२००० बोधिसन्त्र उनके माथ थे।

संघ-विस्तार का कार्य कैवल्य और बोधि-प्राप्ति के माथ-साथ ही प्रारम्भ हो गया था। सहस्रों-सहस्रों के धोक (समृह) विविध घटना-प्रमंगों के साथ दोक्षित हुए थे। दीक्षित होने वालों में बड़ा भाग वैदिक पण्डितों, परिवाजकों व क्षत्रिय राजकुमारों का होता था। दोनों हो परम्पराओं के ये दीक्षा-प्रसंग बहुत ही अद्भुत और प्रेरक हैं।

कही-कहीं तो इन घटनाओं में विलक्षण समानताएं भी हैं। महाबीर इन्द्रभृति आदि ग्यारह पण्डितों व चार हजार चार-सौ उनके त्राह्मण शिष्यों को दीक्षित करते हैं। वृद्ध उरुवेल आदि तीन जटिल नायकों को उनके एक हजार शिष्यों सहित दीक्षित करते हैं। इन्द्रभृति एक ही घटना प्रसंग से कोडिन्न, दिन्न, मेवाल—इन तीन तापस-नायकों को उनके पन्द्रह सौ तापस शिष्यों के साथ दीक्षित करते हैं।

महाबीर अपनी जन्म-भूमि में आकर पाँच सौ व्यक्तियों के परिवार से अपने जामाता जमालि को व पन्द्रह सौ के परिवार से अपनी पुत्री प्रियदर्शना को दीक्षित करते हैं। बुद्ध किपलवस्तु-आगमन प्रसंग में दस महस्र नागरिकों व अपने पुत्र राहुल तथा महा प्रजायि । गौतमी के पुत्र नन्द को दीक्षित करते हैं।

१. औपपातिक सूत्र, सूत्र १०; कल्पसूत्र, सू० १३४-३५।

२ भगवान् बुद्धः, पृ० १५४।

वया सब कुछ अतिशयोकि ?

बोद बिद्वान धर्मांनन्द कौशाम्बी बौद मिश्चओं की बदी-चढ़ी इन संख्याओं के बारे में संदिग्धता उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं:

"बद्ध को बाराणसी में साठ मिक्स मिले।

"....राजग्रह तक मगवान् इड को जो मिक्षु मिले, उनकी संस्था क्या इन पन्द्रह भिक्ष्ओं से अधिक थी ? बुद्ध की वाराणसी में साठ मिश्ल मिले, उरुवेला जाते समय रास्ते में तीस और उक्षेता में एक हजार?—इस प्रकार कुल मिलाकर १०६३ भिक्ष औं के संघ के साथ भगवान ने राजगृह में प्रवेश किया । वहाँ सारिएत एवं मोगालान के साथ संजय परिवाजक के दाई सौ शिष्य आकर बौद्ध-संघ में मिल गए ! यानी उस समय भिश्च-संघ की संख्या १३४५ हो गई थी। परन्तु इतना बड़ा भिश्च-संघ बद्ध के पास होने का उल्लेख 'सुत्तपिटक' में कहीं नहीं मिलता । 'सामव्जफलसूत्त' में कहा गया है कि बुद्ध भगवान परिनिर्वाण से एक-दो वर्ष पहले जब राजग्रह गये तब उनके साथ १२५० भिक्क थे, परन्तु 'दीविनकाय' के दूसरे आठ सुत्तों में भिक्ष-संघ की संख्या ५०० दी गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की अन्तिम यात्रा में भी उनके साथ ५०० भिश्च ही थे। भगवान के परिनिर्वाण के बाद राजगृह में भिक्षओं की जी पहली परिषद हुई, उसमें भी ५०० भिक्क ही थे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान के परिनिर्वाण तक मिश्च संघ की संख्या ५०० से अधिक नहीं हुई थी।

"बुद्ध भगवान के परिनिर्वाण के बाद कदाचित् इस संख्या की बढ़ा-चढ़ाकर बताने का कार्य शुरू हुआ। 'रुलिस-विस्तर' के शुरू में ही कहा गया है कि श्रावस्ती में भगवान के साथ बारह हजार मिश्ल एवं बत्तीस हजार बोधिसत्त्व थे। इस प्रकार अपने सम्प्रदाय का महत्त्व बढ़ाने के लिए उस समय के भिक्कुओं ने पूर्वकालीन भिक्कुओं की संख्या बढ़ानी शुरू की और महायान-पंध के प्रनथकारों ने तो उसमें चाहे जितने बोधिसत्त्वों की संख्या बदा दी। बौद्ध धर्म की अवनित का यही प्रमुख कारण था। अपने धर्म एवं संघ का महत्त्व बढ़ाने के लिए बौद्ध मिश्चओं ने बे-सिर-पैर की दंत कथाएँ गढ़ना शुरू कर दिया और बाइणों ने उनसे भी अधिक अद्भुत कथा गढ़कर भिक्कुओं की पूरी तरह हरा दिया।"3

भी कौशाम्बी ने अपनी समीक्षा में एक प्रकार की मिक्क-संस्थाओं को नितात अतिशयोक्ति पूर्ण बताया है; पर लगता है, समीक्षा करते हुए वे स्वयं को भी अतिशयोक्ति से बचा नहीं सके। जैन और बौद्ध अवान्तर ग्रन्थों में अतिशयोक्तियाँ की गई हैं, पर दीक्षा-सम्बन्धी

१. पंचवर्गीय निश्चु, यश व उसके बार मित्र, तीन काश्यप बन्धु और संखय के शिष्य सारिपुत्र तथा मौद्रगल्यायन ।

२. यहाँ 'एक हजार तीन' होना चाहिए ; देखें, मगवान बुद्ध, पू॰ १५१ ।

३. मगवाम् बुद्धः, पृ० १५३-५४।

आँकड़ों को नितान्त कालपनिक ही मान लेना यथार्थ नहीं लगता। मनुष्य सदा ही बाताबरण में जीता है और प्रवाह में चलता हैं। महावीर और बुद्ध का युग आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक सर्वोच्च काल था। उस युग में आध्यात्मिकता की अन्तिम पहुँच थी—यह-सुक्ति। श्रद्धा का युग था। राजा, राजकुमार और बड़े-बड़े धनिक उस रास्ते पर अगुआ होकर चल रहे थे। ऐसी स्थिति में विशेष आश्चर्य की बात नहीं रह जाती कि बहु-संख्यक लोग घर छोड़ एक साथ प्रवर्जित हो जाते हो। अस्तु, कुछ भी रहा हो, प्रस्तुत प्रकरण तो दोनों परम्पराओं के इतिहास, भाव-भाषा आदि को समम्मने का ही है।

प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही परम्पराओं के जी दीक्षा-प्रसंग दिये गये हैं, वे न तो क्रिक हैं और न समग्र ही हैं। चुने हुए मुख्य-मुख्य प्रसंग यहाँ संग्रहीत किये गये हैं।

## निग्रंन्थ दीक्षाएँ

ग्यारह गणधर

सोमिल ब्राह्मण मध्यम पावापुरी में एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा था। सारे शहर में अद्भुत चहल-पहल थी। यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर-दूर से सुप्रसिद्ध विद्वान् अपने बृहत् शिष्य-परिवार से आए थे। इन्द्रभृति, अस्मिभृति, वायुभृति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डित (मण्डिक), मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य और प्रभाम, उनमें प्रमुख थे। इन्द्रभृति, अन्तिभृति और वायुभृति गौतम गौत्री और मगध-देश के गौवर गाँव के निवासी थे। तीनों ही चौदह विद्याओं में पारंगत थे और प्रत्यंक के पाँच-पाँच मौ शिष्य थे। व्यक्त और सुधर्मा कोलाग सन्निवंश के निवासी थे। व्यक्त भारद्वात्र गौत्री और सुधर्मा अस्मि वैश्यायन गौत्री थे। दोनों के ही पाँच-पाँच सौ शिष्य थे। मण्डित और मौर्यपुत्र काश्यप गौत्री थे। दोनों के सादे तीन-तीन सौ शिष्य थे। अकम्पित मिथिला के थे और गौतम गौत्री थे। दोनों के सादे तीन-तीन सौ शिष्य थे। अकम्पित मिथिला के थे और गौतम गौत्री थे। अचलभ्राता कौशल के थे और उनका गौत्र हारित था। मेतार्य कौशाम्बी के निकटस्थ तुंगिक के निवासी थे और प्रभास राजग्रह के। दोनों कौण्डिन्य गौत्री थे। चारों के तीन-तीन सौ शिष्य थे। यह के विशाल आयोजन में इन ग्यारह ही विद्वानों की उपस्थिति ने चार चाँद लगा दिये।

ग्यारह ही विद्वान अपने दर्शन के अधिकृत व्याख्याता, सूस्मतम रहस्यों के अनुसन्धाता व अपर दर्शनों के भी जाता थे; किन्तु सभी विद्वान किसी-न-किसी विषय में संदिग्ध भी थे। व इतने दक्ष थे कि अपनी आशंकाओं को अपने शिष्य-परिवार में व्यक्त न होने देते थे। उनकी आशंकाओं का व्यौरा इस प्रकार है:

- १. इन्द्रभृति बात्मा का अस्तित्व है या नहीं ?
- २. अस्निभृति कर्म है या नहीं ?

इ. बायुभृति जो जीव है, वही शरीर है १

पंचभत है या नहीं १ ४. व्यक्त--

इस भव में जो जैसा है, पर भव में भी वह वैक्षा ही होता है ? ५. सधर्म-

६, मण्डित- कमी का बन्ध व मोक्ष कैसे है 2

७. मौर्यपुत्र- स्वर्ग है या नहीं १

इ. अकम्पित— नरक है या नहीं १

E. अचल भ्राता- प्राप्य-पाप है या नहीं ?

१०. मेतार्य--परलोक है या नहीं १

निर्वाण है या नहीं 2 ₹१. प्रभास—

भगवान महाबीर केवल्य-प्राप्ति के दूसरे दिन वहाँ पधारे और महासेन उद्यान में ठहरे। समवसरण की रचना हुई। नागरिक अहमहमिकया से उद्यान की ओर बढ़े जा रहे थे। देवीं में भी उस ओर आने के लिए प्रतिस्पर्धां-सी लग रही थी। आकाश में देव-विमानों को देखकर ग्यारह ही विद्वान फूले नहीं समा रहे थे। वे मन-ही-मन अपनी विद्वता और यज्ञानुष्ठान-विधि की मफलता पर अतिराय प्रफुल्लित हो रहे थे। किन्तु कुछ ही क्षणों में उनका वह प्रमाद विषाद में बदल गया । देव-विमान यह-मण्डप पर न इक कर उद्यान की ओर बढ़ गये। बिद्धानों के मन में खिन्नता के साथ जिज्ञासा हुई, ये विमान किधर गए १ यहाँ और कौन महामानव आया है ? चारों ओर आदमी दौड़े। शीघ ही ज्ञात हुआ, यहाँ सर्वज्ञ महाबीर आए हुए हैं। देव-गण उन्हें वन्दना करने के लिए आये हैं। इन्द्रभृति के मन में विचार हुआ: "मेरे जैसे सर्वज्ञ की उपस्थिति में यह दूसरा सर्वज्ञ यहाँ कौन उपस्थित हुआ है 2 भोले मनुष्यों को तो ठगा भी जा सकता है, किन्तू इसने तो देवों को भी ठग लिया है। यही कारण है कि मेरे जैसे सर्वज्ञ को छोड़कर वे इस नये सर्वज्ञ के पास जा रहे हैं।"

विचारमम्न इन्द्रभृति देवताओं के बारे में भी संदिख हो गए। उन्होंने सीचा: सम्भव है, जैसा यह सर्वज्ञ है, वैसे ही ये देव हों। किन्तु कुछ भी हो, एक म्यान में दो तलबार नहीं रह सकतों। मेरे रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति सर्वज्ञता का दम्भ भरे, यह सुक्ते स्वीकार नहीं है।

महाबीर की बन्दन कर लौटते हुए मनुष्यों की इन्द्रभृति ने देखा और उनसे महाबीर के बारे में नाना प्रश्न पूछे-"क्या तुमने उस सर्वश की देखा है ? कैसा है वह सर्वत ? उसका स्वरूप कैसा है ?"

इन्द्रभृति के प्रश्न से प्रेरित होकर जनता ने महाबीर के गुणों की भूरि-भूरि व्याख्या की। इन्द्रभृति के अध्यवसाय हुए-"वह अवश्य ही कोई कपट मृति-ऐन्द्रवालिक है। उसने जनता को अपने जाल में अच्छी तरह फँसाया है; अन्यथा इतने लोग अम में नहीं फँसते। मेरे रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह गुरुड़म जमाये, यह नहीं हो सकता। मेरे समझ बड़े-बड़े बादियों की तृती बन्द हो गई तो यह कौनमी हस्ती है? मेरी बिद्धता की इतनी धाक है कि बहुत सारे विद्धान तो अपनी मातृभूमि छोड़ कर भाग खड़े हुए। सर्वझत्ब का अहं भरने वाला मेरे समक्ष यह कौन-सा किंकर है ?"

भूमि पर जन्होंने अपने पैर से एक प्रहार किया और रोषारण वहाँ से जठे। मस्तक. पर द्वादश तिलक किये। स्वर्ण यशोपवीत धारण किया। पीत वस्त्र पहने। दर्भासन और कमण्डलु लिया। पाँच सौ शिष्यों से परिवृत इन्द्रभृति वहाँ से चले और जहाँ महाबीर थे, वहाँ आए।

महावीर ने इन्द्रभृति को देखते ही कहा— "गौतम गौत्री इन्द्रभृति ! तुझे जीवारमा के सम्बन्ध में संदेह है; क्योंकि घट की तरह आत्मा प्रत्यक्षतः यहीत नहीं होती है। तेरी चारणा है कि जो अत्यन्त अप्रत्यक्ष है, वह इस लोक में आकाश-पुष्प के सहश ही है।"

इन्द्रभृति इस अगम्य सर्वज्ञता से प्रभावित हुए । सुदीर्घ आत्मा-चर्चा से उनका मनोगत सन्देह दूर हुआ । अपनी शिष्य-मण्डली सहित उन्होंने निर्यन्थ-प्रवण्या स्वीकार की ।

इसी कम से एक-एक कर दशों बाह्यण विद्वान आए। मनोगत शंकाओं का समाधान पाया और अपनी-अपनी मण्डली के साथ निग्रन्थ धर्म में दीक्षित हुए। महावीर के अमण संघ में वे गणधर कहलाए। इस प्रकार महावीर का धर्म संघ चम्मालीम सौ ग्यारह ब्राह्मण-दीक्षाओं से प्रारम्भ हुआ।

इन्द्रभृति गौतम के नाम से प्रसिद्धि पाए। सुधमां महाबीर-निर्वाण के पश्चात् प्रथम पड्डथर वने। दिगम्बर मान्यता के अनुसार गौतम ही महावीर के प्रथम पड्डथर थे। १

#### चन्दनवाला

बौद्ध संघ में कुछ समय तक स्त्री-दीक्षा वर्जित रही। निर्म्यन्थ संघ में महावीर के प्रथम समबसरण में ही स्त्री-दीक्षायें हुई। चन्दनवाला प्रथम शिष्या थी और वह छुत्तीस हजार के बृहत् श्रमणी-संघ में भी सदैव प्रवर्तिनी (अग्रणी) रही। महावीर का छः मास का तप अभिग्रह मुलक था। जनका अभिग्रह था: "द्रव्य से—उड़द के वाकुले हों; शूर्प के कोने में हों; क्षेत्र से—दाता का एक पैर देहली के अन्दर व एक बाहर हो; काल से—भिक्षाचरी की अतिकान्त बेला हो; भाव से—राजकन्या हो, दामत्व प्राप्त हो, शृंखला-बद्ध हो; सिर सें

१. गणधर बाद ; आवश्यक निर्यक्ति, गा० १७-६५ के आधार पर ।

सुण्डित हो। यदन करती हो, तीन दिन की उपोसित हो ; ऐसे संयोग में सुको निका लेना है ; सनवधा कः मास तक सुको निका नहीं लेना है।"

कुं मास में जब पाँच दिन अवशिष्ट थे, तब चन्दनबाला के हाथों यह अमिग्रह पृशा । जन्दनबाला की जीवन-गांधा आदि मध्य व अन्त में बहुत ही घटनात्मक है। वह चम्पा के राजा दिश्वाहन व शिरिनी की इकलौती कम्या थी। उसके दो नाम थे— चन्दन-वाला और वसुमित। लाइ-प्यार में ही उसका शैशव बीता। कौशाम्बी के राजा शतानीक ने एक बार जल-मार्ग से सेना लेकर बिना स्चित किये एक ही रात में चम्पा को घेर लिया। पूर्व सज्जा के अमाव में दिश्वाहन की हार हुई। शतानीक के सैनिकों ने निर्मय होकर दो प्रहर तक चम्पा के नागरिकों को यथेच्छ लुटा। एक रियक राजमहलों में पहुँचा। वह रानी शारिणी और राजकुमारी चन्दनबाला को अपने रथ में बैठा कर माग निकला।

शतानीक विजयी होकर कौशाम्बी लौट आया। रिधक धारिणी और चन्दनबाला को लेकर निर्जन अरण्य में पहुँच गया। वहाँ उसने रानी के साथ बलारकार का प्रयस्त किया। रानी ने उसे बहुत समझाया, किन्दु उसकी सविकार मनोभावना का परिष्कार न हो सका। जब वह मर्यादा का अतिक्रमण कर रानी की ओर बढ़ ही आया तो उसने अपने स्वीत्व की रक्षा के निमित्त जीभ खोंच कर प्राणों की आहुति दे दी और रिधक की दुश्चेष्टा को सर्वथा थिफल कर दिया। रानी की इस मार्मिक मृत्यु ने रिधक के नेत्र खोल दिये और चन्दनबाला को भी एक जीवन्त शिक्षा मिल गई।

रियक कौशाम्बी लौट आया। चन्दनबाला को उसने एक दासी की माँति बाजार में बेच दिया। पहले उसे एक वेश्या ने खरीदा और वेश्या से धनावह सेठ ने। चन्दनबाला सेठ के घर एक दासी की भाँति रहने लगी। उसके व्यवहार में राज-कन्या का कोई प्रति-बिम्ब नहीं था। उसका व्यवहार सब के साथ चन्दन की तरह अतिशय शीतल था; अतः तब से उसका चन्दना नाम अति विश्वत हो गया।

चन्दनवाला प्रत्येक कार्य को अपनी चातुरी से विशेष आकर्षक बना देती। वह अतिशय श्रमशीला थी; अतः सबको ही भा गई। उसकी लोक प्रियता पर सभी दास-दासी भुष्य थे। कार्य की प्रचुरता व्यक्तित्व की शालीनता को आवृत्त नहीं कर सकती।

१. सामी य इमं एतारूवं अभिगाहं अभिगेष्हति, चउन्विहं दब्बतो ४, दब्बतो कुंमासे सुप्पकोणेणं, रिवलओ एलुयं विक्लंमइता, कालओ नियत्तेसु भिक्खायरेसु, भावतो जदि रायसूया दासलणं पत्ताणियलबद्धा मुंडियसिरा रोयमाणी अट्टं मत्तिया, एवं कप्पति, सेसं ण कप्पति, कालो य पोसबहल पांडिवओ। एवं अभिग्गहं चेलुणं कोसंबीए अच्छति।

<sup>---</sup>आवश्यक चूर्णि, प्रथम भाग, पत्र ३१६-३१७ ; आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पत्र सं २६४-२६५ ; श्री कल्पसूत्रार्थ प्रवोधिनी, पुरु १५४ !

चन्दनबाला युवती हुई । उसके प्रत्येक अवयव में तीन्दर्य निखर उठा । तेठानी मृला की उसके लावण्य से डाह होने लगी । सेठ कहीं इसे अण्नी सहधर्मिणी न बना ले ; यह उसके सन में भय था । चन्दनबाला के प्रत्येक कार्य को वह प्रतिक्षण धूर-धूर कर देखती रहती थी । चन्दनबाला ने इस और कभी ध्यान नहीं दिया । वह सेठ और सेठानी को माता-पिता ही मानती और उनके साथ एक दासी की भाँति रहती । उसने कभी यह व्यक्त भी नहीं होने दिया कि वह एक राजकुमारी है ।

सेठ एक दिन किसी गाँव से यात्रा कर लौटा। दोपहर का समय हो चुका था। पद-यात्रा के श्रम से व भृष्य-प्यास से वह अत्यन्त क्लान्त हो गया था। घर पहुँचते ही वह पैर धीने के लिए बेटा। चन्दनवाला पानी लेकर आई। सेठ पैर धोने लगा और वह धुलाने लगी। चन्दनवाला के केश सहसा भूमि पर विष्यर पड़े। कीचड़ में वे सन न जाये, इस छद्देश्य से सेठ ने छन्हें छठाया और उसकी पीठ पर रख दिया। झरोखे में बेठी मृला की वक्त दृष्टि उस समय चन्दनवाला और सेठ पर पड़ी। उसे अपनी आशंका मत्य प्रमाणित होती हुई दिखाई दी। उसके शरीर में आग-सी लग गई। उम क्षण से ही उमने चन्दनवाल के विषद्ध षड्यन्त्र की योजना आरम्भ कर दी।

सेठ आये दिन अपने व्यवसाय के काम से देहातों में जाता रहता था। एक दिन जब वह देहात गया, पीछे से मूला ने चन्दनबाला को पकड़ा और सिर मुंडन कर, पैरों को बेड़ी से जकड़ कर उसे भींहरे में डाल दिया। घर बन्द कर स्वयं पीहर चली गई। सेठ को तीन दिन लग गये। जब वह लौटा तो उसे घर बन्द मिला। उसे आश्चर्य हुआ और स्बिन्नता भी हुई।

बाहर का द्वार खोलकर सेठ घर में गया। सभी कमरों के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। एक-एक कर सेठ ने सभी कमरों को संभाला। धृमता हुआ वह नीचे माँहरे के पास भी जा पहुँचा। वहाँ उसे किसी के सिमकने की आवाज मुनाई दी। उसने करण स्वर में पृष्ण—"कीन चन्दना १" धर्मराए स्वर से उत्तर मिला—"हाँ, पिताजी ! मैं ही हूँ।" सेठ के दुःख का पार न रहा। उसने चन्दनवाला को जैसे-तेसे वाहर निकाला। रुंधते हुए गले से पृष्ण—"बेटी! तेरे साथ यह वर्ताव किसने किया १" चन्दनवाला फिर भी शास्त धी। उसने अपने धेर्य की नहीं खोया। बोली—"पिताजी! मेरे ही अशुभ कमीं का यह परिपाक है।"

चन्दनवाला तीन दिन से भूखी थी। उसने विलखते हुए कहा— "पिताजी! कुछ खाने को दें।" सेठ तस्काल घर में आया। रसोई के ताला लगा हुआ था। इघर-उधर खोजने पर उसे शूर्ध में पड़े उड़द के सूखे बाकुले मिले। सेठ उन्हें लेकर चन्दनवाला के पास आया।

आश्वासन के साथ जसने वे बाकुले शूर्प-सहित चन्दनबाजा के हाथ में रखे। सेठ ने कहा-"बेटी ! एक बार तृ इन्हें खा । मैं तेरी शृक्कणायें तोड़ने का अवन्य करता हूँ।"

सेठ वहाँ से चला। चन्दनवाला सिसकती हुई द्वार तक पहुँच गई। पैरों से जकड़ी हुई, सिर से सुण्डित, तीन दिन की भृखी चन्दनवाला शूर्प में उड़द के सूखे बाकुले लिए अकेली दुःखमन बेठी थी। सहसा विचार आया, यदि इस समय किसी निर्मान्ध का योग मिले तो मैं यह इखा-सूखा दान देकर कृतकृत्य हो जाऊँ। उसके भाग्य ने उसे सहारा दिया। अभिग्रहभारी भगवान महावीर अकस्मात् वहाँ पधारे। उनके अभिग्रह की पाँच महीने पश्चीस दिन पूरे हो रहे थे। अपने द्वार पर भावी तीर्थक्कर महाबीर को देखकर चन्दन-बाला पुलक उठी । उनका सारा दुःख सुख में बदल गया । हर्षातिरेक से उसने प्रार्थना की-"प्रभो । इस प्राप्तक अन्न को ग्रहण कर मेरी भावना पूर्ण करें।" महावीर अवधिकानी थे । उन्होंने अपने अभिग्रह की पूर्णता की ओर ध्यान दिया। उसकी पूर्ति में केवल एक बात अवशिष्ट थी। चन्दनवाला की आँखों में आँसू नहीं थे। महाबीर वापिस सुड़ गये। चन्दनवाला की अप्रत्याशित दुःख हुआ। वह रो पड़ी। महाबीर ने मुड़कर एक बार चन्दनवाला की ओर देखा। उनका अभिग्रह अब पूर्ण हो चुका था। बढ़ते हुए कदम इके और दूसरे ही क्षण चन्दनवाला की ओर वह चले। इरती आँखों से और हर्षातिरेक से चन्दनवाला ने महाबीर को उड़द के सूखे बाकुले बहराये। महावीर ने बहाँ पारणा किया। आकाश में अहोदानं, अहोदानं की देव-दुन्दुभि बज उठी। पाँच दिव्य प्रकट हुए। साढ़े बारह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की वृष्टि हुई। चन्दनबाला का सौन्दर्य भी अतिशय निष्कर उठा । उसकी लोह-शृङ्खला स्वर्ण-आभूषणों में परिवर्तित हो गई । सर्वत्र उसके सतीत्व की यशोगाथा गाई जाने लगी।

शतानीक राजा की पत्नी मृगावती चन्दनवाला की मौसी थी। राजा और रानी ने जब यह उदन्त मुना, चन्दनबाला को राजमहलों में बुला लिया। विवाह करने के लिए आग्रह किया, पर वह इसके लिए प्रस्तुत नहीं हुई।

केबलसान प्राप्त कर जब महाबीर मध्यम पावा पद्यारे, तब चन्दनबाला उनके समव-शरण में दीक्षित हुई। इसी अवसर पर अनेकानेक पुरुष श्रावक वनें तथा महिलाएँ श्राविकाएँ। साधु, साध्वी, आवक, आविका रूप चतुर्विध तीर्थ की स्थापना हुई, जिससे कि महावीर तीर्यक्कर कहलाए।

## मेथकुमार

मेघकुमार राजा भ्रेणिक का पुत्र था। आठ कन्याओं के साथ उसका पाणि-प्रहण

१. आवश्यक चाँण, भाग-१।

किया गया । तीर्थं इर बहाबीर राजगृह आये । राजा श्रेणिक मणिरवार दर्शनार्थ आया । महाबीर की प्रेरक देशना सुनकर पश्चिद नगर को लीट आई । श्रेणिक भी राज-महलों में लीट आया । मेघकुमार के मन में महाबीर के उपदेश ने एक अभिनव चेतना जागृत कर दी । वह संसार से पराक्षुण होकर साधु-चर्या को स्वीकार करना चाहता था । पिता श्रेणिक और माता बारणी के पास आकर उसने करनत कहा—"आप ने चिरकाल तक मेरा खालन-पालन किया है । में आपको नेवल श्रम देने वाला ही रहा हूँ । किन्तु में आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ; इस दुःखद जगत् से में ऊब गया हूँ । भगवाब महावीर यहाँ पणारे हैं । यदि आप अनुमित दें तो में उनके चरणों में साधु धर्म स्वीकार कर लूँ।"

भेषिक और धारिणी ने साधु-जीवन की दुष्करता के बारे में मेघकुमार को नाना प्रकार से समझाया, किन्तु वह अपने विचारों पर दृढ़ रहा । उसने नाना युक्तियों से उत्तर देकर माता-पिता को आश्वस्त कर दिया कि वह भावकता व आवश्य से माधु नहीं बन रहा है।

राजा श्रेणिक ने अन्ततः एक प्रस्ताव रखते हुए कहा— "वत्स ! तु संसार मे उद्दिश्न है ; अतः राज्य, ऐश्वर्य, परिवार आदि तुक्षे लुभा नहीं सकते । किन्तु मेरी एक अभिलाधा है । इसे यह पूर्ण करनी चाहिए । में चाहता हूँ, कम-से-कम एक दिन के लिए मगध का यह राज्य-भार तु संभाल । यदि तु ऐसा कर सकेगा तो सुक्षे शान्ति प्राप्त होगी ।"

मेणकुमार ने श्रेणिक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। समारोहएवं क उसकार राज्याभिषेक किया गया। सारे मगध में खुशियाँ मनाई गईं। राजा श्रेणिक पूर्णतः तृप्त हो गया। उसने मेघकुमार को बत्सलता की दृष्टि से निहारा और पृष्टा—"वत्स! में अब तैरे लिए क्या कर सकता हूँ ?" मेघकुमार ने मिवनय कहा—"पितृवर! यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कुत्रिकापण से मुझे रजोहरण, पात्र आदि मंगवा दें। में अब साधु बनना चाहता हूँ ।" श्रेणिक ने तदनुमार सब व्यवस्था की। एक लाख स्वर्ण-मुद्रा से रजोहरण मंगाया और एक लाख स्वर्ण-मुद्रा से पात्र। राज्याभिषेक महोत्सव की तरह ही मेघकुमार का अभिनिष्क्रमण महोत्सव भी उल्लेखनीय रूप से मनाया गया। महाबीर के द्वारा भागवती दीक्षा ग्रहण कर मेषकुमार साधु-चर्या में लीन हो गया।"

## नन्दीसेन

नन्दीसेन राजा श्रेणिक का पुत्र था। एक बार महाबीर राजगृह आये। राजा और राज-परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नन्दीसेन भी महाबीर के दशन करने तथा प्रयचन सुनने के लिए गया। हजारों मनुष्यों की परिषद् में महाबीर का प्रवचन हुआ और प्रश्नोत्तर

१. ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, अ०१ के आधार से।

हुए । प्रथमन ते प्रमादित हो, कहाँ सैंकड़ों व्यक्ति सम्यक्त्वी व देशवती हुए, वहाँ नन्दीसैन सर्ववती (साधु) होने को तत्पर हुआ।

राज-भहतीं की मनीइत्य मीग-सामग्री को खोड़ कर अकिञ्चन निर्ध स्थ बनने के राज-हुनार के संकल्प का सर्वत्र स्थागत हुआ। किन्छ सहसा एक आकाशवाणी हुई—"राज-हुनार! अपने निर्धयपर पुनः चिन्तन करो। तुम्हारे भोग्य कर्म अभी अवशिष्ट हैं। वे निकाचित हैं। तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। तुम्हारा संकल्प उत्तम है, पर एन मौग्य कर्मों की तम छपेक्षा नहीं कर सकींगे।"

राजकुमार मन-ही-मन हँसा । वह वैराध्य से पूर्णतः माबित हो रहा था।
माहस के साथ बोला—"ज्योति के समक्ष क्या कभी निविद् तम का अस्तित्व टिक पाया
है ? हवा के झाँकों के सम्मुख खुंमड़ते और कजरारे बादल अपना अस्तित्व कितने समय स्थिर
रख पाए है . मैं दीक्षित होते ही जब घोर तपश्चर्या करूँ गा, कौन से कर्म कितने दिन रह
पाएँगें ? मिबध्य का आधार बर्चमान के अतिरिक्त कहाँ हो सकता है ? मैं अपने प्रत्येक झण
को मावधानीपूर्वक तपश्चर्या के साथ स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्य में नियोजित
करूँगा । जिसी भी अभिष्ट की आशंका को वहाँ स्थान ही नहीं रहने दूँगा।"

अनुकूल व प्रतिकृत सहयोग की उपेक्षा करता हुआ टट्प्रतिज्ञ नन्दीसेन मगवान् महावीर के समवशरण में पहुँचा और उत्कट वैराग्य के साथ दीक्षित हो गया। अनिष्ट की सम्भावना व्यक्ति को प्रतिक्षण जागरूक रखती है। नन्दीसेन देव-वाणी को अन्यथा प्रमाणित करने के लिए तपश्चरण में लीन हो गया। उसने अपने हृष्ट-पुष्ठ व तेजस्थी शरीर को अत्यन्त कृश व कांति-विहीन कर दिया। केवल अस्थियों का दाँचा ही दिखाई देता था। वह सर्वथा एकान्त में रहता और आत्म-स्थरूप का ही चिन्तन करता। पक्ष-पक्ष, मास-मास की तपस्या के अनन्तर एक बार बस्ती में गोचरी के लिए जाता और पुनः शीघ्र ही आकर अपने अध्यात्म-चिन्तन में लीन हो जाता था। इससे उसे संपीजन्य बंहुस सारी लिक्थाँ प्राप्त हो गई।

संस्कार्य करते हुए भी व्यक्ति कभी-कभी अपने मार्ग से च्युत हो जाता है और अनालोचित चक्र में पँस जाता है। नन्दीसेन एक दिन गोचरी के लिए बस्ती में आया। संयोगवश वह एक गणिका के घर पहुँच गया। घर में उसे एक महिला मिली। उसने अपनी सहजवाणी में पूछा—"क्या मेरे योग्य यहाँ आहार मिल सकता है ?" गणिका ने भींड़ी शक्ल और दीन अवस्था में नन्दीसेन को देखकर तपाक-से उत्तर दे दिया—"जिसके पास सम्पत्ति का बल है, उसके लिए यहाँ सब कुछ मिल सकता है, किन्द्र जो दरिद्र है, वह मेरे जीने में भी पैर नहीं रख सकता।"

केर्या के कथन से नन्दीसेन का काई जाएंस हो गवा । धसके अन में आया, इसने सुभे

अवसक नहीं पहचाना । मेरे तपः-प्रभाव से यह अनिभन्न है । अवसर आ गया है, अतः कुछ परिचय सुक्ते देना चाहिए । नन्दीसेन वे भूमि पर पड़ा एक तिनका उठाया । उसे तोड़ा । तत्काल स्वर्ण-सुद्वार्ये बरण पड़ीं । वेश्या ने नन्दीसेन की ओर देखा और नन्दीसेन ने वेश्या की ओर । वह एक बार समझ नहीं पाई कि यह स्वप्न है या वास्तविकता, किन्तु उसने बड़ी पड़ता से स्थिति को सम्भाला । तत्क्षण आगे आई और नन्दीमेन को अपने प्रति अनुरक्त करने के लिए विविध प्रयत्न करने लगी । यह अनुराग और विराग का स्पष्ट मंधर्ष था । एक और वर्षों की कठोर साधना थी और दूसरी ओर दो क्षण का मध्र व्यवहार । नन्दीसेन अपनी साधना को भूल गया । उसने वेश्या द्वारा रखा गया सहवाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ।

साधना से विचिलित होता हुआ नन्दीसेन कुछ समय आकर्षण और विकर्षण के भूलें में भूलता रहा। उसने उस समय एक प्रतिज्ञा की — "प्रति दिन दम व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर प्रतज्या के लिए भगवान महावीर के समवशरण में भेजुँगा। जब तक यह कार्य न हो जाएगा, तब तक भोजन नहीं कह ँगा।"

नन्दीसेन अपनी प्रतिज्ञा पर इद् रहा। वह प्रतिदिन दम दम व्यक्तियों को निर्मन्थ धर्म के प्रति श्रद्धाशील बनाता और भगवान् महावीर के समवशरण में पहुँचाता। प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर ही वह भोजन करता।

एक दिन नी व्यक्तियों को तो वह प्रतिबोध दे जुका था। उसवाँ व्यक्ति स्वर्णकार था। वह प्रतिवृद्ध नहीं हो रहा था। बहुत देर लग गई। प्रतिक्षा करती वेश्या व्यग्न हो उठी। उसने आकर भोजन के लिए कहा। नर्न्दांमेन ने कहा— दशवें व्यक्ति को बिना समझाये में भोजन कैसे करूँ। वेश्या भूंझलाकर बोल पड़ी— "एमी बात है तो स्वयं ही दशवें क्यों नहीं वन जाते ?" नन्दीसेन को बात लग गई। वेश्या देखती ही रही। वह यहाँ से महावीर के समवशरण में आ पुनः दीक्षित हुआ।

## ऋषभदत्त-देवानन्दा

राजगृह में तेरहवाँ वर्षा वास समाप्त कर भगवान महावीर ने विदेह की और प्रस्थान किया। मार्गवर्ती बाहाणकुण्ड ग्राम पद्यारे। उसके निकटवर्ती बहुशाल चैत्य में ठहरे। इसी ग्राम में ऋषभदत्त ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम देवानन्दा था। महावीर के आगमन का सम्वाद ग्राम में विद्युत की तरह फैल गया। ऋषभदत्त अपनी पत्नी के साथ महावीर को वन्दन करने के लिए चला। जब वह उनके निकट पहुँचा, पाँच अभिगमों से सुक्त हुआ। उसने सचित का त्याग किया, वस्त्रीं को व्यवस्थित किया, उत्तरासंग

१. त्रिषष्ठिरालाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६ के आधार से।

किया और बद्धकित होकर मानसिक दृत्तियों को एकाय किया! तीन बार आदिक्षणिप्रदक्षिणापूर्वक बन्दना की और देशना सुनने के लिए बैठ गया। देवानन्दा ने भी ऋषभदत्त
की भौंति पाँच अभिगमनपूर्वक बन्दना की और देशना सुनने के लिए बैठ गई। महावीर
की ओर ज्यों-ज्यों वह देखती थी, अत्यन्त रोमांचित होती जा रही थी। उसका वक्ष उमरा
जा रहा था। आँखों से हर्ष के आंसू उमड़े जा रहे थे। उसे स्वयं को भी पता न चल रहा
था कि यह सब क्या हो रहा है ? अकस्मात् उसकी कंचुकी टूटी और उसके स्तनों से दूध
की धारा वह निकली।

गणधर गौतम ने इस अभृतपूर्व दृश्य को देखा। उनके मन में सहज जिज्ञासा हुई। वन्दना कर भगवान महावीर से उन्होंने पृष्ठा—"भन्ते! देवानन्दा आज इतनी रोमांचित क्यों हुई १ उसके स्तन से दुश्य-घारा बहने का विशेष निमित्त क्या बना १"

भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—"गौतम! देवानन्दा मेरी माता है। मैं इसका पुत्र हूँ। पुत्र-स्नेह के कारण ही यह रोमाञ्चित हुई है।"

अश्रुतपूर्व इस उदन्त से मभी विस्मत हुए। गणधर गौतम ने अगला प्रश्न किया— "भन्ते! आप तो रानी विशाला के अङ्गजात हैं।"

भगवान महावीर ने गर्भ-परिवर्तन की अपनी सारी घटना सुनाई। तब तक वह घटना मब के लिए अज्ञात ही थी। ऋषभदत्त और देवानन्दा के हर्ष का पारावार नहीं रहा।

भगवान् महावीर ने ऋषभदत, देवानन्दा और विशाल परिषद् को धर्मोपदेश दिया।
सभी श्रांता सुनकर अन्यन्त हिंपत हुए। ऋषभदत्त खड़ा हुआ। उसने भगवान् से प्रार्थना
की—"भन्ते! आपके धर्म में मेरी श्रद्धा है। मुझे यह रुचिकर है। यह धर्म भव-भ्रमण का
अन्त करने वाला है; अतः में इसे स्वीकार करना चाहता हूँ। में प्रविजत होकर इत्सन
कमों का क्षय करना चाहता हूँ।" वह तत्काल वहाँ से उठा। ईशान दिशा में गया।
आभरण, अलंकार आदि का व्युत्सर्जन किया। पश्चमुष्टि लुंचन किया। प्रमु के चरणों में
उपस्थित हुआ। तीन बार आदिक्षणा-प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना की और दीक्षित होकर भगवान्
के संघ में प्रविष्ट हो गया। वेवानन्दा भी ऋषभदत्त के साथ ही प्रविजत हुई और
प्रवित्नी चन्दनबाला के नेतृत्व में रहने लगी। वे

१. दीक्षा के बाद — ऋषभदत्त ने ग्यारह अंगों का सम्यक् अध्ययन किया। छट्ठ, अट्ठम, दशम आदि अनेक विध तप का अनुष्ठान किया और बहुत वर्षों तक आत्मा को मावित करता हुआ साधु-पर्याय में रमण करता रहा। अन्तिम समय में एक मास की संलेखना और अनशन में मोक्ष-पद प्राप्त किया।

२. दीक्षा के बाद—देवानन्दा ने भी ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। नःना तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करती हुई वह सब कर्मों का क्षय कर मुक्त हुई।
—भगवती सुन्न, श॰ ६, उ॰ ३३ के आधार से।

## जैमाहि-प्रियदर्शना

क्षत्रियकुण्ड याम में जमालि नामक क्षत्रियकुमार गहता था। वह अत्यन्त ऐश्वर्यशाली था। यह महाचीर की बहिन सुदर्शना का पुत्र था; अतः उनका माणेज था और अहाबीर की पुत्री प्रियदर्शना का पति था; अतः उनका जामाता था।

मगवान् महावीर प्रामानुपाम विहार करते क्षत्रिय कुण्डपुर नगर में आये। समक्षारक लगा। नगर के नर-नारी एक ही दिशा में चल पड़े। जमालि क्षत्रियकुंमार भी वन्दमार्थ समवशरण में आया। महावीर ने महती परिषद् में देशना दी। जमालिकुमार प्रतिबुद्ध हुआ। उसने महावीर के सम्मुख हो निवेदन किया "भगवान! सुक्षे निर्धन्थ प्रवचन रुचिकर प्रतीत हुआ है, सत्य प्रतीत हुआ है। में आगार धर्म से अनागार धर्म में प्रविष्ट होना चाहता हूँ।" महावीर ने कहा—"जहा सुहं—जैसे सुख हो, वैसे करो, विलम्ब मत करो।" जमालिकुमार राजप्रासाद में आया। माता-पिता से अपने मन की बात कही। माता-पिता पुत्र-विरह के आशंकित भय से रो पड़े। पुत्र को बहुत प्रकार से समझाया, पर सब व्यर्थ। धन्ततः माता-पिता सहमत हुए। दीझासमारोह रचा। आशीर्षादारमक जय-घोषों के माय सहस्त्रों नागरिकों ने उसकी वर्धापना की।

जमालिकुमार व माता-पिता के विनम्न निवेदन पर महावीर ने उसे भिक्षु-संघ में दीक्षित किया। पाँच सो अन्य क्षत्रियकुमार मी उसके माथ दोक्षित हुए। उसकी पत्नी तथा महावीर की पुत्री प्रियद्शीना भी एक हजार अन्य क्षत्रिय महिलाओं के साथ दोक्षित हुई। उजयन्ती

भगवान् महाबीर ने वैशाली से वरसदेश की ओर विहार किया। कौशाम्बी वहाँ की राजधानी थी। वहाँ चन्द्रावतरण चैत्य में पधारे। महम्त्रानीक का पौत्र, शतानीक का पुत्र, वैशाली के राजा चैटक की पुत्री मृगावती का पुत्र राजा उदयन वहाँ राज्य करता था। अमणीपासिका जयनतो उदयन की बूआ थी। वह माधुओ के लिए प्रथम शत्यातर के रूप में प्रसिद्ध थी। कौशाम्बी में नञ्य आगंत साधु पहले पहल जयन्ती के यहाँ ही बसति की याचेना करते थे।

महाबीर के अरामन का संवाद सुनकर जयन्ती अपने पुत्र के साथ बन्दना करने आहं।
महाबीर ने धर्म-देशना दी। श्रमणोपासिका जयन्ती ने उपदेश सुना और प्रसके अनन्तर कुछ प्रश्न पुछे। उसका पहला प्रश्न था—"भन्ते! जीव शीघ ही गुरुत्व की कैसे प्राप्त होता है 2"

१. विशेषावश्यकमाध्यः, सटीकः, पत्र ६३५।

२. जमालि की दीक्षा भगवती सूत्र, श० ६, उ० ३३ ; प्रियदर्शना की दीक्षा विवरिद्रशलाका-पुरुषकरित्रम्, पर्व १०, सर्ग न के आधार से।

महाबीर—"जवन्ती ! (१) प्राणातियाप, (२) मृषाबाद, (३) अदसादान, (४) मैधुन, (५) परियह, (६) क्रीय, (७) मान, (८) माया, (६) लीम, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) कलाइ, (१३) अववारूपश्न, (१४) पेशुन्य, (१५) पर-परिवाद, (१६) रति-अरति, (१७) मानावृक्त और (१क) मिथ्यादर्शन—ये अठारह दोष—पाप हैं ; जिनके आसेवन से जीव सीज ही गुरुख की प्राप्त होता है।"

जयन्ती- "भगवास ! आत्मा समुख को केसे प्राप्त होती है ?"

महावीर—"प्राणातिपात आदि के अनासेवन से आत्मा लखुत्व की प्राप्त होती है। प्राणातिपात आदि की प्रकृति से आत्मा जिस प्रकार संसार की बदाती है, प्रलम्ब करती है, संसार में भ्रमण करती है; उसी प्रकार उनकी निवृत्ति से संसार को घटाती है, इस्त करती है और उसका उल्लंबन कर देती है।"

जयन्ती—"भन्ते ! मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव की स्वभाव से प्राप्त होती है या परिणाम से 2"

महाबीर—"मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वमाव से होती है, परिणाम से नहीं।"

जयन्ती-- "क्या सब भव-सिद्धिक आत्माएँ मोक्सगामिनी हैं श्"

महाबीर-"हा, जो भव-सिद्धिक है, वे सब मोक्सगामिनी है।"

जयन्ती—"भगवन् ! यदि भव-तिश्चिक जीव सब सुक्त हो जावेंने तो क्या यह संसार उन से रहित नहीं हो जायेगा ?"

महाबीर—"जवन्ती! ऐसा नहीं है। सादि व अनन्त तथा दोनों खोर से परिमित व दूसरी श्रेणियों से परिवृत्त सर्वाकाश की श्रेणि में से एक-एक परमाणु पुद्गल प्रति-समय निकालने पर अनन्त उत्सिपणी अवसिपणी व्यतीत हो जाये, फिर भी वह श्रेणि रिक्त नहीं होती। इसी प्रकार भव-सिद्धिक जीवों के मुक्त होने पर भी यह संसार उनसे रिक्त नहीं होगा।"

जयन्ती--''जीव सोता हुआ अच्छा है या जासका हुआ ?"

महाद्वीर-- "कुछ एक जीवों का सोता अच्छा है और कुछ एक का जागना।"

जयन्ती-"भन्ते । यह कैसे १"

महाबीर—"जयन्ती! जो जीव अधार्मिक है, अधर्म का ही अनुसरण करते हैं, जिन्हें अधर्म ही प्रिय है, जो अर्धम का ही व्याख्या करते हैं, जो अर्धम के ही प्रेक्षक हैं, अर्धम में ही आसक्त हैं, अर्धम में ही अपनी जीविका चलाते हैं; उनका सीना ही अध्या है। ऐसे जीव जब सोते रहते हैं तो प्राण-भूत-जीव-सत्त्व-ससुदाय के शीक और परिताप का कारण नहीं बनते। ऐसे जीव सौते रहते हैं तो उनकी अपनी

और दूसरों की बहुत-सी अधामिक संयोजना नहीं होती अतः ऐसे जीवों का सीना ही अध्वा है।

"और हे जयन्ती! जो जीव घार्मिक, धर्मानुसारी, धर्म-प्रिय, धर्म-व्याख्याता, धर्म-मेलक, धर्मासक, धर्म में हिंबित और धर्मजीबी हैं; जनका जागना ही अच्छा हैं। ऐसे जीव जागते हुए बहुत सारे प्राणियों के अदुःख और अपरिताप के लिए कार्य करते हैं। ऐसे जीव जागत हों तो अपने और दूसरों के लिए घार्मिक संयोजना के निमित्त बनते हैं; अतः जनका जागते रहना अच्छा है।

"इसी अभिप्राय से कुछ एक जीवों का सोते रहना अच्छा है और कुछ एक का जागते रहना।"

जयन्ती-- "भगवन ! जीवीं की दुर्बलता अच्छी है या सबलता ?"

महाबीर—"कुछ जीयों की सबलता अच्छी है और कुछ जीवों की दुर्बलता अच्छी है।" जयन्ती-—"भन्ते ! यह कैसे १"

महावीर—"जो जीव अधार्मिक हैं और अधर्म से ही जीविकोप। जैन करते हैं, उनकी दुर्बलता ही अच्छी है। क्योंकि उनकी वह दुर्बलता अन्य प्राणियों के लिए दुःख का निमित्त नहीं बनती। जो जीव धार्मिक हैं, उनका सबल होना अच्छा है। इसीलिए मैं कहता हैं कि कुछ की दुर्बलता अच्छी है और कुछ की सबलता।"

जयन्ती— "क्षमाश्रमण ! जीवों का दक्ष व उद्यमी होना अच्छा है या आलसी होना ?"

महाबीर--- "कुछ जीवों का जरामी होना अरुछा है और कुछ का आलसी होना।" जयन्ती--- "क्षमः श्रमण ! यह कैसे १"

महाबीर — "जो जीव अधार्मिक हैं और अधर्मानुसार ही विचरण करते हैं, उनका आलसी होना ही अच्छा है। जो जीव धर्माचरण करते हैं, उनका उद्यमी होना ही अच्छा है; क्योंकि धर्मपरायण जीव सावधान ही होता है और वह आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शैक्ष, गण, संघ और साधर्मिक की वैयावृत्ति करता है।"

जयन्ती— "प्रभो ! श्रोत्रेन्द्रिय के वशीभूत पीड़ित जीव क्या कमें बाँधता है ?"

महावीर—''केवल श्रोत्रेन्द्रिय के ही नहीं, अपित पाँची इन्द्रियों के वशीभृत होकर

श्रमणोपासिका जयन्ती महाबीर से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर अत्यन्त हर्षित हुई। जीवाजीव की विभक्ति को जानकर उसने महावीर के चरणों में प्रवच्या ग्रहण की।

<sup>्</sup>१- भगवती सूत्र, श० १२, उ० २ के आधार से।

17

कार्यप.

राजगृह में काश्येष गृहणित रहता थां। " उसने महाबीर के पास आए मत ग्रेहण किया। स्वारह अंगी का अध्ययन किया। भीर तप का अनुष्ठान किया। सीलह वर्षों तक साधु-पर्याय का निरतिचार पालन करते हुए विपुल पर्वत पर पाश्चेपगमन अंगलन पूर्वक मोक्ष प्राप्त किया। "

#### स्करदक

राजग्रह के गुणशिल चैत्य से प्रस्थान कर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए महावीर एक बार क्यंगला आये। ईशानकोण स्थित झत्रपलाशक चैत्य में ठहरे। वहाँ भगवान का समवशरण हुआ।

कर्यगला के निकट आवस्ती नगर था । वहाँ कात्यायन गोत्रीय गर्दमाल परिवाजक का शिष्य स्कन्दक परिवाजक रहता था । वह चारों वेद, इतिहास व निषण्डु का ज्ञाता था । षष्टितंत्र (कापिलीयशास्त्र) का विशारद था । गणितशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, आचार-शास्त्र, व्याकरणशास्त्र, क्षुन्दशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र तथा अन्य ब्राह्मण-नीति और दर्शन-शास्त्र में भी वह पारंगत था । उसी नगर में भगवान महावीर का श्रावक पिगल निर्यन्थ रहता था । पिगल एक दिन स्कन्दक के आश्रम की ओर जा निकला । उसके समीप जाकर उसमे नाना प्रश्न पृद्धे । पिगल ने कहा—"मागध ! यह लोक सान्त है या अनन्त ? लिख सान्त है या अनन्त ? सिद्ध सान्त है या अनन्त ? किस प्रकार का मरण पाकर जीव संसार को घटाता और बढ़ाता है ?"

प्रश्न सुनते ही स्कन्दक शंकाशील हो गया। असमंजस में तैरता-इबता रहा। उत्तर देने को ज्यों ही उदात होता, उसके मन में आता—क्या उत्तर दूँ? मेरे उत्तर से प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट होगा या नही ? विचारमप्र स्कन्दक उत्तर न दे सका। वह मौन रहा। पिंगल ने साक्षेप अपने प्रश्न दो-तीन बार दुहराये। शंकित और कांश्वित स्कन्दक बोल न सका। उसे अपने पर अविश्वास हो गया था; अतः उसकी बुद्धि स्वालित हो गई।

स्कन्दक ने जनता के मुँह से झत्रपलाशक में महाबीर के आगमन का बृत सुना। मन में विचार आया, कितना सुन्दर हो, यदि मैं महाबीर के पास जाऊँ और उपर्युक्त प्रश्नों का समाधान कहूँ। संकल्प को सुदृढ़ कर वह परित्राजकाश्रम में गया। त्रिदण्ड, कुण्डी, सद्राक्ष-माला, मृत्यात्र, आसन, पात्र-प्रमार्जन का वस्त्र-खण्ड, त्रिकाष्टिका, अंकुश, कुश की

के बीख करम्परा में भी कावयम नाम से एक महान् भिक्षु हुए हैं। वे प्रवम संवीति के कर्णबार स्हे हैं। नाम-साम्य के अतिरिक्ष दोनों में कोई एकरूपता नहीं है।

<sup>,</sup> २. मन्तकस्या, वर्ग ६।

सृद्धिका सहरा वस्तु, कलाई का एक प्रकार का आभूषण, क्षत्र, उपानह, पादुका, गैरिक वस्त्र बादि यथास्थान घारण किये और कथंगला की ओर प्रस्थान किया।

मगवान महाबीर ने उसी समय गौतम से कहा--"गौतम ! आज हम अपने एक पूर्व परिचित को देखोंगे।"

गौतम ने पृक्का—"भन्ते ! मैं किस पूर्व परिचित से मिल्ँगा ?"
महाबीर ने कहा—"कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परिवाजक से।"

गौतम ने पूनः प्रश्न किया-"भन्ते । वह परिवाजक मुभ्ते कब व कैसे मिलेगा ?"

महाबीर ने उत्तर दिया— "श्रावस्ती में पिंगल निर्धन्थ ने उससे कुछ प्रश्न पृद्धे हैं। वह उत्तर न दे सका; अतः अपने तापसीय उपकरणों को साथ लिए यहाँ आने के लिए पस्थान कर जुका है। उसने बहुत सारा मार्ग लाँच दिया है। वह मार्ग के बीच है। शीघ ही वह यहाँ पहुँच जायेगा और उसे तू आज ही देखेगा।"

गौतम-"वया उसमें आपके शिष्य होने की योग्यता है ?"

महावीर—"हाँ, उसमें यह योग्यता है और निश्चित ही वह मेरा शिष्य हो जायेगा।"
महावीर और गौतम का वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय स्कन्दक
परिवाजक सामने से आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। गौतम उठे, उसके सामने गये और
बोले—"हे स्कन्दक! तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है, अन्वागत है। मागध! क्या यह
सच है कि पिंगल निर्धन्थ ने तुमसे से कुछ प्रश्न पृद्धे और तुम उनके उत्तर न दे सके;
अतः यहाँ आ रहे हो 2"

गौतम से अपने मन की गुप्त बात सुन स्कन्दक परिवाजक अत्यन्त विस्मित हुआ । उसने पृक्का—"गौतम ! ऐसा वह कौन ज्ञानी या तपस्वी है, जिसने मेरा गुप्त रहस्य इतना शीव बता दिया ?"

गौतम ने एक सात्विक गौरव की अनुभृति के साथ कहा—"स्कन्दक! मेरे धर्मगुढ, धर्मीपदेशक अमण भगवान महाबीर अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारक है। वे अरिइन्त है, जिन हैं, केवली है, त्रिकालश हैं। वे सर्वश और सर्वदर्शी हैं। उनसे तुम्हारा मानसिक स्निम्प्राय तिनक भी अशात नहीं रह सकता।"

स्कन्दक परिवाजक ने गौतम के समक्ष भगवान महावीर को वन्दन करने का अपना अमिप्राय व्यक्त किया और वह उनके साथ महावीर के सभीय आया। दश्रेंन मात्र से ही वह सन्द्रश्च्य हो गया। उसने श्रद्धापूर्वक तीन प्रदक्षिणा की और वन्दना की। महावीर ने स्कन्दक को सम्बोधित करते हुए कहा—"मानध ! श्रावस्ती में रहने वाले पिंगल निर्धान्य ने दृक्ष से लोक जीव, मोक्ष, सिद्ध आदि सान्त है या अनन्त—ये प्रश्न पूछे १' स्कन्दक ने महावीर का कथन स्वीकार किया। महावीर ने उसे उत्तर देना आरम्भ किया—"स्कन्दक ! द्रव्य, क्षेत्र,

काल व भाव की अपेक्षा से यह लोक चार प्रकार का है। द्रव्य की अपेक्षा से यह एक हैं और सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंख्य कोटाकोटि योजन आयाम-विष्कंभ वाला है। इसकी परिधि असंख्य कोटाकोटि योजन बताई गई है। इसका अन्त-कोर है। काल की अपेक्षा से यह किसी दिन न होता हो, ऐसा नहीं है। किसी दिन नहीं था, ऐसा भी नहीं है । किसी दिन नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है । यह सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा यह भू व, नियत, शास्त्रत, अक्षत, अन्यय, अवस्थित और नित्य है। इसका अन्त नहीं है। मान की अपेक्षा से यह अनन्त वर्ण-गंध-रस-स्पर्श-पर्यवरूप है। अनन्त संस्थान पर्यव, अनन्त गुरुलषु-पर्यव तथा अनन्त अगुरुलषु-पर्यवरूप है।

"स्कन्दक ! द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से यह लोक सान्त है तथा काल और भाव की अपेक्षा से अनन्त ; अतः लोक स्रांत भी है और अनन्त भी ।

"जीव के बारे में भी स्कन्दक ! द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से चिन्तन करो । द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक और सान्त है । क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंस्य प्रदेशी है, पर सान्त है। काल की अपेक्षा से यह कभी नहीं था, कभी नहीं है, कभी नहीं रहेगा; ऐसा नहीं है : अतः नित्य है और इसका अन्त नहीं है । माब की अपेक्षा से यह अनन्त ज्ञान पर्यवरूप है, अनन्त दर्शन-पर्यवरूप है, अनन्त गुरु-लघु-पर्यवरूप है और इसका अन्त नहीं है। इस प्रकार स्कन्दक ! द्रव्य व क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अन्त-युक्त है और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित है।

"स्कन्दक ! तुर्भे यह भी विकल्प हुआ था कि मोक्ष सान्त है या अनन्त १ इसे भी तुम्हे द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की अपेक्षा से जानना होगा। द्रव्य की अपेक्षा से मोक्स एक है और सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से ४५ लाख योजन आयाम-विष्कंभ है और इसकी परिधि १ करोड़ ४२ लाख ३० हजार २४६ योजन से कुछ अधिक है। इसका छोर-अन्त है। काल की अपेक्षा से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी दिन मोक्ष नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा । भाव की अपेक्षा से भी यह अन्त-रहित है । तात्पर्य है, द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से मोझ अन्त-युक्त है और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित ।

"स्कन्दक ! दुभी यह भी शंका हुई थी कि सिद्ध अन्त-युक्त है या अन्त-रहित । इस बारे में भी तुम्मे द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की अपेक्षा से सीचना होगा। द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध एक है और अन्त-युक्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध असंख्य प्रदेश-अवगाद होने पर भी अन्त-युक्त है। काल की अपेक्षा से सिद्ध की आदि तो है, पर अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा से सिद्ध ज्ञान-दर्शन-पर्यवरूप है और उसका अन्स नहीं है।

"स्कन्दक । मरण के बारे में भी तू संविष्ध है न ! वेरे मन में वह अहापोह है न कि

किस प्रकार के मरण से संसार घटता है और किस प्रकार के मरण से संसार बढ़ता है ? मरण दो मकार का है: (१) बाल मरण और (२) पण्डित मरण।"

स्कन्दक-"भन्ते ! बाल भरण किस प्रकार होता है ?"

महाबीर—"स्कन्दक! उसके बारह प्रकार हैं: (१) भूख से तड़पते हुए मरना, (२) इन्द्रियादिक की पराधीनता पूर्वक मरना, (३) शरीर में शस्त्रादिक के प्रवेश से या मन्मार्ग से आष्ट होकर मरना, (४) जिस गित में मरे, उसका ही आयुप्य बॉधना, (५) पर्वत से गिर कर मरना, (६) वृक्ष से गिर कर मरना, (७) पानी में डूब कर मरना, (०) अग्नि में जल कर मरना, (६) विष खाकर मरना, (१०) शस्त्र प्रयोग से मरना, (११) फाँसी लगाकर मरना, (१२) गृद्ध आदि पक्षियों से नुचवाकर मरना। स्कन्दक! इन वारह प्रकारों से मर कर जीव अनन्त बार नैरियक भाव को प्राप्त होता है। वह तिर्यक् गित का अधिकारी होता है और चतुर्गत्यात्मक संसार की बढ़ाता है। मरण से संमार का बढ़ना इसी को कहते हैं।"

स्कन्दक---"भन्ते ! पण्डित मरण किसे कहते है १"

महावीर—"स्कन्दक! वह दो प्रकार से होता है: (१) पादीपगमन और (२) भक्त प्रत्याख्यान। पादीपगमन दो प्रकार का है: (१) निर्हारिम और (२) अनिर्हारिम। भक्त-प्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है: (१) निर्हारिम और (२) अनिर्हारिम। जो साधु उपाश्रय में पादोपगमन या भक्त प्रत्याख्यान आरम्भ करते हैं, पण्डित मरण के बाद उनका शव उपाश्रय व नगर से बाहर लाकर संस्कारित किया जाता है; अतः वह मरण निर्हारिम कहलाता है। जो साधु अरण्य में दोनो प्रकार में से किसी प्रकार से देह त्याग करते हैं, उनका शव संस्कार के लिए कहीं बाहर नहीं लाया जाता; अतः वह मरण अनिर्हारिम कहलाता है। पादपोगमन निर्हारिम हो, चाहे अनिर्हारिम अप्रतिकर्म होता है; क्योंकि वह मरण वैयावृत्य रहित होता है। भक्त प्रत्याख्यान निर्हारिम हो या अनिर्हारिम सप्रतिकर्म होता है; क्योंकि वहाँ वैयावृत्य निषद्ध नहीं है। स्कन्दक! इन प्रकारों से जो जीव मरते हैं, वे नैरियक नही होते और न अनन्त भवों को प्राप्त होते हैं। ये जीव दीर्घ मंसार को तनु करते हैं।"

अपने सभी प्रश्नों के सिवस्तर उत्तर याकर स्कन्दक अत्यन्त आह्वादित हुआ। उसने भगवान महावीर के कथन में अत्यन्त आस्था प्रकट की और प्रविज्ञत होने की अभिलाषा भी ज्यक्त की। महाबीर ने उसे प्रविज्ञत कर लिया और तत्सम्बन्धी शिक्षा व समाचारी से परिक्ति किया।

# अमण केश्रीकुमार

. विश्विला से ग्रामानुग्राम निहार करते हुए भगवान महावीर हस्तिनापुर की खीर पद्मारे । गणधर गीतम अपने शिष्य-तमुदाय के साथ आवस्ती पद्मारे और निकटस्थ कौष्डक -क्रु भक्कती सूच, ग० २, उ० १ के आधार से । उद्याण के अहरे। उसी नगर के बाहर एक स्वीर तिम्तुक उचान था, जिसमें पार्क्षशंसासीय -निर्धालय क्षमण केशीकुमार समने शिमा-तासुदाय के शास उहरे हुए के। समन केशीकुमार कुमारावस्थामें ही प्रवजित हो गये थे। वे क्षान क चारित्र के पारगामी थे। मसि, सुत क अवधि- तीन शान से पदार्थों के स्वकृष के बाता थे।

दोनों के शिष्य-समुदाय में कुछ कुछ आशंकाएँ जरपन्न हुई — हमारा कर्न कैसा और इनका धर्म कैसा १ आचार-कर्म-प्रकिषि हमारी कैसी और इनकी कैसी १ महासुनि पार्श्वमाय ने चतुर्याम धर्म का उपदेश किया है और स्वामी वर्धमान पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश करते हैं। एक लक्ष्य वासी में यह मेर कैसा १ एक ने सचेशक धर्म का उपदेश दिया है और एक अचेशक भाष का उपदेश करते हैं।

अपने शिष्यों की आशंकाओं से प्रैरित होकर दीनों ही आचायों ने परस्पर मिलने का निश्चय किया। गीतम अपने शिष्य-वर्ग के साथ तिन्दुक उद्यान में आये, जहाँ कि अमण केशीकुमार ठहरे हुए थे। गीतम को अपने यहाँ आते हुए देख कर अमण केशीकुमार ने मिक्त बहुमान पुरस्मर उनका स्वागत किया। अपने द्वारा याचित पलाल, कुश, तृण आदि के आसन गीतम के सम्भुख प्रस्तुत किये। उस समय बहुत सारे पाखण्डी व की दुहल-प्रिय व्यक्ति भी उद्यान में एक जित हो गये थे।

गौतम से अनुमित पाकर केशीकुमार ने चर्चा को आरम्भ करते हुए कहा—"महाभाग! वर्षमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया है, जबिक महासुनि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया है। मेधाविन्! एक कार्य में प्रवृत्त होने वाले साधकों के धर्म में विशेष मेद होने का क्या कारण है १ धर्म में अन्तर हो जाने पर आपको संशय क्यों नहीं होता १"

गौतम ने उत्तर दिया—"जिस धर्म में जीवादि तस्वों का विनिश्चय किया जाता है, उसके तस्व की प्रशा ही देख सकती है। काल-स्वभाव से प्रथम तीर्थं हुए के मुनि ऋतु जड़ और चरम तीर्थं हुए के मुनि वक जड़ हैं; किन्तु मध्यवर्ती तीर्थं हुए के मुनि ऋतु प्राष्ट्र है। यही कारण है कि धर्म के दो भेद हैं। प्रथम तीर्थं हुए के मुनियों का कल्प दुविशोध्य और चरम तीर्थं हुए के मुनियों का कल्प दुविशोध्य और का कल्प सुविशोध्य और सुपालक होता है।"

केशीकुमार-"गीतम ! आपने मेरे एक प्रश्न का समाधान तो कर दिया। दूसरी जिज्ञासा को भी समाहित करें। वर्धमान स्वामी ने अचेलक धर्म का उपदेश दिया है और

१. अतिचकं का अर्थ वस्त्र-विहींनता ही महीं है। स्थानांग स्था० ५, उठ ३ के अनुसार अल्प वस्त्रता की अतिबक्त का अर्थ होता है। देखें, पाइयसहजहकाकी, पुण २४ मीं।

महासुनि पर्श्वनाथ ने सचेलक धर्म का प्रतिपादन किया है। एक ही कार्य में प्रवृत्त होने बालों में यह अन्तर क्यों ! इसमें विशेष हेतु क्या है ! यशस्थिन ! लिंग-वेष में इस प्रकार अन्तर हो. खाने पर क्या आपके मन में विग्रत्यय उत्पन्त नहीं होता !"

गौतम—"लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि ऋतुओं में संयम की रक्षा के लिए, संयम-यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि प्रहण के लिए अथवा 'यह साधु है' इस पहचान के लिए लिंग का प्रयोजन है। मगवन ! वस्तुतः दोनों हो तीर्यक्करों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निक्ष्चय में मोक्ष के सद्भृत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही हैं।"

केशीकुमार—"महाभाग ! आप अनेक सहस्र शतुओं के बीच खड़े हैं। वे शतु आपको जीतने के लिए आपके अभिमुख आ रहे हैं। आपने उन शतुओं को किस प्रकार जीता ?"

गौतम— "जब मैंने एक शत्रु को जीत लिया, पाँच शत्रु जीते गये। पाँच शत्रुओं के जीते जाने पर दस और इसी प्रकार मैंने सहस्रों शत्रुओं को जीत लिया।"

केशोकुमार-- "वे शत्रु कौन है ?"

गौतम-- "महासुने ! बहिर्मृत आत्मा, चार कथाय व पाँच इन्द्रियाँ शत्रु हैं। उन्हे जीत कर मैं विचरता हूँ।"

केशीकुमार--- 'मुने ! लोक में बहुत सारे जीव पाश-बद्ध देखे जाते हैं, किन्तु आप पाश-मुक्त और लघुभृत होकर कैसे विचरते हैं ?"

गौतम—"धुने ! मैं उन पाशों को सब तरह से छेदन कर तथा सीपाय विनिष्ट कर सुक-पाश और लघुभृत होकर विचरता हूँ।"

केशीकुमार-"भनते | वे पाश कीन से हैं ?"

गीतम—"भगवन्! राग-द्वोष और तीत्र स्नेह रूप पाश है, जो वड़े भयंकर हैं। इनका सोद्योग छेदन कर में यथाक्रम विचरता हूँ।"

केशीकुमार--- "गौतम ! अन्तःकरण की गहराई से उद्भूत लता, जिसका फल-परिणाम अत्यन्त विष-सन्निम है, को आपने किस प्रकार उखाड़ा ?"

गौतम—''मैंने उस लता का सर्वतीभावेन छोदन कर दिया है तथा उसे खण्ड-खण्ड कर समृत उखाड़ कर फेंक दिया है; अतः में विष-सन्निभ फलों के भक्षण से सर्वथा मुक्त हो गया हूँ।"

केरीकुमार-"महाभाग ! वह लता कौन सी है 2"

गौतम-- "महासुने ! संसार में तृष्णा लता बहुत भयंकर है और दारुण फल देने वाली है। उसका न्याय-पूर्वक उच्छेद कर में विचरता हूँ।"

केशीकुमार—"मेघानिन ! शरीर में घोर तथा प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो रही है। षह शरीर को मस्मसात् करने वाली है। आपने उसे कैसे शान्त किया, कैसे बुझाया हु" गीतम-- "तपस्थित ! महामेघ से प्रसूत उत्तम और पिन्न जल की ग्रहण कर मैं उस अपन की सींचता रहता हूँ ; अतः तिचित की गई अपन सुक्ते नहीं जलाती।"

केशीकुमार-"महाभाग ! यह अनिन और जल कीन सा कहा गया है ?"

गौतम—"धीमन्! कथाय अनि है। भूत, शील और तम जल है। भूत जलघारा से अभिष्ठत यह अनि सुभी नहीं जलाती।"

केशीकुमार—"तपस्थिन्! यह साहसिक, भीम, दुष्ट, अश्व चारों ओर भाग रहा है। उस पर चदे हुए भी आप उसके द्वारा उन्मार्ग में कैसे नहीं ले जाये गये ?"

गौतम-- "महासुने ! भागते हुए अरुव को मैं भुतरूप-रस्ती से बाँधे रखता हूँ, अतः वह उन्मार्ग में नहीं जा पाता, सन्मार्ग में ही प्रकृत रहता है।"

केशीकुमार-"थशस्त्रन् ! आप अस्व किसको कहते हैं ।"

गौतम--- "त्रतिवर ! मन ही दुःसाहसिक व भीम अश्व है। वही चारों ओर भागता है। मैं कन्थक अश्व की तरह धर्म-शिक्षा के द्वारा उसका निग्नह करता हूँ।"

केशीकुमार—"मुनिपुंगव ! संसार में ऐसे बहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से च्युत हो जाता है। किन्तु आप सन्मार्ग में चलते हुए उससे विचलित कैसे नहीं होते हैं ?"

गौतम- "व्यविदाल ! सन्मार्ग में गमन करने वालों व उन्मार्ग में प्रस्थान करने वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ ; अतः सन्मार्ग से हटता नहीं हूँ ।"

केशीकुमार-"विज्ञवर ! वह सन्मार्ग और जन्मार्ग कौन सा है !"

गौतम---"मतिमन्! कुप्रवचन को मानने वाले सभी पाखण्डी उन्मार्ग में प्रस्थित है। सन्मार्ग तो जिन-भाषित है। और यह मार्ग निश्चित ही उत्तम है।"

केशीकुमार-- "महर्षे ! महान् जदक के वेग में बहते हुए प्राणियों के लिए शरण और प्रतिष्ठारूप द्वीप आप किसे कहते हैं १"

गौतम-- "यतिराज ! एक महाद्वीप है। वह बहुत विस्तृत है। जल के महान् केंग की बहाँ गित नहीं है।"

केशीकुमार-"महाप्राष्ठ ! यह महाद्वीप कीन सा है ?

गीतम-"ऋषिवर! जरा-मरण के वेग से इवते हुए प्राणियों के लिए धर्मद्वीप प्रतिष्ठारूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है।"

केशीकुनार---"महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका निपरीत रूप से चारों और माग रही है। आप उसमें आरूद हो रहे हैं। मेरी जिल्लासा है, फिर आप पार कैसे का सकेंगे ह"

गौतम-- "सच्छिद्र नौका पारगामी नहीं होती, किन्तु विद्र-रहित नौका पार पहुँचाने में समर्थ होती है।" 'केरीकुमार-"वह नौका कीन सी है ?"

गीतम- "शरीर भीका है। आला नाविक है। संसार समुद्र है, जिसे महर्षिजन सहज ही तैरते हैं।"

ें क्योंकुमार-''बहुत सारे प्राणी घोर अन्यकार में हैं। इन प्राणियों के लिए लोक में ख्योत कीन करता है।"

गोतम-"उदित हुआ सूर्य लोक में सब प्राणियों के लिए उद्योत करता है।" केरीकुमार-"वह सूर्य कीन-सा है 2"

गौराम "जिमका संसार श्लीण हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ जिन भास्कर का उदय हो जुका है। वे ही सारे विश्व में उद्योख करते हैं।"

केशोकुमार—"शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए क्षेम और सिक्टप तथा बाधा-रहित आप कौन सा स्थान मानते हैं ?"

गौतम कोक के अग्र भाग में एक ध्रुवस्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि और केवना नहीं है। किन्तु वहाँ आरोहण करना नितान्त दुष्कर है।"

केशीकुमार-"वह कौन सा स्थान है 2"

गौतम—"महर्षियों द्वारा प्राप्त वह स्थान निर्वाण, अन्याबाध, मिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, सिम और अनावाध, इन नामो से विश्वत है।

सुने ! वह स्थान शाश्वत वास का है, लोक के अग्रभाग में स्थित है और दुरारोह है। इसे प्राप्त कर भव-परम्परा का अन्त करने वाले सुनिजन चिन्तन-सुक्त हो जाते है।"

असण केशीकुमार ने जर्चा का उपमंहार करते हुए कहा—"महासुने गौतम! आपकी प्रश्ना साधु है। आपने मेरे संशयों का उच्छेद कर दिया है, अतः हं संशयातीत! सर्व सूत्र के धारमामिन आपकी नमस्कार है। गणधर गौतम को वन्दना के अनन्तर असण केशीकुमार ने अपने बृहत् शिष्य-समुदाय सहित उनमें पंच महात्रत रूप धर्म को भाव में प्रहण किया और महाबीर के भिश्च-संघ में प्रविष्ट हए।

केशीकुमार श्रमण की तरह कालामवेतियपुत्त अनगार, गंगय अनगार पदाल प्रत खदक वादि भी तत्त्व चर्चा के पश्चात् महाबीर के संघ में चतुर्यामात्मक दीक्षा में पंच स्थानत रूप दीक्षा में आये।

इन घटना-प्रसंगों से यह इतिहास भी हमारी आँखो के सामने आ जाता है कि पार्श्व

<sup>े</sup> १. उत्तराध्यक्त सूत्र, अ० २३ के आधार से ।

भगवती सूत्र, सतक १, उद्देशक १।

क बही, शतक ह, उद्देशक ३२।

४३ सूत्रकृतांग सूत्र, श्रु० २, स० ७।

की परम्परा महाबीर के उदीयमान संघ से कैसे लीन हुई और उम दोनों के बीच क्या-क्या भेद व तादातम्य थे।

## शालिभद्र और धन्ना

जैन-परम्परा में शालिभद्र और बन्ना का जीवन-बृत्त बहुत ही सरस और बहुत ही विश्वत है। शालिभद्र और धन्ना के परस्पर साले-बहनोई का सम्बन्ध था और दोनों ने ही महाबीर के पास दीका ग्रहण की।

शालिमद्र राजग्रह के धनाव्य ग्रहपति गोमद्र का पुत्र था। उसकी माता का नाम मद्रा और बहिन का नाम सुभद्रा था। शालिभद्र के वाल्य-काल में ही गोभद्र ग्रहपति का शरीरान्त हो गया था। वह अगाच मातृ-वात्सल्य में पला-पुसा और तरुण हुआ। कहा जाता है, उसका पिता मर कर देव-योनि में उत्पन्न हुआ। वह अपने पुत्र एवं पुत्र-वधुओं के सुख-मीग के लिए वस्त्र और आभूषणों से परिपृरित ३३ पेटियाँ पितिदिन उन्हें देता था। भद्रा सारा ग्रहभार सम्मालती । शालिभद्र अपने महल की सातवीं मंजिल पर अहर्निश सीसारिक सुख-भोग में लीन रहता।

एक दिन राजगृह में रतन-कम्बल के व्याप।री आये। उनके पास सोलह रस्त-कम्बल थे। एक-एक कम्बल का मृत्य सवा लाख स्वर्ण सुद्राएँ था। राजगृह के बाजार में उन्हें कोई खरीददार न मिला। वे राजा श्रेणिक के पास गये। रतन-कम्बल रानियों ने पसन्द किए, पर एक-एक का मूल्य सवा लाख सुनकर राजा भी चौंका। राजा ने एक भी कम्बल नहीं खरीदा।

व्यापारी अपने आवाम के बाहर कुछ की काया में बैठे बातें कर रहे थे : राजगृह जैसे नगर में भी हमें कोई विकेता नहीं मिला तो अन्यत्र कहाँ मिलेगा। शालिभद्र की दासियाँ उसी राह से पनघर की ओर जा रही थीं। वह बात उनके कानों में पड़ी। पानी लेकर वापस आते समय दासियों ने व्यापारियों से पृष्ठ लिया-"आप किसी दुर्घट चिन्ता में माल्यम पड़ते हैं। क्या हमें भी वह चिन्ता बतलाई जा सकती है 2" न्यापारियों ने कहा-"जो चिन्ता राजा श्रेणिक भी नहीं मेट सका, तुम पनिहारिन हमारी क्या चिन्ता मेटोगी ?" दासियों ने कहा- "कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है।" न्यापारियों ने अपना पिण्ड छुड़ाने के लिए अन्यमनस्कता से ही अपनी बात दो शब्दों में उन्हें कह डाली। दासियों ने हॅंस कर कहा-"बस, यही बात है ? चलो, हमारे साथ। हम एक ही सीदे में आपके सारे कम्बल विकवा देती हैं।" व्यापारियों ने कुछ गम्भीरता से बात पृक्षी। दासियों ने अपने स्वामी शालिमद्र के वैभव का वर्णन किया। व्यापारी उत्सुक होकर दासियों के साध चल पड़े। शालिमद्र का हर्म्य बाया। बाहर से भी इतना आकर्षक कि राज-प्रासाद से भी

१. एक परम्परा के अनुसार ६६ पेटियां-वस्त्र, आमूषण व भोजन की ३३-३३ पेटियां-वाती थीं।

व्यक्ति । क्यापादियों ने प्रकल में जिल में प्रवेश किया। साज-सज्जा देखकर वे विस्मित हुए। वासियों ने कहा—"यह तो हम दास-दासियों के रहने की मंजिल है।" दूसरी मंजिल पर पहुँचे और वहाँ की रमणीयता देखी। सीचा यहाँ शालिमद्र बैठे होंगे। उन्हें कताया गया, वहाँ की सुनीम सोग ही बैठते हैं और वही-खातों का काम करते हैं। तीसरी मंजिल कर अहुँचे। सहाँ मद्रा सेठानी रहती थी। मद्रा से व्यापारियों का परिचय कराया गया। व्यापारियों ने कहा—"हम शालिमद्र से मिलने आये हैं। उन्हें रस्त-कम्बल दिखलायेंशे।" अहं ने कहा—"काव शालिमद्र से नहीं मिल मकेंगे। आप अपने रस्त-कम्बल सुने ही विकाला दें।" कुछ संकीच व कुछ विस्मय से व्यापारी मद्रा के सम्मुख जमकर बेठे। एक रस्त-कम्बल निकाला और मद्रा के हाथ में दिया। मद्रा ने बिना उसका मृत्य पूछे ही कहा—"आपके शास ऐसे कितने कम्बल हैं ?"

क्यापारी—''सोलह ।"

अद्धा---''सुको क्तीस चाहिए, क्योंकि मेरी बहुएँ बत्तीस हैं। कम हो तो में किसे दूँ ब किसे न दूँ ?''

म्यापारी-- "पहले आप एक कम्बल का मृत्य तो पृष्ठ लीजिये।"

अहा-"उसकी आप चिता न करें। जो भी मृत्य होगा, वह चुकाया जायेगा।"

व्यापारी आश्चर्यान्वित थे! छन्हे लगता था—हम स्वप्न-लीक में तो कही विहार नहीं कर रहे हैं। भद्रा ने कहा—"खैर, आपके पास जितनी कम्बलें हैं; वे यहाँ रख दें।" व्यापारियों ने कैसा ही किया। भद्रा ने मुख्य मुनीम को बुला कर कहा—"जो भी मृल्य इनका हो, इन्हें खुका दिया जाये।" भद्रा अन्य कार्य में संलय्न हो गई। व्यापारियों को खेकर मुनीम धन-भण्डार पर आया। व्यापारियों से पृक्षा—"एक कम्बल का क्या मृल्य हैं!" व्यापारियों ने कहा—"सवा लाख स्वर्ण-मुद्राएँ।" मुनीम ने भण्डारी को आहेश दिका—"सोलह कम्बलों का मृल्य सवा लाख प्रति कम्बल के हिसाब से इन्हें खुका दिका खासे।" अच्छारी ने यथा विधि सब कुछ सम्पन्न किया। व्यापारियों के हर्ष और विस्मय का क्या पार था १ वे यह कहते हुए हम्यं से बाहर आये कि मखा हो छन केचारी दासिकों का खो हमे यहाँ ले आईं। हम तो आशा ही छोड़ चुके थे कि हमारी एक कम्बल भी खाई लिक सकेगी १

असले दिन श्रेषिक को साम्राज्ञी चेलका ने आग्रह पकड़ा, एक कम्यल तो मेरे किए करियला ही होगा। श्रेषिक क्या करता ? उसने न्यापारियों को पुनः राज-सभा में हुसाया। व्यापारियों ने कहा—"राजन् ! हमारी तो सोलह ही रत्न-कम्बलें किक खुकी हैं।" सम्बन्धि बस्तु स्थिति से अवगत हो, श्रेषिक स्थयं विस्मित हो गया। राजा ने अभयकुमार को मद्रा के पास मेजा। इसने वहाँ जाकर कहा—"ग्रहपत्नी! दुम्हारे पास सोलह कम्यलें हैं। मृत्य

सेकर भी एक कम्बल राजा की मेंट कर दी।" महा ने कहा-"मंत्रीवर अभयकुमार ! मैंने एक-एक कम्बल के दी-दो दुकड़े कर क्लीस बहुओं को बाँट दिये हैं।" अभयकुमार ने कहा-'की दुकड़े मंगवा दी। रानी का हठ मैं किसी सरह पूरा करूँगा।" मद्रां ने दासियों से पृक्कवाका सी। भारतमः यहा कि सभी कहुवी ने अपने-अपने दुकड़ीं को पैर पोंछने का अंगीक्षा नमा लिया है। अभवकुमार इन सारी वालों की जानकारी कर राज-समा में जाका। महा बुरा न मानें। शासिमप्र और उसकी परिनयों देव-दूष्य क्रम ही पहनती है। मेरे पति अब वेष-गति में है और वहीं प्रतिदिन उन्हें वस्त्र, आध्वण, अंग-राग आदि देते हैं। रतन-कम्बल का स्पर्श मेरी बहुओं की कछीर प्रतीत हुआ है और इमीलिए उन्होंने उनका उपयौग पैर पोक्कने के बस्त्र के रूप में किया है।" राजा और सभासद यह सब सून कर आइन्दर्व-करन हो रहे थे।

भद्रा ने राजा श्रेणिक की अपने हर्म्य आने का आमंत्रण दिया। श्रेणिक तो शास्त्रिमद्र और उसके वैभव को देखने के लिए स्वयं उत्सुक ही चुका था : अतः उसने सहर्ष-वह आमंत्रण स्वीकार किया। भद्रा ने घर आकर राजा के स्वागत में तैयारियाँ कीं। राजा भी राजकीय माज-मज्जा से उसके घर आया । शालिभद्र तब तक अपने महलीं में ही था । हर्म्य की चतुर्थ मंजिल में राजा की बैठाया गया। राजा वहाँ की विन्य ऋदि की देखकर विस्मित हो रहा था। सीचता था, इस द्रव्य ऋद्धि को भीगने वाला शालिभद्र कैसा होगा ? मद्रा ने सातवीं मंजिल पर जा शालिमद्र को कहा-"केटा। श्रेणिक अपने घर आवा है, नीचे चलो और उसे नमस्कार करो।"

"माँ, मैं नीचे क्यों चलूँ, घर की मालिकन तुम वहाँ बैठी ही, जो भी मुल्य ही, दे ही और अंणिक को खरीद ली।"

"बेटा ! तुस नहीं समझते । वह खरीदने की बस्तु नहीं है । भे णिया हमारा राजा है, स्थामी है, हमारे पर अनुग्रह कर वह यहाँ आया है। तुम नीचे चलो और उसे नमस्कार करो ।"

शासिकद के मन पर एक चीट-सी लगी। मैं स्वयं अपना स्वामी नहीं हूँ, मेरे पर भी कोई स्वामी है, यह क्या ! मैं तो अब वही रास्ता खोजूँगा, जिसमें अपना स्वामी मैं स्वयं ही रहें।

माता के निर्देशन से शालिकाद श्रेणिक के पास आया और नमस्कार किया । श्रेणिक उसकें सुद्धोक शहीर, गीर वर्ष और असीन सींकुमार्य को देखकर अवान रहा । निकट होते हो श्रीकक में उसे गोद में भर लिया, पर शालिसद इतना सुकीमल या कि राजा के शरीर की चच्चा के ही उसके सारे शसीर से स्वेद करने समा। उसे आकुमता-सी प्रसीत होने

लगी । राजा समक गया । उसने उसे अपने सम्मुख उचित आमन पर बैठाया और उससे बातें की ।

राजा आनन्दित, पुलकित अपने राज-प्रासाद गया । शालिभद्र भी वहाँ से उठकर सम्म भीम गया । उसके मन में यही उधल-पुथल थी, क्या में ही अपना स्वामी नहीं हूँ १ नगर के इशान कोणवर्ती उद्यान में धर्मधोष मुनि आए । समृह-के-समृह नर-नारी उसी दिशा में चल पड़े । शालिभद्र ने सप्तम भीम से उस जन-ममृह को देखा । कर्मकरों से जानकारी ली । उसके मन में स्व-स्वामित्व का प्रश्न घुट ही रहा था । समाधान की उत्सुकता में वह भी निरुपम साज-सङ्जा से उसी दिशा में चल पड़ा । धर्मधोष मुनि की देशना से उसने भोगों की नश्वरता समझी । साधु-चर्या का स्व-स्वामित्व समझा । दीक्षित होने को इतसंकल्प हुआ ।

शालिभद्र घर आया। अपने मन का संकल्प माता से कहा। माता को बजाघात-सा लगा। उसने पुत्र के मन को मोड़ने का हर प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ। अन्त में बात यह ठहरी कि आज ही दीक्षा न लेकर प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग किया जाए। परिनयाँ भी पति के इस संकल्प को सुनकर आकुल व्याकुल हुईं। पति को मोड़ने का प्रयत्न किया, पर शालिभद्र का वह पत्नी-परित्याग का अनुध्यान चलता ही रहा।

शालिभद्र की सगी बहिन सुभद्रा राजगृह में ही एक धनाढ्य के पुत्र धनना को ब्याही थी। धनना के मात पितनयाँ और भी थी। एक दिन वे सब अपनी अशोक वाटिका में धनना को स्नान करा रही थीं। सुभद्रा को अपने भाई की याद आई और ऑखों में आँस् ख़लक पड़े। धनना की पीठ पर वे अअनु-बिन्दु गिरे। उष्ण स्पर्श के कारण धनना ने मुड़कर ऊपर झाँका तो देखा सुभद्रा की आँखों गीली हैं और अश्रु बरस रहे हैं। धनना ने कहा—"प्रिये! यह क्या ? इस आमोद-प्रमोद की बेला में आँस् ?" सुभद्रा ने कहा—"पतिदेव! मेरा भाई शालिभद्र दीक्षा-ग्रहण करेगा, अतः वह प्रतिदिन एक पत्नी और एक श्राच्या का त्याग कर रहा है।"

धन्ना ने स्वाभिमान भरी नजर से सुभद्रा के चेहरे की ओर झाँकते हुए कहा-"तुम्हारा भाई बहुत भीरु और कातर है। दीक्षा ही लेनी है तो फिर एक-एक पत्नी का
त्याग कैसा ?" सुभद्रा का स्वाभिमान जग पड़ा। उसने भी कड़ाक से कहा-- "पतिदेव!
कहना महज होता है, करना ही कठिन होता है। आप भी ऐसा करके तो बतायें ?"

भ्रम्ना पर जैसे चाबुक की मार पड़ गई हो । उसका मन हिनहिना छठा । सब परिनयों की श्रोर झाँकते हुए वह बोल उठा—"दूर रहो ! मैं तुम सब का परित्यांग कर चुका हूँ ।"

पत्नियाँ देखते ही नह गईं। अन्य पारिवारिक जन भी उसे मोड़ने में असमर्थ रहे। धन्ना शालिभद्र के घर पहुँचा। शालिभद्र से मिला और उससे कहा—"यह क्या कायरता है?

चलो, हम दोनों साला-बहनोई आज ही भगवान महाबीर के पास, दीक्षित हों।" शालिमद तो प्रस्तुत था ही। केवल माता के आपह से ऐसा कर रहा था। उसने भी शेष परिनयों का परित्याग एक साथ कर दिया। दोनों ने महाबीर के समवशरण में आकर भागवती दीक्षा सहण की।

इस प्रकार महावीर के मिश्च-संघ की अभिवृद्धि में चार चाँद और लगे। इस प्रकार की दीक्षाओं से और अनेक लोग प्रेरित होते थे और दीक्षा ग्रहण करते थे।

### राजिष उदायन

सिंधु सौबीर देश की उस समय भारत के विशाल राज्यों में गणना की जाती थी। वीतमय उसकी राजधानी थी। सोलह बृहद देश, तीन सौ तिरसठ नगर और आगर उसके अधीन थे। वहाँ के राजा का नाम उदायन था। विषडप्रदोतन आदि दश मुक्टवारी महा-पराक्रमी राजा उनकी सेवा में रहते थे। रानी का नाम प्रभावती था, जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। राजकुमार का नाम अभीचकुमार और भानजे का नाम केशी था। प्रभावती निर्धान्य श्राविका थी, पर उदायन तापस-भक्त था । प्रभावती मृत्यू पाकर स्वर्गे में गई। उसने अपने पति को प्रतिबोध दिया और उसे हट-निष्ठ श्रावक बनाया।

एक बार राजा पीषधशाला में पीषध कर रहा था। रात में धर्म-जागरणा करते हए उसके मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ-वे याम, नगर, आगर आदि धन्य हैं, जो भगवान वर्षमान के चरणरज से पवित्र होते हैं। यदि किसी समय ऐसा सौमाग्य बीतभय की भी प्राप्त हो तो मैं गाईस्थ्य की छोड़ कर प्रवितत हो जाऊँ।

भगवान महाबीर सर्वज्ञ थे। उन्होंने उदायन के मनोगत विचारों को जाना और उस ओर प्रस्थान कर दिया। सात सौ कीस का उग्र विहार था। मार्ग की विकटता और परीषही की अधिकता से बहुत से सुनि मार्ग में ही मृत्यु पा गये। वीतमय में भगवान महाबीर के आगमन से उदायन अत्यन्त प्रसदित हुआ ! महाबीर के समवशरण में पहुँचा और दीक्षित होने की अपनी चिरकालीन भाषना व्यक्त की। राजा ने प्रार्थना की-- "भन्ते! जब तक मैं पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षित होने के लिए श्रीचरणों में उपस्थित न हो जाऊँ, विहार के लिए शीवता न करें।"

१. (क) मिक्षु-जीवन का विवरण देखें--'पारिपारिवक भिक्षु-भिक्षुणियाँ' प्रकरण में ।

<sup>(</sup>ल) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग १० के आधार से ।

<sup>(</sup>ग) जैन परम्परा में धन्ना और शालिभद्र से सम्बन्धित अनेकों काव्य-प्रन्थ तथा चौपाइयाँ उपलब्ध हैं।

२. विजयेन्द्र सुरि (तीर्यक्टर महाबीर, खण्ड २, पृ० ५०६) ने इस राजा का नाम उद्रायण माना है, पर आगम उसे स्पष्टतः उदायन (सेणं उदायने राया) ही नहते हैं । दिखें-- मगवती सत्र, श० १३, उ० ६ )।

मस्तुत्तर में महाबीर ने कहा-"फर, इस ओर प्रमाद न करना।"

साजा चदायन राजमहलों में लौढ आया। मार्ग में वह राज-व्यवस्था का ही चिन्तन कर हहा था। सहसा उसके मानस में क्चिर उभरा, यदि में पुत्र को राज्याधिकारी बनाता हूँ तो वह इसमें आसक्त हो जायेगा और चिरकाल तक संसार में भ्रमण करेगा। में इसका निर्मिशः कर जाउँगा। कितना अच्छा हो, यदि में राज्यभार कुमार को न देकर भानजे केशी की दूँ। कुमार की सुरक्षा स्कतः हो जायेगी। राजा ने अपना चिन्तन सुदृद्द किया और उसे कियानिवत भी कर दिया। समारोह पूर्वक स्वयं अभिनिष्कमित हुआ और महाकीर के चरकों में प्रव्रक्ति हो गया।

## पन्द्रह सौ तीन तापस

पन्द्रह सौ तीन ताषसों का एक समुदाय अष्टापद पर्वत पर आरोहण कर रहा था। उनमें कीडिन्न, दिन्न और सेवाल—ये तीन प्रमुख थे। प्रत्येक के पाँच पाँच मौ का परिवार था। तषस्या से वे सब कृशकाय हो चुके थे। कीडिन्न सपरिवार अष्टापद की पहली मेचला तक, दिन्न दूसरी मेखला तक और सेवाल तीमरी मेखला तक पहुँचा। अष्टापद

राजिष उदायन एक बार विहार करते हुए वीतभय आये। राजा केशी को उसके मंत्रियों ने राजिष के विरुद्ध यह कह कर भान्त कर दिया कि राजिष राज्य छीनने के अभि-प्राय से बाये हैं। आप सावधान रहें। दुर्बृद्धि केशी उस भान्ति में आ गया। उसने राजिष के मिवास के लिए शहर में निषेध करवा दिया। राजिष ने यूमते हुए शहर के को ने को को छान बाला। नहीं स्थान न मिला। अन्ततः एक कुम्मकार के घर उन्होंने विश्वास लिया। राजा केशी ने उन्हें मरवामे के निमित्त आहार में कई बार विष मिसवाया, किन्तु एक देवी ने उन्हें उससे उबार लिया। एक बार देवी की अनुपस्थित में विषमिधित आहार राजिष के पात्र में आ गया। राजिष ने अनासक्त माव में उसे खा लिया। शरीर में विष कैस नया। राजिष ने अन्यान किया और एक मास की अवधि के बाद केवल-ज्ञान प्राप्त कर समाधि-मरण प्राप्त किया।

राजिष की मृत्यु से देवी कुद्ध हुई। उसने धृल की वर्षा की और वीतभय नगर को भूकिसाव कर दिया। केवल यह कुम्मकार बचा।

१. दीक्षा के बाद—दुष्कर तथ का अनुष्ठान आरम्भ किया। उपवास में आरम्भ कर मामावधि तक तम किया। स्वाध्याय, कायोत्सर्ग आदि से अपनी आत्मा को भावित किया। अरस-नीरस आहार व लम्बी-लम्बी तपस्याओं से वे अतिशय कुश हो गये। उनका शारीरिक बल क्षीण-हो गया। वे बीमार रहने लगे। रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया। ध्यान, स्वाध्याय व कायोत्सर्ग आदि में विध्न होने लगा। वैद्यों ने उन्हें दही के प्रयोग का परामर्श दिया। गोकुल में उसकी सहज सुलमता थी; अतः राजिंच उस ओर ही विहार करने लगे।

कताराध्वयम सूत्र, कावविषयगणि-विरिचत-वृत्ति, अ० १८, पत्र स० ३८० से ३८८ के आकार से ।

पर्वत में एक-एक योजन की रामधा बाठ मेखलाएँ थीं। आमी बदने में वे सापस अपने सामको असमर्थ पा रहे थे।

गणकर गौतम उसी अवधि मैं उन सब तापसी के देखते-देखते अपने लिन्ध-वस से अस्टापद पर्वत के शिक्स पर चढ़ गये। उनके इस तपोबल से सभी तपस्वी अस्व-तःश्रमानित हुए। अन्होंने निरुचय किया, इन्द्रभृति अस्टापद से उत्तर कर जब यहाँ आमेंने सो इन सब उनके शिष्य ही जायेंगे।

इन्द्रभृति कापस काये । तापनी ने उनसे कहा—"काप हमारे गुढ़ है और इस आपके शिष्प ।" इन्द्रभृति ने वहाँ उन पन्द्रह सौ तीन सापसी को दीक्षित किया और अवने अक्षीण महानस—सन्ध्रि-वल से खीर के एक ही सरे-पूरे पात्र से समग्र तापस अवने को उन्होंने भोजन कराया । अपने गुरु के इस सन्ध्रि-वल को वेषकर सभी तापस इतकृत्य हो नये ।"

सभी जैन-परम्पराएँ इस घटना-प्रसंग को सर्बद्या प्रामाणिक नहीं मानती हैं । राजा दशार्णभद्र

दशार्णभद्र दशार्णपुर का राजा था। उसके पाँच सी रानियों का परिकार था और बहुत बड़ी सेना थी। भोजन से निवृत्त होकर राजा आमोद-प्रमीद में संलग्न बेटा था। सहसा उद्यानपाल आया और उसने स्चित किया—"देव! अपने उद्यान में आज बरम तीर्थंद्वर भगवान श्री महाबीर पधारे है।" राजा दशार्षभद्र उस संवाद से अत्यन्त हॉर्षत हुआ। उसी समय सिंहासन से नीचे उतरा और उसी दिशा में नत-मस्तक होकर नमस्कार किया। बहुत मारा प्रीति-दान देकर उद्यानपाल को विसर्जित किया। राजा दशार्षभद्र के मन में अध्यवमाय उत्पन्त हुआ, "कल प्रातः में भगवान को ऐसी अपूर्व समृद्धि के साथ बन्दना कहाँगा, जिमके साथ आज तक किसी ने भी न की हो।" अपने सैन्याधिकारी को बुलाया और निदेश दिया—"कल प्रातःकाल के लिए सेना को अभृतपूर्व सुसर्जित करो।" एक कीटुम्बिक पुष्प को निदेश दिया—"नगर की सफाई कराओ, चन्दन-मिश्रत सुगन्धित जल का बिड़काम बराओ, सर्वत्र पुष्प-वर्षों करो, बंदनवार और रजत कलशों की श्रेषियों से मार्ग की सुसर्जित करो और सारे शहर को ध्वाओं से खा दो।" एक अन्व कीटुम्बिक पुष्प को निदेश दिया—"तुम उद्योगणा करो—प्रातःकाल सभी सामन्त, संत्रीगण और मार्गरिक सुसर्जित होकर आयें। सबको सामृहिक रूप से भगवान की वन्दन करने के लिए जाना है।"

राजा दशार्षमद्र पातःकाल एठा । स्नानं किया, चन्दन का विलेपन किया, देवपूर्य यस्त्र पहने और आध्रमणों से शरीर की अलंकत किया । सुसज्जित प्रचान हाणी वर बैठा ।

१. जी कल्पसूत्रार्थं प्रबोधिनी, पृ० १६६ से १७१ ; कल्पसूत्र बालावबोध, पृ० २६० के आधार से ।

राजा के मस्तक पर इत्र था और चारों ओर चामर दुलाए जा रहा थे। राजा के पोछी-पीछो हजारों सामन्त और प्रमुख नागरिक सुसिज्जित हाथियो, घोड़ों और रथों पर आरूद होकर चित्रे। सारी सेना भी कमशा चली। पाँच सी रानियाँ भी रथों में आरूद हुईं। गगनचुम्बी सहसी पताकायें फहरा रही थीं। बाचों के घोष से भूनम एकाकार हो रहा था। सहसीं अंगल-पाठक मांगलिक बाक्यों को दुहरा रहे थे। गायको का मधुर संगीत श्रोताओं को आकर्षित कर रहा था।

अद्शुत समृद्धि और पूरे परिवार के साथ राजा दशार्णभद्र भगवान् श्री महावीर के समवरारण में पहुँचा। हाथी से उतरा, इन्न चामर आदि राज्य-चिन्हों का त्याग किया। तीन प्रदक्षिणा पूर्वक भगवान् को नमस्कार किया, स्त्रुति की और एक ओर बैठ गया।

शक्रेन्द्र ने राजा दशार्णभव के गर्वपूर्ण अभिधाय को जाना। उसने सीचा- "दशार्ण-भद्र की भगवान महाबीर के प्रति अनुपम भक्ति है, तथापि उसे गर्व नहीं करना च।हिए।" राजा को प्रतिबोध देने के लिए शक्रोन्द्र उद्यत हुआ। उसने ऐरावण नामक देव को आक्षा देकर समुज्ज्बल और समुन्नत चौमठ हजार हाधियों की विकुर्वणा करवाई। प्रत्येक हाथी के पाँच-पाँच सौ बारह मुख, प्रत्येक मुख में आठ-आठ दाँत, प्रत्येक दाँत पर आठ-आठ वापिकाएँ प्रत्येक वापिका में आठ-आठ कमल और प्रत्येक कमल पर एक-एक लाख पंखुड़ियाँ थीं। प्रत्येक पंखुड़ी में बत्तीस प्रकार के नाटक हो रहे थे। कमल की मध्यकणिका पर चतुर्मुखी प्रासाद थे। सभी प्रासादों में इन्द्र अपनी आठ-आठ अग्र-महिषियों के साथ नाटक देख रहा था। इस प्रकार की उत्कृष्ट समृद्धि के माथ आकाश की आच्छन्न करता हुआ शक्रेन्द्र भी भगवान् महाबीर को नमस्कार करने के लिए आया। राजा दशार्णभद्र ने उसं देखा। अन्तर्मुख होकर सहसा उसने सोचा--''मैंने अपनी समृद्धि का न्यर्थ ही घमण्ड किया। इन्द्र की इस सम्पदा के समक्ष तो मेरी यह सम्पदा नगण्य है। खिछले न्यक्ति ही अपने ऐश्वर्य पर गर्न करते हैं। इसका प्रायश्चित्त यही है कि मैं भागवती दीक्षा ग्रहण कर अजर, अमर और अन्यून मोक्ष-सम्पदा की प्राप्त करूँ।" राजा दशार्णभद्र अपने स्थान से उठा। भगवान के समक्ष आया और निवंदन किया-"भन्ते ! मैं विरक्त हूँ। प्रविजत कर आप मुक्ते अनुगृहीत करें।" राजा ने अपने हाथों लुञ्चन किया और टीक्षित हुआ।

शकेन्द्र ने राजा को दीक्षित होते देखा। उसे अनुभव हुआ कि इस प्रतिस्पर्धा में वह भी पराजित हो गया है। वह सुनि दशार्णभद्र के पास आया और उनके इस प्रयत्न की सुक्त कृष्ठ से स्तुति करने लगा। इन्द्र अपने स्वर्ग में गया और सुनि दशार्णभद्र भगवान महाबीर के भिक्क संघ में साधना-लीन हो गया।

१. उत्तराष्ययन सूत्र. भावविजयगणि-विरचित-वृत्ति, अ०१८, पत्र सं० ३७५ से ३७६ के

महाबीर के संघ में इस प्रकार और भी अनेकानेक जीए प्रविज्ञ हुए। जनके परिचय में बताया गया है—''वे उपवंशी, ओगावंशी, राजन्यवंशी, शांत या नागवंशी, जुदवंशी व सित्रवंशी थे। बहुत बारे भट, योद्धा, तेनावित, धर्म-नीति-शिक्षकं, ओक्टी, इध्य भी थे। बहुत सारे काल-पित-पक्ष से कुलीन थे। बहुत सारे रूप, विनय, विज्ञान, आकृति, लावण्य व किक्स में प्रधान थे। सीभाग्य और क्रान्ति में अद्वितीय थे। वे विपुल धन-धान्य के संग्रह और परिवार से सम्पन्न थे। छनके यहाँ राजा द्वारा उपहृत पंचेन्द्रिय सुख्यों का अतिरेक्था; अतः वे सुख्य में लीन रह सकते थे, किन्दु वे उन्हें किपाक-फल के समान और जीवन को जल-धुद्- इद व कुशाय-स्थित जल-बिन्दु के समान विनश्चर समझते थे। कपड़े पर लगी धूल को जिस प्रकार बटकाया जाता है, उसी प्रकार वे ऐश्वर्य आदि अधु व पदार्थों को खोड़ने में तत्सर रहते थे। उन्होंने विपुल रजत, स्वर्ण, धन, धान्य, सेना, बाहन, कोश, कोच्टागार, राज्य, राष्ट्र, पुर, अन्तःपुर, धन, कनक, रत्न, मणि, मौक्तिक, शंख, शिला-प्रवाल, पद्म राग आदि को खोडकर प्रवच्या ग्रहण की धी।''

## बौद्ध उपसम्पदाएँ भ

पंचवर्गीय भिक्षु

पंचवर्गीय मिश्च बाराणसी के ऋषिपतन (सारनाध) में रहते थे। बोधि-प्राप्ति के बाद बार्य-सत्यों का कान सर्व प्रथम किसे दिया जाये, यह चिन्तन करते हुए बुद्ध ऋषिपतन पहुँचे। पंचवर्गीय भिश्चओं ने उन्हें दूर से आते हुए देखा। सभी ने यह हद निश्चय किया— ''गौतम बुद्ध अब संग्रहशील व साधना-भ्रष्ट हो गया है; अतः उसका आदर-सत्कार न किया

१- औपपातिक सूत्र, सू० १४।

२. बीद वाङ्मय में श्रामणेर पर्याय को प्रवज्या और भिक्ष-पर्याय को उपसम्पदा कहते हैं।

३. राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौण्डिन्य, मोज, सुयाम और सुदल—ये पडंग वेद के जाता ब्राह्मण थे। इन विद्वानों में से सात ने गौतम बुद्ध का भविष्य बताया था कि ये गृहस्थाश्रम में रहेंगे तो चक्रवर्ती होंगे और सन्यासी बनेंगे तो सम्यक् सम्बुद्ध होंगे। कौण्डिस्य तरुण था। उसने एक हो भविष्य बताया था कि बोधिसस्व निस्तन्देह सम्यक् सम्बुद्ध होंगे। द्विविध भविष्य-वस्ता ब्राह्मणों ने अपने अपने अपने पुत्रों से कहा—"सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध हो जाये तो तुम उसके संघ में प्रविष्ट होना।" बोधिसस्व के गृहत्त्याग के अवसर पर अकेला कौण्डित्य जीवित था। उसने सातों विद्वानों के पुत्रों को सिद्धार्थ राजकुमार के परिव्राजक होने की सुजना दी और कहा—"वह निश्चित ही बुद्ध होगा; अतः हमें भी परिव्राजक हो जावा चाहिए।" उनमें से चार मुक्कों ने कौण्डित्य का कथन स्वीकार किया—(१) बाष्प (कष्प), (२) भद्रिक, (३) महानाम और (४) अर्थ्विक् । जाने चल कर ये पांचों क्षेत्रस्थिति सिक्ष कहलाये।

कासे, अमियादन न किया जाये, सत्कारार्थ खड़े भी नहीं होना चाहिए और उसका पात्र, चीवर आदि भी नहीं लेना चाहिए। केवल आसन रख देना चाहिए। यदि इच्छा होगी तो स्वयं ही बेठ जायेगा।" किन्तु ज्यो-ज्यों बुद्ध समीप आते गये, मिश्चक अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रह सके। उनमें से किसी ने समीप जाकर उनका पात्र-चीवर लिया, किसी ने आसन विकाया, किसी ने पानी, पादपीठ और पैर रगड़ने की लकड़ी लाकर पास में रखी। गौतम बुद्ध विद्याये हुए आसन पर बेठे। पैर घोये। मिश्चओं ने उन्हें आवुस कह कर पुकारा तो बुद्ध ने उन्हें कहा—"मिश्चओं! तथागत को नामग्रह तथा 'आवुस' कह कर नहीं पुकारा जाता। मिश्चओं! तथागत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध है। सुनो, मैंने जिस अमृत को पाया है, उसका ग्रम्हें उपदेश करता हूँ। इस विधि से आचरण करने पर तुम्हें इसी जन्म में अतिशीष अनुपम ब्रह्मचर्य-फल का उपलाम होगा।"

गौतम बुद्ध के कथन का प्रतिवाद करते हुए पंचवर्गीय भिक्षुओं ने कहा—''आयुस! गौतम! उस साधना और दुष्कर तपस्या में भी तुम आयों के ज्ञान-दर्शन की पराकाष्टा की विशेषता व दिन्यशक्ति को नहीं पा सके तो संग्रहशील और तपी-अष्ट होकर खाना-पीना आरम्भ कर देने पर तो सद्धर्भ का बोध कैसे पा सकीगे ?''

तथागत ने उनके कथन का प्रतिवाद किया और अपने अभिमत को दुहराया। पंच-वर्गीय भिक्षुओं ने भी पुनः उसका प्रतिवाद किया। दो-तीन बार दोनों ही ओर से प्रतिवाद होते रहे। अन्ततः तथागत बोले—"भिक्षुओं! इससे पूर्व भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा है?" पंचवर्गीय भिक्षु चिन्तन-लीन हो गये। उन्होंने कुछ क्षण बाद कहा—"नहीं, पहले तो कभी भी ऐसा नहीं कहा।" तथागत ने कहा—"तो फिर मेरे कथन की ओर ध्यान क्यों नहीं देते ? सुक्ते अमृत का मार्ग मिल गया है। इस मार्ग को अपनाने से शीध ही विसुक्ति मिलेगी।"

पंचवर्गीय मिश्चुओं को समझाने में तथागत सफल हुए। मिश्च दत्तावधान होकर उपदेश सुनने में लीन हो गये। उस समय भगवान ने उन्हें सम्बोधन करते हुए सर्व प्रवम प्रमुखक प्रवर्तन सुन्न कहा। उस समय उन्होंने कहा—"मिश्चुओ! अति इन्द्रिय-मोग और अति देह-दण्डन; इन दो अन्तों (अतियों) का प्रवृज्ञितों को सेवन नहीं करना चाहिए। यही मध्यम मार्ग (मध्यम प्रतिपदा) है।" तव दृष्ट धर्म, विदित धर्म और मध्यम प्रतिपदा विशास्द होकर कोण्डिन्य ने भगवान से कहा—"भन्ते! भगवान के पास मुक्ते प्रवच्या मिले, उपस्थ्या मिले।" भगवान ने कहा—"मिश्च! आओ। (यह) धर्म सुन्याख्यात है। अच्छी तरह दृश्य के स्वयं के लिए बहुचर्य (अमण धर्म) का पालन करो।" यही उस आयुष्मान की उपसम्पदा हुई। कालकम से अन्य चारों की भी उपसम्पदा हुई। इत्यश्चात् मगवान ने

पंचवनीय मिश्रुओं को उपदेश दिया, जिसको सुनकर मिश्रुओं का चित आसवों ( मलों ) से बिलग हो मुक्त हो गया। " उस समय सीक में कः अईत् थे। यश भीर अन्य चौपन कुमार

यश बारावसी के शेष्टी का सकुमार पुत्र था। उसके निवास के लिए हेमन्त, ग्रीष्म व वर्षावास के लिए प्रथम-प्रथम प्रासाद थे। वर्षाच्छ में वह चारों ही महीने वर्षाकालिक शासाद में बास करता था। वह कभी नीचे नहीं उतरता था। प्रतिदिन स्त्रियों द्वारा वादित बायों की मधुर ध्वनि के बीच आनन्द मग्न रहता था। एक दिन यशकुल प्रत्र अपने आवास में सो रहा था। सहसा उसकी आँखें खुलीं। दीपक के प्रकाश में उसने अपने परिजन की देखा, किसी के बगल में वीणा पड़ी है, किसी के गले में मृदश्र है, किसी के केश विश्वरे पड़े हैं, किसी के मुँह से लार टपक रही है तो कोई बर्रा रहा है। रमशान सदश दश्य देखकर उसके मन में घुणा उत्पन्न हुई। हृदय बैराग्य से भर गया। उसके मुँह से सहसा उदान निकल पड़ा-"हा ! संतप्त !! हा ! पीड़ित !!"

सुनहते जुते पहन यह कुल पुत्र घर से बाहर आया । नगर-द्वार की सीमा की लाँघता हुआ वह ऋषियतन के मृगदाव में पहुँचा । उस समय बुद्ध खुले स्थान में टहल रहे थे । उन्होंने दूर से ही आते हुए यश को देखा तो बिछे हुए आसन पर बैठ गये। यश ने उनके समीप जाकर अपने उसी उदान की दुहराया-"हा। संतप्त !! हा ! पीड़ित !!" बुद्ध ने कहा-"यहाँ संतप्ति और पीड़ा नहीं है। आ, बैठ, दुभी धर्म बताता हूँ।" यश उस वाणी से बहुत आहादित हुआ। उसने सुनहते जूते उतारे और भगवान के पास जाकर उन्हें अभिवादन कर, समीप बैठ गया । भगवान ने उसे काम-बासनाओं के दुष्परिणाम, निष्कर्मता आदि का माहात्म्य बताया । जब उन्होंने उसे भव्यक्तित, मृद्वक्तित, अनाव्यादितक्ति और प्रसन्नक्ति देखा तो दुःख, समुदय--- तुःख का कारण, निरोध--- दुःख का नाश और मार्ग--- दुःख-नाश का जमाय बतलाया । कालिमा-रहित शुद्ध बस्त्र जिस प्रकार अच्छी तरह रंग पकड़ता है, बैसे ही यश कुलपुत्र को उसी आसन पर निर्मल वर्ष-चक्ष् उत्पन्न हुआ।

यश कुलपुत्र की माता उसके प्रासाद में आई। अपने कुमार को जब वहाँ नहीं देखा तो अत्यन्त खिन्न होकर शेष्टी के पास झाई ! उससे सारा उदन्त कहा ! यहपति ने चारी भीर अपने दृत दीवाये और स्वयं भी उसके अन्वेषण के लिए घर से चला । सहसा ऋषिपतन के मुगदाल की ओर निकल पड़ा। सुनहले जुती के चिह्न देखकर उनके पीछे-पीछे चलने लगा । बुद्ध ने दूर से ही श्लेक्टी को अपनी श्लोर आहे देखा । छनके मन में विचार हुआ, नयीं

<sup>े</sup> १० विनय पिटक, महावगा, महालन्घक, १-१-६ थ ७ के आधार से ।

<sup>ं</sup> २. भेव्डी नगर का अवैतनिक पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियों में से बनाया भारत का र

नं में अपने योग-बल से यश को ग्रहपति के लिए अदृश्य कर दूँ। उन्होंने नैसा ही किया। श्रेष्ठी ने बुद्ध के पास जाकर पृद्धा---''भन्ते! क्या भगवान ने यश कुलपुत्र को कहीं देखा है?''

बुद्ध ने कहा—"ग्रहपति ! यहाँ बैठ । यहाँ तू अपने पुत्र को देख सकेगा।" ग्रहपति बहुत हिंपित हुआ और वह अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । बुद्ध ने उसे उपदेश दिया ! श्रेष्ठी ग्रहपित को भी उसी आसन पर निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । धर्म में स्वतंत्र हो वह बौला—"ध्याश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जिस प्रकार औं घे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्त कर दे, भूले को मार्ग दिखा दे, अन्धकार में तैल-प्रदीप रख दे, जिससे कि सनेत्र रूप देख सकें, उसी प्रकार भगवान ने भी अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया है । मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघ की भी । आज से मुक्ते सांजिल शरणागत उपासक ग्रहण करें ।" वह ग्रहपित ही संसार में वृद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण करने वाला प्रथम उपासक बना ।

पिता को दिये गये धर्मोपदेश को सुनते हुए व उस पर गम्मीर चिन्तन करते हुए यश कुलपुत्र का चित्त अलिप्न व आख़वों—दोषों से मुक्त हो गया। बुद्ध ने इस स्थिति को पहचाना। उनको दृढ़ विश्वास हो गया, किसी भी प्रयत्न से यश पूर्व अवस्था की तरह कामोपभोग करने के योग्य नहीं है। उन्होंने अपने योग बल के प्रभाव का प्रत्याहरण कर लिया। यश अपने पिता को वहाँ बैठा दिखाई देने लगा। गृहपति ने उससे कहा—"तात! तरे वियोग में तेरी माँ कलप रही है। वह शोकार्त्त हो इदन कर रही है। उसे तू जीवन-दान दे।"

यश ने बुद्ध की ओर निहारा। बुद्ध ने तत्काल गृहपित को कहा—"गृहपित ! जिस प्रकार तू ने अपूर्ण ज्ञान-दर्शन से धर्म को देखा है, क्या बैसे ही यश ने भी देखा है ? दर्शन, ज्ञान और प्रत्यवेक्षण से उसका चित्त अलिए होकर आखवों से मुक्त हो गया है। क्या यह पहले की तरह अब कामोपभोग में आसक्त होगा ?" गृहपित का सिर श्रद्धा से मुक्त गया और सहज ही शब्द निकले—"भन्ते ! ऐसा तो नहीं होगा।"

. बुद्ध ने फिर कहा--- "यश कुलपुत्र का मन अब संसार से उच्छ गया है, यह संसार के योग्य नहीं रहा है।"

यहपति ने निवेदन किया—"भन्ते ! यह यश कुलपुत्र के लाभ व सुलाभ के लिए हुआ है । आप इसे अनुगामी भिक्षु बनायें और मेरा आज का भोजन स्वीकार करें।"

बुद्ध से मौन स्वीकृति पाकर गृहपति वहाँ से उठा और अभिवादन पूर्वक प्रहक्षिणा देकर चला गया। यश कुलपुत्र ने उसके अनन्तर बुद्ध से प्रवच्या और उपसम्पदा की याचना की। बुद्ध ने कहा—"भिक्षु! आओ, धर्म सु-आस्थात है। अच्छी तरह दुःख-इस्य के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो।" और यह उस आयुष्मान् की उपसम्पदा हुई। उस समय सोक में सात अर्हत् थे।

बाराणसी के अंब्डी-अनुश्रेष्ठियों के कुल के कुमार विमल, सुवाहु, पूर्णिकत् और गर्मापति—आयुष्मान् यश के चार गृही-मित्र थे। यश के प्रवित्त हो जाने का उम्होंने संवाद सुना तो उनके भी चिन्तन उभरा, जिस धर्म सम्प्रदाय में यश प्रवित्त हुआ है, वह साधारण नहीं होगा। अवश्य ही कोई विशेष होगा। वे अपने आवासों से चले और भिश्च यश के पास पहुँचे। अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। मिश्च यश उन्हें बुद्ध के पास ले गया। अभिवादन कर वे एक ओर शान्त चित्त बैठ गये। यश ने बुद्ध से उनका परिचय कराया और उपदेश देने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उन्हें दिव्य उपदेश दिया। चारों ही मित्र धर्म में विशादद हुए और उन्होंने भी प्रवच्या व उपसम्पदा की याचना की। बुद्ध ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्काल उपदेश सुनते ही उनके चित्त अ।सवों से मुक्त हो गये। उस समय लोक में ग्यारह अर्हत् थे।

यामवामी पश्चास गृही मित्रों ने यश के प्रविज्ञत होने का संवाद सुना तो वे भी भिक्कु-संघ की प्रभावना से आकृष्ट होकर बुद्ध के पास आये और उपदेश सुनकर प्रविज्ञत हो गये तथा उनके चित्त आस्रव-रहित हो गये। उस समय लोक में इकसठ अर्हत् थे।

्वाराणसी में रहते-रहते बुद्ध ने उपयुक्त साठ उपसम्पदाएँ कीं। इन्हीं साठ भिक्षुओं में उन्होंने "चरत भिक्खवे चारिकां, चरत भिक्खवे चारिकां" का सुविख्यात सन्देश दिया। यहीं से उन्होंने समस्त भिक्षुओं को स्वयं उपसम्पदा देने की अनुज्ञा दी। लगता है, भिक्षु- संघ की वृद्धि के लिए चारिका-सन्देश और उपसम्पदा-निर्देश वरदान रूप हो गये। भद्र वर्गीय

बुद्ध ने साठ मिश्चुओं को चारिका-सन्देश के प्रसारार्थ मिन्न-भिन्न दिशाओं में भेजा। वाराणसी से प्रस्थान कर स्वयं उदवेला आये। मार्ग से हटकर एक उद्यान में कृष्ठ के नीचे विश्राम लिया। भद्रवर्गीय तीस मित्र अपनी पिक्यों के साथ उसी उद्यान में कीड़ा कर रहे थे। एक मित्र के पत्नी नहीं थी; अतः उसके लिए एक वेश्या लाई गई। तीस युवक और उनतीस युवतियाँ आमोद-प्रमोद में इतने मग्न हो गये कि वे अपनी सुध-बुध ही मूल गये। वेश्या ने उस अवसर का लाम उठाया और वह आभूषण आदि बहुमूल्य वस्तुएँ उठाकर चलती बनी। सुध में आने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ तो अपने मित्र के सहयोग में तभी मित्रों ने उद्यान के चप्पे-चप्पे को छान डाला। वे वृमते हुए उस बृक्ष के नीचे भी पहुँच गये, जहाँ कि बुद्ध बैठे थे। सभी ने वह घटना बताई और वेश्या के उधर आगमन के बारे में उनसे प्रभ किया।

१. विनयपिटक, महावागा, महाताधक, १-१-६ से १० के आधार से।

बुद्ध ने तस्काल प्रतिप्रश्न किया—''कुमारो ! उस स्त्री की खोज को आवश्यक मानते हो या अपनी (आत्मा की) खोज को ?"

सभी ने एक स्वर से उत्तर दिया—''हमारे लिए आत्मा की खोज ही सबसे उत्तम है।'' इस ने उन्हें उपदेश दिया। सभी भद्रवर्गीय मित्र धर्म में विशारद हो गये और उन्होंने इस से उपसम्पदा प्राप्त की।

### सक हजार परिवाजक

सगवान् बुद्ध उठवेला पहुँचे। वहाँ उठवेल काश्यप, नंदी काश्यप और गया काश्यप; तीन जटिल (जटाधारी) बंधु अग्निहोत्र पूर्वक तपश्चर्यां कर रहे थे। उनके क्रमशः पाँच सौ, तीन सौ और दोसौ शिष्यों का परिवार था। बुद्ध उठवेल काश्यप जटिल के आश्रम में पहुँचे। अग्निशाला में वास किया। प्रथम रात्रि में उन्होंने नाग का तेज खींचकर उसकी चण्डता समाप्त कर दी।

उरुवेल काश्यप उस चामत्कारिक घटना से बहुत प्रभावित हुआ। महादिन्य राक्तिघर व महाअनुभवी बुद्ध का उसने लोहा माना। उन्हें अपने आश्रम में विहार के लिए आग्रह और निवेदन किया—"मैं प्रतिदिन भोजन से तुम्हारी सेवा करूँगा।"

बुद्ध वहाँ रहने लगे। एक बार उद्देल काश्यप के समक्ष एक महायज्ञ का प्रसंग उप-स्थित हुआ। उस यज्ञ में अंगमगध निवासी बहुसंख्यक जनता खाद्य-भोज्य सामग्री लेकर उपस्थित होने वाली थी। उद्देल काश्यप के मन में सहसा विचार हुआ, यज्ञ-प्रसंग पर बहुत सारी जनता एकत्रित होगी। यदि इस समय महाश्रमण ने जन-समुदाय को चमत्कार दिख-लाया तो उसका लाम व सत्कार बढ़ेगा और मेरा घटेगा। कितना सुन्दर होता, यदि महाश्रमण इस अवसर पर यहाँ न होता।

उद्देल काश्यप का मानसिक अभिप्राय बुद्ध ने जान लिया। वे उत्तरकुर पहुँच गये। वहाँ से भिक्षान्न ले अनवतप्त सरोवर पर भोजन किया और दिन में वहीं विहार किया। रात समाप्त हुई। उद्देल काश्यप बुद्ध के पास पहुँचा और बोला--- 'महाश्रमण! मीजन का समय है। भात तैयार हो गये हैं। महाश्रमण! कल क्यों नहीं आये १ हम लीग आपको याद करते रहे। आपके भोजन का भाग रखा पड़ा है।"

बुद्ध ने अध्वेल काश्यप की कलई खोलते हुए उसके प्रच्छन्न मानसिक अभिप्राय की प्रकट किया और कहा—"इसीलिए मैं कल यहाँ नहीं रहा।" उच्चेल काश्यप के मन में बिचार माया, महाभ्रमण दिव्य शक्तिघर है। अपने चित्त से दूसरे के चित्त को सहज ही जान लेता है, फिर भी यह मेरे जैसा अर्हत् नहीं है।

१. विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक, १-१-१३ के आधार से।

२. विस्तार के लिए वेखें, 'परिषष्ट और तितिक्षा' प्रकरण के अन्तर्गत 'कण्डमाग-विजय ।

जनके कार्यप द्वारा प्रवत्त मोजन बुद्ध ने ग्रहण किया और उसी बन-खंड में बिहार करने लगे। एक समय उन्हें कुछ पुराने चीवर प्राप्त हुए। उनके मन में आया, इन्हें कहाँ षोना चाहिए ? राक्रेन्द्र ने उनके अभिप्राय को जान लिया और अपने हाथ से पुष्करिणो खोद डाली। निवेदन किया—"भन्ते ! आप ये चीवर यहाँ घोएँ।" तत्काल दूसरा विचार आया, इन्हें कहाँ पछाड़ूँ। राक्रेन्द्र ने तत्काल वहाँ एक बड़ी भारी शिला रख दी। जब उनके मन में यह अभिप्राय हुआ, किसका आलम्बन लेकर नीचे उतक्र । राक्रेन्द्र ने तत्काल ककुष दृश की शाखा लटका दी। यस्त्रों को सुखाने के लिए कहाँ फैलाऊँ, जब उनके मन में यह अभिप्राय हुआ तो राक्रेन्द्र ने तत्काल एक बड़ी भारी शिला डाल दो। रात बीती। उच्वेल काश्यप बुद्ध के पास गया और भोजन के लिए निमन्त्रण दिया। अभृतपूर्व पुष्करिणी, शिला, ककुष-शाखा आदि को देखकर उनके बारे में मी प्रश्न किया। बुद्ध ने सारी घटना सुनाई। उद्येल काश्यप जटिल के मन में आया, महाश्रमण दिव्य शक्तिघर है, फिर भी मेरे जैसा अर्हत् नहीं है। बुद्ध ने आहार ग्रहण किया और वहीं विहार करने लगे।

एक बार अकाल मेघ बरसा । बाद-सी आ गई । बुद्ध जिस प्रदेश में विहार कर रहे थे, वह पानी में डूब गया । बुद्ध के मन में आया, चारों ओर से पानी को हटाकर क्यों न मैं स्थल प्रदेश में चंकमण करूँ । उन्होंने बैसा ही किया । सहसा उठवेल काश्यप के मन में आया, महाश्रमण जल में डूब गए होंगे । नाव व बहुत सारे जिटलों को साथ लेकर बुद्ध के पास आया । उन्होंने बुद्ध को स्थल प्रदेश में चंकमण करते देखा । उठवेल काश्यप ने साश्चर्य पृक्का—"महाश्रमण ! क्या उम ही हो ?" बुद्ध ने कहा—"हाँ, मैं ही हूँ ।" वे आकाश में खड़े और नाव में जाकर खड़े हो गये । उठवेल काश्यप के मन में फिर विचार आया, महाश्रमण अवश्य ही दिव्य शक्तिधर है, किन्दु मेरे जैसा अर्हत् नहीं है ।

इस प्रकार बुद्ध ने पन्द्रह प्रातिहार्य दिखलाये, पर उरुवेल वैसे ही मन में सोचता रहा। अन्त में उसकी इस घारणा का निराकरण करने के निमित्त बुद्ध ने कहा—"काश्यप ! तून तो अर्हत् है और न अर्हत् के मार्ग पर आरूद् । उस सुझ से भी तू सर्वधा रहित है, जिससे कि अर्हत् हो संके या अर्हत् के मार्ग पर आरूद् हो संके ।" बुद्ध के इस कथन से उरुवेल का सिर अद्धा से मुक गया । उनके चरणों में अपना मस्तक रख कर वह बोला—"भन्ते ! मुक्ते आप से प्रवच्या मिले, उपसम्पदा मिले ।"

बुद्ध ने अत्यन्त कोमल शब्दों में कहा-"काश्यप ! तू पाँच सौ जिटलों का नेता है। जनकी ओर भी देख।"

उर्देश काश्यप ने बुद्ध के इस संकेत को शिरोधार्य किया। अपने पाँच सौ जटिलों के पास गया। महाभ्रमण के पास जाकर मध्चर्य यहण करने के अपने अभिप्राय से उन्हें सूचित किया। उनको निर्देश किया—"दुम सब स्वतंत्र हो। जैसा चाहो, वैसा करो।"

्र कुछ किन्तन के जनन्तर सभी ने एक साथ कहा—"हम महाभमण से प्रभाषित है। विद्याप जनके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे तो हम भी आपके अनुगत होंगे।"

सभी जटिल एक साथ उठे। उन्होंने अपनी केश-सामग्री, जटा-सामग्री, श्रोली, श्री की सामग्री, अग्निहोत्र की सामग्री आदि अपने सामान को जल में प्रवाहित किया और बुद्ध के पास उपस्थित हुए। नतमस्तक होकर प्रवज्या और उपसम्पदा की याचना की। बुद्ध ने सनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उपसम्पदा मदान की।

- नंदी काश्यप ने नदी में प्रवाहित सामग्री को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे ध्रवने भाई के अनिष्ट की आशंका हुई। अपने सभी जिटलों को साथ लेकर उस्वेल काश्यप के धास आया। उसे अमण-पर्याय में देखकर वह चिकत हो गया। सहसा उसके मुँह से प्रभ्र निकला—''काश्यप! क्या यह अच्छा है!'' उस्वेल काश्यप ने उत्तर दिया—''हाँ, आवुस! खह अच्छा है।" नंदी काश्यप ने भी अपनी सारी सामग्री जल में विसर्जित कर दी और उसने अपने तीन सौ जिटलों के परिवार से बुद्ध के पास उपसम्पदा स्वीकार की।

गया काश्यप ने भी जल में प्रवाहित सामग्री को देखा। वह भी अपने बन्धुओं के पास आया और उनसे उस बारे में जिशासा की। समाधान पाकर उसने अपने दो सी जिटलों के साथ बुद्ध से उपसम्पदा स्वीकार की। उच्चेला से प्रस्थान कर बुद्ध एक सहस्र जिटल भिक्षुओं के महासंघ के साथ गया आये।

## सारिपुत्र और मौद्गत्यायन

राजगृह में अदाई सौ परिवाजकों के परिवार से संजय परिवाजक रहता था। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उसके प्रमुख शिष्य थे। वे संजय परिवाजक के पास ब्रह्मचर्य चरण करते थे। दोनों ने एक साथ निश्चय किया, जिसे सर्व प्रथम अमृत प्राप्त हो, वह दूसरे को तत्काल स्चित करे।

भिक्ष अश्वजित् पूर्वाह्न में व्यवस्थित हो, पात्र व चीवर लेकर, अति सुन्दर आलोकन-विलोकन के साथ, संकीचन-विकीचन के साथ, अधोद्देश्वित तथा संयमित गित से भिक्षा के लिए राजगृह में प्रविष्ट हुए। सारिपुत्र ने उन्हें देखा। वह उनकी शान्त और गम्भीर सुखाकृति से बहुत प्रभावित हुआ। उसके मन में आया, लोक में जो अहत् या अहत्-मार्ग पर आरूढ़ हैं, उनमें से यह भिक्षु भी एक हो सकता है। क्यों न में इसे पूछूँ कि आप किस गुढ़ के पास प्रवृतित हुए हैं, शास्ता कीन है और किस धर्म को मानते हैं। दूसरे ही क्षण सारिपुत्र के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, यह भिक्षुक इस समय भिक्षा के लिए घूम रहा है; अतः प्रभ पृक्षने का उचित अवसर नहीं है। क्यों न मैं इसके पीछे-पीछे चलूँ और इसके खाल्म में पहुँच कर ही मैं अपना समाधान करूँ।

१. वित्यपिठक, महावग्ग, महालम्बक, १-१-१४ व १५ के आधार से।

आयुष्मान् अश्विजित् राजग्रह से मिक्सा लेकर आश्रम लोट आये। सारिएत्र भी उनके पीछे-पीछे ही पहुँच गया। अश्विजित् से कुशल प्रश्न किया और एक ओर खड़ा हो गया। उसने अश्विजित् की प्रशंसा करते हुए कहा— "आवुस! तुम्हारी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं। तुम्हारी खबि परिशुद्ध तथा उज्ज्वल है। तुम किसको गुरु करके प्रविजत हुए हो, तुम्हारा शास्ता कीन है और तुम किसका धर्म मानते हो थे"

अश्वजित् ने कहा---"शाक्य-कुल में उत्पन्न शाक्यपुत्र महाश्रमण हैं। उन्हें ही गुरु मान कर मैं प्रव्रजित हुआ हूँ। वे ही भगवान् मेरे शास्ता हैं और उनका धर्म ही में मानता हूँ।" सारिपुत्र ने जिज्ञासा करते हुए कहा---"तुम्हारे शास्ता किस सिद्धान्त को सानने

सारिपुत्र ने जिज्ञासा करते हुए कहा--- "गुम्हार शास्ता किस सिद्धान्त को मानने वाले हैं।"

अश्वजित् ने विनम्रभाव से कहा—"मैं इस धर्म में सदाः ही प्रविष्ट हुआ हूँ। नव प्रवजित होने से मैं तुम्हें विस्तार से नहीं बतला सकता, किन्तु संदीप में अवश्य बतला सकता हूँ।"

सारिपुत्र ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा—''आबुस! अल्प या अधिक; कुछ भी मुझे बतलाओ। संक्षेप में ही बतलाओ, अधिक विस्तार से मुक्ते प्रयोजन नहीं है।''

आयुष्मान् अश्वजित् ने तब धर्म-पर्याय बतलाते हुए दुःख, दुःख-समुद्दय, दुःख-निरोध एवं दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा का संक्षेप में प्रतिपादन किया और कहा—"महाश्रमण का यह बाद—सिद्धान्त है।" श्रवणमात्र से ही सारिपुत्र को विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ। विहित प्रतिष्ठा के अनुसार मौद्गल्यायन को सूचना देने के लिए आया। मौद्गल्यायन ने उसे दूर से ही आते हुए देखा। वह उसकी शान्त, संयमित व गम्भीर गति से बहुत प्रभावित हुआ। सहसा उसके मुँह से निकला—"क्या तुझे अमृत की प्राप्ति हो गई है ?"

सारिपुत्र ने स्वीकृति सूचक उत्तर दिया। मौद्गल्यायन का अगला प्रश्न था, तू ने वह कहाँ से पाया ? सारिपुत्र ने सारा वृत्त बतलाया। मौद्गल्यायन को विशेष प्रसन्नता हुई और उसे भी धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ। दोनों ने तत्काल निश्चय किया, हम भगवान के पास चलें। वै ही हमारे शास्ता हैं। हमारे आश्रम में रहने वाले दाई सौ परिवाजकों को भी सूचित कर दें। वे भी जैसा चाहें, कर सकें।

दाई सौ परिवाजकों ने सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के निश्चय का स्वागत किया और उन्होंने भी शास्ता का शरण ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त की।

सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय परिवाजक को अपने सामृहिक निश्चय से सुचित किया। उन्हें यह उचित प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा— "आबुसी! उम वहाँ मत जाओ। हम तीनों मिलकर इस परिवाजक संघ का नेतृत्व करेंगे।" सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय के कथन का प्रतिवाद किया और अपने अभिमत को दो-तीन बार हुइराया । संजय परिवाजक ने अपनी बात को उसी प्रकार दुइराया । उसके मुँह से वहीं गर्न खून निकलने लगा । सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय का साथ खोड़ दिवा और अपने पूरे परिवार के साथ वेणुवन पहुँच गये । बुद्ध ने उन्हें दूर से ही आते हुए देखा तो मिझुओं को सम्बोधित करते हुए कहा—"कोलित (मौद्गल्यायन) उपतिष्य (सारिपुत्र) ये दोनों मित्र प्रधान शिष्य-युगल होंगे : मद्र-युगल होंगे ।"

दीनों ही परिवाजकों ने अपने शिष्य-परिवार के साथ अभिवादन किया और उप-सम्पदा घटण कर विहरण करने लगे।

#### महाकात्यायन

महाकात्यायन का जन्म उज्जैन में पुरोहित के घर हुआ। बड़े होकर उन्होंने तीनों केद पढ़े। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें पुरोहित का पद प्राप्त हुआ। गोत्र के कारण वे कात्यायन की अभिधा से प्रसिद्ध हुए। राजा चण्डप्रचीत ने एक बार अपने अमात्यों को एकत्रित कर आदेश दिया—लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। कोई वहाँ जाकर उन्हें यहाँ अवश्य लाये।

अमात्यों ने निवेदन किया—"देव! आचार्य कात्यायन ही इस कार्य के लिए समर्थ हैं। आप उन्हें ही यह दायित्व सौंपें।"

राजा ने उन्हें बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की। आचार्य कात्यायन ने एक शर्त प्रस्तुत करते हुए कहा—''यदि सुझे प्रवज्या की अनुज्ञा मिले तो मैं जाऊँगा।''

राजा चण्डप्रद्योत ने उसे स्वीकार करते हुए कहा--''जैसे भी हो, राज्य में तथागत का आगमन आवश्यक है।''

आचार्य कात्यायन ने यह दायित्व अपने पर ले लिया। प्रस्थान की तैयारी करते हुए उन्होंने सोचा, इस निमंत्रण के लिए जनसमूह की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्होंने अपने साथ सात न्यक्तियों को लिया। बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। सभी न्यक्ति प्रतिसंवित् हो अर्हत् पद को प्राप्त हुए। शास्ता ने 'भिक्षुओ! आओ' कह हाथ फैलाया। उस समय वे सभी सुण्डित मस्तक, ऋद्धि-प्राप्त, पात्र-चीवर धारण किये, सौ वर्ष के स्थविर के सहश हो गये। प्रवृत्तित होने के बाद स्थविर कात्यायन मौन होकर नहीं बैठे। उन्होंने शास्ता को उन्जीन चलने के लिए निमंत्रण दिया। शास्ता ने उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुना और कहा—"बुद्ध एक कारण से न जाने योग्य स्थान में नहीं जाते; अतः भिक्षुक! तू ही जा। तेरे जाने पर भी राजा प्रसन्न होगा।"

्रस्थिवर कात्यायन ने सोचा, बुद्धों की दो बातें नहीं हुआ करतीं। उन्होंने तथागत

<sup>🕝</sup> १० विसयपिटक, महावग्ग, महात्मम्बक, १-१-१८ के आधार से ।

को बन्दना की और अपने सातों साथियों को साथ ले उज्जैन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में तेलप्पनाली नामक कस्बे में भिक्षाचार करने गये। वहाँ दो सहिकयाँ रहती थीं। एक लड़की दरिद्र घर में पैदा हुई थी। माता-पिता की मृत्यु के बाद एक दाई ने इसे पाला-पोषा । उसका लावण्य निरुपम था और केश बहुत प्रलम्ब थे । दूसरी लड़की उसी कस्बे में ऐश्वर्य-सम्पन्न एक सेठ के घर पैदा हुई थी, किन्तू केश-हीना थी। उसने दिरद्र लड़की के पास सन्देश भेजा-मैं दुम्हें सी या हजार दूँगी, यदि त् अपने केश सुक्ते दे दे। दरिद्र-कन्या ने उसके प्रस्ताव को द्वकरा दिया।

स्थिवर कात्यायन को दरिद्र लड़की ने अपने ग्राम में भिक्षा के लिए घूमते हुए देखा। स्थविर खाली पात्र ही लौट रहे थे। उसने सोचा, मेरे पास धन होता तो ऐसा नहीं होने देती । उसे धनिक कन्या का प्रस्ताव याद आया । अपने केश उसे वेच कर प्राप्त धन से स्थविर को भिक्षा दूँ। उसने दाई को तत्काल भेजा और साधियों-सहित स्थविर को अपने घर बुला लिया। दाई से अपने केशों को कटना कर कहा- "अम्मा! इन केशों को असुक सेठ की कन्या को दे आ। जो आय होगी, उससे मैं आयों को भिक्षा दूँगी।"

केश-कर्तन से दाई को आघात पहुँचा। फिर भी उसने हाथ से आँसू पोंछे, धीरज बाँधा और केश लेकर उस सेठ की कन्या के पास गई। सारपूर्ण उत्तम वस्तु अयाचित ही यदि पास आती है ती उसका वह आदर नहीं होता । इन केशों के साथ भी ऐसा ही हुआ । सेठ-कन्या ने सहसा सोचा, मैं बहुत सारा धन देकर इन केशों की खरीदना चाहती थी, पर सुक्ते ये प्राप्त न हो सके। पर अब तो ये कटे हुए हैं; अतः उचित मृल्य ही देना होगा। उसने दाई से कहा--"जीवित केश आठ कार्षापण के होते हैं।" और उसने केश लेकर आठ कार्षापण उसके हाथ में थमा दिये। दाई ने वे कार्षापण लाकर कन्या को दिये। कन्या ने एक-एक कार्षापण का एक-एक भिक्षान्न तैयार कर स्थविरों की प्रदान किया। स्थविर कात्यायन ने सेठ-कन्या के विचारों को जान लिया और दाई से पृक्का-"कन्या कहाँ है ?"

दाई ने उत्तर दिया-"आर्य ! वह तो घर में है।"

स्थिका ने पुनः कहा--"उसे बुलाओ।"

सेठ-कन्या स्थविर द्वारा अज्ञात भावों को जान लेने पर उनसे बहुत प्रभावित हुई। उसके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने वहाँ आकर स्थविर को अभिवन्दना की। सुन्दर खेत ( सुपात्र ) में दिया भिक्षान्न उसी जन्म में फल देता है। इसलिए स्थविरों को बन्दना करते समय ही कन्या के केश पूर्ववत् ही गये। स्थविरों ने उस भिक्षान्न को ग्रहण किया और कन्या के देखते-देखते आकाश में उड़ कर काँचन-वन में जा उतरे। माली ने राजा चण्डप्रचीत की सुचित किया-"देव! आर्थ प्रोहित कात्यायन प्रविजत हो, उद्यान में आये हैं।"

बुद्ध ने निर्णय देते हुए कहा-- "अच्छा, मैं जातिवाली का संग्रह करूँगा। द्वम भिक्षु-संघ से कही कि यात्रा की तैयारी करे।"

कुत ने जब वहाँ से प्रस्थान किया तो उनके साथ अंग-मगध के दस हजार कुल-पुत्र व दस हजार ही किपिलवस्तु के कुल-पुत्र थे। वे सभी बीस हजार क्षीणालव (अहंत्) थे। प्रसिदिन एक-एक योजन चलते हुए धीमी गति से साठ दिन में किपिलवस्तु पहुँचे। बुद्ध के आगमन का संवाद सुन सभी शाक्य एकजित हुए और उन्होंने न्ययोध उद्यान को उनके निवास-स्थान के लिए चुना। उसे बहुत ही सजाया व संवारा। उनकी अगवानी के लिए गंध, पुष्प आदि हाथों में लिए, सब तरह से अलंकृत कुमार व कुमारियों को मेजा। उनके बाद राजकुमार व राजकुमारियों ने उनकी अगवानी की। पृजा-सत्कार करते हुए उन्हें न्ययोधाराम में लाये। बुद्ध बीस हजार अहंतों के परिवार से स्थापित बुद्धासन पर बैठे।

दूसरे दिन मिक्षुओं के साथ बुद्ध ने मिक्षा के लिए किपलवस्तु में प्रवेश किया। वहाँ न किसी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित ही किया और न किसी ने पात्र ही प्रहण किया। बुद्ध ने इन्द्रकील पर खड़े होकर चिन्तन किया—"पूर्व के बुद्धों ने कुल-नगर में भिक्षाटन कैसे किया था! क्या बीच के घरों को छोड़कर केवल बड़े-बड़े आदिमियों के ही घर गये या एक ओर से सब के घर ?" उन्होंने जाना, बीच-बीच में घर छोड़कर किसी भी बुद्ध ने भिक्षाटन नहीं किया। मेरा भी यही वंश है; अनः यही कुल-धर्म ग्रहण करना चाहिए। भविष्य से मेरे श्रावक (शिष्य) मेरा ही अनुसरण करते हुए भिक्षाचार वत पूरा करेगे। उन्होंने एक छोर से भिक्षाचार आरम्भ किया।

शहर में सर्वत्र यह विश्रुत हो गया कि आर्य सिद्धार्थ राजकुमार भिक्षाचार कर रहे हैं। नागरिक उत्सुकतावश अपने-अपने प्रासादों की खिड़ कियाँ खोल उस दृश्य को देखने लगे।

राहुल-माता देवी (यशोधरा) ने भी खिड़की खोल उन्हें देखा। उसके मन में आया, एक दिन आर्यपुत्र इसी नगर में आडम्बर से स्वर्ण-शिविका में आरूद होकर घूमे थे और आज सिर दाढ़ी मुंड़ाकर, काषाय-वस्त्र पहन, कपाल हाथ में लिए भिक्षाचार कर रहे हैं। क्या यह शोभा देता है ? उसने तत्काल राजा को सूचित किया। घबराया हुआ राजा हाथ से घोती संभालता हुआ वहाँ से दौड़ा और बुद्ध के पास पहुँच कर बोला—"भन्ते! आप हमें क्यों लजवाते हैं ? आप भिक्षा-चरण क्यो करते हैं ? क्या आप यह ख्यापित करना चाहते हैं कि इतने भिक्षाओं को हमारे यहाँ भोजन नहीं मिलता ?"

बुद्ध ने सहज भाषा में उत्तर दिया—"महाराज ! हमारे वंश का यही आचार है।"

१, जैन परम्परा में भी भिक्षु की समुदान भिक्षा का लगमग यही कम है। देखे, दशवैकालिक
सूत्र, अगस्त्यसिंह चूजि, अ० ५, उ० २, गा० २५।

राजा ने पुनः कहा—"अन्ते ! निश्चित ही हम लोगों का वंश तो अह।सम्मतः का क्षत्रिय वंश है। इस वंश में एक क्षत्रिय भी तो कभी मिक्षाचारी नहीं हुआ १''

बुद्ध ने प्रस्युत्तर में कहा—"महाराज! वह राज-वंश तो आपका है। हमारा वंश तो दीपंकर आदि का बुद्ध-वंश है। सहस्वशः बुद्ध भिक्षाचारी रहे हैं। उन्होंने इसी माध्यम से जीविका चलाई है।"

राजा ने तत्काल बृद्ध का पात्र हाथ में लिया और परिषद् सहित महलों में ते आया। उन्हें उत्तम खाद्य-भोज्य परोले। भोजन के बाद राहुल-माता की खोड़ सारे अन्तःपुर ने आकर उनकी अभिवन्दना की। परिजन द्वारा कहे जाने पर भी राहुल-माता वन्दना के लिए नहीं आहै। उसने एक ही उत्तर दिया—"यदि मेरे में गृण हैं तो स्वयं आर्यपुत्र मेरे पास आयेंगे। तब मैं उन्हें बन्दना कहाँगी।"

बुद्ध ने राजा को पात्र दिया और अपने दो अग्र श्रावकों (सारिपुत्र और मौद्गल्यायन) को साथ ले राजकुमारी के श्यनागार में गये। दोनों अग्र श्रावकों से उन्होंने कहा—"राजकन्या को यथारुचि वन्दना करने देना। कुछ न कहना।" स्वयं बिछाये हुए आसन पर बैठ गये। राज-कन्या शीघता से आई! चरण पकड़ कर सिर रखा और यथेच्छ वन्दना की। राजा ने राज-कन्या के बारे में बुद्ध से कहा—"भन्ते! जिस दिन से आपने काषाय वस्त्र पहने हैं, उस दिन से यह भी काषाय वस्त्र-धारिणी हो गई है। आपके एक बार भोजन को सुन, एकाहारिणी हो गई है। आपने ऊँचे पल्यंक आदि को छोड़ दिया तो यह भी तस्त्र पर सोने लगी है। आपके माला, गंध आदि से विरत होने की घटना सुन, स्वयं भी उनसे विरत हो गई है। पीहर वालों ने बहुत से पत्र भेजे। उन्होंने चाहा था, हम तुम्हारी सेवा-शुश्रूषा करेंगे। यह उनके एक पत्र को भी नहीं देखती है।"

शुद्धोदन के कथन का अनुमोदन करते हुए बुद्ध ने कहा—"महाराज! इसमें कुछ आइचर्य नहीं है। इस समय तो यह आपकी सुरक्षा में रह रही है और परिपक्त ज्ञान के साथ भी है; अतः अपनी रक्षा कर सकी है। विगत में भी इसने सुरक्षा-साधनों के अभाव में व अपरिपक्त ज्ञान रखते हुए भी पर्वत के नीचे विचरते हुए आत्म-रक्षा की थी।"

बुद्ध आसन से उठ कर चले गये। तीसरे दिन राजकुमार नन्द के अभिषेक, ग्रह-प्रवेश और विवाह—ये तीन मंगल उत्सव थे। उसे प्रविज्ञत करने के उद्देश्य से बुद्ध स्थयं वहाँ आये। नन्द के हाथ में पात्र दिया, मंगल कहा और वहाँ से चल पड़े। चलते समय उन्होंने पात्र वापस नहीं लिया। कुमार भी तथागत के गौरव से इतना अभिभृत था कि उन्हें निवेदन भी न कर सका कि भन्ते ! पात्र वापस लें । उसने सीचा, सीढ़ी पर पात्र ले लेंगे,

१. जातक विदाम ४, महाबन्ध अट्टकका, महास्कन्धक, राहुसबस्तु ।

किन्तु उन्होंने वहाँ भी पात्र नहीं लिया। सीढ़ियों से नीचे भी नहीं लिया, राज-आँगन में भी नहीं लिया और अभशः आगे बढ़ते ही गये। जनता ने यह देखकर जनपद-कल्याणी नग्दा से कहा— "भगवान नन्द राजकुमार को लिए जा रहे हैं। वह तुम्हें उनसे विरिष्टत कर देंगे।" वह बूँदे गिरते व बिना कंघी किये केशों को सहलाती हुई शीव्रता से प्रासाद पर चढ़ी। खिड़की पर खड़ी होकर एकारने लगी— "आर्यपुत्र! शीव्र ही आना।" वह कथन उसके हृदय में उसटे शस्य की तरह चुभने लगा। बुद्ध ने फिर भी उसके हाथ से पात्र वापस नहीं लिया। संकोचवश वह भी न कह सका। विहार में पहुँचे। नन्द से पृक्षा— "प्रविजत होगा ?" उसने संकोचवश उत्तर दिया— "हाँ, प्रविजत होकँगा।" शास्ता ने निर्देश दिया— "नन्द को प्रविजत करो।" और इस प्रकार किपलवस्तु में पहुँचने के तीसरे दिन नन्द की प्रविजत किया।"

सातवें दिन राहुल-माता ने राहुलकुमार को अलंकृत कर, यह कहकर भेजा—"तात ! बीस हजार श्रमणों के मध्य जो सुनहले उत्तम रूप वाले श्रमण हैं, वही तेरे पिता हैं। उनके पास बहुत-मारे निधान थे, जो प्रवित्त होने के बाद कहीं दिखाई ही नहीं देते। उनसे विरासत की याचना कर। उन्हें यह भी कहना, में राजकुमार हूँ, अभिषिक्त होकर चकवर्ती बनना चाहता हूँ। इसके लिए धन आवश्यक होता है। आप मुझे धन दें। पुत्र पिता की सम्पत्ति का अधिकारी होता है।"

पूर्वाह के समय पात्र-चीकर आदि को लेकर बुद्ध शुद्धोदन के घर भिक्षा के लिए आये।
भोजन के अनन्तर माता से प्रेरित होकर राहुलकुमार बुद्ध के पास आया और बोला—
"अमण! तेरी छाया सुख्यमय है।" बुद्ध वहाँ से चल दिये। राहुल भी 'अमण! ग्रुक्ते अपनी पैतृक सम्पत्ति दो' यह कहता हुआ उनके पीछे-पीछे चल दिया।
बुद्ध ने कुमार को नहीं लौटाया। परिजन भी उसे साथ जाने से न रोक सके। वह बुद्ध के
माध आराम तक चला गया। बुद्ध ने सोचा, यह जिस धन की याचना कर रहा है, वह
सौसारिक है। नश्वर है। क्यों न मैं इसे बोधिमण्ड में मिला सात प्रकार का आर्यधन दूँ।
इस अलौकिक विरासत का इसे स्वामी बना दूँ। तत्काल मारिपुत्र को आहान किया और
कहा—"राहुलकुमार को प्रविजत करो।"

सारिपुत्र ने प्रश्न किया—"भन्ते ! राहुलकुमार को किस विधि से प्रवर्जित करूँ ?" बुद्ध ने इस प्रसंग पर धर्म-कथा कही और भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा— "भिक्षुओं ! तीन शरण-गमन से आमणेर प्रवज्या की अनुका देता हूँ । उसका क्रम इस प्रकार

१. उदान महक्षमा ३-२, अंगुत्तर निकास सहक्षमा १-४-५, विनय पिटक, महावसा सहक्षमा ।

२. (१) श्रद्धाः (२) शील. (३) लज्जाः (४) निन्दा-भयः (५) बहुश्रुतः (६) त्याग और (७) प्रज्ञा ।
—जातक (हिन्दी अनुवाद)ः माग १, पृ० ११८ ।

है; शिर और दाढ़ी के केशों का सुण्डन करना चाहिए, काषाय वस्त्र पहनना चाहिए, एक कन्धे पर उत्तरीय करना चाहिए, भिक्षुओं को पाद-बन्दना करवानी चाहिए, उकड़ूँ बैठाकर सथा बद्धाञ्जलि कर उसे तीन बार बोलने के लिए इस प्रकार कहना—"मैं बृद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ।"

सारिपुत्र ने बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट विधि से राहुलकुमार को प्रविज्ञत कर लिया। शुद्धोदन को जब यह ज्ञात हुआ तो वह बुद्ध के पास आया और प्रार्थना की—"भन्ते! मैं एक वर चाहता हूँ।"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"गौतम ! तथागत वर से दूर हो चुके हैं ?" शुद्धोदन ने निवेदन किया—"भन्ते ! वह उचित है, दौष-रहित है।"

बुढ़ की स्वीकृति पाकर शुद्धीदन ने कहा—"भगवान के प्रवित्त होने पर सुफे बहुत दुःख हुआ था। नन्द के प्रवित्त होने पर भी सुफे बहुत दुःख हुआ और राहुल के प्रवित्त होने पर भी अतिशय दुःख हुआ। भन्ते ! पृत्र-प्रेम मेरा चाम छेद रहा है, चाम छेद कर मांस छेद रहा है, मांस को छेद कर नस को छेद रहा है, नस को छेद कर अस्थि को छेद रहा है, अस्थि को छेद कर घायल कर दिया है। अच्छा हो भन्ते ! आर्थ (भिक्षु लोग) माता-पिता की अनुज्ञा के बिना किसी को प्रवित्त न करें।"

शुद्धोदन को इस प्रसंग पर बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया। शुद्धोदन आसन से उठ, अभिवादन व प्रदक्षिणा कर चला गया। इसी अवसर पर बुद्ध ने भिक्कुओं को सम्बोधित करते हुए कहा—"आर्य माता-पिता की बिना अनुज्ञा किसी को प्रविज्ञत न करें जो प्रविज्ञत करे, उसे दुक्कट का दोष है।"

### छ: शावयकुमार और उपार्कि

राहुलकुमार को प्रविज्ञत करने के अनन्तर बुद्ध शीध ही किपलबस्तु से प्रस्थान कर मल देश में चारिका करते हुए अनूपिया के आम्रवन में पहुँचे। उस समय कुलीन शाक्यकुमार बुद्ध के पास अहमहिमकया प्रविज्ञत हो रहे थे। महानाम और अनुरुद्ध; दो शाक्य बंधु थे। अनुरुद्ध सुकुमार था। उसके शीत, ग्रीष्म व वर्षा के लिए पृथक्-पृथक् तीन प्रासाद थे। वह उन दिनों वर्षा-ऋतु के प्रासाद में आमोद-प्रमोद के साथ रह रहा था। प्रासाद से नीचे भी नहीं उतरता था। शाक्यकुमारों के प्रविज्ञत होने की घटनाएँ सुनकर महानाम अपने अनुज अनुरुद्ध के पास आया और घटनाएँ सुनाते हुए उसने कहा—"अपने वंश में अब तक कीई भी प्रविज्ञत नहीं हुआ है। दोनों बन्धुओं में से एक को अवश्य प्रविज्ञत होना चाहिए।"

अनुस्द्ध ने तपाक से उत्तर दिया— "मैं सुकुमार हूँ। घर छोड़कर प्रवजित नहीं हो सकता। आप ही प्रवजित हों।"

१. जातक अट्टकथा, निदान ४ ; विनयपिटक, महावग्ग, महालन्धकं, १।३।११ ।

महानाम ने अत्यन्त वात्सल्य से कहा-- "तात! अनुरुद्ध! में तुम्हें घर-गृहस्थी अच्छी तरह समझा दूँ।"

अनुषद्ध अवण में लीन हो गया और महानाम ने कहना आरम्भ किया। देखो, सर्व-प्रथम खेत में हल चलवाने चाहिए, फिर बुआना चाहिए और फिर कमशः पानी भरना, पानी निकाल कर सुखाना, कटवाना चाहिए, ऊपर लाना, सीधा करवाना, गाटा इकटा करवाना, मर्दन करवाना, पयाल हटाना, भूसी हटाना, फटकवाना तथा फिर जमा करना चाहिए। इसी कम से प्रतिवर्ष करना चाहिए। काम (आवश्यकता) का नाश और अन्त नहीं जान पड़ता।

अनुरुद्ध ने सहसा प्रश्न किया—"काम कब समाप्त होंगे १ कब उनका अन्त होगा और कब हम निश्चिन्त होकर पाँच प्रकार के काम-मोगों से युक्त विचरण करेंगे १"

महानाम का उत्तर था—"तात! अनुरुद्ध! काम कभी समाप्त नहीं होते और न इनका अन्त ही जान पड़ता है। कामों को बिना समाप्त किये ही पिता और पितामह मृत्यु की प्राप्त हो गये।"

अनुरुद्ध के हृदय में सहसा विराग का अंकुर फूट पड़ा और वह बोला—"तब तो आप ही घर-गृहस्थी सम्मालें। मैं तो प्रवृतित होऊँगा।"

अनुरुद्ध शाक्य माता के पास आया और अपने प्रवित्त होने के अभिप्राय से उसे सूचित करते हुए उसने आज्ञा की याचना की। माता ने उसके कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा—"तात! अनुरुद्ध! तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो। मृत्यु के बाद भी मैं तुम से अनिच्छुक नहीं होऊँगी तो फिर जीवित रहते हुए मैं तुम्हें प्रविज्या की स्वीकृति दूँ; यह कभी भी नहीं हो सकता।"

अनुरुद्ध निरुत्साह नहीं हुआ । उसने दो-तीन बार अपने अभिप्राय को फिर दुहराया । माता अपने निश्चय पर अडिंग रही । उसने एक मध्यम मार्ग निकाला । उस समय मिंद् शाक्यों का राजा था । वह अनुरुद्ध का परम मित्र था । माता जानती थी कि वह कभी भी प्रविजत नहीं होगा ; अतः अपने पुत्र से कहा—"यदि भिद्य प्रविजत होता हो तो मैं दुभे भी प्रविजया की अनुका दे सकती हूँ।"

अपनी जटिल पहेली का सीधा-सा उत्तर पाकर अनुरुद्ध मिह्य के पास आया और कहा--- "सौम्य! मेरी प्रवज्या तेरे अधीन है।"

मिह्य ने तत्काल एकर दिया-"'सौम्य! यदि तेरी प्रवच्या मेरे अधीन है तो मैं तुम्हें उससे मुक्त करता हूँ। तू सुख से प्रवजित हो जा।"

अनुरुद्ध ने कोमल शब्दों में कहा-"आओ, सौम्य ! इम दोनीं प्रवृत्तित हों ।"

अह्य ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया—"मैं तो प्रव्यजित नहीं हो सकता। तेरे लिए जो भी अपेक्षित है, मैं सहर्ष करूँ गा। तू प्रवजित हो जा।"

अनुरुद्ध ने अपनी स्थिति का उद्घाटन करते हुए माता द्वारा प्रस्तुत शर्त का उल्लेख किया और बलपूर्वक कहा—"तू वचन-बद्ध है। तुभी मेरे साथ प्रवित्त होना होगा। हम दोनों एक साथ एक ही मार्ग का अवलम्बन करेंगे।"

उस समय के लोग सत्यवादी होते थे। मिह्य ने अनुबद्ध से कहा—"मैं अपने कथन पर अटल हूँ। किन्तु मुक्ते सात वर्ष का समय चाहिए। उसके बाद हम दोनों एक साथ प्रवित्त होंगे।"

अनुरुद्ध ने व्ययता के साथ कहा—"सात वर्ष बहुत चिर है। मैं इतना विलम्ब नहीं कर सकता।"

भिद्दिय ने कुछ अवधि अल्प करते हुए छः वर्ष का कहा। विरक्त के लिए छः वर्ष की अवधि भी बहुत विस्तीर्ण होती है। अनुरुद्ध ने उसका भी प्रतिवाद किया। भिद्दिय ने अवधि को घटाते हुए क्रमशः पाँच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, छः मास, पाँच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, एक पक्ष की प्रतीक्षा का कह डाला। अनुरुद्ध के लिए एक पक्ष का समय भी प्रलम्ब था; अतः उसने उसे भी अस्वीकार कर दिया और उसे शीव्रता के लिए प्रेरित किया। भिद्दिय ने अन्ततः कहा—"मित्र! तू सुभे एक सप्ताह का समय तो दे तािक मैं अपने पुत्रों और भाइयों को राज्य-भार व्यवस्थित रूप से संभला सक्ष्रूँ।"

अनुरुद्ध ने भिद्दिय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सप्ताह की अविधि समाप्त होते ही शाक्य-राजा भिद्द्य, अनुरुद्ध, आनन्द, भृगु, किम्बिल, देवदत्त और नापित उपालि; सातों ही व्यक्तियों को चतुरंगिनी सेना-सिहत उद्यान ले जाया गया। दूर तक पहुँच कर सेना को लौटा दिया गया। वहाँ से आगे चले और अन्य राज्य की सीमा में पहुँच कर आभूषण आदि उतारे और उत्तरीय में गठरी बाँध दी। नापित उपालि के हाथों में गठरी धमाते हुए उससे कहा—"तू यहाँ से लौट जा। तेरी जीविका के लिए इतना पर्याप्त होगा।"

उपालि गठरों को लेकर लीट आया । मार्ग में चलते हुए उसका चिन्तन उभरा— शाक्य स्वभाव से चण्ड होते हैं। आभूषण सहित मेरे आगमन से जब वे जानेंगे, अनायास ही यह समझ बेठेंगे कि मैंने कुमारों को मारकर आभूषण हड़प लिए हैं। वे मुक्ते मरवा डालेंगे। भिद्दिय, अनुबद्ध आदि राजकुमार होकर भी जब प्रवित्त हो रहे हैं तो फिर मैं भी क्यों न प्रवित्त हो जाऊँ। उसने गठरी खोल कर आभूषण वृक्ष पर लटका दिये और बोला— "जो देखे, वह ले जाये।" उपालि वहाँ से चला और शाक्य-कुमारों के पास पहुँचा। तत्काल लौट आने से कुमारों ने उससे पृक्का—"उपालि लौट क्यों आया श्" उपालि ने अपने मानस में उमरे चिन्तन से उन्हें परिचित किया और आभूषणों के बारे में भी उन्हें बताया।"

शाक्य-कुमारों ने उपालि द्वारा निहित कार्य का अनुमोदन किया और उसके अभिमत की पृष्ट करते हुए कहा—"शाक्य वस्तुतः ही स्वभाव से चण्ड होते हैं। तेरी आशंका अन्यथा नहीं है।"

उपालि को साथ लेकर शाक्य-कुमार बुद्ध के पास आये। अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। उन्होंने निवेदन किया— "मन्ते! हम शाक्य अभिमानी हैं। यह उपालि नापित चिरकाल तक हमारा सेवक रहा है। इसे आप हमारे से पूर्व प्रविजत करें, जिससे कि हम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान आदि कर सकें। ऐसा होने से हम शाक्यों का शाक्य होने का अभिमान मर्दित हो सकेगा।"

बुद्ध ने इस प्रस्ताव की स्वीकार किया। पहले उपालि प्रवृज्ञित हुआ और उसके अनन्तर हुः शाक्य-कुमार।

१. जिनमपिटक, बुह्रवमा, संघ-मेदक-स्कन्धक, ७-१-१ व २ के आधार से ।

# पारिपार्दिवक भिक्षु-भिक्षुणियाँ

किसी भी महापुरूष की जीवन-कथा में कुछ पात्र अवश्य ऐसे होते हैं जो उस जीवन-कथा के साथ सदा के लिए अमर रहते हैं। महावीर और बुद्ध की जीवन-चर्या में ऐसे पात्रों का योग और भी बहुलता से मिलता है।

महावीर के साथ ग्यारह गणधरों के नाम अमर हैं। ये सब मिश्च-संघों के नायक थे। इन्होंने ही द्वादशांगी का आकलन किया। गौलम

गौतम उन सबमें प्रथम थे और महाबीर के साथ अनन्य रूप से संप्रक्त थे। ये गूढ़-से-गूढ़ और सहज-से-सहज प्रश्न महाबीर से पूछते ही रहा करते थे। इनके प्रश्नों पर ही विशालतम आगम विवाह पण्णिस (मगवती सूत्र) गठित हुआ है। ये अपने लिघ-बल से भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं।

गौतम का महावीर के प्रति असीम स्नेह था। महावीर के निर्वाण-प्रसंग पर तो वह तट तोड़ कर ही बहने लगा। उन्होंने महावीर की निर्मीह वृत्ति पर उलहनों का अम्बार खड़ा कर दिया, पर अन्त में संभले। उनकी वीतरागता को पहचाना और अपनी सरागता की। पर-भाव से स्वभाव में आए। अज्ञान का आवरण हटा। कैवल्य पा स्वयं अर्हत् हो गए।

एक बार कैवल्य-प्राप्ति न होने के कारण गीतम को अपने पर बहुत ग्लानि हुई । उनके उस अनुताप को मिटाने के लिए महाबीर ने कहा था—"गीतम ! तू बहुत समय से मेरे साथ स्नेह से संबद्ध है । तू बहुत समय से मेरी प्रशंसा करता आ रहा है । तेरा मेरे साथ चिरकाल से परिचय है । तू ने चिरकाल से मेरी सेवा की है । मेरा अनुसरण किया है । कायों में प्रवित्त हुआ है । पूर्ववर्ती देव-भव तथा मनुष्य-भव में भी तेरा मेरे साथ सम्बन्ध रहा है और क्या, मृत्यु के पश्चात् भी—इन शरीरों के नाश हो जाने पर दोनों समान, एक प्रयोजन वाले तथा भेद-रहित (सिद्ध ) होंगे।"

१. समणे भगवं महाबीरे भगवं गोयमं आमंतेता एवं वयासी—'चिर संसिट्टोऽसि मे गोयमा! चिरसंधुओऽसि मे गोयमा! चिरपरिचिओऽसि मे गोयमा! चिरजुसिओऽसि मे गोयमा! चिराणुवक्तीसि मे गोयमा! अर्णतरं देवलोए अर्णतरं माणुस्सए भवे, कि परं ? मरणा कायस्स भेदा, इओ चुत्ता दो वि तुह्या एगट्टा अविसेसमणाणता भविस्सामो। — सम्बन्धी सुन्न, ग्रा॰ १४, उ॰ ७

उक्त उद्गारों से स्पष्ट होता है, महाबीर के साथ गौतम का कैसा अभिन्न सम्बन्ध था। चन्दनबाठा

चन्दनबाला महावीर के भिक्षु संघ में अग्रणी थी। पद से वह 'प्रवर्तिनी' कहलाती थी। वह राज-कन्या थी। उसका समग्र जीवन उतार-चढ़ाव के चलचित्रों में भरा पूरा था। दाह्की का जीवन भी उसके जीवन का अन्तिम अध्याय एक महान् भिक्षुणी-संघ की संचालिका के गौरवपूर्ण पद पर बीता।

ह्यानांग-सनवायांग के अनुसार महावीर के भिक्क संघ में सात सी ने के बेल्य (सर्वज्ञत्व) पाया, तेरह सौ भिक्षुओं ने अवधि-ज्ञान प्राप्त किया, पाँच सौ मनः पर्यवज्ञानी हुए, तीन सौ चतुर्दश-पूर्व-घर हुए तथा इनके अतिरिक्त अनेकानेक भिक्क-भिक्षुणियाँ लब्धिघर, तपस्वी, वाद-कुशल आदि हुए।

महावीर कभी-कभी भिश्च-भिश्चणियों की विशेषताओं का नाम-ग्राह उल्लेख भी किया करते थे।

त्रिपिटक साहित्य में बुद्ध के पारिपार्श्विक भिश्चओं का भी पर्याप्त विवरण मिल जाता है। सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, आनन्द, उपालि, महाकाश्यप, आझाकौण्डिन्य आदि भिश्च बुद्ध के अग्रगण्य शिष्य थे। जैन-परम्परा में गणधरों का एक गौरवपूर्ण पद है और उनका व्यवस्थित दायित्व होता है। बौद्ध-परम्परा में गणधर जैसा कोई सुनिश्चित पद नहीं है, पर सारिपुत्र आदि का बौद्ध भिश्च-संघ में गणधरों जैसा ही गौरव व दायित्व था।

## सारिपुत्र

गणधर गौतम की तरह सारिपुत्र भी बुद्ध के अनन्य सहचरों में थे। वे बहुत सूझ-बूझ के धनी, विद्वान् और व्याख्याता थे। बुद्ध इन पर बहुत भरोसा रखते थे। एक प्रसंग-विशेष पर बुद्ध ने इनको कहा—"सारिपुत्र! दुम जिस दिशा में जाते हो, उतना ही आलोक करते हो, जितना कि बुद्ध।"3

सारिपुत्र की सूझ-बूझ का एक अनूठा उदाहरण त्रिपिटक साहित्य में मिलता है। बुद्ध का विरोधी शिष्य देवदत्त जब ५०० वज्जी भिक्षुओं को साथ लेकर भिक्षु-संघ से पृथक् हो जाता है तो मुख्यतः सारिपुत्र ही अपने बुद्धि-कौशल से उन पाँच सौ भिक्षुओं को देवदत्त के चंगुल से निकाल कर बुद्ध की शरण में लाते हैं।

१. स्थानांग, सू० २३० : समवार्यांग, सम० ११०।

<sup>्</sup>२. करपसूत्र ( सू॰ १४४ ) के अनुसार ७०० मिस्नु व १४०० मिस्नुणियों ने सिद्ध गति प्राप्त की ।

३. अंगुत्तर निकाय, अट्ठकथा, १-४-१।

४) क्तियपिटक, युह्नवन्त, लंब-मेदक-लन्धक ।

एक बार बुद्ध ने आनन्द से पृक्षा—"उम्हें सारिपुत्रं सुहाता है न ?" जानन्द ने कहा— "भन्ते ! सुर्ख, दुष्ट और विश्विस मनुष्य को क्लोड़कर ऐसा कौन मनुष्य होगा, जिसे आयुष्मान् सारिपुत्र न सुहाते हों । आयुष्मान् सारिपुत्र महाज्ञानी हैं, महाप्राज्ञ हैं । उनकी प्रज्ञा अत्यन्त प्रसन्न व अन्यन्त तीन है।"

सारिपुत्र के निधन पर बुद्ध कहते हैं—"आज धर्मरूप कल्प वृक्ष की एक विशास शाखा ट्ट गई है।" बुद्ध सारिपुत्र को धर्म-सेनापति भी कहा करते थे। मौद्धगरुयायन

मीद्गल्यायन का नाम भी सारिपुत्र के साथ-साथ बुद्ध के प्रधान शिष्यों में आता है। ये तपस्वी और सर्वश्रेष्ठ ऋद्धिमान् थे। जैन-परम्परा में जैसे गीतम के लब्ध-बल के विषय में अनेक बातें प्रचलित हैं; उसी प्रकार मीद्गल्यायन के ऋद्धि-बल की अनेक घटनाएँ बौद्ध-परम्परा में प्रचलित हैं।

पाँच सौ वज्जी भिक्षुओं को देवदत्त के नेतृत्व से मुक्त करने में सारिपुत्र के साथ मौद्-गल्यायन का भी पूरा हाथ रहा है। 3

बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने सत्ताईस करोड़ स्वर्ण-सुद्राओं की लागत से बुद्ध और उनके भिक्क-संघ के लिए एक विहार बनाने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए विशाखा ने बुद्ध से एक मार्ग-दर्शक भिक्क की याचना की। बुद्ध ने कहा—'तुम जिस भिक्क को चाहती हो, उसी का चीवर और पात्र उठा लो।' विशाखा ने यह सोच कर कि मौद्ग्यस्यायन भिक्क सृद्धिमान हैं; इनके ऋद्धि-बल से मेरा कार्य शीघ्र सम्पन्न होगा; उन्हें ही इस कार्य के लिए मांगा। बुद्ध ने पाँच सो भिक्क औं के परिवार से मौद्गल्यायन की वहाँ रखा। कहा जाता है, उनके ऋदि-बल से विशाखा के कर्मकर रातभर में साठ-साठ पोजन से बड़े-बड़े कृक्ष, पत्थर आदि उठा ले आने में समर्थ हो जाते थे। '

जैन-परम्परा उक्त समारम्भ पूर्ण उपक्रम को भिक्षु के लिए आचरणीय नहीं मानती और न वह लिब्ब-बल को प्रयुज्य ही मानती है, पर लिब्ब-बल की क्षमता और प्रयोग की अनेक अद्भुत घटनाएँ उसमें भी प्रचलित हैं। महाबीर द्वारा संवीक्षित नन्दीसेन भिक्षु ने जी श्रेणिक राजा के पुत्र थे। अपने तपी-बल से वेश्या के यहाँ स्वर्ण-सुद्राओं की शृष्टि कर दिखाई।

१. संयुक्तनिकाय, अनाथपिण्डिकवभ्ग, सुसिम सुत्त ।

२. अंगुलरनिकाय, १-१४।

३. विनयपिटक, जुल्लवमा, संघ-मेदक-सन्धक ।

४. धम्मपद-अट्ठकचा, ४-४४।

५. त्रिषष्टिशलाकापुरुषक्षरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६ ।

महावीर ने अंगुष्ट-स्पर्श से जैसे समय मेर की प्रकम्पित कर इन्द्र की प्रमावित किया; बौद्ध-परम्परा में मौद्गल्यायन द्वारा ने जयन्त प्रासाद की अंगुष्ट-स्पर्श से प्रकस्पित कर इन्द्र को प्रमावित कर देने की बात कही जाती है। कहा जाता है, एक बार बुद्ध, मौद्गल्यायन प्रस्ति पूर्वाराम के ऊपरी भौम में थे। प्रासाद के नीचे कुछ प्रमादी भिक्ष बाती, उपहास ब्राह्म कर रहे थे। उनका ध्यान बींचने के लिए मौद्गल्यायन ने अपने ऋदि-बल से सारे प्रासाद को प्रकम्पित कर दिया। संविद्य और रोमांचित उन प्रमादी भिक्षुओं की बुद्ध ने उद्बोधन दिया।

औपपासिक सूत्र में महावीर के पारिपार्श्विक भिक्षुओं के विषय में बसाया गया है:

- "(१) अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो मन से भी किसी को अभिश्रप्त और अनुगृहीत कर सकते थे।
  - (२) अनेक भिक्ष ऐसे थे, जो वचन से ऐसा कर सकते थे।
  - (३) अनेक भिक्ष् ऐसे थे, जो कायिक प्रवर्तन से ऐसा कर सकते थे।
- (४) अनेक मिश्च श्लेष्मीषध लब्धि वाले थे। उनके श्लेष्म से ही सभी प्रकार के रोग मिटते थे।
- (५) अनेक भिक्षु जल्लोषध लब्धि के धारक थे। एनके शरीर के मैल से दूसरों के रोग किटते थे।
- (६) अनेक मिश्रु विप्रुषौषध लब्धि के धारक थे। उनके प्रस्तवण की बूँद भी रोग-नाशक होती थी।
- (७) अमेक भिक्षुआमर्पीषध लब्धिके धारकथे। उनके हाथ के स्पर्श-मात्र से रोग सिट जातेथे।
- (८) अनेक भिक्षु सर्वोषध लब्धि वाले थे। उनके केश, नख, रोम आदि सभी औषध रूप होते थे।
- (६) अमेक मिश्च पदानुसारी लब्धि के धारक थे, जो एक पद के अवण-मात्र से अस्तेनोनेक पदों का स्मरण कर लेते थे।
- (१०) अनेक भिक्क संभिन्न श्रोत-लिब्ध के धारक थे, जो किसी भी एक इन्द्रिय से पाँची इन्द्रिय के विषय ग्रहण कर सकते थे। उदाहरणार्थ-कान से सुन भी सकते थे, देखा भी सकते थे, जादि।
- (११) अनेक भिक्षु अक्षीणमहानस लब्धि के घारक थे, जो प्राप्त अन्त को जब तक स्वयं न खा लेते थे; तब तक शतशः—सहस्रशः व्यक्तियों को खिला सकते थे।

१. मज्भिमिनिकाय, चूलतण्हासंखय सूत्त।

२. संयुक्तनिकाय, महावग्ग, ऋद्विपाद, संयुक्त प्रासादकम्पनवना, मीग्नलान सुक्त ।

- (१२) अनेक मिक्षु विकुर्वण ऋद्धि के धारक थे। वे अपने नाना रूप बना सकते थे।
- (१३) अनेक मिक्षू जंघाचारण लब्धि के घारक थे। वे जंघा पर हाथ लगा कर एक ही उड़ान में तेरहवें रूचकवर द्वीप तक और मेर पर्वत पर जा सकते थे।
- (१४) अनेक भिक्ष् विद्याचारण लब्धि के धारक थे। वे ईषत् उपष्टम्भ से दो उड़ान में आठवें नन्दीश्वर द्वीप तक और मेह पर्वत पर जा मकते थे।
- (१५) अनेक भिक्षु आकाशातिपाती लब्धि के धारक थे। वे आकाश में गमन कर सकते थे। आकाश से रजत आदि इप्ट-अनिष्ट पदार्थों की वर्षा कर सकते थे।" ।

मोद्गल्यायन का निधन बहुत ही दयनीय प्रकार का बताया गया है। उनके ऋद्धि-बल से जल-सुन कर इतर तैथिकों ने उनको पशु-गार से मारा । उनकी अस्थियाँ इतनी चूर-चूर कर दी गई कि कोई खण्ड एक तण्डुल से बड़ा नहीं रहा। यह भी बताया गया है कि प्रतिकारक ऋद्भि-वल के होते हुए भी उन्होंने इसे पूर्व कर्मों का परिणाम ममझ कर स्वीकार किया।<sup>३</sup>

#### आमन्द

कुछ टिप्टियों से बुद्ध के सारिएन और मीदगल्यायन से भी अधिक अभिनन शिष्य आनन्द थे। बुद्ध के साथ इनके संस्मरण बहुत ही रोचक और प्रेरक हैं। इनके हाथों कुछ एंक ऐसे ऐतिहासिक कार्य भी हुए हैं, जो बौद्ध-परस्परा में सदा के लिए अमर रहेंगे। बौद्ध-परम्परा में भिक्षणी-संघ का श्री गणेश नितान्त आनन्द की प्रेरणा से हुआ । बुद्ध नारी-दीक्षा के पक्ष में नहीं थे। उन्हें उसमें अनेक दोष दिखते थे। केवल आनन्द के आग्रह पर महा-प्रजापित गौतमी को उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा देने के माथ-साथ यह भी उन्होंने कहा-"आनन्द! यह भिक्ष-संघ यदि सहस्र वर्ष तक टिकने वाला था तो अब पाँच सौ वर्ष से अधिक नहीं टिकेगा। अर्थात् नारी-दीक्षा से मेरे धर्म-संघ की आधी ही उम्र शेष रह गई है।"3

प्रथम बौद्ध संगीति में जिपिटकों का संकलन हुआ। पाँच सौ अईत्-भिक्षओं में एक आनन्द ही ऐसे भिक्ष थे जो सूत्र के अधिकारी ज्ञाता थे ; अतः उन्हें ही प्रमाण मान कर सुत्तपिटक का संकलन हुआ। कुछ बातों को स्पष्टता यथा समय बुद्ध के पास न कर लेने के कारण उन्हें भिक्ष-संघ के समक्ष प्रायश्चित्त भी करना पड़ा। आश्चर्य तो यह है कि भिक्ष-संघ ने जन्हें स्त्री-दीक्षा का प्रेरक बनने का भी प्रायश्चित्त कराया।

१. अप्पेगइया मणेणं सावाणुगाहसमत्था, वएणं सावाणुगाहसमत्था, काएणं सावाणुगाहसमत्था, अप्येगइया खेलोसहिपत्ता, एवं जल्लौसहिपत्ता, विष्पोसहिपत्ता, आगमोसहिपत्ता, सब्वोसहिपत्ता, ...पयाणुसारी, संभिन्नसोआ, अक्लोणमहाणसिआ, विज्ञवणिडि्डपता, चारणा, विज्जाहरा, आगासाइवाइणो । --- उववाइय स्त. १५।

२. धम्मपद, अद्रुक्तथा, १०-७ ; मिलिन्दप्रस्त, परि० ४, वर्ग ४, पृ० २२६ ।

३. विस्तार के लिए देखें -- 'आचार-त्रन्थ और आचार-संहिता' प्रकरण ।

४- वही ।

आनन्द बुद्ध के उपस्थाक (परिचारक) थे। उपस्थाक बनने का घटना-प्रसंग मी बहुत सरस है। बुद्ध ने अपनी आयु के ५६ वें वर्ष में एक दिन सभी भिक्षुओं को आमंत्रित कर कहा—"भिक्षुओं! मेरे लिए एक उपस्थाक नियुक्त करो। उपस्थाक के अभाव में मेरी अवहेलना होती है। मैं कहता हूँ, इस रास्ते चलना है, भिक्षु उस रास्ते जाते हैं। मेरा चीवर और पात्र भूमि पर थों ही रख देते हैं।" सारिपुत्र, मोद्गल्यायन आदि सभी को टाल कर बुद्ध ने आनन्द को उपस्थाक-पद पर नियुक्त किया।

तब से आनन्द बुद्ध के अनन्य सहचारी रहे। समय-समय पर गौतम की तरह उनसे प्रभ पृक्षते रहते और समय-समय पर परामर्श भी देते रहते। जिस प्रकार महाबीर से गौतम का सम्बन्ध पृषे भवों में भी रहा, उसी प्रकार जातक-साहित्य में आनन्द के भी बुद्ध के साथ उत्पन्न होने की अनेक कथाएँ मिलती हैं। आगन्द्यकों के लिए बुद्ध से भेंट का माध्यम भी सुख्यतः वे हो बनते। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर गौतम की तरह आनन्द भी व्याकुल हुए। गौतम महाबीर-निर्वाण के परचात् व्याकुल हुए। आनन्द निर्वाण से पृष् ही एक ओर जाकर दीवाल की खुँटी पकड़ कर रोने लगे; जबिक उन्हें बुद्ध के द्वारा उसी दिन निर्वाण होने की सूचना मिल चुकी थी। महाबीर-निर्वाण के परचात् गौतम उसी रात को केवली हो गए। बुद्ध-निर्वाण के परचात् प्रथम बौद्ध संगीति में जाने से पृष् आनन्द भी अर्हत् हो गए। गौतम की तरह इनको भी अर्हत् न होने की आत्म-ग्लानि हुई। दोनों ही घटना-प्रसंग बहुत सामीप्य रखते हैं।

महाबीर के भी एक अनन्य उपासक आनन्द थे, पर ये गृही-उपासक थे और बौद्ध-परम्परा के आनन्द बुद्ध के भिक्षु-उपासक थे। नाम-साम्य के अतिरिक्त दोनों में कोई तादात्म्य नहीं है। महाबीर के भिक्षु शिष्यों में भी एक आनन्द थे, जिन्हें बुला कर गोशालक ने कहा था—"मेरी तेजोलब्धि के अभिघात से महाबीर शीब ही काल धर्म को प्राप्त होंगे।" जिनका उल्लेख गोशालक-संलाप में आता है।

### **उ**पाति

उपालि प्रथम संगीति में विनय-सूत्र के संगायक थे। विनय-सूत्र उन्होंने बुद्ध की पारि-पारिंवकता से ग्रहण किया था। ये नापित-कुल में उत्यन्न हुए थे। शाक्य राजा मिद्द्य, आनन्द आदि पाँच अन्य शाक्य कुमारों के साथ प्रत्रजित हुए थे।

१. अंगुत्तरनिकाय, अटुकथा, १-४-१।

२. उपासकदसांग सूत्र, अ०१।

३. विस्तार के लिए देखें—'भिक्षु संघ और उसका विस्तार' प्रकरण !

#### महाका स्यप्

महाकाश्यप बुद्ध के कर्मठ शिष्य थे। इनका प्रवच्या-ग्रहण से पूर्व का जीवन भी बहुत विलक्षण और प्रेरक रहा है। पिण्पलीकुमार और मद्राकुमारी का आख्यान इन्हों का जीवन वृत्त है। वही पिण्पलीकुमार माणवक धर्म-संघ में आकर आयुष्मान् महाकाश्यप बन जाता है। इनके सुकोमल और बहुमृत्य चीवर का स्पर्श कर बुद्ध ने प्रशंसा की। इन्होंने बुद्ध से वस्त्र-ग्रहण करने का आग्रह निया। बुद्ध ने कहा—"मैं तुम्हारा यह वस्त्र ले भी लूँ, पर क्या तुम मेरे इस जीर्ण, मोटे और मिलन वस्त्र की धारण कर सकींगे?" महाकाश्यप ने वह स्वीकार किया और उसी समय बुद्ध के साथ उनका चीवर-परिवर्तन हुआ। बुद्ध के जीवन और बौद्ध-परम्परा की यह एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है।

महाकाश्यप विद्वान थे। ये बुद्ध-सूक्तों के व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। बुद्ध के निर्वाण-प्रमंग पर ये मुख्य निर्देशक रहे हैं। पाँच सौ भिक्षुओं के परिवार से विहार करते, जिस दिन और जिम समय ये चिता स्थल पहुँचते हैं; उसी दिन और उसी समय बुद्ध की अन्त्येष्टि होती है।

अजातशत्रु ने इन्हीं के सुझाव पर राजगृह में बुद्ध का धातु-निधान (अस्थि गर्भ) बनवाया, जिमे कालाम्तर से सम्राट अशोक ने खोला और बुद्ध की धातुओं की दूर-दूर तक पहुँचाया।

ये महाकाश्यप ही प्रथम बौद्ध संगीति के नियामक रहे हैं। 3

आज्ञाकौण्डिन्य, अनिरुद्ध आदि और भो अनेक भिक्षु ऐसे रहे हैं, जो बुद्ध के पारि-पार्श्विक कहे जा सकते हैं।

### गौतमी

बौद्ध भिक्षणियों में महाप्रजापित गौतमी का नाम उतना ही श्रुतिगम्य है, जितना जैन-परम्परा में महासती चन्दनबाला का । दोनों के पूर्वतन जीवन-वृत्त में कोई समानता नहीं है, पर दोनों ही अपने-अपने धर्म-नायक की प्रथम शिष्या रही हैं और अपने-अपने भिक्षुणी-संघ में अग्रणी भी i

गौतमी के जीवन की दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। उसने नारी-जाति की मिश्च-संघ में स्थान दिलवाया तथा भिक्षुणियों को भिक्षुओं के समान ही अधिकार देने की बात बुद्ध से कही। बुद्ध ने गौतमी की प्रवजित करते समय कुछ शर्तें उस पर डाल दी थीं, जिनमें एक थी—चिर-दीक्षिता भिक्षुणी के लिए भी सदा-दीक्षित भिक्षु बन्दनीय होगा। गौतमी

१. दीवनिकाय, महापरिनिव्<mark>वाण सुसा।</mark>

२. दीघनिकाय-अट्टकथा, महापरिनिञ्चाण सुत्त ।

३. विनयपिटक, बहुवसा, पंचरतिका खन्धक।

ने उसे स्वीकार किया, पर प्रविज्ञत होने के पश्चात् बहुत शीध ही उसने बुद्ध से प्रका कर किया—"भन्ते! चिर-दीक्षिता भिक्षुणी ही नव-दीक्षित भिक्षु को नमस्कार करे; ऐसा क्यों: क्यों न नव-दीक्षित भिक्षु ही चिर-दीक्षिता भिक्षुणी को नमस्कार करे ?" बुद्ध ने कहा—"गौतमी! इतर धर्म-संघों में भी ऐसा नहीं है। हमारा धर्म-संघ तो बहुत श्रेष्ठ है।"

आज से अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व गीतमी द्वारा यह प्रश्न उठा लेना, नारी-जाति के आत्म-सम्मान का सूचक है। बुद्ध का उत्तर इस प्रश्न की अपेक्षा में बहुत ही सामान्य हो जाता है। उनके इस उत्तर से पता चलता है, महापुरुष भी कुछ एक ही नवीन मूल्य स्थापित करते हैं; अधिकांशतः तो वे भी लौकिक-व्यवहार व लौकिक-ढरों का अनुसरण करते हैं। अस्तु, गीतमी की वह बात भले ही आज पच्चीस मौ वर्ष बाद भी फलित न हुई हो, पर उसने बुद्ध के समक्ष अपना प्रश्न रख कर नारी-जाति के पक्ष में एक गौरवपूर्ण इतिहास तो बना ही दिया है।

गौतमी के अतिरिक्त खेमा, उरपलवर्णा, पटाचारा, कुण्डल-केशा, भद्रा कापिलायनी आदि अन्य अनेक मिक्षणियाँ बौद्ध धर्म-संघ में सुविख्यात रही हैं। बुद्ध ने 'एतदमा बमा' में अपने इकतालीस भिक्षुओं तथा बारह भिक्षुणियों को नाम-साह अभिनन्दित किया है तथा पृथक् पृथक् गुणों में पृथक् पृथक् भिक्षुणियों को अग्रगण्य बताया है।

भिक्षुओं में अग्रगण्य

व कहते हैं---

| १. भिक्षुओ ! | मेरे अनुरक्तज्ञ भिक्षुत्रो में आज्ञाकोण्डिन्य <sup>व</sup> अग्रगण्य है। |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۶            | महापात्रो में सारिपुत्र <sup>४</sup> · · · ।                            |
| ź            | अविमानी में महामीद्गल्यायन ''                                           |
| ۸            | 'धुतवादियों ( त्यागियों ) <b>में म</b> हाका <b>श्यप⁵</b> ⋯।             |
| <b>y</b>     | दिव्यच्धुको में अनुरुद्ध " · · · ।                                      |
| ξ······      | उच्चकुलीनों में महिय कालिगोधा-पुत्र <sup>र</sup> ···।                   |
| ى            | कोमल स्वर से उपदेष्टाओं में लकण्टक भहिय "                               |

१. विनयपिटक. चुह्रवग्ग, भिक्खुणी खन्धक ।

२. अगुत्तरनिकाय, एककनिपात, १४ के आधार से।

३. शाक्य, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-वस्तु ग्राम, ब्राह्मण ।

४. मगध, राजगृह से अविदूर उपतिष्य (नालक) ग्राम, ब्राह्मण ।

५. मगध, राजगृह से अविदूर कोलित ग्राम, ब्राह्मण।

६. मगघ, महातीर्थ बाह्मण ग्राम, ब्राह्मण।

७. शाक्यः कपिलवस्तु, क्षत्रिय, बुद्ध के चाचा अमृतौदन शाक्य के पुन

प्त. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय।

६. कौशल, श्रावस्ती, धनी (महाभोग)।

```
्य भिश्चयो ! सिंहनादियों में पिण्डोल भारद्वाज<sup>9</sup> अग्रगण्य है ।
    E .... धर्म-कथिकों में पूर्ण मैत्रायणी-पुत्र ...।
   १० ....व्याख्याकारों में महाकात्यायन वास
   ११ .....मनोगत रूप-निर्माताओं व चित्त-विवर्त्त-चतुरों में चुल्लपन्थक है ...।
   १२ .... संज्ञा-विवर्त्त-चतुरों में महापन्थक "ा
   १३ .... क्जेश-मुक्तों व दक्षिणेयों में सुभृति १ ...।
   १४ .....आरण्यको ( वन वासियों ) में रेवतखदिरवनिय '...।
   १५'''' ध्यानियाँ में कंखा रेवत दान
  १६ ..... उद्यमशीलों में सोणकोडिवीस ...।
   १७ .....सुवक्ताओं में माणकुटिकण्ण<sup>१०•••</sup>।
   १८ .... लाभार्थियों में सीवली १९ ...।
   १६'''''अडाशीलों में वक्कलि<sup>९२</sup> ...।
  २० ..... मंघीय नियम बद्धता में राहुल १३ ...।
  २१ .... श्रद्धा से प्रत्राजतों में राष्ट्रपाल रें ...।
  २२ .....पथम शलाका ग्रहण करने वाली में कुण्डधान भारता
  २३ .... किवयों में वंगीश १६ ...।
 १. मगध, राजगृह, ब्राह्मण ।
 २. शाक्य, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-वस्तु ग्राम, ब्राह्मण ।
 ३. अवन्ती, उज्जियनी, ब्राह्मण।
 ४. मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-कन्या-पुत्र ।
 ५. वही ।
 ६. कौशल, श्रावस्ती, वैश्य।
 ७. मगध, नालक ब्राह्मण-ग्राम, सारिपुत्र के अनुज।
 कौशल, श्रावस्ती, महाभोग ।
 ह. अंग, चम्पा, श्रेप्ठी।
१०. अवन्ती, कुररघर, वैश्य।
११. शाका, कुण्डिया, क्षत्रिय, कोलिय-दुहिता सुप्रवासा का ¿त्र !
१२. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण ।
१३. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, सिद्धार्थ-पुत्र ।
१४. कुरु, थुल्लकोण्ति, वैश्य।
१५. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण
१६. वहीं
```

```
२४ भिक्षुओ ! समन्तप्रासादिकों (सर्वतः लावण्य-सम्पन्न) में उपसेन बंगन्त-पुत्री
               अग्रगण्य है ।
 २५ ....शयनासन-व्यवस्थापको में द्रव्य-महा-पुत्र ...।
 २६ ..... देवताओं के प्रियों में पिलिन्दिवात्स्य 3 ...।
 २७ .... प्रखर बुद्धिमानों में वाहियदारुचीरिय ...।
 २८ विचित्र वक्ताओं में कुमार काश्यप ""।
 २६ .... प्रतिसंवित्पाप्तों में महाकोष्ठित ""।
 ३० .....बहुश्रुती, स्मृतिमानी, गतिशीली, धृतिमानी व उपस्थाकी में आनन्द ...।
 ३१ ....महापरिषद् वालों में उस्तेल काश्यप पा
 ३२ ..... जुल-प्रसादको में काल-उदायी ....।
 ३३ ..... निरोगों में बक्कुल १० ...।
 ३४·····पूर्व जन्म का स्मरण करने वालों में शोभित<sup>99</sup>ं।
 ३५ " विनयधरों में उपालि रें।
 ३६ ..... भिक्षुणियों के उपदेष्टाओं में नन्दक १३ ...।
 ३७ · · · · जितेन्द्रियो में नन्द्<sup>५ ४</sup> · · ।
 ३८ .... भिक्षुओं के उपदेश्टाओं में महाकिष्पन १ भाग
 ३६'''''तेज-धातु-कुशलों में स्वागत १६ '''।
४० ... प्रितमाशालियों में राध "।
४१ ..... रक्ष चीवर-धारियों में मोघराज १ ८ ...।
१. मगध, नालक ब्राह्मण ग्राम ब्राह्मण, सारिपुत्र के अनुज।
२. मह्र, अनूपिया, क्षत्रिय।
३. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण ।
४. वाहियराष्ट्र, कुल-पुत्र।
```

५. मगध, राजगृह ।

६. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण 📒

७. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, अमृतौदन-पुत्र ।

५. काशो, वाराणसी, ब्राह्मण ।

६. शाक्य, कपिलवस्तु, अमात्यगेह।

१०. वत्स, कौशाम्बी, वैश्य ।

११. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण।

१२. शाक्य, कपिलवस्तु, नापित।

१३ कौशल, श्रावस्ती, कुल-गेह।

१४. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, महाप्रजापती-पुत्र।

१५. सीमान्त, कुक्कुटवती, राजवंश!

१६. कीशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण !

१७. मगध, राजगृह, ब्राह्मण ।

१८. कीशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण, बावरी-शिष्य ।

# भिक्षुणियों में अग्रगण्य

```
१ भिक्षुओ ! मेरी रक्तका भिक्षुणियों में महाप्रजापति गीतमी अग्रगण्या है।
 २ ""महाप्रज्ञाओं में खेमा ""।
 ३ · · · · ऋदि-शालिनियों में उत्पत्तवर्णी • • ।
 ४''''' विनयधराओं में पटाचारा<sup>४</sup>'''।
 ५ ... अमीपदेशिकाओं में धम्मदिन्ना "।
 ६ ' ' ' ध्यायिकाओं में नन्दा भाग
 ७ ... ज्यमशीलाओं में सोणा ""।
 प्तः '''' दिव्य-चाश्चको में सकुला दें '''
 E.....पखर प्रतिभाशालिनियों में भद्राकुण्डलकेशा "।
१० .... पूर्वजनम का अनुस्मरण-कारिकाऔं में भद्रा कापिलायनी १० ...।
११ .....महा-अभिज्ञाधारिकाओं में भद्रा कात्यायनी १ ...।
१२ .... फक्ष चीवर-धारिकाओं में कृशा गौतमी १२ ...।
१३ · · · · ' अडा-युक्तों में शृगाल माता 13 · · ।
```

आगम-साहित्य में 'एतदम्म बम्म' की तरह नामग्राह कोई व्यवस्थित प्रकरण इस विषय का नहीं मिलता, पर करपसूत्र का केवली आदि का संख्याबद्ध उल्लेख महाबीर के मिश्च-संघ की व्यापक सूचना हमें दे देता है। औपपातिक सूत्र में निर्धन्धों के विविध तपीं का और उनकी अन्य विविध विशेषताओं का सविस्तार वर्णन है। तप के विषय में बताया

१. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, शुद्धोदन की पत्नी ।

२. मद्र, सागल, राजपुत्री, मगधराज बिम्बसार की पत्नी।

३. कौशल, श्रावस्ती, श्रेष्ठिकुल।

४. बही !

५. मगध, राजगृह, विशारव श्रेष्ठी की पत्नी।

६. शाक्य, कपिलवस्तु, महाप्रजापती गौतमी की पुत्री ।

७. कौशल, श्रावस्ती, कुल-गेह ।

८. वही ।

मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल ।

१०. मद्र, सागस, ब्राह्मण, महाकाश्यप की पत्नी।

११- शानम, कपिलवस्तु, क्षतिय, राहुल-माता-वेववहवासी सुप्रबुद्ध शानम की पुत्री !

१२. कौशल, श्रावस्ती, वेश्य।

१३. मराघ, राजसृह, श्रेष्ठिशुल ।

गया है—"अनेव मिश्च कनकावली तप करते थे। अनेक मिश्च एकावली तप, अनेक मिश्च लघुसिंहनिकीडित तप, अनेक मिश्च महासिंहनिकीडित तप, अनेक मिश्च महासिंहनिकीडित तप, अनेक मिश्च महासिंहनिकीडित तप, अनेक मिश्च महासिंहनिकीडित तप, अनेक मिश्च प्रतिमा, अनेक मिश्च मासिकी मिश्च प्रतिमा, अनेक मिश्च प्रविमा, अनेक मिश्च एक अहोरात्र प्रतिमा, अनेक मिश्च एक रात्रि प्रतिमा, अनेक मिश्च मए सप्तिमका प्रतिमा, अनेक मिश्च यवमध्यचन्द्र प्रतिमा तथा अनेक मिश्च वज्रमध्यचन्द्र प्रतिमा तप करते थे।"

अन्य विशेषताओं के सम्बन्ध में वहाँ बताया गया है—'वे भिक्ष ज्ञान-सम्पन्न, दर्शन-सम्पन्न, चारित्र सम्पन्न, लज्जा-सम्पन्न व लाघव सम्पन्न थे। वे ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी और यशस्वी थे। वे इन्द्रिय जयी, निद्रा-जयी और परिषह-जयी थे। वे जीवन की आशा और मृत्यु के भय से विमुक्त थे। वे प्रजिप्त आदि विद्याओं व मंत्रों में प्रधान थे। वे श्रेष्ठ, ज्ञानी, ब्रह्मचर्य, सत्य व शौच में कुशल थे। वे चानवर्ण थे। भौतिक आशा-वाञ्छा से वे जपर उठ चुके थे। औत्सुक्य रहित, श्रामण्य-पर्याय में सावधान और बाह्य-आभ्यन्तरिक प्रनिथ्यों के भेदन में कुशल थे। स्व सिद्धान्त और पर सिद्धान्त के ज्ञाता थे। पर-वादियों को परास्त करने में अग्रणी थे। द्वादशाङ्गी के ज्ञाता और ममस्त गणिपिटक के धारक थे। अक्षरों के समस्त मंयोगों के व सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। वे जिन (सर्वज्ञ) न होते हुए भी जिन के महश थे।'''

प्रकीर्ण रूप में भी अनेकानेक भिक्षु-भिक्षणियों के जीवन प्रसंग आगम-साहित्य में विखरे पडे है, जिनमें उनकी विशेषताओं का पर्याप्त ब्योरा मिल जाता है।

### काकन्दी के धन्य

काकन्दी के धन्य बत्तीम परिणोता तरुणियों और बत्तीम महलों को छोड कर भिक्ष हुए थे। महाबीर के साथ रहते उन्होंने इतना तप तपा कि उनका शरीर केवल अस्थि-कंकाल मात्र रह गया था। राजा विभिन्नमार के द्वारा पूछे जाने पर महावीर ने उनके विषय में कहा— "अभो यह धन्य भिक्ष अपने तप से, अपनी साधना से चतर्रश सहस्र भिक्ष औं में दुष्कर किया करने वाला है।" 3

१. उववाइय सुत्त, १५ ।

२. बही, १५-१६।

३. इमेसिण भन्ते । इदभूई पामोवखण चउदसण्ह समण साहसीणं कयरे अणगारे महादुक्कर कारए चेद महाणिज्जरकारएचेव ? एव खनु सेणिया । इमीसि इदमूई पामोक्खाण चउदसण्हं समण साहसीण धन्ने अगगारे महादुक्करकारएचेव महानिज्जर कारए वेद

<sup>—</sup>अणुत्तरोबवाई दसांग, वर्ग० ३, अ० १।

मेथकुमार

विम्बिसार के पुत्र मेघकुमार दीक्षा-पर्याय की प्रथम रात में संयम से विचित्तत हो गये। उन्हें लगा, कल तक जब मैं राजकुमार था, सभी भिक्षु मेरा आदर करते थे, स्नेह दिखलाते थे। आज मैं भिक्षु हो गया, मेरा वह आदर कहाँ १ मुँह टाल कर भिक्षु इधर-छघर अपने कामों मैं दौड़े जाते हैं। सदा की तरह मेरे पास आकर कोई जमा नहीं हुए। शयन का स्थान मुझे अन्तिम मिला है। द्वार से निकलते और आते भिक्षु मेरी नींद उड़ाते हैं। मेरे साथ यह कैसा व्यवहार १ प्रभात होते ही मैं भगवान महावीर को उनकी दी हुई प्रवज्या वापस कहाँगा। प्रातःकाल ज्यों ही वह महावीर के सम्मुख आया, महावीर ने अपने ही ज्ञानवल से कहा—"मेघकुमार ! रात को तेरे मन में ये-ये चिन्ताएँ उत्पन्न हुई १ दुमने पात्र-रजोहरण आदि संभला कर घर जाने का निश्चय किया १" मेघकुमार ने कहा—"भगवन! आप सत्य कहते हैं।" महावीर ने उन्हें संयमारूढ़ करने के लिए नाना उपदेश दिए तथा उनके पूर्व भव का वृत्तान्त वताया। मेघकुमार पुनः संयमारूढ हो गया।

मेघकुमार भिश्च ने जाति-स्मरण ज्ञान पाया। एकादशांङ्गी का अध्ययन किया। गुणरत्नसंवत्सर-तप की आराधना की। भिश्च की 'द्वादश प्रतिमा' आराधी। अन्त में महाबीर से आज्ञा ग्रहण कर वैभार गिरि पर आमरण अनशन कर उत्कृष्ट देवगति की प्राप्त हुए।

बौद्ध-परम्परा में सद्यः दीक्षित नन्द का भी मेघकुमार जैसा ही हाल रहा है। वह अपनी नव विवाहिता पत्नी जनपद कल्याणी नन्दा के अन्तिम आमंत्रण को याद कर दीक्षित होने के अनन्तर ही विचलित-सा हो गया। बुद्ध ने यह सब कुछ जाना और उसे प्रतिबुद्ध करने के लिए ले गये। मार्ग में उन्होंने उसे एक बन्दरी दिखलाई, जिसके कान, नाक और पूँछ कटी हुई थी; जिसके बाल जल गये थे; जिसकी खाल फट गई थी; जिसकी चमड़ी मात्र बाकी रह गई थी तथा जिसमें से रक्त वह रहा था और पूछा—"क्या उम्हारी पत्नी इससे अधिक सुन्दर है?" वह बोला—"अवश्य।" तब बुद्ध उसे त्रायस्त्रिश स्वर्ग में ले गये। अप्सराओं-सहित इन्द्र ने उनका अभिवादन किया। बुद्ध ने अप्सराओं की ओर संकेत कर पूछा—"क्या जनपद कल्याणी की जुलना में जैसे वह लुंज बन्दरी थी; इसी तरह इनकी जुलना में जनपद कल्याणी की जुलना में जैसे वह लुंज बन्दरी थी; इसी तरह इनकी जुलना में जनपद कल्याणी है।" बुद्ध ने कहा—"तब उसके लिए तू क्यों विक्षिप्त हो रहा है? भिक्षु-धर्म का पालन कर। बुद्ध भी ऐसी अप्सराएँ मिलेंगी।" नन्द पुनः अमण-धर्म में आरूढ़ हुआ। उसका वह

१. पूर्व जीवन के लिए देखें, 'भिक्षु-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण ।

२. जैन-परम्परा का 'सुन्दरी नन्द' का आख्यान भी इस बौद्ध-प्रसंग से बहुत मिलता-जुलता है। यहाँ बुद्ध अपने भाई को अपसराएँ दिखला कर प्रतिबोध देते हैं, वहाँ विषयासक्त सुन्दरी नन्द को उसके भाता भिसु अपने लडिध-बल से बन्दरी, विद्याधरी और अपसरा दिखा कर उसकी पत्नी सुन्दरी से विरक्त करते हैं। (द्रष्टब्य-अवस्थक मलयगिरि टीका)

वैषियक लक्ष्य तब मिटा, जब सारिपुत्र आदि अस्सी महाश्रावकों ( भिश्चओं) ने उसे इस बात के लिए लिजित किया कि वह अप्सराओं के लिए भिश्च-धर्म का पालन कर रहा है। इस अकार विषय-मुक्त होकर वह अईत् हुआ। १

मेघकुमार और नन्द के विचलित होने के निमित्त सर्वधा भिन्न थे, पर घटना-क्रम दोनों का ही बहुत सरस और बहुत समान है। महावीर मेघकुमार को पूर्व-भव का दुःख बता कर सुस्थिर करते हैं और बुद्ध नन्द के आगाभी भव के सुख बता कर सुस्थिर करते हैं। विशेष उल्लेखनीय यह है कि मेघकुमार की तरह प्राक्तन भवों में नन्द के भी हाथी होने की वर्णन जातक में है।

शाहिभद्र

राजगृह के शालिमद्र, जिनके वैभव को देख कर राजा विम्विसार भी विस्मित रह गए थे; भिक्षु-जीवन में आकर उत्कट तपस्वी बने। मासिक, द्विमासिक और त्रैमासिक तप उनके निरन्तर चलता रहता। एक बार महाबीर बृहत् भिक्षु-संघ के माथ राजगृह आए। शालिभद्र भी साथ थे। उस दिन उनके एक महीने की तपस्या का पारण होना था। उन्होंने नतमस्तक हो, महाबीर से भिक्षार्थ नगर में जाने की आजा माँगी। महाबीर ने कहा—"जाओ, अपनी माता के हाथ से 'पारण' पाओ।" शालिभद्र अपनी माता भद्रा के घर आए। भद्रा महाबीर और अपने पुत्र के दर्शन को तैयार हो रही थी। उत्सुकता में उसने घर आए मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कर्मकरों ने भी अपने स्वामी को नहीं पहचाना। शालिभद्र बिना भिक्षा पाए ही लौट गए। रास्ते में एक अहीरिन मिली। दही का मटका लिए जा रही थी। मुनि को देख कर उसके मन में स्नेह जगा। रोमाञ्चित हो गई। स्तनों से दूध की धारा वह चली। उसने मुनि को दही लेने का आग्रह किया। मुनि दही लेकर महाबीर के पाम आए। 'पारण' किया। महाबीर से पृक्का—"भगवन! आपने कहा था, माता के हाथ से पारण करो। वह क्यों नहीं हुआ ?" महाबीर ने कहा— "शालिभद्र! माता के हाथ से ही 'पारण' हुआ है। वह अहीरिन तुम्हारे पिछले जन्म की माता थी।"

महावीर की अनुशा पा शालिभद्र ने उसी दिन वैभार गिरि पर जा आमरण अनशन कर दिया। भद्रा समवशरण में आई। महावीर के मुख से शालिभद्र का भिक्षाचरी से लेकर अनशन तक का सारा वृत्तान्त सुना। माता के हृदय पर जो बीत सकता है, वह बीता। तत्काल वह पर्वत पर आई। पुत्र की उस तपः क्लिप्ट काया को और मरणाभिमुख

१ सुत्तनिपात-अट्टकथा, पृ० २७२ ; धम्मपद-अट्टकथा, खण्ड १, पृ० ६६-१०५, जातक सं० १८२ ; येरगाया १५७ ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. 1, pp. 10-11.

२. सङ्गामावचर जातक, सं० १८२, (हिन्दी अनुवाद) खण्ड २, पृ० २४८-२५४।

स्थिति को देख कर उसका हृदय हिल उठा।। वह दहाड़ मार कर रोने लगी। राजा विभिवसार ने उसे सान्त्वना दी। उद्बोधन दिया। वह घर गई। शालिभद्र सर्वोच देव-गति को प्राप्त हुए। उनके गही-जीवन की विलास-प्रियता और भिक्क-जीवन की कठोर साधना दोनों ही उत्कष्ट थी।

#### स्कन्दक

स्कन्दक महावीर के परिवाजक भिक्ष थे। परिवाजक-साधना से भिक्षु-साधना में आना और उसमें उत्कष्ट रूप से रम जाना उनकी उल्लेखनीय विशेषता थी। आगम बताते हैं—स्कन्दक यत्नापूर्वक चलते, यत्नापूर्वक ठहरते, यत्नापूर्वक बैठते, यत्नापूर्वक सोते, यत्नापुर्वक खाते और यत्नापूर्वक बांलते। प्राण, भूत, जीव, सत्त्व के प्रति संयम रखते। वे कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक ईर्या आदि पाँची मिनितियो से संयत, मनः संयत, वचः संयत, काय मंयत, जितेन्द्रिय, आकाँक्षा-रहित, चपलता-रहित और संयमरत थे। १

वं स्कन्दक भिक्ष स्थिविरों के पाम अध्ययन कर एकादश अंगों के ज्ञाता बने । उन्होंने भिक्षु की द्वादश प्रतिमा आराधी। भगवान महाबीर मे आज्ञा लेकर गुणरस्रसंवत्मर-तप तपा । इस उत्कट तप से उनका सुन्दर, सुडोल और मनोहारी शरीर रूक्ष, शुष्क और दृश हो गया। चर्मवेष्टित हड्डियाँ ही शारीर में रह गईं। जब वे चलते, जनकी हड्डियाँ शब्द करती: जैसे कोई सूखं पत्तों से भरी गाड़ी चल रही हो, कोयली से भरी गाड़ी चल रही हो। वं अपने तप के तेज से टीप थे। र

स्कन्दक तपस्वी को बोलने में ही नहीं; बोलने का मन करने मात्र से ही क्लान्ति होने लगी। अपने शरीर की इस क्षीणावस्था का विचार कर वे महाबीर के पास आए। उनसे आमरण अनशन की आज्ञा माँगी। अनुज्ञा पा, परिचारक भिक्षुओं के साथ निपुलाचल पर्वत पर आए। यथाविध अनशन ग्रहण किया। एक मास के अनशन से काल-धर्म को पा

१. भगवती सूत्र, श०२, उ०१।

२. तए णं से खंदए अणगारे तेणं उरालेणं, विउलेणं, "महाणुभागेणं तवीकम्मेणं सुक्के, लुक्खे, निम्मंसे, अट्टि-चम्मावणद्धे, किडिकिडियाभूए, किसे, धमणि संतए जाए यावि होत्था। जीवं - जीवेण गच्छइ, जीवंजीवेण चिद्रइ, मासं भासित्ता वि गिलाइ, भास भासमाणे गिलाइ, भासं भासिस्सामीति गिलायति । से जहानामए कटूसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-तिल-भंडगसगडिया इ वा, एरंडकट्टसगडिया इ वा, इंगालसगडिया इ वा उण्हे दिण्णा सुक्का समाणी सप्तइं गच्छइ, सप्तइं चिट्ठइ, ऐवामेव खंदए वि अणगारे ससद्ंगच्छइ, ससद्चिट्टइ, उवचिए तवेणं, अवचिए मससोणिएणं, हुयासणे विव भासारासिपडिच्छण्णे तवेणां, तेएणां, तव-तेयसिरीए अतीव अतीव उवसीभेमाणे चिट्टइ !

अञ्चुत्कलप स्वर्ग में देव हुए। महावीर के पारिपार्श्विकों में इनका भी उल्लेखनीय स्थान रहा है। पंचमांग मगबती सूत्र में इनके जीवन और इनकी साधना पर सविस्तार शकाश डोला गया है।

महावीर की भिक्षणियों में चन्दनबाला के अतिरिक्त मृगावती, देवानन्दा, जयन्ती, मुदर्शना आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं।

महावीर और बुद्ध के पारिपार्शिवक भिक्षु-भिक्षुणियों की यह संक्षिप्त परिचय-गाथा है। विस्तार के लिए इस दिशा में बहुत अवकाश है। जो लिखा गया है, वह तो प्रस्तुत विषय की भालक मात्र के लिए ही यथेष्ट माना जा सकता है।

44

# प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ

आगमों और त्रिपिटकों की छान-बीन में महावीर और बुद्ध की उपासक-उपासिकाओं का विवरण भी पर्याप्त रूप से मिल जाता है। अनुयायी के अर्थ में दोनों ही परम्पराओं में 'अमणोपासक' शब्द सुख्यतः प्रयुक्त हुआ है। जैन और बौद्ध अमण-परम्परा की ही शाखाएँ भीं; अतः अमणोपासक शब्द उनके पृष्टवर्ती तादारम्य को व्यक्त करता है। 'आवक' शब्द का प्रयोग भी दोनों परम्पराओं में मिलता है। जैन-परम्परा में उपासक के ही अर्थ में तथा बौद्ध-परम्परा में मिक्स और उपासक; दोनों ही अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है। जैसे— भिक्ष आवक और उपासक-आवक।

### प्रमुख जैन-उपासक

उपासकों का परिचय और उनकी चर्या जितनी व्यवस्थित रूप से आगमों में मिलती है; उतनी त्रिपिटकों में नहीं। जैन-परम्परा के ग्यारह अंग सूत्रों में सातवाँ अंग सूत्र महाबीर के दश प्रमुख श्रावकों की जीवन-चर्या का ही परिचायक है। मगबती आदि और भी अनेक सूत्रों में अनेकानेक उपासक-उपासिकाओं का विवरण मिलता है। उपासकद्यांग में दशों ही उपासकों के निर्धान्थ-धर्म स्वीकार करने का, उनके पारिवारिक जनों का, उनके व्यवसाय का, उनकी धन-राशि का तथा उनके गौ-कुलों का कमबद्ध श्रिवरण है। ऊपर में एक-एक श्रावक के पास चौबीस करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ और अशीति (अस्सी) सहस्र गौएँ होने का वर्णम किया गया है। बौद्ध उपासका विशास्त्रा के पास तो और अधिक धन होने की सूचना मिलती है। २७ करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ तो उसने पूर्वराम आश्रम के निर्माण में खर्च की थीं। बौद्ध उपासकों के पास भी बड़ी संख्या में गौएँ होने का संकेत त्रिपिटक-साहित्य में मिलता है। बौद्ध उपासकों की विशेषता मुख्यतः विहार-निर्माण और भोजन, वस्त्र आदि के दान के रूप में ही व्यक्त की गई है। जैन उपासकों की विशेषताओं में द्वादश-वर्तों की आराधना, सम्यक्त्व की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना

१. अंगुत्तरनिकाय, एककनिपात, १४।

में देवकृत उपसगों का भी रोमांचक वर्णन आता है। कुछ श्रावक विचलित हो जाते हैं और कुछ अचल रह जाते हैं। उपासकद्यांग के दश उपासकों के नाम हैं—(१) आनन्द, (२) कामदेव, (३) चुलिणीप्पिया, (४) सुरादेव, (५) चुल्लशतक, (६) कुण्डकोलिक, (७) शकडाल-पुत्र, (८) महाशतक, (६) निन्दनीपिता, (१०) सालिहीपिता। इनके ग्राम-नगर हैं—(१) वाणिज्य ग्राम, (२) चम्पानगरी, (३-४) वाराणसी, (५) आलम्भिका, (६) काम्पिल्यपुर, (७) पोलासपुर, (८) राजग्रह, (६-१०) श्रावस्ती। इनके पास कमशः गौएँ ग्री—(१) चालीस सहस्र, (२) साठ सहस्र, (३) अस्सी सहस्र, (४) साठ सहस्र, (५) साठ सहस्र, (१०) चंशलीस सहस्र।

इनकी धन-राशि का उल्लेख कमशः इस प्रकार मिलता है—(१) बारह हिरण्य कोटि, (२) अद्वारह हिरण्य कोटि, (३) चौबीस हिरण्य कोटि, (४-५-६) अद्वारह-अद्वारह हिरण्य कोटि, (७) तीन हिरण्य कोटि, (८) चौबीस हिरण्य कोटि (६-१०) बारह-बारह हिरण्य कोटि।

दश उपासकों के अतिरिक्त भी महावीर के अनेक उपासक-उपासिकाएँ थीं ; जिनमें—
(१) शंख, (२) पोष्वली, (३) सुदर्शना, (४) सुलसा, (४) रेवती आदि के नाम
उल्लेखनीय हैं।

महावीर के कुल श्रावक १ लाख ५६ महस्र तथा श्राविकाएँ ३ लाख १८ सहस्र बताई गई हैं। द कहीं नहीं बताया गया है कि यह संख्या किम कोटि के श्रावकों की है, अनुयायी मात्र की या केवल आनन्द आदि द्वादश वतधारी श्रावकों की।

### प्रमुख बौद्ध उपासक-उपासिकारँ

बुद्ध ने 'एतवमा बमा' में निम्न उपासक-उपासिकाओं की गणना की है-

१—मिश्चओं ! मेरे उपासक आवकों में प्रथम शरण आने वालों में तपस्सु और अल्लुक विणक् अग्र हैं।

१. भगवती सूत्र, श० १२, उ० १।

२. वही।

३. वही।

४. आवश्यक चूर्णि।

५. भगवती सूत्र, श० १५।

६, समवायांग, सूत्र ११४-११५।

७. असितंजन नगर, कुटुम्बिक गेह ।

५. वही।

```
२ .... दाताओं में अनाथ-पिण्डिक सुदक्त गृहपति 1 ...।
   ३ .... धर्म-कथिकों में चित्र ग्रहपति रे ...।
   ४ ..... चार संग्रह वस्तुओं से परिषत् की संयोजित करने वालों में हस्तक
                आलषक ३ · · ·।
   ५ ..... जत्तम वस्तुओं के दाताओं में महानाम शाक्य ...।
   ६ ..........मनाप ( प्रिय ) वस्तुओ के दाताओं में गृहपति उग्र "।
   ७ .... मंघ-सेवको में गृहपति उद्गत भाग
   प्राप्त अत्यन्त प्रसन्तमना में शूर अम्बष्ट ""।
   E ..... पृद्गल ( व्यक्तिगत ) प्रसन्नमना में जीवक कौमार भृत्य ...।
  १० ... विश्वस्तों में ग्रहपति नकुल-पिता ...।
   १. भिक्षुओ ! मेरी श्राविकाओं में प्रथम शरण-प्रहण करने वाली उपासिकाओं में
                 सुजाता<sup>९०</sup> अय है।
   २ .....दायिकाओ में विशाखा मृगारमाता <sup>१ १</sup> ...।
    ३''''''वहुश्रुताओं में खुज्ज उत्तरा १२ · · ·।
   ४ .... भैत्री विहार-प्राप्तों में सामावती १ र ...।
   ५ .... ध्यायिकाओं में उत्तरा नन्दमाता १४ ...।
   ६ ....पणीत-दायिकाओं में सुप्रवासा कोलिय-दुहिता १ ५ ...।
 १. कौशल, श्रावस्ती, सुमन श्रेप्ठि-पुत्र I
 २ मगध, मच्छिकाषण्ड, श्रेष्ठि-कुला।
 ३. पंचाल, आलवी, राजकुमार।
 ४. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, ( अनुरुद्ध का ज्येष्ठ भाता )
 ५. वज्जी, वैशाली, श्रेप्ठि-कुल।
 ६. वज्जो, हस्तिग्राम, श्रेष्ठि-कुल ।
 ७. कौशल, श्रावस्ती, श्रेप्टि-कुल ।
 मगध, राजगृह, अभयकुमार और सातवितका गणिका से उत्पन्न ।
 हः भगा, संसुमार गिरि, ब्रेष्ठि-कुल ।
१०. मगव, उरुवेला सेनानी-ग्राम, सेनानी कुट्रम्बिक की पुत्री ।
११. कौशल, श्रावस्ती, वैश्य ।
१२. वत्स, कौशाम्बी, घोषक श्रेष्ठी की धाय की पुत्री।
१३. भद्रवती राष्ट्र, भद्रिका नगर, भद्रवतिक श्रेष्ठि-पुत्री, परचात् वत्स, कौशाम्बी, घोषित श्रेष्ठी
    की धर्मपुत्री ; बत्सराज उदयन की महिषी।
```

१४. मगध, राजगृह, सुमन श्रेष्ठी के अधीन पूर्णीसह की पुत्री।

१५. शाक्य, कुण्डिया, सीवली माता क्षत्रिय।

७ .... रुणों की शुभूषिकाओं में उपासिका सुप्रिया .... प्राप्त प्रसन्तमना में कात्यायनी ....।

ह ..... विश्वस्ती में ग्रहपकी नकुल-माता ...।

१० ..... अनुभव प्रसन्नमना में उपासिका काली ...।

छिलिखत उपासक-उपासिकाओं में कुछ के नामोल्लेख मात्र ही मिलते हैं और कुछ के नाना घटना-प्रसंग । तपस्सुक और भल्लुक ने बोधि-लाभ के पश्चात् बृद्ध को मोदक और दिध का दान किया और प्रथम शरणागत बने । ये बनजारे थे और इनका बृद्ध से आकस्मिक संयोग हुआ था ।

चित्र ग्रहपति बुद्ध का आदर्श व चर्चावादी उपासक था। उसने निगण्ठ नातपुत्त से भी चर्चा की थी। एक बार सुधम्म मिश्च के साथ उसका मतभेद हो गया। सुधम्म बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा— "सुधम्म! तुम्हारा ही दोष है। जाओ, चित्र से क्षमा माँगो।" यह ठीक वैसा ही लगता है, जैसा महावीर ने गौतम को आनन्द के सम्बन्ध में कहा था।

चित्र गृहपित की मरण-वेला पर देवता उपस्थित हुए ! उन्होंने कहा—"आप हमारे इन्द्र हो, ऐसा संकल्प करें।" चित्र ने कहा—"में ऐसी नश्वर कामना नही करता।" जैन-आगम मगबती में तपस्वी तामली का वर्णन है। उसने आमरण अनशन किया। उस समय देवता आये और उसे अपना इन्द्र होने का निदान करने के लिए कहा। वह चुप रहा, यह सोच कर कि तपस्या को बेचना अलाभ और अशिव के लिए होगा।

जीवक कौमार भृत्य विभिन्नमार का राज-वैद्य था। सुदूर राज्यो तक राज-कुलों में, श्रेष्ठि-कुलों में इसकी महिमा थी। इसने अनेक अनहोंने उपचार अनहोंने ढंग से किये थे। विभिन्नसार ने इसे राज्य-वैद्य के रूप में स्थापित करने के साध-साथ बुद्ध और उनके भिक्ष-संघ की सेवा के लिए भी स्थापित किया था। यह राजग्रह की सालवती-नामक नगर वधू

१. काशी, वाराणसी, वैश्य ।

२. अवन्ती, कुररघर (वैश्य) सोणकुटिकण्ण की माता।

३. भगा, ससुमारगिरि ।

४- मगध, राजगृह, कुलगेह में उत्पन्न और अवन्ती के कुररधर में उद्दवाहिता।

<sup>-</sup>अंगुत्तरनिकाय, ऐककनिपात, १४ के आधार से।

५. विशेष विवरण देखें, ''त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त'' प्रकरण के अन्तर्गत ''चित्र गृहपति''।

६. देखें इसी प्रकरण में "गृहपति आनन्द"।

७ संयुक्त निकाय, ३६।१।१० ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, pp. 866.

<sup>🛶</sup> शतक ३, उद्देशक १।

का पुत्र था। कुड़े के ढेर पर फेंक दिये जाने के कारण अभयकुमार के महलों में इसका पालन हुआ। तक्षशिला में इसकी शिक्षा हुई। 'अंगुसर निकाय अर्थकपा' व विनय्रिष्टक आदि में इसके द्वारा किए गये बुद्ध के तथा अन्य व्यक्तियों के अद्भुत उपचारों का रोचक वर्षन है।

बौद्ध-मान्यता के अनुसार उस युग का यह एक महत्त्वपूर्ध व्यक्ति था । इसने ही बुद्ध से अजातराञ्च का प्रथम सम्पर्क कराया था, पर जैन-आगमों व जैन-पुराण-साहित्य में जीवक के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

जैन-परम्परा में आनन्द और सुलसा तथा बौद्ध-परम्परा में अनाथिपिण्डक और विशाखा मृगार माता के जीवन-प्रसंग परम्परा-बोध के प्रतीक माने जा सकते हैं। उन्हें यहाँ क्रमशः दिया जा रहा है।

## गृहपति आनन्द

वाणिज्य ग्राम में जितरात्रु का राज्य था। उसकी ईशान दिशा में चुतिपलाश नामक एक उद्यान भी था। चुतिपलाश यक्ष का वहाँ आयतन था; अतः उसकी वही नामकरण हो गया। ग्रहपित आनन्द उसी वाणिज्य ग्राम का निवासी था। उसकी पत्नी का नाम शिवानन्दा था। वह अत्यन्त सुरूपा, कला-कुशल व पित-भक्ता थी। ग्रहपित आनन्द का दाम्पत्य-जीवन बहुत ही सुखपूर्ण था। उसके पास प्रचुर सम्पित थी। चार करोड़ हिरण्य उसकी सुरक्षित निधि थी, चार करोड़ हिरण्य व्याज-व्यवसाय में और चार करोड़ हिरण्य उसके प्रविस्तार (व्यापार) में लगे हुए थे। उसके पास चार वज (गीकुल) थे। प्रत्येक वज में दस हजार गीएँ थीं। प्रचुर सामग्री व महत्तम गी-कुलों से वह महर्द्धिक कहलाता था।

आनन्द अपने नगर का विश्वस्त व श्रद्धापात्र था। राजा, युवराज, नगर-रक्षक, सीमान्त प्रदेश के राजा, याम-प्रधान, श्रेष्ठी, सार्थवाह आदि सभी न्यक्ति अपने बहुत सारे कार्यों में, अपनी गुप्त मंत्रणाओं, रहस्यों व न्यवहारों में उससे परामर्श लेते थे। अपने परिवार का वही आधार-स्तम्भ था।

### निर्मन्थ प्रवचन में रुचि

वाणिज्य ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कोल्लाग उपनगर था। वह भी बहुत समृद्ध था। यहपित आनन्द के वहाँ भी बहुत सारे मिन्न व सम्बन्धी रहते थे। एक बार प्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान महावीर वाणिज्य प्राम पधारे। समवशरण लगा। राजा जितशन्न और सहस्रों की संख्या में जनता दर्शनार्थ व उपदेश अवणार्थ आई। शहर में अद्भुत चहल-पहल थी। आनन्द ने भी भगवान महाबीर के शुभागमन का संवाद सुना। वह पुलकित व रोमाञ्चित हुआ। भगवान के दर्शन महाफल-दायक होते हैं; इस मनोर्थ के साथ उसने

१. अंगुत्तरनिकाय-अट्टकथा ( खण्ड २, पू० ३११ ) में उसे अमयकुमार का पुत्र माना नया है।

दर्शनार्थ जाने और पर्युपासना करने का निश्चय किया। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और आभूषणों से सुसिष्जित हो, अनुयायी वृन्द से परिवृत्त, वाणिष्य ग्राम के मध्य से पेदल ही चला। उसके छत्र पर कोरंट की माला लगी हुई थी। वह चुतिपलाश चेत्य पहुँचा, जहाँ कि महावीर ठहरे हुए थे। तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापूर्वक उसने वन्दना की और परिषद् के साथ उपदेश-श्रवण में लीन हो गया। धर्मोपदेश सुन कर जनता अपने घर गई। गृहपित आनन्द भगवान महावीर के उस उपदेश से बहुत सन्तुष्ट और प्रसन्न हुआ। उसने निवेदन किया—"भन्ते! में निर्मन्थ-प्रवचन में श्रद्धाशील हूँ। निर्मन्थ-प्रवचन में ही मेरी अविति व रुचि है। जैसे आप कहते हैं, सब वैसे ही है। यह सत्य है। में इस धर्म की चाह रखता हूँ; पुनः-पुनः चाह रखता हूँ। भन्ते! आपके पास बहुत से राजा, युवराज, सेनापित, नगर-रक्षक, माण्डलिक, कौटुम्बिक, श्रेष्ठी, सार्थवाह सुण्डित होकर आगार-धर्म से अनगार-धर्म में आते हैं। किन्दु में साधु-जीवन की कठिन चर्या में निर्ममन के लिए असमर्थ हूँ; अतः गृहि-धर्म के द्वादश वत ग्रहण करना चाहता हूँ।"

भगवान् महावीर ने कहा—"यथा मुख करो, किन्तु श्रेय में विलम्ब न करो।" निर्मृत्थ-धर्म का महाण

गाथापित आनन्द ने द्वादश व्रत ग्रहण करते हुए निवंदन किया— "भन्ते! मैं दो करण और तीन योग से स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद व स्थूल अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ। शिवानन्दा के अतिरिक्त सभी स्त्रियों में मेरी मातृ-दृष्टि होगी। इच्छा-परिमाण वर्त के अन्तर्गत संरक्षित चार हिरण्य कोटि, व्यवसाय में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि और धन्य-धान्य आदि के प्रविस्तार में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि के अतिरिक्त धन-संग्रह का त्याग करता हूँ। चार वज से अधिक नहीं रखूँगा। सैत्र-भूम में पाँच सौ हल से अधिक नहीं रखूँगा। पाँच सौ शकट प्रदेशान्तर में जाने के लिए और पाँच सौ शकट घरेलू काम के लिए, इस प्रकार एक हजार से अधिक शकट नहीं रखूँगा। चार वाहन (जहाज) प्रदेशान्तर में व्यवमाय के लिए और चार वाहन घरेलू काम के लिए, इस प्रकार आठ से अधिक वाहन नहीं रखूँगा। स्नान करने के बाद शरीर पोछने के अभिप्राय से गंधकाषायित वस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्र का त्याग करता हूँ। मधु-यष्टि के अतिरिक्त दातृन का त्याग करता हूँ। भी गुगल के अतिरिक्त समस्त वस्त्र पहनने और कार्णेयक (कान का आभूषण) व नामांकित मुद्रिका के अतिरिक्त आभूषण पहनने का प्रत्याख्यान करता हूँ।"

मगवान महाबीर ने कहा—"आनन्द! जीवाजीव की विभक्ति के ज्ञाता व अपनी मर्यादा में विहरण करने वाले अमणोपासक को नतों के अतिचार भी जानना चाहिए और उनका परिदार करते हुए ही आचरण करना चाहिए।"

अभिग्रह

आनन्द की जिज्ञासा पर भगवान महावीर ने अितचारों का सिवस्तार विवेचन किया। आनन्द ने पाँच अणुवत और सात शिक्षा-वत यहण किये। आनन्द ने एक अभियह यहण करते हुए निवेदन किया—"भन्ते! आज से मैं इतर तैथिकों को, इतर तैथिकों के देवताओं व इतर तैथिकों द्वारा स्वीकृत अरिहन्त चैत्यों को वन्दन-नमस्कार नहीं करूँ गा। उनके द्वारा वार्ता का आरम्भ न होने पर, उनसे वार्तालाप करना, पुनः-पुनः वार्तालाप करना, गुरु-वृद्धि से उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि देना मुक्ते नहीं कल्पता है। भन्ते! इस अभियह में मेरे छः अपवाद होंगे—(१) राजा, (२) गण, (३) बलवान और (४) देवताओं के अभियोग से, (५) गुरु आदि के नियह से तथा (६) अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर सुक्ते उन्हें दान देना कल्पता है।"

अपनी दृढ़ धार्मिकता व्यक्त करते हुए गृहपति आनन्द ने कहा—"मन्ते ! निर्धान्धों को प्राप्तक व एषणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह (पात्र ), पाद-प्रोब्ब्रन, पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक, औषध, भैषज का प्रतिलाभ करना मुक्ते कल्पता है।"

अभिग्रह ग्रहण के अनन्तर ग्रहपित आनन्द ने बहुत से प्रश्न पृष्ठे और तत्त्व को हृदयंगम - किया। तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना की और अपने घर आया। हर्ष-विमोर होकर शिवानन्दा से कहने लगा— "अमण भगवान महावीर के समीप मेंने धर्म को सुना। वह धर्म सुभे बहुत इष्ट है। वह सुभे बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ। सुभगे! तुम भी जाओ। भगवान महावीर को वन्दना-नमस्कार करो, पर्युपासना करो और उनसे पाँच अणुवत और सात शिक्षा-वत रूप ग्रहस्थ-धर्म स्वीकार करो।"

पति का निर्देश पाकर शिवानन्दा बहुत पुलिकत हुई। उसने स्नान किया, अल्प भार व बहुमूल्य वस्त्राभरण पहने और दासियों के परिकर से घिरी शीघगामी, प्रशस्त व सुसि जित श्रेष्ठ धार्मिक यान पर आरूढ़ होकर द्युतिपलाश चैत्य में भगवान् महावीर के समवशरण में पहुँची। महती परिषद् के साथ भगवान् की देशना सुनी और आरम-विभोर हुई। भगवान् महावीर के समक्ष उसने द्वादश वत रूप गृहस्थ-धर्म स्वीकार किया और अपने आवास लीट आई।

गणधर गीतम ने भगवान् महाबीर से पृक्का- "प्रभी ! अमणोपासक आनन्द क्या आपके समीप प्रवित्त होने में समर्थ है ?"

भगवान महाबीर ने उत्तर दिया—"गौतम ऐसा नहीं है। श्रमणीपासक आनन्द बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन करेगा और अनशन पूर्वक शरीर-त्याग कर सौधर्म करूप के अरुणाभ विमान में चार पर्योगम की स्थिति से उत्पन्न होगा।

### गृह-भार से मुक्ति

आनन्द और शिवानन्दा, दोनों ही जीव-अजीव की पर्यायों पर अनुचिन्तन करते हुए सुस्वपूर्वक रहे। शील वत, गुण वत, प्रत्याख्यान और पौषधीपवास आदि के माध्यम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए उनके चौदह वर्ष बीत गये। पन्द्रहवाँ वर्ष चल रहा था। एक बार रात्रि के उत्तरार्ध में धर्म-जागरणा करते हुए उसके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ-"बाणिज्य ग्राम नगर के राजा, युवराज, नगर-रक्षक, नगर-प्रधान आदि आत्मीय जनों का मैं आधार हूँ। अधिकांश कार्यों में वे सभी सुम्त से मन्त्रणा करते रहते हैं। इसी व्यस्तता और क्यपता के कारण भगवान महावीर के समीप स्वीकृत धर्म-प्रश्निष्ठ की पूर्णतया कियान्वित करने में मैं अब तक असमर्थ रहा हूँ। कितना सुन्दर हो, कल प्रातः काल होते ही मित्र, हाति-स्वजनों को अपने घर निमन्त्रित कर, उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि से संत्रियंत कर, उनकी उपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को घर का सारा दायित्व सींप दूँ और उन सबकी अनुमति लेकर कोल्लाक सन्निवेशस्थ ज्ञातकुल की पौषधशाला में महावीर की धर्म-प्रश्नप्ति को स्वीकार कर विचरण करूँ।" सूर्योदय होते ही श्रमणीपासक आनन्द ने अपने दृढ़ निश्चय को कियान्वित किया। अपने प्रांगण में मित्र व शाति-स्वजनी का सम्मान किया और उनके बीच अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का दायित्व सौंपा और सबसे कहा--"भविष्य में सुद्ध से किसी सम्बन्ध में विचार-विमर्शण न करें। मैं एकान्त में धर्म-जागरणा ही करना चाहता हूँ।"

अपने स्वजनों से अनुज्ञा ले गृहपति आनन्द कोह्माग सन्निवेशस्थ पौषधशाला में आया। पौषधशाला को पूंजा, उच्चार-प्रसवण की भूमि का प्रतिलेखन किया। दर्भ का संस्तारक विद्याया, उस पर बैठा और भगवान् महाबीर की धर्म-प्रश्निको स्वीकार कर विचरने लगा।

### प्रतिमा-ग्रहण

गृहपति आनन्द ने श्रावक की ग्यारह प्रतिमा स्वीकार की। सूत्र के अनुसार, कल्प के अनुसार, मार्ग के अनुसार व तत्त्व के अनुसार उसने प्रत्येक प्रतिमा को काया द्वारा ग्रहण किया और उपयोग पूर्वक उनका रक्षण किया। अतिचारों का त्याग करते हुए वह विशुद्ध हुआ। प्रत्याख्यान का समय समाप्त होने पर भी वह कुछ समय तक उनमें और भी स्थिर रहा।

प्रतिमाओं का श्वीकरण और उनमें होने वाले घोर तपश्चरण से श्रमणोपासक आनन्द का शरीर अत्यन्त कृश हो गया । नसें दिखलाई पड़ने सगीं । धर्म-जागरणा करते हुए एक दिन उसके मन में फिर विचार जरवन्न हुशा—"इस अनुष्ठान से मैं अस्थियों का पिंजर मात्र रह गया हूँ; फिर भी सुह में अब तक उत्थान, कर्म, बल, बीर्य, प्रकाकार, पराक्रम, अद्धा, धृति और संवेग हैं। क्यों न में इनकी अवस्थिति में ही अपिश्चम मारणान्तिक संलेखना से युक्त होकर, भक्त-पान का प्रत्याख्यान करूँ। ऐसा करना ही अब मेरे लिए श्रेयस्कर है।" उसने बैसा ही किया।

एक बार शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम व विशुद्ध होती हुई लेश्याओं से आनन्द के झानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ। उससे उसे सुविस्तृत अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई। उस झान के बल पर वह उत्तर में चूल हेमबन्त पर्वत तक, दिक्षण, पश्चिम और पूर्व में पाँच सी योजन लवण समुद्र तक, उपर सीधर्म देवलोक तक और अधो प्रथम नरक के लोलुप नरकावास तक देखने और जानने लगा।

#### गौतम और अवधिज्ञान

उन्हीं दिनों भगवान् महाबीर वाणिज्य याम आए। गौतम स्वामी बेले की तपस्या पूर्ण कर भगवान् महाबीर से आज्ञा लेकर भिक्षा के लिए नगर में आए। नगर में आनन्द आवक के आमरण अनशन की जब चर्चा सुनी तो उनके मन में देखने का भाव उत्पन्न हुआ। वे आनन्द की पौषधशाला में आए। आनन्द ने शारीरिक असामर्थ्य के कारण लेटेलेटे हो वन्दना की और चरण-स्पर्श किया। आनन्द ने कहा—"भगवन् गौतम! क्या आमरण अनशन में गृहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है ?"

गौतम-"हाँ, हो सकता है।"

आनन्द—"सुभी अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है और वह पूर्व और पश्चिम आदि दिशाओं में इतना विशाल है।"

गौतम-- "आनन्द ! ग्रहस्थ को इतना विशाल अवधिशान नहीं मिल सकता । अनशन में तुभ्क से यह मिथ्या सम्भाषण हुआ है ; अतः तृ इसकी आलोचना व प्रायश्चित कर ।"

आनन्द—"प्रभी! महाबीर के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित्त होता है या असत्याचरण का थ़"

गौतमः "असत्याचरण का।"

आनन्द-- "प्रभी ! आप ही प्रायश्चित करें । आप ही से असत्याचरण हुआ है ।"

आनन्द की इस दृद्रतापूर्ण वार्ता को सुन कर गीतम स्वामी ससंभ्रम हुए। वहाँ से चल कर वे भगवान् महावीर के पास आये और वह सारा वार्तालाप उन्हें सुनाया। भगवान् महावीर ने कहा—"गीतम! दृश्न से ही असत्याचरण हुआ है। त् आनन्द के पास जा और उससे क्षमा-याचना कर।"

गौतम स्वामी तत्काल आनन्द के पास आए और बोले—"आनन्द ! भगवान महावीर में दुभे ही सत्य कहा है। मैं स्था विवाद के लिए दुभ से झमा चाहता हूँ।" ः यहपति आनन्द ने बीस वर्ष तक अमणोपासक पर्याय का पालन किया । अंतिम समय अनशन, आलीचना धादि कर सौधर्म कल्प के अरुणाम विमान में उत्पन्न हुआ।

#### सुलसा

राजगृह में नाग रिधक रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सुलसा था। दोनों ही निर्मान्थ-आवक थे। वे दृढ़धर्मी व प्रियधर्मी के नाम से पुकारे जाते थे। उनकी सम्यक्त्व निर्मल व सुदृढ़ थी। वे आवक के बती का शुद्धतापूर्वक पालन करते थे। सुलसा धर्म में अधिक दृढ़ थी। आवक नाग ने यह भी नियम कर रखा था कि अब वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। दोनों ही आनन्दपूर्वक अपना जीवन विताते हुए धर्माराधन कर रहे थे।

### पुत्र का अभाव

एक बार नाग ने किसी सेठ के बालकों को घर के आँगन में खेलते हुए देखा । बच्चे बड़े सुकुमार, चंचल व मनोह:री थे । उनके खेलने से आँगन खिल उठा । श्रावक नाग के हृदय में वह हश्य समा गया । उसके मन में बार-बार यह विचार उभरता कि वह घर सूना है, जहाँ ऐसे बच्चे न हों । किन्तु सूने घर की पूर्ति करना किसी के वश की बात तो नहीं है । पुत्र-प्राप्ति की प्रवल इच्छा ने श्रावक नाग को इसके लिए बहुत कुछ सोचने को बाधित कर दिया । वह लोकिक देव, ज्योतिषियों व पण्डे-पुजारियों के चकर में धूमने लगा । सुलसा की जब यह ज्ञात हुआ तो उमने स्पष्ट शब्दों में अपने पति से कहा—''पुत्र, यश, धन आदि सभी अपने ही कृत कर्मानुसार प्राप्त होते हैं । मनुष्य के प्रयत्न या देव-कृपा केवल निमित्त मात्र ही हो सकते हैं । किसी वस्तु का प्राप्त न होना, यह तो अपने अन्तराय कर्म से ही सम्बन्धित है । इसे दूर करने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताये गये अनुष्ठान, लौकिक देवों की उपासना व अन्य साधन क्या कर सकेंगे ? हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपना अधिक-से-अधिक समय दान, शील, तपश्चर्या आदि धार्मिक अनुष्ठान में लगायें । इससे कर्म शिथिल होंगे और अपने अभिलिषत को प्राप्ति भी हो सकेगी । सुभे लगता है, अब सुझ से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, अतः कितना सुन्दर हो, आप दूसरा विवाह कर लें।"

श्रावक नाग ने उत्तर दिया—"मुभे तुम्हारे ही पुत्र की आवश्यकता है। मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता।"

सुलसा ने अपनी स्वाभाविक भाषा में कहा—"यह तो संयोग-वियोग की बात है। प्राप्ति और अप्राप्ति में हर्ष व शोक दोनों ही नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठता है, वह अपने लह्य पर अवश्य पहुँच जाता है।" सुलसा की इस प्रेरणा से नाग के

१. उपासकदसांग सूत्र, अ० १ के आधार पर !

मन में पुत्र-प्रभाव का दुः व कुछ कम हुआ और वह अपने अन्य कार्यों के साथ धार्मिक कियाओं में हदता से संसम्न हो गया। परीक्षा

एक बार सुलसा के घर एक साधु आया। उसने सुलसा से रूग साधु के नाम पर लक्षपाक तेल की याचना की। सुलसा अपने घर साधुकी देखकर पुलकित हो छठी। तेल लाने के लिए शीवता से अपने कमरे में गई। देव-योग से ज्यो ही वह तेल का बर्तन जड़ाने लगी, उसके हाथ से वह छूट गया और फूट गया। तीन बार ऐसा ही हुआ। बर्सन भी फूट गया और बहुमूल्य तेल भी बिखर गया। स्वभावतः ही ऐसे अवसर पर व्यक्ति गुस्से से भर जाया करता है, पर उसके ऐसा न हुआ। घर में तेल के तीन ही वर्तन ये और तीनों ही इस तरह फूट गये। बाहर आकर उसने शान्त भाव से मुनि से सारी घटना कह सुनाई। साध ने उसे अच्छी तरह से देखा, वह बिल्कुल शान्त थी और इतना होने पर भी उसके मन में साधु के प्रति भक्ति ही उमड़ रही थी। साधुने अपना स्वरूप बदला और देव के रूप में सुलसा के सम्मुख खड़ा हो गया। सुलसा उसे समझ नहीं पाई। दूसरे ही क्षण देव ने कहा---"देव-सभा में शक्रेन्द्र ने तेरी क्षमाशीलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। शक्रेन्द्र का कहना था कि वह सम्यक्त व आवक-वत में इतनी दृढ़ है कि देव, दानव या मानव कोई भी उसे विचिलित नहीं कर सकता। शक्रेन्द्र के कथन में प्रेरित होकर परीक्षा के निमित्त मैं यहाँ आया। साधु कोई नही था, मै ही था। बर्तन तेरे हाथ मे फिसले हैं, पर उनमें मेरी शक्ति भी लगी है। मैं तेरी दृढ़ धार्मिकता और उपशान्तता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। शक्रेन्द्र का कथन वस्तुतः ठीक ही था। मैं बहुत प्रसन्त हुआ हूँ और तुभी वर माँगने के लिए आह्वान करता हूँ।"

सुलसा ने सुस्कराते हुए उत्तर दिया-"धन, ऐश्वर्य व सम्मान की मेरे लिए कीई कमी नहीं है। जीवन में खलने वाला एक ही अभाव है, जिसे आप भी जानते ही है। मैं समझती हूँ, समय आने पर मेरा वह मनोरथ भी स्वतः फलित होगा।"

### अभाव की पूर्ति

देव सुलसाकी भावनाका बड़ा सम्मान करने लगा। वह उसके सुख-दुःख को अपना ही सुख-दुःख समझने लगा। उसने कहा-"बहिन! ये लो बचीस गोलियाँ।समय-समय पर एक-एक गोली खाना । तेरे बत्तीस पुत्र होगे और तेरी कामना फलित होगी। इसके अतिरिक्त और भी जब कभी कोई कार्य हो, मुझे याद करना।" मुलसा ने वे बत्तीस गोलियाँ ले लों और देव अन्तर्धान हो गया।

मुलसा के मन में आया, मैं बसीस पुत्रों का क्या कहाँगी। सूने घर की भरने के लिए तो शुभ लक्षणों बाला एक पुत्र भी पर्याप्त हो सकता है। कितना अच्छा हो, यदि इस गोलियों

को एक साथ ही खा लें। इससे बसीस ही शुभ सक्षणों वाला एक पुत्र हो जायेगा। वह सभी गोलियाँ एक साथ ही खा गई। कुछ ही दिनों बाद सुलसा के उदर में भयंकर बेदना आरम्भ हो गई। वह तिलमिला उठी। अपने कष्ट को दूर करने का उसे कोई भी उपाय महीं स्का। उसने उसी देव का स्मरण किया। देव उपस्थित हुआ तो सुलसा ने अपनी व्यथा कह सुनाई। देव ने कहा—"तू ने भयंकर भूल की है। इससे एक गर्भ के स्थान पर एक साथ बसीस ही गर्भ रह गये हैं। अब तेरे बसीस ही सन्तान एक साथ पैदा होंगी और यदि समों से एक की भी मृत्यु हो गई तो सबकी ही मृत्यु सम्भावित है।"

सुलसा ने कहा—"आखिर होता तो वही है, जो भवितन्यता होती है। आपके निमित्त से यदि कुछ बन भी गया तो आखिर उसका परिणाम तो वही आया।" देव ने अनुकम्पावश अपनी विशिष्ट शक्ति से उसका कुछ कष्ट शान्त कर दिया। समय पर सुलसा ने बत्तीस पुत्रों की जन्म दिया। वत्तीमों की समान आकृति थी और समान ही न्यवहार था। उनकी सुकुमाग्ता, भन्यता व चंचलता से प्रत्येक न्यक्ति उनकी ओर आकृष्ट हो जाता था। नाग रिथक का सूना घर एक साथ खिल उठा। जब वह अपने बच्चों की ओर पलक मास्ता, उसका दिल हिलोरें लेने लगता। बत्तीसों ही कुमार बड़े हुए। यौवन में उनका कुलीन कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया। वे साथ ही रहते व साथ ही सब कार्य करते।

राजा श्रेणिक के अंग-रक्षक के रूप में उन सबकी नियुक्ति हो गई। वे युद्ध-कला में पूर्णतः दक्ष थे। राजा श्रेणिक जब चेलणा को लेकर भूमिगत मार्ग से राजगृह की ओर दौड़ा और चेटक ने उसका पीछा किया तो बत्तीस ही अंग-रक्षकों ने चेटक का मार्ग रोका। श्रेणिक वहाँ से अपने महलों में सकुराल पहुँच गया। दोनों ही दलों में घमासान युद्ध हुआ और उसके परिणाम स्तरूप श्रेणिक का एक अंग-रक्षक मारा गया। एक की मृत्यु के साथ ही इकतीस योद्धा और गिर पड़े और इस तरह श्रेणिक के सारे अंग-रक्षक, सुलसा के सब पुत्र वहाँ काम आ गये।

बत्तीम ही पुत्रों की एक साथ मृत्यु से सुलसा को बहुत आघात लगा। वह दृद् धार्मिक थी, पर अपने पुत्रों के अनुराग से विह्नल हो उठी। प्रधानमंत्री अभयकुमार उसे ढाढ़स बंधाने के लिए आया। उसने भी उसको बहुत सान्त्वना दी। सुलसा ने अपने विवेक को जागृत किया और धर्म-ध्यान में लीन हो गई।

### महावीर द्वारा प्रशंसा

भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए एक बार चम्पा आये। नगर के बाहर समबग्राम की रचना हुई। परिषद् धर्मीपदेश सुनने के लिए आई। राजगृह का अम्बह आवक भी अगबान की देशना सुनने व दर्शन करने के लिए आया। वह अपनी विद्या के आधार पर नाना रूप बदल सकता था। देशना के अन्त में उसने भगवान से निवेदन किया— "भन्ते। आपके उपदेश से भेरा जन्म सफल हो गया। आज में राजगृह जा रहा हूँ।"

भगवान् महाबीर ने कहा--- 'राजगृह में एक सुलसा श्रामिका है। वह अपने श्रामक-धर्म में बहुत हद है। ऐसे श्रामक बिरल ही होते हैं।''

अन्य उपस्थित व्यक्तियों व अम्बङ् आवक ने सोचा—"सुलसा सचसुचं ही बड़ी पुण्य-शालिनी है, जिसको स्वयं भगवान् ने इस प्रकार बताया है।" अम्बङ् के मन में आया, सुलसा का ऐसा कौनसा विशेष गुण है, जिसको लेकर भगवान् ने उसे धर्म में दृढ़ बताया। सुन्ने उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। वह एक परिवाजक के रूप में सुलसा के घर आया। सुलसा से उसने कहा—"आयुष्मती! सुन्म सुन्ने भोजन दो। इससे दुन्ने धर्म होगा।"

सुलसा ने उत्तर दिया—"मैं जानती हूँ, किसे देने में धर्म होता है और किसे देने में केवल व्यवहार-साधन।"

### अम्बढ़ द्वारा परीक्षा

अम्बद्ध वहाँ से लौट आया। उसने तपस्या आरम्भ कर दी और पद्मासन लगा कर निरालम्ब आकाश में उहर गया। यह एक अद्भुत चमत्कार था। दर्शकों की भीड़ उमझ पड़ी। नगर व आस-पास के सहसों व्यक्ति वहाँ आने लगे और अम्बद्ध की मुक्त-कण्ड से प्रशंसा करने लगे। सुलसा ने भी यह सब घटना सुनी, पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह न वहाँ गई और न उसने उसके बारे में किसी मे एक शब्द भी कहा। लोग अम्बद्ध की तपस्या से प्रभावित हुए। सभी ने अपने-अपने घर भोजन करने के लिए उसे आमन्त्रित किया, पर उसने किसी का भी निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। आखिर जनता उससे पृक्षमें लगी—"तपस्विन्! आपके भोजन का लाभ किस सौभाग्यशाली को प्राप्त होगा ?"

अम्बद्ध ने कहा--"सुलसा की।"

लोग दोडे-दोड़े सुलसा के घर आये और उसे अत्यधिक वधाइयाँ देने लगे। उन्होंने उमे स्चित किया—"अम्बड़ जैसे महातपस्वी ने तेरी बिना प्रार्थना के भी भोजन करने की स्वीकृति प्रदान कर दो है। अब उम चलो और उनसे प्रार्थना करो। उम तो निहाल हो जाओगी।"

सुलसा ने एक ही वाक्य में उन सबको उत्तर देते हुए कहा—"आप इसे तपस्या समक्षते हैं और मैं इसे दोंग।"

लोगों को सुलसा की बात से आश्चर्य हुआ और उन्होंने अम्बड़ से भी जाकर कहा। अम्बड़ ने यह अच्छी तरह जान लिया कि सुलसा परम सम्यक्टिष्ट है और वह अरिहन्त व निर्धन्थों के अतिरिक्त किसी को देव व गुरु नहीं मानती। उसे इस अद्धा से कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। अम्बड़ ने वह अपना पद्मासन समाप्त कर दिया और एक निर्धन्य साधु के वेष में वह सुलसा के घर आया। अम्बड़ केवल आकृति से ही निर्धन्य नहीं बना, अपित उसके प्रत्येक किया-कलापों में उसकी सजीव क्रलक थी। सुलसा ने उसे देखा तो नमस्कार किया और मिक्तपूर्वक सम्मान भी। अम्बड़ ने अपना असली रूप बनाया और मग्नान कहावीर द्वारा की गई उसकी वत-प्रशंसा की सारी घटना सुनाई। वह भी उसके मुक्क-कण्ठ से गुण-गान करने लगा।

सम्यक्त में हृद होने के कारण सुलसा ने तीर्थक्कर नाम-गोत्रकर्म का उपार्जन किया। आगामी चौवीसी में वह निर्मम नामक पन्द्रहवाँ तीर्थक्कर होगी।

# गृहपति अनाथपिण्डिक

#### प्रथम सम्पर्क

गृहपति अनाथपिण्डिक सुदत्त श्रावस्ती के सुमन श्रेष्ठी का पुत्र था । वह राजगृहक श्रेष्ठी का बहनीई था । एक बार किसी प्रयोजन से वह राजगृह आया । उस समय भगवान बुद्ध भी राजगृह के सीत-बन में विहार कर रहे थे । अनाथिणिडिक ने वहाँ सुना, 'लोक में बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं ।' उसके मन में तथागत के दर्शनों की उत्कण्ठा जागृत हुई । राजगृहक श्रेष्ठी ने संघ-सिहत बुद्ध को अपने घर दूसरे दिन के लिए निमन्त्रण दिया था ; अतः उसने अपने दास और कर्मकरों को ठीक समय पर खिचड़ी, भात और सूप बनाने का निर्देशन विया । अनाथिण्डिक ने सोचा, मेरे आगमन से यह गृहपति सब काम खोड़ मेरे ही आगत-स्वागत में लगा रहता था । आज विक्षिप्रचित्त दास व कर्मकरों को भोजन तैयार करने का निर्देशन दे रहा है ; क्या यहाँ कोई विवाह होगा, महायश होगा था मगधराज श्रेषिक विम्बसार सपरिकर कल के भोजन के लिए आयेंगे ?

राजग्रहक श्रेष्ठी अनाथिपिण्डक के पास आया और उसे प्रतिसम्मोदन कर एक ओर बैठ गया। अनाथिपिण्डक ने राजग्रहक श्रेष्ठी के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। राजग्रहक श्रेष्ठी ने कहा-—"मेरे यहाँ कल न विवाह होगा, न कोई यज्ञ होगा और न मगधराज ही भोजन के लिए आमन्त्रित किये गये हैं; अपित संघ-सहित भगवान् बुद्ध कल के भोजन के लिए निमन्त्रित किये गये हैं।" अनाथिपिण्डक सुनते ही बहुत विस्मित हुआ। उसने तीन बार साइचर्य पूझा—'बुद्ध ?' और राजग्रहक श्रेष्ठी ने उत्तर दिया—'हाँ, बुद्ध।'

अनार्थापिण्डिक ने कहा---''बुद्ध शब्द का अवण भी लोक में बहुत दुर्लम है। क्या मैं इस समय जन भगवान अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध के दर्शनार्थ जा सकता हूँ १''

१. आवस्यक चूर्जि, उत्तरार्ध पत्र सं० १६४ : मरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति, पत्र सं० २४८-२, २५५-१ उपदेशप्रासाद, स्तम्म ३, व्यारख्यान ३६ !

२. ठावांगसूत्र, ठा० ६, उ० ३, सूत्र ६६१, पत्र ४५५-२।

राजग्रहक श्रेष्ठी ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा-"भगवान के दर्शनों का यह उपयक्त समय नहीं है।" अनाथिपिण्डक ने ज्यीं-त्यीं रात विताई। वह बीच ही में तीन बार उठा, किन्दु रात्रि की नीरनता की देख, चलने को उदात न हो सका। प्रत्यूव से बहुत पूर्व ही उठा। उस समय भी रात्रि की अधिकता थी; फिर भी वह अपनी उत्कण्ठा को रोक न सका । वह चला । नगर के शिवद्वार पर पहुँचा । द्वार बन्द था, किन्दु उसके वहाँ पहुँचते ही देवों ने उसे खोल दिया। वह नगर-द्वार से बाहर आया। कुछ ही दूर चला होगा, सहसा प्रकाश लुप्त हो गया और अन्धकार ह्या गया। अनाधिपिण्डिक भीत हवा. स्तब्ध हुआ और रोमांचित हुआ। उसके बढ़ते हुए चरण दक गये। शिवक यक्ष ने अन्तरिक्ष में तिरीहित रह कर उसे प्रेरित करते हुए कहा-"गृहपति चल, शीवता से चल। चलना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है, लौटना नहीं।" सहसा अन्धकार नष्ट हो गया। मार्ग प्रकाशित हो गया । भय, स्तब्धता व रोमांच जाता रहा । अनाथिपिण्डिक आगे बढा । फिर अन्धेरा हा गया, भय लगने लगा और बढ़ते हुए चरण रुक गये। आवाज आई, उससे साहस बढा और अनाथपिण्डिक चल पड़ा। तीन बार ऐसे हुआ। अनाथपिण्डिक आगे बढ़ता गया और सीत-वन पहुँच गया । भगवान बुद्ध प्रत्यूष काल की खुली हवा में उस समय टहल रहे थे । भगवान ने अनाथपिण्डिक को दूर से ही आते हुए देखा तो चंक्रमण भूमि से उतर कर बिछे आसन पर बैठ गये और गृहपति को आह्वान किया-"आ सुदत्त।" नामग्राह आमन्त्रण से अनाथिपिण्डिक बहुत हर्षित हुआ। भगवान के समीप पहुँचा और चरणों में गिर कर नमस्कार किया। कुशल प्रश्न के साथ उसने पृक्का-"भन्ते! भगवान को निद्रा तो सुख से आई 2"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"निर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण सदा ही सुख से सोता है।" साध ही उन्होंने अनाथिपिण्डक को आनुपूर्वी कथा कही। कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र जैसे रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसे भी उसी आसन पर बैठे विरज, विमल धर्म-चक्क उत्पन्न हुआ। धर्म-तत्त्व को जान कर, सन्देह-रहित होकर और शास्ता के शासन में स्वतन्त्र होकर उसने निवेदन किया—"आश्चर्य भन्ते! आश्चर्य भन्ते! जैसे उलटे को सीधा कर दे, आबृत्त को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल का दीपक दिखा दे, जिससे सनेत्र देख सकें; उसी प्रकार भगवान् ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान् की शरण प्रहण करता हूँ, धर्म व भिक्क-संघ की भी। आज से मुक्ते अञ्जलिबद्ध शरणागत स्वीकार करें और भिक्क-संघ-सहित कल के भीजन का निमन्त्रण स्वीकार करें।" भगवान् ने मौन स्वीकृति प्रदान की। अनाथिपिण्डक अभिवादन कर घर चला आया। आवस्ती का निमन्त्रण

राजग्रहक अच्छी ने अनायपिण्डिक द्वारा अगवान को निमंत्रित किये जाने की यटना

सुनी तो बह उसके पास बाया और उसने कहा—"गृहपति ! तू अतिथि है ; अतः मैं तुभे सम देता हूँ, इससे तू संघ-सहित भगवान के भोजन की तैयारी कर।"

अनाथपिण्डिक ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा--''मेरे पास धन है; अतः आवश्यकता कहीं है।''

अनाथिपिण्डक द्वारा बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित किये जाने का उदन्त नैंगम ने भी सुना। उसने भी उसे धन देना चाहा, पर उसने अनावश्यक समझ कर अस्वीकार कर दिया।

ग्रहणित अनाथिपिण्डक ने अपने ही न्यय से राजग्रहक श्रेष्ठी के घर पर ही भीजन की तैयारी कराई। समय होने पर भगवान बुद्ध को सूचना दी गई। भगवान पूर्वाह्स के समय सुआ व्ह्यादिस हो, पात्र-चीवर हाथ में ले, राजग्रहक श्रेष्ठी के घर आये। बिछे आमन पर बैठे। अनाथिपिण्डक ने अपने हाथों से भोजन परीसा। जब वे भोजन कर चुके तो ग्रहपित अनाथिपिण्डक उनके समीप बैठा और निवेदन किया—"भन्ते! भिक्ष-संघ के साथ श्रावस्ती में वर्षांचास स्वीकार करें।"

बुद्ध ने कहा—"गृहपति ! तथागत शृत्य आगार में ही अभिरमण करते हैं।"
"भन्ते ! मैं समझ गया ; सुगत ! मैं समझ गया।"

गृहपति अनाथपिण्डिक के राजगृह में बहुत से मित्र थे। वहाँ वह अपना काम समाप्त कर श्रावस्ती की ओर चला। मार्गवर्ती ग्रामों में सर्वत्र उसने निर्देश दिया—"आयों! प्रत्येक को जन पर आराम बनाओ। विहार प्रतिष्ठित करो। लोक में अब बुद्ध उत्पन्न हो गये हैं। मैंने श्रावस्ती के लिए उन्हें निमंत्रित किया है। वे इसी मार्ग से आवेंगे।" जो मार्गवर्ती धनिक ये, उन्होंने अपने व्यय से आराम बनाया और जो इतने अर्थ-सम्पन्न नहीं थे, उन्हें अनाथपिण्डिक ने धन दिया। अवगथपिण्डिक की प्रेरणा से मार्गवर्ती सभी ग्रामवासियों ने बहुत शीघ ही आराम बनाये और विहार प्रतिष्ठित किये।

### जैतवन निर्माण और दाम

अनाथिपिण्डिक ने श्रावस्ती पहुँच कर आराम के उपयुक्त स्थान का चारों ओर पर्यवेक्षण किया। उसने सीचा, स्थान ऐसा होना चाहिए, जो शहर से न अधिक दूर हो, न अधिक समीप। इच्छुक व्यक्तियों को वहाँ पहुँचने में कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए। दिन को बहाँ भीड़ कम हो। रात को अल्प निर्धोष, विजन-वात और एकान्त हो, जो ध्यान के योग्य हो सके। उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा। वह उसे सब तरह से उपयुक्त जंचा। वह

१. श्रेष्ठी या नगर सेठ उस समय का एक अंतिनिक राजकीय-पद था। नैगम भी इसी प्रकार का एक पद था: जो सम्भवतः नगर-सेठ से उच्चतर गिना जाता था।

<sup>📜</sup> २० जिलबपिटक, अट्ठकथा ।

जैत राजकुमार के पास आया और उससे कहा- "आर्यपुत्र! आराम बनाने के लिए आप अपना उद्यान सके दें।"

राजकुमार ने कहा-"गृहपति ! कोटि-संधार से भी वह आराम अदेव है।" अनाथिपिण्डक ने तत्काल कहा-- "आर्यपुत्र ! मैंने आराम ले लिया।" राजकुमार ने उसका प्रतिबाद किया-"'गृहपति ! तू ने वह नहीं लिया।"

लिया या नहीं, उन्होंने व्यवहार-अमात्यों (न्यायाध्यक्षों) से पृक्का तो उन्होंने कहा-"आर्यपुत्र ! क्योंकि तू ने मोल किया ; अतः वह लिया गया ।"

अनाथपिण्डिक ने उसी समय गाडियाँ भर कर हिरण्य (मोहरें) मेंगाया और जेतवन में एक दूसरे से सटा कर विद्याया। 'इस प्रकार अठारह करोड़ का एक चह बच्चा (छोटा तलगृह ) खाली हो गया।' द्वार के कोठे के समीप थोड़ा स्थान रिक्त रह गया। अनाथ-पिण्डिक ने अपने नौकरों को हिरण्य लाने और उस रिक्त स्थान को भरने का निर्देश दिया। जेत राजकमार के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ-"यह गृहपति यदि इतना हिरण्य व्यय कर रहा है तो यह कार्य भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। क्यों न मैं भी इसमें सम्मिलित हो कें।" राजकुमार ने तत्काल अनाथपिण्डिक से कहा-"'गृहपति ! इस रिक्त स्थान को तून भर। इसके लिए तू सुक्ते अवकाश दे। यह मेरा दान होगा।'' अनार्थापण्डिक ने सोचा-- "जेत राजकुमार गणमान्य पुरुष है। इस धर्म विनय में ऐसे पुरुष का अनुराग होना लाभदायक है।" उसने वह स्थान राजकुमार को दे दिया। राजकुमार ने वहाँ एक बड़ा कमरा बनवाया । अनाथिपिण्डिक ने जेतवन में विहार बनवाये । उनके साथ ही परिवेण, कोठरियाँ. उपस्थानशालायें, अग्नि-शालायें, कल्पिक कुटियाँ, शौचस्थान, मुत्रालय, चंक्रमण बेदिका, चंकमण शालायें, प्रपा, प्रपागृह, स्नानागार, पुष्करिणी व मण्डप आदि भी बनवाये। इस प्रकार आठ करीस भूमि में विहार आदि के निर्माण में आठ करोड़ रुपये व्यय हुए।3

भगवान बुद्ध वैशाली आदि में क्रमशः चारिका करते हुए श्रावस्ती आये। अनाथ-पिण्डिक के जेतवन में ठहरे। सूचना पाकर अनाथपिण्डिक हर्षितचित्त आया। भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया और उसने भिक्क-संघ-सहित दूसरे दिन के मोजन का निमन्त्रण दिया । भगवान् ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया । दूसरे दिन अनाधिपण्डिक ने प्रत्युष काल से ही भोजन की तैयारी आरम्भ की। समय पर संघ-सहित बुद्ध आयें। उन्हें अपने हाथों भोजन परीसा और संतर्पित किया। भोजन से निवृत्त होकर भगवान जब एक

१ विनयपिटक-अटुकथा।

२. विनयपिटक, चूलवर्ग, ६-३-१ के आधार पर !

६. विमयपिटक-अट्रकथा ।

भोर बैंडे तो अनाधिषिखक ने विनम्न निवेदन किया—"मन्ते! जेतवन के लिए मैं अब क्या कहाँ ?"

भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया—"त् इसे आगत-अनागत चातुर्दिश संघ के लिए प्रदान कर दे।"

अनाथिपिण्डक ने बुद्ध के उस निर्देश की शिराधार्थ किया और उसी समय उसने उसे आगत-अनागत चाद्वदिश संघ की समर्पित कर दिया। भगवान बुद्ध ने अनाथिपिण्डिक के उस दान का अनुमोदन किया और आसन से उठ कर चले गये।

भगवान् बुद्ध का श्रावस्ती में उसके बाद पुनः-पुनः आगमन होता रहा और वे अधिकांशतया अनाथिपिण्डिक के उसी जेतवन के विहार में ठहरते रहे। यहीं से उन्होंने भिक्ष-संघ के लिए बहुत सारे नये नियमों की संघटना की।

#### मृत्यु-शय्या पर

जीवन के अन्तिम समय में अनाथिपिण्डिक रुग्ण हुआ। बुद्ध से कहलाया—"मैं रुग्ण हुँ। यहीं से मेरा वन्दन स्वीकार हो।" सारिपुत्र से कहलाया—"कृपया आप मेरे घर पर आकर दर्शन दें।" सारिपुत्र आनन्द को साथ लेकर अनाथिपिण्डिक के घर गये। वह अनेक व्याधियों से पीड़ित था। सारिपुत्र ने उसे इन्द्रिय-मंयम और अनासिक का उपदेश दिया। अनाथिपिण्डिक हर्षातिरेक में रो पड़ा। बोला—"भगवन! मेंने शास्ता के समीप जीवन भर धर्म-कथाएँ सुनीं। पर, आज की यह धर्म-कथा प्रथम ही है।" सारिपुत्र लौटे। अनाथ-पिण्डिक काल-धर्म की प्राप्त कर दुषित-काय (देवलीक) में उत्पन्न हुआ। वहाँ से अनाथ-पिण्डिक देवपुत्र ने जेतवन में आकर शास्ता के दर्शन किये और उनका अभिवादन किया। व

अनाथिपिण्डिक के अन्तिम समय में सारियुत्र का उसके घर पहुँचना लगभग वैसा ही है, जैसा गौतम गणधर का आनन्द आवक के घर पहुँचना ।

## विशाखा मृगार माता

विशाखा का जन्म अंग देशान्तर्गत भिद्या नगर में हुआ। ग्रहपित मेण्डक उसके दादा, धनंजय उसके पिता व सुमना देवी उसकी माता थी। ग्रहपित मेण्डक की गणना जोतिय, जिटल, पुण्णक और काकबिलय के साध अभित भोग-सम्पन्न पाँच महानुभावों में की जाती थी। ये पाँचों ही मगधराज सेनिय विभिन्नसार के राज्य में थे। पाँचों में प्रत्येक के यहाँ दिन्य बल-सम्पन्न पाँच-पाँच न्यक्ति थे। ग्रहपित मेण्डक के यहाँ वह स्वयं, उसकी

१. विनयपिटक, बुझवाग, ६-३-६ के आधार पर।

२. मिक्सिमिनकाम, अनाथिपिडकोवाद सुत्त, ३-५-१।

पत्नी चन्द्रपद्मा, उसका ज्येष्ठपुत्र धनंजय, धनंजय की पत्नी सुमनादेशी व उसका दास प्रक. ये पाँच महाप्रण्यातमा थे।

### दिठ्य बल

गृहपति मेण्डक स्नान से निवृत्त होकर, धान्यागार को संमार्जित करवा कर, जब उसके द्वार पर बैठता था तो आकाश से अनाज की धारा गिर कर बान्यागार की भर देती थी। चन्द्रपद्मा का दिव्य बल था कि एक आढ़क चावल व सूप से वह अपने समस्त दास-दासियों को भोजन परीस सकती थी तथा जब तक वह वहाँ से नहीं उठती, वह सामग्री समाप्त नहीं होती । धनंजय का दिव्य बल था, एक हजार मुद्राएँ थैली में भर कर वह अपने यहाँ काम करने वाले दास, कर्मकर व सभी पुरुषों को छः मास का बेतन चुका देता था और वह थैली जब तक उसके हाथ में रहती थी, खाली नहीं होती थी। सुमनादेखी का दिन्य बल था, एक बटलोई में चार द्रोण प्रमाण अनाज भर कर दास, कर्मकर व सभी पुरुषों को छः मास तक का भोजन दे देती थी और जब तक वह वहाँ से नहीं उठती, बटलोई खाली भी नहीं होती थी। दास पूरण का दिव्य बल था कि जब वह हल जीतता तो एक ही साथ सात मीताएँ निकलती थीं।

मगधराज सेनिय बिम्बिसार ने गृहपति मेण्डक के दिन्य बल के बारे में जब सुना तो अपने एक सर्वार्थक महामात्य को उसकी पूरी छान-बीन के लिए भेजा। वह सेना के साथ गृहपति मेण्डक के घर आया, सबके दिन्य बल की प्रयोगात्मक विधि से देखा और पुनः लौट कर उसने वृत्त विभिवसार को निवेदित किया। 2

बुद्ध एक बार भिद्दिया आये। गृहपित मेण्डक ने सूचना पाकर विशाखा को बुद्ध का स्वागत करने का निर्देश दिया। अपने परिवार की पाँच सौ कन्याओं तथा पाँच सौ दासियों के साथ पाँच सौ रथों पर आरूढ होकर विशाखा चली। जहाँ तक रथ जा सकते थे, वहाँ तक रथ से और उसके बाद पैदल ही शास्ता के पाम पहुँची। वन्दना की और एक ओर खड़ी हो गुई। भगवान ने उसे देशना दी। देशना के अंत में पाँच सौ कन्याओं के साथ वह स्रोतापत्ति-फल में प्रतिप्ठित हुई। मेण्डक श्रेष्ठी भी बुद्ध के पास आया, देशना सुनी और वह भी स्रोतापत्ति-फल में प्रतिप्ठित हुआ। गृहपति मेण्डक ने अगले दिन के लिए भिक्क-संघ के साथ गौतम बुद्ध को निमंत्रित किया । उत्तम खाद्य-भोज्य से उसने बुद्ध व संघ को संतर्पित किया। इसी प्रकार आठ मास तक गृहपति मेण्डक ने महादान किया। शास्ता भद्दिया में यथेच्छ विचरण कर अन्यत्र चले गये ।

१. धम्मपद-अट्टकथा, ४-५ के आधार पर ।

२. बिनयपिटक, महाबग्ग, ६-६-१ व २ के आधार पर ।

### ्बहापुण्य युरुष का प्रेषण

राजा बिम्बिसार और राजा प्रसेनजित् कोशल एक-दूसरे के बहनोई थे। राजा प्रसेनजित् कोशल ने एक बार सोचा—राजा विम्बिसार के राज्य में पाँच अमित भोग-सम्पन्न बहापुण्य व्यक्ति निवास करते हैं। मेरे राज्य में एक भी नहीं है। क्यों न विम्बिसार से बाचना कर एक महापुण्य पुरुष को मैं अपने राज्य में ले आऊँ। प्रसेनजित् कोशल राजगृह आया। विम्बिसार ने उसका स्वागत किया और आने का कारण पृक्षा। प्रसेनजित् कोशल ने अपनी भावना व्यक्त की। विम्बिसार ने कहा—"हम महाकुलो को हटा नहीं सकते।"

प्रसेनजित् कोशल ने दृढ़ स्वर में कहा-"विना पाये मैं भी नहीं जाऊँगा।"

राजा ने अमात्यों से परामर्श किया और निश्चय किया—"जोतिय आदि महाकुतों को कहीं अन्यत्र प्रेषित करना पृथ्वी-प्रकम्प के महश है; अतः यह तो उचित नहीं है। मेण्डक महाश्रेष्ठी का पुत्र धनंजय यदि जा सके तो ममाधान हो सकता है।"

विम्बिसार ने धनंजय को बुलाया और कहा— "कोशल-राजा एक श्रेष्ठी को अपने राज्य का सुख्य अंग बनाना चाहते हैं। क्या तुम उसके साथ जाओंगे 2"

धनंजय ने विनम्रता से उत्तर दिया—"यदि आप अनुज्ञा करेंगे तो अवश्य जाऊँगा।" बिम्बिसार ने प्रमन्नतापूर्वक निर्देश दिया—"तो तुम अपना प्रवन्ध करो।"

धनंजय ने अपनी सारी व्यवस्थाएँ की और राजा विम्विसार के पास उपस्थित हुआ। विम्विसार ने उसका बहुत सम्मान किया और राजा प्रसेनजित् कोशल को प्रसम्मतापूर्वक उपहार के रूप में उसे समर्पित किया। कोशल-राजा ने उसे सहपं स्वीकार किया और आवस्ती की ओर प्रयाण किया। मार्ग में एक रात ठहर कर वे दोनो आवस्ती के लगभग निकट पहुँच गये। आवस्ती वहाँ से केवल मात योजन दूर थी। मन्ध्या का समय हो गया था; अतः वहीं देरा डाला गया। धनंजय ने राजा में पूछा—"यह राज्य किसका है ?"

"श्रेष्ठिन्! मेरा ही है।"

"यहाँ से श्रावस्ती कितनी दूर है ?"

"सात योजन।"

"नगर में जन-संकुलता अधिक होती है। हमारा परिजन परिकर अधिक है, अतः यदि अनुज्ञा हो तो हम यहीं बस जायें ?"

प्रसेनजित् कोशल ने अनुज्ञा दे दी। वहीं नगर बसा दिया गया। राजा ने वह नगर और अन्य चौदह ग्राम धनंजय को प्रदान कर दिये। वहाँ सार्य वास किया गया था; अतः उस नगर का साकेत नामकरण हुआ।

१. धम्मपद-अट्टकथा, ४-८ के आधार पर।

### विशासा का चयन

श्रावस्ती में मृगार श्रेष्ठी रहता था। उसके पुत्र का नाम पूर्णवर्द्धन था। जब वह योवन में आया, उसके विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। मृगार श्रेष्ठी ने अपने कुशल पुरुषों को योग्य कन्या की खोज में भेजा। आवस्ती में कुमार के उपयुक्त कन्या नहीं मिली। वे साकेत आये। विशाखा उस समय पाँच सौ कुमारियों के साथ एक महावाणी पर उत्सव में लीन ही रही थी। वे पुरुष साकेत की गली-गली में घूमे, पर वहाँ भी उन्हें कोई उपयुक्त कन्या हिष्टिगत नहीं हुई। वे नगर से बाहर आये और नगर-द्वार पर खड़े भावी योजनाओं पर विमर्षण कर रहे थे। सहसा वर्षों आरम्भ हो गई। विशाखा के साथ आई हुई पाँच सौ कन्याएँ भींगने के भय से शीन्नता से दौड़ कर समीपवर्ती एक शाला में घुस गई। उन पुरुषों ने उन्हें भी एक-एक कर देखा, पर उन्हें कोई भी कन्या उपयुक्त नहीं लगी। विशाखा मन्द गति से चलती हुई उन सब से पीछे आई और शाला में प्रविष्ट हुई। उन पुरुषों ने उसे देखा। उसकी भन्यता और शालीनता से वे आकृष्ट हुए। उन्होंने यह भी सोचा, अन्य कन्याएँ भी इतनी रूपवती हो सकती हैं। किसी-किसी का रूप पके नारियल की तरह होता है; अतः देखना चाहिए, वह किसनी मधुर-भाषिणी है। वे विशाखा के पास आये और उससे कहा—"अम्म! क्या उम वृद्धा हो?"

विशाखा ने विनम्रता से कहा-"ऐसा आपने क्या देखा ?"

पुरुषों ने कहा—"तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने वाली दूसरी कुमारियाँ भोंगने के भय से शीघता से चल कर शाला में दौड़ आई और तुम खुद्धा की तरह मन्द-मन्द चलती रहीं, तुमने साड़ी के भोंगने की भी परवाह नहीं की। यदि हाथी या घोड़। भी तुम्हारा पीख़ा करे तो भी क्या तुम ऐसा ही करोगी ?"

विशाखा की वाणी में कोमलता थी। उसने शालीनता से कहा—"ताती ! मेरे लिए साड़ियाँ दुर्लभ नहीं हैं। तरण स्त्री विकाऊ वर्तन की तरह होती है। हाथ-पैर टूट जाने से वह विकलांग हो जाती है। लोग उससे घृणा करने लग जाते हैं और उसे कोई ग्रहण नहीं करते, मेरी मन्द गति का यही कारण है।"

आगन्तुक लोगों को गहरा सन्तोष हुआ । उन्हें दृढ़ विश्वास हुआ, यह जैसी रूप में है, वैसी ही आलाप में मधुर है। सब कुछ विचारपूर्वक ही कहती है। उन्होंने माला को गुंडेर कर उसके ऊपर से फेंका । विशाखा को अनुभव हुआ, मैं पहले अपरिग्रहीता थी और अब परिग्रहीता हो गई हूँ। वह संकोचवश भूमि पर वहीं बैठ गई। उसे कनात से घेर दिया गया। वह दासियों से परिवृत अपने घर लौट आयी।

मृगार श्रेष्ठो के वे पुरुष धनंजय श्रेष्ठी के घर आये। परस्पर परिचय का आदान-प्रदान हुआ। धनंजय ने आगमन का कारण पृक्षा। छन्हींने अपना छहेश्य प्रस्तुत करते हुए कहा—"हमारे सेठ के पूर्णबर्द्धन कुमार है। वह स्वास्थ्य, सौन्दर्य और गुण में अंध्य है। आपकी कन्या और हमारे कुमार यदि प्रणय-सूत्र में आबद्ध ही जायें तो यह दोनों के लिए ही सौमाग्य-बर्धक होगा।"

धनंजय ने कहा-- "तुम्हारे श्रेष्ठी सम्पदा में हम मे न्यून हैं, किन्तु जाति में समान हैं। सब तरह से समान मिलना तो कठिन है। जाओ, श्रेष्ठी को हमारी स्वीकृति की सूचना से दो।"

मृगार श्रेष्ठी के अनुचर शोन्नता से लौट आये। उन्होंने उल्लाम-वर्धक वह संवाद श्रेष्ठी को सुनाते हुए कहा—"साकेत में घनंजय श्रेष्ठी की कन्या विशाखा अपने कुमार के अनुरूप है।" मृगार श्रेष्ठी को इम संवाद में अत्यन्त प्रमन्तता हुई। महाकुल की कन्या अपने कुमार के लिए है; अतः उमने घनंजय को उसी समय पत्र (शामन) लिखा। उसमें उसने लिखा—"हम इसी समय कन्या को लेने आयेंगे, आप अपना प्रबन्ध करे।" प्रसन्नमना घनंजय ने प्रतिशासन भेजा—"हमारे लिए यह कोई विठिन नहीं है। आप अपनी व्यवस्था करें।"

मृगार श्रेष्ठी कोशल-राजा के पास आया । उसने निवेदन किया—'दिव ! मेरे घर एक मंगल प्रसंग है। धनंजय श्रेष्ठी अपनी कन्या विशाखा पूर्णवर्द्धन की प्रदान करेगा; अतः सुझे साकेत जाने की आशा प्रदान करें।''

राजा ने आज्ञा प्रदान करते हुए पूछा— "क्या मुझे भी चलना है ?" मृगार श्रेष्ठी ने कहा—"देव ! हमारा ऐसा सौभाग्य ?"

राजा ने कहा-- "महाकुल-पुत्र को मन्तुष्ट करने के अभिष्राय से मैं भी चलूँगा।"

### विशासा का विवाह

कोशल-राजा मृगार श्रेडों के बृहत् परिवार के साथ साकेत आया। धनंजय ने दोनों का हार्दिक स्वागत किया। वास-स्थान, माला, गन्ध, वस्त्र आदि की प्रत्येक के लिए सुन्दर व्यवस्था की गई। सभी यह अनुभव करते थे, धनंजय श्रेडों हमारा ही सत्कार कर रहा है। इस प्रकार उन्हें वहाँ रहते हुए काफी समय बीत गया। राजा ने एक दिन धनंजय को शासन (पत्र) भेज कर सावधान किया—"तुम हमारा चिरकाल तक भरण-पोषण नहीं कर सकते; अतः कन्या की बिदाई का समय निश्चित करों।"

धनंजय ने राजा को प्रतिशासन भेजा—"वर्षा ऋतु आ गई है। चार मास तक आपका प्रस्थान नहीं हो सकता। आपके परिकर का सारा दायित्व मेरे ऊपर है। जो भी आवश्यक हो, आदेश करें। मेरे निवेदन के अनन्तर ही आप प्रस्थान का निश्चय करें।"

साकेत में प्रतिदिन महोत्सव होने लगे । तीन मास बीत गये । विशाखा का महासता

आभूषण तब तक भी तैयार न हो सका। प्रवन्ध-कर्ता श्रेष्टी के पास आये और उन्होंने कहा- 'स्वामिन ! आपके घर किसी वस्तु की अल्पता नहीं है । भोजन पकाने के लिए इन्धन की अल्पता हो गई है।" श्रेष्ठी ने तत्काल निर्देश दिया-"गजशाला, अश्वशाला और गोशाला के स्तम्म उखाड़ लो और उन्हें इन्धन के रूप में काम लो।" वैसा ही किया गया, किन्तु आधा महीना ही बीता होगा कि इन्धन की फिर अल्पता हो गई। श्रेष्ठी की स्थिति से पुनः परिचित किया गया । श्रेष्ठी ने निर्देश दिया-"इस समय इन्धन मुलभता से नहीं मिल सकता: अतः कपड़े के गोदाम खोल दो। मोटी-मोटी साड़ियों की बत्ती बनाओ, तेल में भिंगोओ, उन्हें जलाओ और भोजन पकाओ।" चार मास का समय पूरा हो गया। विशाखा का महालता प्रसाधन भी बन कर तैयार हो गया।

### दस शिक्षारुँ

धनंजय ने विशाखा को पतिगृह-प्रेषित करने का निश्चय किया। कन्या को अपने पास बुलाया और उसे पतिकुल का आचार बताते हुए दस शिक्षाएँ दीं:

- (१) घर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए।
- (२) बाहर की आग घर में नहीं लानी चाहिए।
- (३) देने वालों को ही देना चाहिए।
- (४) न देने वालों को नहीं देना चाहिए।
- (५) देने बालों को बन देने वालों को भी देना चाहिए।
- (६) सुख से बैठना चाहिए।
- (७) सुख से खाना चाहिए।
- (५) सुख से लेटना चाहिए।
- (६) अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए।
- (१०) घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए।

धनंजय विशाखा को जब ये शिक्षाएँ दे रहा था : मृगार श्रेष्ठी ने भी बाहर बैठे यह सब कुछ सुना।

### दहेज

धनंजय ने सभी श्रेणियों (विणक्-सभाओं) को एकत्रित किया और राज-सेना के बीच आड कौद्धम्बिको (पंचों) को दायित्व सौंपा-- "यदि पति-गृह में मेरी कन्या का कीई अपराध हो जाये तो आप उसका शोधन करना।" धनंजय ने विशास्त्रा को नौ करोड़ के बहुमूल्य महालता प्रसाधन (एक प्रकार का आभूषण) से विभूषित किया और दहेज में प्रसुर धन-तामग्री दी । वह सामग्री पचपन सी गाड़ों में भरी गई । पाँच-पाँच सी गाड़ों में धन, स्वर्ण, रजत और ताम्र के आभूषण, सिक्के व वर्तन थे। पाँच-पाँच सौ गाड़ों में भी, जावल और धान था। पनद्रह सौ गाड़ों में खेती का सामान था। पाँच सौ उत्तम रथ थे, जिसमें प्रत्येक में तीन-तीन दासियाँ थीं। पौन गावुत लम्बे और आठ यष्टि चौड़े समतल मैदान में जितने दुधारू पशु समा सकते थे, उतने पशु भी दहेज में दिये गये। जब वे सभी पशु आवस्ती की ओर प्रयाण करने लगे, तो धनंजय के साठ हजार वृषभ और साठ हजार गीएँ भी अपने-अपने गोष्ठ की छोड़ कर उन पशुओं के पीछे-पीछे हो गई।

धनंजय की अधीनता में चौदह ग्राम थे। विशाखा जब ससुराल जाने लगी तो सभी ग्रामों के नागरिक अत्यन्त खिन्न हुए। धनंजय ने घोषणा की—"कोई भी नागरिक विशाखा के साथ जाना चाहे तो जा सकता है।" विशाखा बहुत लोकप्रिय थी। सारे ही ग्राम खाली हो गये और नागरिक विशाखा के साथ जाने लगे। अंग्डो मृगार ने सोचा, इन सहस्रों लोगों को मैं मोजन कैसे करवा मकूंगा। उसने उन मबको प्रतिविमर्जित कर दिया। स्वस्त्रालय में

पितृ-गृह से प्रस्थान कर बृहत् परिवार के साथ विशाखा श्रावस्ती के नगर-द्वार पर पहुँची। सहसा उसके मन में आया, आवृत्त यान में बैठ कर नगर प्रवेश करूँ या अनावृत्त यान में खड़े होकर। यदि आवृत्त यान से प्रवेश करूँगी तो जनता मेरे महालता-प्रसाधन की विशेषता से परिचित नहीं हो मकेगी। उसने अनावृत्त यान से ही नगर-प्रवेश किया। श्रावस्ती के नागरिकों ने विशाखा के सौन्दर्य और ऐश्वर्य को जी-भर कर देखा और भूरि-भूरि प्रशंसा की। 'बारात में धनंजय ने हमारा बहुत स्वागत किया', इस विचार से नागरिकों ने विशाखा को बहुत मारे उपहार भेट किये। विशाखा ने उन्हें स्वीकार किया और एक-दूसरे कुल में उन्हें वितरित कर दिया।

जिस दिन विशाखा श्वसुरालय में आयी, उस रात में एक आजन्य घोड़ी को गर्म-वेदना हुई। वह अपने महल से चली। उसके साथ उसका दासी-परिवार भी हाथ में मशाल जिये हुए था। विशाखा ने घोड़ी को गर्म पानी से नहलाया, तेल से मालिश करवाई और प्रसव होने पर वह अपने वास-स्थान लौट आई।

### निर्मन्थों से घृणा

मृगार श्रेष्ठी ने एक सप्ताह तक विवाहीत्सव मनाया। वह निर्म न्थों का अनुयायी था; अतः उसने इस उपलक्ष पर सातवें दिन बहुत सारे निर्म न्थों को आमंत्रित किया, किन्छ गौतम बुद्ध को आमंत्रित नहीं किया। निर्म न्थों से उसका सारा घर भर गया। श्रेष्ठी ने विशाखा की शासन भेजा—"अपने घर अर्हत् आये हैं; अतः उम आकर उन्हें बन्दना करो।" विशाखा स्रोतापन्न आर्य भाविका थी। अर्हत् का नाम सुन कर वह बहुत हृष्ट-तुष्ट हुई। वह सत्काल सैयार हुई और बन्दना करने के लिए चली आई। उसने जब नम्न निर्म न्थीं को

देखा तो वह सहसा सिहर उठी। उसके मुँह से कुछ शन्द निकल ही पड़े—''क्या अर्हत् ऐसे ही होते हैं १ मेरे श्वसुर ने इन लज्जा-हीन अमणों के पास मुक्ते क्यों बुलाया १ विक्, चिक्।" वह उसी क्षण अपने महल में लौट आई।

नग्न भमण विशाखा के उस व्यवहार से बहुत खिन्न हुए। उन्होंने मृगार श्रेष्ठी की कड़ा उलाहना देते हुए कहा—''श्रेष्ठिन्! क्या उभे दूसरी कन्या नहीं मिली १ श्रमण गौतम की इस महाकुलक्षणा श्राविका को अपने घर क्यों लाया १ यह तो जलती हुई गाडर है। शीत्र ही इसे घर से निकालो।''

मृगार श्रेष्ठी असमंजस में पड़ गया । उसने सोचा, विशाखा महाकुल की कन्या है। इनके कथन मात्र से इसे निकाला नहीं जा सकता । न निकालने पर अमणों का कीप भी उससे अपरिचित नहीं था। उसने अत्यधिक विनम्रता के साथ उनसे क्षमा माँगी और उन्हें ससम्मान विदा किया। स्वयं बड़े आसन पर बैठा। सोने की कलक्की से सोने की थाली में परोसा गया निर्जल मधुर क्षीर भोजन करने लगा। उसी समय एक स्थविर भिक्षु पिण्ड-चार करता हुआ श्रेष्ठी के गृह-द्वार पर आया। विशाखा ने उसे देखा। श्वसुर को सूचित करना उसे उचित नहीं लगा; अतः वह वहाँ से हट कर एक ओर इस प्रकार खड़ी हो गई जिससे मृगार श्रेष्ठी भिक्षु को अच्छी तरह से देख सके। मूर्ख श्रेष्ठी स्थविर को देखता हुआ भी न देखते हुए की तरह नीचा मुँह कर पायस खाता रहा। विशाखा ने जब यह सारा हुश्य देखा तो उससे नहीं रहा गया। स्थविर को लह्य कर वह बोली—"भन्ते! आगे जायें। मेरा श्वसुर वासी खा रहा है।"

### भोष्टी का रोष

निर्यं नथें के प्रति विशाखा द्वारा हुए असभ्य व्यवहार से ही मृगार अंघ्ठी बहुत रुष्ट या और जब उसने अपने प्रति 'वासी खा रहा है', यह सुना तो उसके कोप का ठिकाना नहीं रहा। उसने भोजन से हाथ खींच लिया और अपने अनुचरों को निर्देश दिया—"इस पायस को ले जाओ और इसे (विशाखा को) भी घर से निकालो। यह सुभी ऐसे मंगल घर में भी अशुचिं-भोजी बना रही है।"

सभी अनुचर विशाखा के अधिकार में ये और उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। उसे पकड़ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असभ्य शब्द का व्यवहार भी कोई नहीं कर सकता था। विशाखा श्वसुर को सम्बोधित करती हुई बोली—"तात! में ऐसे नहीं निकल सकती। आप सुभे किसी पनिहारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की वर्तमानता में कन्याओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। मेरे पिता ने जिस दिन सुभे अपने घर से विदा किया था, आठ कौटुम्बिकों को मेरे अपराध के शोधन का दायित्व सौंपा था। उन्हें बला कर पहले आप मेरे दोष का परिशोधन करें।"

## कौदुम्बिकों के बीच शिक्षाओं का स्पष्टीकरण

मृगार श्रेष्टों ने बाठों की दुम्बिकों को बुलाया और सरोष वह सारी घटना सुनाई। की दुम्बिकों ने विशाखा से सारी स्थिति की जानकारी चाही। विशाखा ने कहा— 'मेरे स्वसुर अशुचि-मोजी बनना चाहते होंगे। मेंने तो इनके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। एक पिण्डपातिक (माधुकरी वृत्ति वाले) स्थिवर भिक्षु द्वार पर खड़े थे। श्रेष्ठी उनकी और घ्यान न देकर निर्जल पायस खाये जा रहे थे। इस दृश्य को लिख्नत कर मैंने मिक्षु से कहा था— 'भन्ते! आप आगे जायें। मेरा श्वसुर इस शरीर में पुण्य नहीं करता। पूर्व पुण्य को हो खा रहा है। आप ही बतायें, मैंने इसमें क्या अशिष्ट व्यवहार किया?"

कौदुम्बिकों ने निशाखा को निर्दोष प्रमाणित करते हुए निर्णय दिया—"यह दोष नहीं है; क्योंकि हमारी पुत्री आपकी पुण्यशालिता का यौक्तिक कारण बतलाती है।"

श्रेष्ठी ने अन्यमनस्कता के साथ उस प्रसंग को टालते हुए विशाखा पर आरोप मढ़ा--"यह कन्या जिस दिन मेरे घर आई थी; उम दिन मेरे पुत्र का विचार न कर अपनी रुचि
के स्थान पर चली गई। क्या यह इसके अनुरूप था १"

स्पष्टीकरण के अभिप्राय से कौटुम्बिकों ने जब विशाखा की ओर देखा तो वह बोली— "मैं अपनी रुचि के स्थान पर नहीं गई। इसी घर में आजन्य घोड़ी के प्रसव-समय की ओर ध्यान न देकर ऐसे ही बैठे रहना अनुचित था; अतः मशालों महित दासियों के परिवार से मैं वहाँ गई और मैंने प्रसव-उपचार करवाया।"

कौदुम्बिकों ने निर्णय दिया—"आर्य ! हमारी पुत्री ने तुम्हारे घर दासियों के भी न करने का काम किया है ; अतः इसमें आप क्या दोष देखते हैं १"

मृगार श्रेष्टी ने आकोशपूर्वक कहा—"यह चाहे गुण भी हो, पर जब यह यहाँ आ रही थी, तब इसके पिता ने इसे शिक्षा दी थी, घर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए। क्या दोनों और पड़ोसियों के घर बिना आग के रह सकते हैं ?"

कौदुम्बिकों ने विशाखा की ओर देखा तो उसने कहा—''मेर पिता ने इस आग को लेकर नहीं कहा, अपित इस अभिप्राय से कहा था, घर में मास आदि स्त्रियों की गृप्त बातें दास-दासियों को नहीं कहनी चाहिए। ये बातें धीरे-धीरे उग्र कलह का रूप ले लेती है।"

मुगार श्रेष्ठी की बातें ज्यों-ज्यों कटती गई, त्यों-त्यों वह एक-एक कर अन्य बातें भी कहा गया। उसने कहा—"चाहे यह इसका दोष न भी हो, पर इसके पिता ने कहा था, बाहर की आग घर में नहीं लानो चाहिए। घर में आग बुझ जाने पर भी क्या बाहर से आग लाये बिना काम चल सकता है ?"

कीर्दुम्बिकों के संकेत पर विद्याचा ने हार्द स्पष्ट करते हुए कहा-"मेरे पिता ने इस आग के बारे में नहीं कहा था, अपित उनका अभियाय था, कर्मकरों की गल्तियाँ आरिकारिकों को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उससे कर्मकरों के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ती है।"

मगार श्रेष्ठी ने कहा, विशाखा के पिता ने और भी तो कहा था, उसका हार्द क्या वा 2 मैं उसे भी जानना चाहता हूँ।

विशाखा ने उत्तर देना प्रारम्भ किया-'देते हैं, उन्हें ही देना चाहिए', नहीं देने वालों को नहीं देना चाहिए'--यह मंगनी को लक्षित कर कहा गया था। दिने बालों को और न देने बालों को भी देना चाहिए': यह इस अभिग्राय से कहा था कि अमीर व गरीव अपने जाति-मित्रीं की---चाहे वे प्रतिदान न भी कर सकें, देना ही चाहिए। 'सुख से बैठना चाहिए' का तारपर्य था, सास-श्वसुर को देख कर उठने के स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। 'सुख से खाना चाहिए' का तात्पर्य था, सास-श्वसूर व स्वामी के भोजन करने से पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। सबने भोजन किया या नहीं किया, यह जानकर ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। 'सुख से लेटना चाहिए' का तात्पर्य था, सास, श्वसुर व पति की परिचर्या कर, उनके लेटने के बाद लेटना चाहिए। 'अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए' का तात्पर्य था, सास, श्वसुर व पति को अग्नि-पुंज व नागराज की भाँति समझना चाहिए। 'घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए' का तात्वर्य था, घर आये प्रविज्ञतों को उत्तम खाद्य-भोज्य से सन्तर्पित कर ही भोजन करना चाहिए।

कौटम्बिकों ने तरकाल मुगार श्रेष्ठी से प्रश्न किया- "क्या आपको प्रवित्तों को देख कर न देना ही उचित मालुम देता है 2" श्रेष्ठी कुछ भी उत्तर न दे सका। अधीसुख होकर बेट गया ।°

कौद्धम्बकों ने सात्विक गौरव की एक अनुभृति करते हुए पृक्का- "श्लेष्ठिन ! हमारी पुत्री में क्या और भी कोई दोष है ?'' श्रेष्ठी ने नकारात्मक उत्तर दिया। कौटुम्बिकों ने निर्देशन की भाषा में कहा-"फिर निष्कारण ही हमारी पुत्री को आपं घर से क्यों निकलवाते थे ?"

विशाखा का स्वाभिमान चमक उठा। उसने कौटुम्बिकों की ओर इङ्गित कर सरीष कहा-- "श्वसुर के कहने से मेरा जाना उचित न था। मेरे अपराध-शोधन का दायित्व पिताजी ने आप पर छोड़ा था। आपने सुक्ते दोष-सुक्त कर दिया है; अतः अब मैं जा रही हैं।" उसने दास-दासियों को निर्देश दिया-"'रथ तैयार करो।"

१. इसी प्रकार के पदार्थ-कथानक जैन-परम्परा में भी अनेकों प्रचलित हैं। 'मूनिवर अजहें सवार', 'पुत्र को चार शिक्षाएँ' आदि प्रचलित कथानक तुलनात्मक इष्टि से बहुत ही सरस एवं महत्त्वपूर्ण हैं।

मृगार शेष्टी हतप्रभ-सा कौदुम्बिकों की ओर देखने लगा। वह न उगल सका और न नियंत सका। अधीर की तरह उसने विशाखा से कहा—"मैंने यह अनजान में कह डाला। इन सुके क्षमा करो।"

## सुगार निर्मन्य-संय से बुद्ध-संघ की ओर

विशाखा ने क्षमा-प्रदान करते हुए अपनी एक शर्त प्रस्तुत की। उसने कहा--"मैं कुल-धर्म में अत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ। मैं भिक्षु-संघ की सेवा के बिना नहीं रह सकती। यदि सभे भिक्ष-संघ की सेवा का यथेच्छ अवसर दिया जाये तो मैं रहूँगी, अन्यथा इस घर में रहने के लिए कर्तई प्रस्तुत नहीं हूँ।" मृगार श्रेष्ठी ने विशाखा की शर्त स्वीकार की और एक अपवाद संयोजित किया-"बुद्ध का स्वागत तुभे ही करना होगा। मैं उसमें उपस्थित होना नहीं चाहता।" विशाखा ने दूसरे ही दिन बुद्ध को ससंघ निमन्त्रित किया। बुद्ध जब उसके घर आये तो सारा घर भिक्षओं से भर गया। विशाखा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। नग्न श्रमणों (निर्धन्धों) ने जब यह वृत्तान्त सुना तो वे भी दौड़े आये और उन्होंने मुगार श्रेष्ठी के घर को चारों ओर से घेर लिया! विशाखा ने बुद्ध प्रसृति को दक्षिणोदक दिया और श्वसूर के पास शासन भेजा-सत्कार-विधि सम्पन्न हो गई है, आप आकर भोजन परोसें। श्रेष्ठी निर्यन्थों के प्रभाव में था, अतः नहीं आया। भोजन समाप्त हो चुकने पर विशाखा ने फिर शासन भेजा, श्वसुर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनें । अब न जाना अनुचित होगा, यह सोच कर मृगार श्रेष्ठी अपने कक्ष से चला । नग्न श्रमणों (निर्ध न्थों) ने आकर उसे रोका और कहा- "अमण गौतम का धर्मीपदेश कनात के नाहर रह कर सुनना।" मृगार श्रेष्ठी ने वैसा ही किया। वह कनात के बाहर से उपदेश सुनने लगा। बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा-"तू चाहे कनात के बाहर, दिवाल या पर्वत की आह में क चक्रवाल के अन्तिम छोर पर भी क्यों न बैठे, में बुद्ध हूँ, अतः तुक्ते उपदेश सुना सकता हैं।"

### मुगार-माता

बुद्ध ने उपदेश प्रारम्भ किया। सुनहले, पके फलों से लदी आप्र-वृक्ष की शाखा को सकक्कोरने पर जैसे फल गिरने लगते हैं, उसी प्रकार अंध्ठी के पाप विनष्ट होने लगे और उपदेश समाप्त होते-होते वह स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो गया। उसने तत्काल कनात को हटाया, आगे बढ़ा, पाँचों अंगों को भूतल तक नमाया और शास्ता की चरण-धूलि लेकर नमस्कार किया। शास्ता के सामने ही उसने विशाखा को सम्बोधित करते हुए कहा—"अम्म! आज से तू मेरी माता है।" श्रेष्ठी ने तत्काल उसे माता के स्थान पर प्रतिष्ठित करते हुए उसका स्तन-पान किया। विशाखा के नाम के साथ उस दिन से 'मृगार-माता' शब्द और संयुक्त हो गया। विशाखा के एक प्रत्र का नाम मी मृगार रखा गया।

१. धम्मपद अट्टकथा, ४-८ के आधार पर ।

मगार श्रेष्ठी की और से मातृ-पद-प्रदान के उपलक्ष में विशाखा मृगार-माता का अभिनम्दन किया गया। उस समारोह में बुद्ध को भी ससंघ आमन्त्रित किया गया। सोलह घड़े पुष्पसार से उसे नहलाया गया और मृगार श्रेष्ठी की ओर से एक लाख मृत्य का 'धन मत्थक प्रसाधन' आभूषण विशास्त्रा को भेंट किया गया । १.

विशाखा मृगार-माता प्रतिदिन पाँचसी मिश्वओं को अपने घर पर भीजन के लिए निमंत्रित करती थी। " बुद्ध का प्रतिदिन उपदेश सुनती थी और विहार में जाकर आगन्तुक, प्रतिष्ठासु, रोगी व शैक्ष भिक्षु-भिक्षुणियों की आवश्यकताओं की देख-भाल करती थी। 3

## पूर्वाराम-निर्माण

उरसब का दिन था। सभी व्यक्ति विशेष सज्जा के साथ तैयार होकर धर्म-अवण के लिए विहार की ओर जा रहे थे। विशाखा ने भी निमंत्रित स्थान पर भोजन किया, महालता प्रसाधन से अलंकृत हुई और जनता के साथ विहार में आई। महालता प्रसाधन तथा अन्य आभूषण उसने उतार कर दासी को दिये और कहा--- "शास्ता के पास से लौटते समय मैं इन्हें पहनुँगी।" विशाखा ने धर्मोपदेश सुना और वन्दना कर लौट आई। दासी आभूषणों को वहीं भूल गईं। परिषद् के चले जाने पर कुछ भी यदि वहाँ छूट जाता तो आनन्द स्थविर उसे सम्भालते। महालता प्रसाधन को उन्होंने सम्भाला और शास्ता को उसकी सूचनादी। शास्ताने उसे एक ओर रख देने का परामर्श दिया। आनन्द ने उसे सीढ़ी के पास रख दिया। विशाखा सुप्रिया दासी के साथ आगन्तुक, गमिक व रोगी आदि की सार-सम्भाल के लिए विद्यार में घूमती रही। दूसरे द्वार से निकलकर विहार से बाहर आई। दासी से महालता प्रसाधन व अन्य आभूषण माँगे। दासी को अपनी गल्ती का भान हुआ। उसने अपनी स्वामिनी से वस्तुस्थिति निवेदित की। विशाखा ने कहा-''जा उन्हें अब ले आ। किन्तु ध्यान रखना, यदि स्थविर आनन्द ने जठाकर कहीं रख दिया हो तो न लाना। मैं उसे आर्य ही को प्रदान करती हूँ।" दासी विहार में आई। आनन्द स्थविर ने उसे देखा। आगमन का कारण पृक्का। सुप्रिया ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। आनन्द स्थविर ने कहा-- "मैंने उसे उठाकर सीढ़ी के पास रख दिया है; तू उसे ले जा।" सुप्रिया यह कहती हुई लौट आई कि आपके हाथ से छु जाने पर ये आभूषण मेरी आर्यिका के पहनने के आयोग्य हो गये हैं। विशाखा ने जब

<sup>?.</sup> Dictionary of Pali Proper Names, Vol II, p. 902.

२. जातक, भाग ४, पू० १४४।

३. धम्मपद-अहकथा, पृ० १-१२८।

यह सारा जदन्त सुना तो जसने जसे आयों को ही समर्पित कर दिया। किन्दु आयों को जसकी सुरक्षा में दुनिधा होगी। जससे कल्प्य वस्तुएँ बनवाऊँगी; यह सोचकर दासी के द्वारा उसने जस प्रसाधन को मंगवा लिया।

विशाखा ने उसे नहीं पहना। उसने उसे बेचने का संकल्प किया। स्वर्णकारों को खलाकर उसका मृत्य पृष्ठा गया। उन्होंने नौ करोड़ उसका मृत्य और एक लाख उसकी खनवाई बताई। उसने उस मृत्य पर आभूषण बेच देने का कहा। किन्तु इतनी बड़ी राशि देकर उसे कोई नहीं खरीद सकता था; अतः उसने उसे स्वयं खरीदा। नौ करोड़ और एक लाख सुद्राएँ गाड़ों में भरवा कर वह विहार में आई। सास्ता को नमस्कार कर उसने निवेदन किया—"भन्ते! आनन्द स्थविर के हाथ से मेरा आभूषण ख्रू गया था; अतः में इसे नहीं पहन सकती। मेंने इसे आयों को ममर्पित किया है। आयों के कल्प्य की वस्तुएँ खरीदने के अभिषाय से मैंने इसे बेच दिया। इतनी बड़ी राशि देकर अन्य कोई नहीं खरीद सकता था; अतः मैंने हो इसे खरीदा है। भिक्षुओं के चारों प्रत्ययों में से मैं किसे लाऊँ 2"

तथागत ने पूर्व-द्वार पर वास-स्थान बनाने का मुझाव दिया ! विशाखा ने उस मुझाव को क्रियान्वित किया ! नौ करोड़ से उसने भूमि को खरीदा और पूर्वाराम में प्रासाद-निर्माण का काम आरम्भ हो गया !

#### शास्ता का प्रस्थान

शास्ता स्वभावतः ही विशाखा के घर भिक्षा ग्रहण कर, नगर के दक्षिण-द्वार से निर्गमन कर, जेतवन में निवास करते थे और अनाथिपिण्डिक के घर भिक्षा ग्रहण कर, नगर के पूर्व-द्वार में निर्गमन कर, पूर्वागम में वास करते थे। जब वे नगर के उत्तर-द्वार की ओर अभिमुख होते, जनता समझ लेती शास्ता चारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। विशाखा ने एक दिन शास्ता को उत्तर के द्वार की आर प्रयाण करते हुए देखा। वहाँ शिष्ठ ही शास्ता के समीप आई और वन्दना कर व्यग्रता के साथ बोली—"भन्ते! आप चारिका के लिए जाना चाहते हैं।

"हाँ, विशाखे !"

विशाखा का हृदय मुँह की ओर आ गया। उसने हूँ भे हुए गले से कहा—"भन्ते ! इसना धन देकर मैं तो आपके लिए विहार बनवा रही हूँ और आप गमन कर रहे हैं ? नहीं, ऐसा नहीं करें, पुनः लौट चलें।"

"यह गमन लौटने का नहीं है।"

"भन्ते ! ती फिर कृत-अकृत के ज्ञाता किसी एक भिक्षु को तो आप मेरे लिए लौटा कर जायें।"

"विशाखे ! जिस भिक्ष को तू चाहे, उसका पात्र ले ले।"

विशाखा ने आनन्द स्थिवर का पात्र ग्रहण करने की ठानी। दूसरे ही क्षण उसके मन में आया, आयुष्मान् महामीद्गल्यायन ऋदिमान् हैं। उनके ऋदि-वल से विहार-निर्माण का कार्य शीघ्र ही समाप्त हो सकेगा। उसने उनका पात्र ग्रहण कर लिया। मीद्गल्यायन ने शास्ता की ओर देखा। शास्ता ने निर्देश दिया—"मीद्गल्यायन! पाँचसी भिक्षुओं के अपने पूरे परिवार के साथ लीट जाओ।"

मौद्गल्यायन लौट आये। उनके ऋदि-यल से प्रासाद-निर्माण का कार्य बहुत सुगम हो गया। विशाखा के कर्मकर पच्चास-साठ योजन से वृक्ष या पाषाण लेकर उसी दिन लौट आते थे। गाड़ियों पर वृक्षों और पाषाणों को लादने में उन्हें कोई कठिनता नहीं होती थी और न गाड़ियों का धुरा ही टूटता था। दो मंजिल का विशाल प्रासाद बनकर शीघ ही तैयार हो गया। प्रत्येक मंजिल में पाँच-पाँचसों छोटे-बड़े कमरे थे। विहार के निर्माण में नौ करोड़ की राशा व्यय हुई।

नौ मास की अविध समाप्त होने पर चारिका करते हुए शास्ता पुनः श्रावस्ती आये। विशाखा के प्रासाद-निर्माण का कार्य तव तक समाप्त हो चुका था। जेतवन में ठहरने के अभिप्राय से शास्ता उस ओर चले। विशाखा ने जब यह सुना तां वह शास्ता के पाम आई और उन्हें संघ के साथ अपने यहाँ ही चातुर्मीसिक-प्रवास के लिए अनुनय किया। क्योंकि वह प्रासाद का उत्सव करना चाहती थी, बुद्ध ने उसे स्वीकार किया।

#### सखी का गढीचा

विशाखा की एक सखी एक दिन उसके पास आई। वह अपने साथ एक सहस्र मृत्य का गलीचा भी लाई थी। उसने विशाखा से कहा—"मैं यह गलीचा तेरे प्रागाद में कहीं विद्याना चाहती हूँ। तू सुभे स्थान बता।"

विशाखा ने कहा—''यदि मैं तुभी कहूँ कि अवकाश नहीं है तो तू समभी गी, मैं तुभी प्रासाद में स्थान देना नहीं चहती; अतः तूही दोनों मंजिलों को गीर से देख ले और जहाँ तुभी उचित स्थान मिले, वहाँ अपना गलीचा बिक्का दे।''

मखी प्राप्ताद में चारों ओर घूमी, पर उसे कोई फर्श खाली नहीं मिला! वह जहाँ गई, उसे अपने से अधिक बहुमृत्य गलीचे बिछे मिले! वह दुःखित होकर रो पड़ी! आनन्द स्थिवर ने उसे देखा! स्थिवर ने उससे पृष्ठा तो उसने अपना हृदय खोल दिया! आनन्द ने उसे सान्त्वना दी और स्थान बताते हुए कहा—"सीढ़ी और पैर धोने के स्थान के बीच इसे पाद-पोछन बनाकर बिछा दे! मिछु पैर धोकर इससे पोछेंगे और फिर कमरे में प्रवेश करेंगे! इससे तुझे महाफल होगा।" विशाखा का उस स्थान की ओर ध्यान नहीं गया था।

#### प्रासाद का उत्सव

विशाखा ने चार ही महीने तक बुद्ध-प्रभृति भिक्ष-संघ को विहार में ही भिक्षा-दान किया। उसने अन्तिम दिन संघ को चीवर-शाटक दिये। सब से नये भिक्ष को दिये गये चीवर का मृत्य एक सहस्र था। सभी भिक्षओं को पात्र भरकर भैषज्य (घी, गुड़ आदि) दिया गया। दान देने में नौ करोड़ व्यय हुआ। इस प्रकार भूमि खरीदने में, विहार-निर्माण में और चिहार-उत्सव में विशाखा ने सत्ताईस करोड़ की राशि व्यय की। एक महिला और मिथ्या-दृष्टि के घर में वास करते हुए बुद्ध-शासन में उसने जो दान किया, वैसा दूसरे का नहीं था।

## मिसुओं द्वारा नप ही स्नान

भगवान् बृद्ध घाराणसी से क्रमशः चारिका करते हुए श्रावस्ती पहुँचे। अनाथिपिण्डक के जेतवन में ठहरे। विशाखा मृगार-माता भगवान् को अभिवादन करने गई। धर्म-कथा द्वारा भगवान् ने उसे समुत्तेजित व सम्प्रहर्षित किया। विशाखा ने भगवान् को भिश्च-संघ के साथ अगले दिन के भोजन का निमंत्रण दिया। भगवान् ने मौन रहकर उस निमंत्रण को स्वीकार किया।

रात बीतने पर चातुर्द्धीपिक महामेघ बरसाने लगा। बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा—
"जेतवन में जैसे यह मेघ बरस रहा है, वैसे ही चारो द्वीपो में बरस रहा है। यह अन्तिम चातुर्द्धीपिक महामेघ है; अतः इसमें स्नान करो।" भिक्षुओं ने उस निर्देश को स्वीकार किया और वस्त्र उतार कर नम्न ही स्नान करने लगे। विशाखा ने दासी को भोजन-काल की सूचना के लिए विहार में भेजा। दासी ने नम्न भिक्षुओं को स्नान करते देखा, तो उल्टे पैरो लौट आई और उसने विशाखा को परिस्थिति से अवगत किया— "वहाँ तो शाक्य भिक्षु नहीं है, आजीवक भिक्षु है; अतः वर्षा में स्नान कर रहे है।" विशाखा चतुरा थी। उसने स्थिति को तत्काल भाँप लिया। उसने दासी को काल की सूचना का दूसरी बार निर्देश दिया। दासी पुनः आराम में आई। भिक्षु उस समय स्नान कर, शरीर को शान्त कर, वस्त्र पहन अपने-अपने विहार में चले गये थे। दासी को आराम में कोई भिक्षु नहीं मिला। वह पुनः लौट आई। विशाखा को सारी परिस्थिति से परिचित किया। विशाखा ने सोचा, आर्य लोग स्नान से निष्टत होकर निश्चित ही बिहार में चले गये होंगे; इसीलिए इसे आराम सुना मिला है। उसने दासी को पुनः भेजा।

भोजन का समय हो जाने पर भगवान् ने भिक्षुओं को पात्र-चीवर तैयार करने का निर्देश दिया। भिक्षु शीव्र ही तैयार हुए। कोई बलशाली पुरुष फैली हुई बाँह को जैसे

१. धन्मपद अट्टकथा, ४-४ के आधार पर।

समेटे और समेटी हुई बाँह को जैसे फैलाये और उसमें उसे किसी प्रवत्न विशेष की अवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार बुद्ध बिना प्रयास ही जैतवतन में अन्तर्धान हुए व विशासा के घर प्रकट हुए और संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे। विशासा ने साश्चर्य कहा—"तथागत की महर्द्धिकता स्तुत्य है। सारे शहर में जँघा तक व कहीं-कहीं कमर तक पानी भरा है और एक भिक्ष का पैर या चीवर भी नहीं भीगा।" उसने अतीव हिषत होकर बुद्ध प्रसुख भिक्षु संघ को उत्तम खाद्य-भोज्य परोसा और उन्हें संतर्पित किया।

#### आठ वर

बुद्ध जब भोजन से निवृत्त हो गये तो वह एक और बैठ गई और उसने बुद्ध से कहा—
"भन्ते! मैं बुख्क वर माँगती हूँ।"

"तथागत वर से दूर हो चुके हैं।"

"भनते । वे कल्प्य और निर्दोष हैं।"

बुद्ध से अनुमति पाकर विशाखा ने वर माँगते हुए कहा-

- १. मैं यावज्जीवन संघ को वर्षा की वर्षिक साटिका देना चाहती हूँ।
- २. मैं यावज्जीवन नवागन्तुकों को भोजन देना चाहती हूँ।
- ३. मैं यावज्जीवन गमिकों (प्रस्थान करने वाले भिक्षुओं) को भोजन देना चाहती हूँ
- ४. में यावज्जीवन रोगी को भोजन देना चाहती हूँ।
- ५. मैं यावज्जीवन रोगी-परिचारक को भोजन देना चाहती हूँ।
- ६. मैं यावज्जीवन रोगी को औषधि-दान करना चाहती हूँ।
- ७. मैं यावज्जीवन संघ को प्रतिदिन प्रातः काल यवागू देना चाहती हूँ।
- प. मैं यावज्जीवन मिक्षुणी-संघ को उदक-साटिका देना चाहती हूँ।

तथागत ने विशाखा से वर माँगने का कारण पृद्धा तो उसने एक-एक पहलू पर विशद प्रकाश डाला । उसने भिक्षुओं के नग्न ही स्नान करने की घटना सुनाई और कहा—

- १. भन्ते ! नग्नता घृणित, मलिन व बुरी है ; अतः मैं यावज्जीवन संघ की वर्षिक साटिका देना चाहती हूँ ।
- २. नवागन्तुक भिक्षु श्रावस्ती के मार्ग नहीं जानते । थके-माँदे होते हैं । वे मेरे यहाँ भोजन कर गली-कूचों से परिचित हो जायेंगे और धकावट दूर कर भिक्षाचार करेंगे ; अतः मैं यावज्जीवन संघ के नवागन्तुक भिक्षु को भोजन देना चाहती हूँ ।
- ३. प्रस्थान करने वाले भिक्षुओं का, भोजन की एषणा करते हुए, समय अधिक लग जाता है; अतः वे अपने कारवाँ से विलग हो जाते हैं या अपने लक्षित स्थान पर वे विकाल

१. रजस्वला स्त्रियों के काम में लाया जाने वाला वस्त्र ।

(अपराह) में पहुँचेंगे और थके हुए जायेंगे। मेरे यहाँ भोजन करने वाले गमिक भिक्कुओं का न कारवाँ छूटेगा और न वे विकाल में पहुँचेंगे। वे मार्ग-श्रम से क्लान्त भी नहीं होंगे। इस खहेश्य से संघ के गमिक भिक्कुओं को जीवनपर्यन्त भोजन देना चाहती हूँ।

- ४. रोगी भिक्कुओं को अनुकूल भोजन न मिलने पर उनके रोग में वृद्धि होती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरा भोजन करने से न उनका रोग बढ़ेगा और न उनकी मृत्यु होगी।
- ५. रोगी-परिचारक भिक्षु अपने भोजन की गवेषणा में रोगी के पास विलम्ब से पहुँचेगा या उस दिन वह भोजन न कर सकेगा। रोगी-परिचारक भोजन कर यदि रोगी के लिए समय से भोजन ले आयेगा, तो वह भक्तच्छेट भी नहीं कहलायेगा।
- ६. रोगी भिक्षु को अनुकूल भैषज्य न मिलने पर उसका रोग बढ़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे भैषज्य को ग्रहण करने पर न उनका रोग बढ़ेगा और न उनकी मृत्यु होगी।
- ७. अन्धकर्विद में भगवान ने दश गुणो को देख यवागू की अनुमति दी है। उन गुणों को देखकर ही संघ को मैं प्रतिदिन यवागू देना चाहती हूँ।

5. एक वार भिक्षुणियाँ अचिरवती नदी में वेश्याओं के माथ एक ही घाट पर नंगी स्नान कर रहीं थीं वेश्याओं ने भिक्षुणियों को ताना कसा—''तुम सब युवतियों को ब्रह्मचर्य-वास का क्या प्रयोजन ? तुम्हें तो इस अवस्था में भोगों का ही परिभीग करना चाहिए और वार्धक्य में ब्रह्मचर्य-वास । एसा करने से तुम्हारे दोनों ही फलितार्थ शुभ होंगे।'' भिक्षुणियाँ उन्हें कीई उत्तर न दें सकी । स्त्रियों की नग्नता गर्हास्पद व घृणास्पद होती है; अतः में जीवन पर्यन्त भिक्षुणी-मंघ को उदक-साटिका देना चाहती हूं।"

### वर से उपलिष्ध

तथागत ने पूछा — "विशास्त्रं! तुमी इन वरों में किस विशेष गुण की उपलब्धि दृष्टिगत हो रही है १"

विशाखा ने कहा—"नाना दिशाओं में वर्षावास सम्पन्न कर भगवान के दर्शनार्थ भिक्कान जब आवस्ती आयेंगे, भगवान से पूछेंगे, "अमुक भिक्का मर गया है। उसकी गति क्या है १ क्या परलोक है १' उस समय भगवान स्रोतापित-फल, सकुदागामि-फल या आईत्व का व्याकरण करेंगे। मैं उन भिक्काओं से पूछूँगी, वे मृत भिक्का आवस्ती आये थे या नहीं १ यदि वे मुभे कहेंगे कि वह भिक्का आवस्ती में आया था, तो में निश्चय कर लूँगी, उस आर्य ने मेरे यहाँ से वर्षिक साटिका या नवागन्तुक-भोजन या गमिक-भोजन या रोगी-भोजन या रोगी-परिचारक भोजन या रोगी-भेषज्य या नैरन्तरिक-यवागू अवश्य ही ग्रहण किया

होगा। उसका स्मरण कर मेरे चित्त में प्रमोद होगा, प्रमोद से प्रीति होगी, प्रीति से काया शान्त होने से मैं सुख का अनुभव कर गी और सुख का अनुभव होने पर मेरा चित्त समाधि को प्राप्त होगा। यह सारी प्रक्रिया हो मेरी इन्द्रिय-भावना, बल-भावना और बोध्यंग-भावना होगी। इस वर-याचना में सुके इसी विशेष गुण की उपलब्धि दृष्टिगत हो रही है।"

तथागत ने विशाखा के विचारों का अनुमीदन किया, उसे माधुवाद दिया और उसे आठों ही वरों की स्वीकृत दी। बुद्ध आसन से उठकर चले गये। विहार में पहुँच कर उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें आठों ही कार्यों की अनुमति दी। इसी प्रकार एक दिन वह मुख पोंछने का वस्त्र ले भगवान के पास आई और अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। उसने वह वस्त्र शास्ता को उपहृत किया और कहा—"आप इसे स्वीकार करें। यह मेरे चिर कालिक हित-सुख के लिए होगा।" शास्ता ने उम वस्त्र को लिया और उसे धार्मिक कथा द्वारा ममुत्तेजित व सम्प्रहर्षित किया। विशाखा जब लीट आई तो शास्ता ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और मुख पोंछने के वस्त्र की अनुमति दी। विशाखा जिस्ता ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और सुख पोंछने के वस्त्र की अनुमति दी।

<sup>17</sup> 

<sup>ं</sup> १. विनयपिटक, महावश्गा, ५-४-५ व ६ के आधार पर ।

२. विनयपिटक, महावगा, ६-३-५ के आधार पर ।

## : १३ : -}--------------

# विरोधी शिष्य

महाबीर और बुद्ध के योग्य पारिपार्श्वकों ने अपने उत्सर्ग, अपनी सेवा, अपने समर्पण और अपनी समुज्जवल साधना से जैसे नया इतिहास गढ़ा है वैसे ही कुछ एक विरोधी शिष्यों ने विरोध और संघर्ष का ज्वलन्त इतिहास भी गढ़ा है। वे विरोधी शिष्य थे—गोशालक और देवदत्त । गोशालक का सम्बन्ध महावीर से था और देवदत्त का बुद्ध से। दोनों ही दोनों के दीक्षित शिष्य थे। दोनों ही के पास लिब्ध-वल था, पर अन्त में दोनों ही निस्तेज ही जाते हैं। गोशालक ने अपने को जिन कहा, महावीर को अजिन कहा। देवदत्त ने महती परिषद् के बीच बुद्ध से कहा—"अब आप बुद्ध हो चले हैं, जीर्ण हो चले हैं, मिश्च-संघ को सुक्ते सौंप दें। मैं उसका शास्ता बन्गा।" महावीर ने गोशालक की अजिनता व्यक्त की और बुद्ध ने देवदत्त को खखार कहा। परिणामतः दोनों ने हो अपने-अपने गुरू को मारने का प्रयस्न किया। महाबीर और बुद्ध दोनों के ही शिष्य-परिवार में गोशालक और देवदत्त की हरकतों से चिन्ता परिव्याप्त हुई। उस अवसर पर महावीर ने अपनी दीर्घ जीविता की घोषणा कर आनन्द, सीह आदि शिष्यों को सान्त्वना दी और बताया—"जिन निरुपक्रमी और अवध्य होते हैं।" बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कहा—"भिश्चओं! बुद्ध निरुपक्रमी और अवध्य होते हैं।" बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कहा—"भिश्चओं! बुद्ध निरुपक्रमी होते हैं। वे अपने मरण-काल में ही मरते हैं। कोई उन्हें मारने में क्षम नहीं होता।

दोनों घटना-प्रसंगों में आयात संयोग यह भी है कि गोशालक भी महाबीर के आनन्द भिक्षु को अपना मन्देशबाहक बनाते हैं और देवदत्त भी बुद्ध के आनन्द भिक्षु को । यह भी बहुत समान है कि महाबीर और बुद्ध दोनों ही लगभग एक ही प्रकार से वस्तु-स्थिति का प्रकाशन करते हैं।

दोनों ही विरोधी शिष्य कुछ समय के लिए बहुत प्रभावशाली रहे। गोशालक का अनुयायी-ससुदाय बहुत बड़ा था। देवदत्त के पीछे अजातशमु का बल था। वह उनके व्यक्तिगत प्रभाव में था।

उस्लेखनीय बात यह है, जीवन के अन्तिम क्षणों में दोनों ही अपने-अपने शास्ता के प्रति श्रद्धाशील होते हैं। दोनों की मृत्यु भी रक्तज और पित्तज निमित्त से होती है।

वैवदस भरकर अविश्वि नरक में उत्पन्न हुआ । एक लाक करूप वह वहाँ रह कर अहिस्सर नामक प्रत्येक बुद्ध होगा व निर्धांन आह करेगा । गोशालक वहाँ से मर कर अच्युत कत्व स्वर्ग में अत्यन्त हुए । महाँ से वे प्रमान्यमा नरकादि गतियों में परिश्लमण करें है । अन्त में कैबल्य प्राप्त कर निर्वाणगामी होंगे।

महाबीर और बुद्ध के बिरोधी वासायन में देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति के भेद से असबानता तो स्वाभाविक और मूल-भूत है ही। उन साभाविक असमानतायों में इसनी समानताओं का होना अवस्य विलक्षण है। मोशालक का विवरण मक्करी सूत्र का एक प्रमुख प्रकरण है, को प्रस्तुत शन्य के 'बोकाकक' अध्याय में ससुद्धत हुआ है। देवदन का सुरुव विवरण विजयनिष्टक के बुक्तवन (संबधेरक बान्मक बन्धरन ) में है, जो सारांदातः यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों ही प्रकरक तत्काखीन विविध धार्मिक मान्य-ताथों, राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों और साम्प्रदायिक बनोभावों के पूरे-पूरे परिचायक भी हैं। धटना-वृत्त दोनों ही प्रकरणों का नितान्त विकट और कटुक है। कुल मिलाकर गवेषक दोनों ही प्रकरणी से बहुत कुछ पा सकता है।

## देवदत्त

अजातशत्रु पर प्रभाव

भगवान् बुद्ध अनूपिया में चारिका करते हुए कौशाम्बी आये । घोषिताराम में ठहरे । देवदत्त एकान्त में बैठा था। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ-"मैं किसकी प्रसादित करूँ: जिसके प्रसन्न होने पर सुभी बड़ा लाभ व सत्कार प्राप्त हो।" सहसा उसे अजात-शत्र की याद आई। उसके विषय में उसने सीचा-"अजातशत्र कुमार तरण है। उसका भविष्य उत्तम है। सुक्ते उसे ही प्रसादित करना चाहिए। ऐसा होने पर सुक्ते बड़ा लाभ व सत्कार प्राप्त होगा।"

देवदत्त शयनासन संभाल कर और पात्र-चीवर आदि लेकर राजग्रह की और चल पड़ा। वहाँ पहुँच कर उसने अपने रूप का अन्तर्धान किया। एक बालक बन, किट पर तागड़ी पहनी और सीघा अजातशत्रु की गोद में प्रादुर्भत हुआ। इस अनालोचित दृश्य को देखकर अजातराष्ट्र भीत, शंकित और त्रस्त हुआ। देवदत्त ने बालक के रूप में अजात-शत्रु से कहा-"कुमार ! तू सुझ से भय खाता है ?"

"हाँ, भय खाता हूँ। इम कीन हो ?"

''मैं देवदत्त हूँ।''

"अन्ते ! यदि आप आर्य देवदत्त हैं तो अपने स्वरूप में प्रकृट हों।"

देवदस ने कुमार का रूप छोड़ा, संघाटी, पात्र-चीवर धारण किये और अजातशाबु ঽয়

कुमार के सामने अपने मूल रूप में प्रकट हुआ। अजातरात्रु देवदत्त के इस दिव्य चमत्कार से बहुत प्रमावित हुआ। वह प्रतिदिन प्रातः और सायं पाँच सौ रधों के साथ देवदत्त के एक्स्थान के लिए जाने लगा और भोजन के लिए प्रतिदिन पाँच सौ स्थाली-पाक भेजने लगा।

लाभ, सरकार और श्लाघा से अभिभृत देवदत्त के मन में अभिलाषा जागृत हुई---"मैं भिक्क संघ का नेतृत्व करूँ।" इस विचार मात्र से ही उसका योग-बल नष्ट हो गया।

भगवान बुद्ध कौशाम्त्री से चारिका करते हुए राजग्रह आये। कलन्दक निषाप के वेणुवन में ठहरे। बहुत सारे भिक्षु बुद्ध के पास आये। अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। उन्होंने बुद्ध से कुमार अजातशत्रु द्वारा विहित देवदत्त के सन्मान के विषय में कहा। बुद्ध ने उत्तर में कहा—"भिक्षुओ! देवदत्त के लाभ, सत्कार और श्लाघा की स्पृष्टा मत करो। जब तक कुमार अजातशत्रु देवदत्त के उपस्थान के लिए आयेगा, तब तक देवदत्त की कुशल धर्मों में हानि ही होगो; बृद्धि नहीं। यह उसके आत्म-वध और पराभव के लिए हुआ है। केला, बाँस और नरकट का फल तथा अश्वतरी का गर्भ जैसे उनके आत्म-वध और पराभव के लिए होता है; वैसे हो देवदत्त के लिए यह प्रसंग हुआ है।"

### देव द्वारा सूचना

आयुष्मान् महामीद्गल्यायन का उपस्थाक ककुध नामक कोलिय-पुत्र उन्हीं दिनों मृत्यु प्राप्त कर मनोमय (देव) लोक में उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मगध के गाँवों के दोनितन खेतों के बराबर बड़ा था। पर वह शरीर न उसके लिए पीड़ा-कारक था और न दूसरों के लिए। ककुध देवपुत्र आयुष्मान् मौद्गल्यायन के पास आया। अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया और उन्हें सूचित किया—"भन्ते! आदत्तचित्त देवदत्त के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है—'मैं भिक्षु-संघ का नेतृत्व ग्रहण करूँ।' इस विचार के उभरते ही उसकी ऋदि नष्ट हो गई है।" ककुध देवपुत्र यह कहकर तत्काल तिरोहित हो गया।

## मौद्गल्यायन द्वारा पृष्टि

मौद्गल्यायन बृद्ध के पास आये और ककुध देवपुत्र द्वारा कथित वृत्तान्त उन्हें निवेदित किया। बुद्ध ने मौद्गल्यायन से पूछा— "क्या तू ने भी योग-बल से इस वृत्त की उसी प्रकार जाना है १°°

विनम्रता से मौद्गल्यायन ने कहा-"भन्ते ! जो कुछ ककुध देवपुत्र ने कहा है, सब वैसे ही है ; अन्यथा नहीं।"

बुद्ध महती परिषद् में धर्म-उपदेश कर रह थे। राजा भी उसमें उपस्थित था। देवदत्त अपने आसन से उठा। उत्तरासंग किया और करबद्ध हो, बुद्ध से बोला—"भन्ते ! भगवान अब जीर्ण, अध्वगत और वयः-अनुपास हैं; अतः निश्चिन्त होकर इस जन्म के सुख-विहार के साथ विहरें। निश्च-संघ सुक्ते सौंप दें। इसे मैं ग्रहण करूँ गा।"

"बस, देवदत्त ! तुभी भिक्षु-संघ का ग्रहण न रुचे।"

देवदत्त ने तीन बार अपने कथन को दुहराया। बुद्ध ने उसका प्रतिवाद करते हुए इद्धता से कहा---''देवदत्त! सारिपुत्र और मौद्गल्यायन को भी में भिक्कु-संघ नहीं देता, फिर तेरे जैसे खखार (श्लेप्म) को तो देने की बात ही क्या १'

देवदत मन-ही-मन जबलने लगा और कहने लगा—"इम महती परिषद् में, जिसमें कि राजा भी उपस्थित है, भगवान ने खखार कहकर मुक्ते अपमानित किया है और सारि-पुत्र और मौद्गल्यायन को बढ़ाया है।" वह कुपित हुआ और असन्तुष्ट होकर भगवान को अभिवादन व प्रदक्षिणा कर चला गया। देवदत्त का यह पहला द्रोह था।

### प्रकाशनीय कर्म

बुद्ध ने संघ को आमन्त्रित किया और कहा— "भिक्षुओ! संघ राजग्रह में देवदत्त का प्रकाशनीय कर्म करे— 'देवदत्त पहले अन्य प्रकृति का था और अब अन्य प्रकृति का है। देवदत्त काय व बचन से अब जो कुछ भी करे, बुद्ध, धर्म और संघ उसका उत्तरदायी नहीं है। देवदत्त ही उत्तरदायी है।'

''इम प्रकाशनीय कर्म के लिए चतुर व समर्थ भिक्षु-संघ को श्रप्ति करे, अनुआवण करे और उपरोक्त वाक्य को दुहराता हुआ कहे—'संघ इस अभिमत से महमत है, अतः मौन है। मैं इसकी धारणा करता हूँ'।"

बुद्ध ने सारिपुत्र को सम्बोधित करते हुए कहा—''सारिपुत्र ! त् राजगह में देवदत्त का प्रकाशन कर।''

''भन्ते ! मैंने राजगृह में पहले देवदत्त की प्रशंसा करते हुए कहा था—'गोधिपुत्र (देवदत्त) महर्द्धिक (दिव्य शक्तिधर) है।'भन्ते ! अब मैं उसका प्रकाशन करूँ १''

"मारिपुत्र ! त् ने देवदत्त की पहले यथार्थ ही तो प्रशंसा की थी न ?" "हाँ, भन्ते !"

"सारिपुत्र ! इसी प्रकार यथार्थ ही देवदत्त का राजगृह में प्रकाशन कर।"

मारिपुत्र ने बृद्ध का आदेश शिरोधार्य किया। बुद्ध ने भिश्च-संघ से कहा—"संघ सारिपुत्र को राजगृह में देवदत्त के प्रकाशन-कार्य के लिए चुने।" उसी समय बुद्ध ने चुनाव-विधि पर प्रकाश डालते हुए कहा—"संघ पहले सारिपुत्र को पृष्ठे। उसके अनन्तर चतुर व समर्थ भिश्च-संघ को स्चित करे और क्रमशः इप्ति, अनुभावण और धारणा करे।"

तंत्र द्वारा चुने जाने के बाद आयुष्पाम् सारिपुत्र बहुत से भिश्चओं के साथ राज्यह बाथे। वहाँ देवदत्त का प्रकाशन किया। श्रद्धालु, पण्डितों व बुद्धिमानों ने सोचा— "भगवान् राजयह में देवदत्त का जी प्रकाशन करवा रहे हैं, यह साधारण घटना नहीं है।" अञासकान् को पितु-हत्या की प्रेरणा

देवदत्त कुमार अजातशाचु के पास आया। कुमार से कहा—"मनुष्य पहले दीर्घायु होते थे। अब अल्पायु होते हैं। हो सकता है, दुम कुमार रहते ही मर जाओ। कुमार! दुम पिता को मार कर राजा होओं और मैं बुद्ध को मार कर बुद्ध होऊँगा।"

अजातराञ्च जाँघ में छुरा बाँध कर भीत, उद्धिन, शंकित व त्रस्त की तरह मध्याह में सहसा अन्तःपुर में पहुँचा। अन्तःपुर के उपचारक महामात्यों ने तत्काल उसे उयों-का-स्यों पकड़ लिया। कुमार से महामात्यों ने पृक्का—''सच-सच बताओ, उम क्या करना चाहते थे 2''

"पिता को मारना चाहता था।"

''किसने प्रोत्साहित किया ?"

"आर्य देवदत्त ने।"

कुछ मह।मात्यों ने सम्मति दी—"कुमार को भी मारना चाहिए और देक्दत्त व मिश्लओं को भी।"

कुछ महामात्यों ने कहा-"न कुमार को मारना चाहिए, न देवदत्त और भिक्षुओं को भी, अपित राजा को स्चित कर देना चाहिए। वे जैसा चाहेंगे, करेंगे।"

महामात्य अजातशञ्च को लेकर मगधराज श्रेणिक बिम्बिसार के पास गये। उन्हें सारी घटना सुनाई। श्रेणिक ने महामात्यों के परामर्श के बारे में पूछा। उनके विचार भी बताये गये। श्रेणिक ने निर्णय दिया—''भणे! इसमें बुद्ध, धर्म और संघ का क्या दोष है? भगवान ने तो राजगृह में पहले ही इसका प्रकाशन करवा दिया है। जिन महामात्यों ने कुमार, देवदत्त व भिश्चओं को मारने का परामर्श दिया है, उन्हें पद से पृथक कर दिया जाये और जिन्होंने कुमार, देवदत्त व भिश्चओं को मारने का परामर्श न देकर मुभे स्चित करने का प्रस्ताव किया है, उनकी पदोन्नित कर दी जाये।"

मगधराज श्रेषिक विश्विसार ने अजातसञ्ज से पृक्का- "कुमार! तू सुभी किस प्रयोजन से नारना चाहता था ?"

"देव ! राज्य चाइता हैं।"

### हुकु-हुत्या का वर्ष्यंत्र

क्षेणिक ने उस समय अजातशत्रुकी राज्य-भार सींप दिया। देवदस अजातशत्रु

कुमार के पास आया । अपनी योजनाओं से परिचित करते हुए उसते कहा -- "ब्रहाहाक" ! अमुकरी को निर्देश दी कि वे अमय गीतम का प्राण-विमीजन कर वें।"

अजातरात्र देवदत के महित-नात से बहुत प्रभावित था; अतः उसने अपने विश्वस्त भरी को तस्सम्बन्धी सारे निर्देश तत्काल दे दिये। देवदस ने एक पुरूष की आजा दी—"आबुत ! अमण गौतम अमुक स्थान पर विद्वार करता है। उसका प्राण-वियोजन कर इस रास्ते से खले आजो। उस मार्ग में दो पुरुषों को बैठाया और उन्हें निर्देश दिया—"इस मार्ग से जो अकेला पुरुष जाये, उसे जान से मारकर द्वम इस मार्ग से खले आजो।" इसी प्रकार खार पुरुषों को उन दो के लिये, आठ पुरुषों को उन चार के लिये और तीलह पुरुषों को उन आठ पुरुषों को उन चार के लिये और तीलह पुरुषों को उन आठ पुरुषों के बच्च के लिये निर्देश दिया। सभी निर्दिष्ट मार्ग और स्थान पर सावधान होकर बैठ गये। वह अकेला पुरुष दाल-तलवार और तीर-कमान ले बुद्ध के पास गया। अविदूर में मित, उद्दिष्म, शांकित, शत्य-सा एक ओर खड़ा हो गया। बुद्ध ने उसे देखा। कोमल सम्मीधन करते हुए बुद्ध ने उससे कहा—"आओ, आवुस! आओ। बरो मत।" उस पुरुष ने ढाल-तलवार और तीर-कमान एक ओर डाल दिये। बुद्ध के चरणों में शिर से गिरकर बोला—"भन्ते! बाल, मृद व अकुशल की भाँति मैंने जधन्य अपराध किया है। मैं वृष्ट चिद्ध होकर आपके वध के लिये यहाँ आया। सुक्त क्षमा करें। भन्ते! भविष्य में संबर के लिए मेरे इस अपराध को अत्यय (विगत) के रूप में स्वीकार करें।"

बुद्ध ने उसे सान्त्वना के शब्दों में कहा-"यद्यपि तुने अपराध किया है, पर भविष्य के लिये अत्यय के रूप में देखकर तू उसका धर्मानुसार प्रतिकार करता है; अतः हम उसे स्वीकार करते हैं।" बुद्ध ने उस समय उसे आनुपूर्वी कथा कही। उस पुरुष को उसी आसन पर धर्म-चक्क उत्पन्न हो गया। वह बुद्ध से बोला--"भन्ते! आज से सुक्ते अञ्जलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें।" बुद्ध ने अपने ऋद्धि-बल से देवदत्त के बड्बन्त्र की जानकर उसके जाने का मार्ग बदलवा दिया। वह प्रकृष देवदत्त द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से नहीं गया। वे दोनों पुरुष व्ययता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वह नहीं आया तो वे बोनों उसी दिशा में चले। एक वक्ष के नीचे उन्होंने बुद्ध को बैठे देखा। अभिवादन कर वे भी एक ओर खड़े हो गये। बुद्ध ने उन्हें आनुपूर्वी कथा कही। उन्हें भी धर्म-चक्क उरपन्न हुआ और वे बुद्ध के अञ्जलिबद्ध शारणागत हो गये। इसी प्रकार वे चार; आठ और सीलह प्रकष भी क्रमशः बुद्ध के पास आये । उन्हें भी धर्म-चक्क उत्पन्न हुआ और वे सभी बुद्ध के अञ्जलिबद्ध शरणागत हो गये। बुद्ध ने कमराः उन सब के वापिस जाने के मार्ग को बदलवा दिया। वह अकेला पुरुष देवदत्त के पास आया और वास्तविकता की उद्धादित करते हुए उसने कहा--- "भन्ते ! मैं उन भगवान् का शरीरान्त न कर सका । वे महिद्धिक महाद्वभाव हैं।" · अन्यमंगरकता के साथ देवदस ने कहा-- "कैर, जाने दो । तू अमय गीतम की मंत्र भार, मैं धी सले मार्हेगा।"

### देवदत्त द्वारा प्रयत

बुद्ध रष्ट्रकृट पर्वत की छाया में चंकमण कर रहे थे। देवदत्त पर्वत पर चढ़ा। बुद्ध को माहने के आभिप्राय से एक शिला उन पर फेंकी। दो पर्वत कृटों ने आकर उस शिला को रोका। सहसा एक पपड़ी उञ्चली और वह बुद्ध के पैरों पर पड़ी। पैर से खून बहने लगा। बुद्ध ने उपर देखा और देवदत्त से कहा—''फल्गु पुरुष! तू ने द्वेषवश तथागत का रुधिर निकाल कर बहुत पाप कमाया है।" भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए उस कार्य को साबित कर कहा—''देवदत्त ने यह प्रथम आनन्तर्य (मोक्ष का बाधक) कर्म किया है।"

भिक्षओं ने देवदत्त के इस कुत्सित प्रयत्न को सुना, तो वे बुद्ध की गृप्ति के लिए विद्यार के चारों और टहलते हुए उच्चस्वर से स्वाध्याय करने लगे। बुद्ध ने आनन्द के द्वारा मिक्षुओं को अपने पास बुलाया और कहा—"भिक्षुओ ! यह सम्भव नहीं है कि किसी दूसरे के प्रयत्न से तथागत का जीवन छूटे। तथागत किसी दूसरे के उपक्रम से नहीं, अपिद्ध स्वाभाविक मृत्यु से ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ करते हैं। भिक्षुओ ! तम अपने-अपने विद्यार को जाओ। तथागतों की रक्षा की आवश्यकता नहीं है।"

### नालागिरि हाथी

राजगृह में नालागिरि नामक मनुष्य-घातक और बहुत ही चण्ड हाथी था। देवदत्त ने एक दिन गजशाला में साकर महावत को आदेश दिया—"जब श्रमण गौतम इस सड़क से आये, तुम इस हाथी की खोलकर उसके सम्मुख कर देना।" महावत ने आदेश शिरोधार्य किया। पूर्वाह के समय बुद्ध भिक्षु-मंघ के साथ पिंडचार के लिए राजगृह में आये। महावत ने उस दिशा में हाथी छोड़ दिया। सहवतीं भिक्षु भय-त्रस्त हुए और उन्होंने दो-तीन बार बुद्ध से मार्ग छोड़ कर एक ओर हो जाने के लिए प्रार्थना की। उस समय बहुत सारे मनुष्य प्रासादों व हम्यों की छतो पर चढ़कर उत्कन्धर हो, उम दृश्य को देखने लगे। बहुत सारे अश्रद्धालु व दुर्बुद्धि कहने लगे—"अभिरूप महाश्रमण आज नाग (हाथी) से मारा जायेगा।" श्रद्धालु और पण्डित कहने लगे—"नाग नाग (बुद्ध) से संग्राम करेगा।"

बुद्ध ने दूर से आते हुए नालागिरि को मैत्री-भावना से आप्लावित किया। हाथी उससे स्पृष्ट हुआ और सूंड को नीचे किये बुद्ध के पास आकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने नाला-गिरि के कुम्भ का अपने दाहिने हाथ से स्पर्श किया। नालागिरि ने अपनी सूंड़ से बुद्ध की खरण-भूल उठाई और शिर पर डाली। वापस चला। जहाँ तक बुद्ध उसे दृष्टिगत होते रहे, वह उनकी ओर बिना पीठ किये ही लौटा। गजशाला में जाकर अपने स्थान पर खड़ा

१. 'कुलबालक' की प्रसिद्ध जैन कथा में भी ठीक इसी प्रकार का घटना-प्रसंग मिलता है। अविनीत शिध्य कूलबालक अपने गुरु के वध के लिए ऐसा ही उपक्रम करता है और इसी प्रकार गुरु से शाप पाता है। देखें, उत्तराष्ट्रयम सूत्र लक्ष्मीवस्लम गणि कृत टीका पुरु द-१।

हो गया। जनता में चर्चा चल पड़ी--''देवदस कैसा पार्या और अलक्षणी है, जी ऐसे महर्डिक महानुभाव अमण गौतम के बध का प्रयक्ष करता है।" देवदत्त का लाभ-सत्कार घटा और बद्ध का लाभ-सत्कार बढा।

### संघ-मेद की योजना

असफल देवदत्त ने अपनी बिद्रोही प्रवृत्तियों को उग्र कर दिया। वह कीकालिक कटमोर-तिस्सक और खण्ड देवी-पुत्र समुद्रदत्त के पास गया । संघ-भेद के लिए प्रीत्साहित करते हुए उनके समक्ष उसने एक प्रस्ताव रखा-"हम श्रमण गौतम से आग्रह करें कि भिक्ष-संघ के लिए पाँच नये नियम बनायें । उनके अनुसार (१) भिक्ष जीवन-भर अरण्य में ही रहे, ग्राम में नहीं; (२) जीवन-भर पिण्डपातिक हो कर रहे, किन्तु निमन्त्रण की भिक्षा स्वीकार न करे ; (३) जीवन-भर पांसुकृतिक हो कर ही रहे। गृहस्य द्वारा दिये गये चीवर का उपयोग न करे ; (४) जीवन-भर वृक्षमृतिक ही रहे ; (५) जीवन-भर मञ्चली-मांस न खाये। श्रमण गीतम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। तब हम जनता को बहुत महजता में उससे विमुख कर अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे।"

देवदत्त परिषद् के माथ बुद्ध के पास गया। अमिवादन कर अपना चिर-चिन्तित प्रस्ताव उनके नमक्ष प्रस्तुत किया । बुद्ध ने उत्तर में कहा-"देवदत्त ! अलम् ! मैंने अरण्य-वास व ग्राम-वास, पिण्डप।तिक व निमन्त्रित भिक्षा, पांसुकूलिक व ग्रहस्थ द्वारा प्रदत्त वस्त्र और आठ मास वृक्षमूल शयनासन की अनुज्ञा दी है। मैंने अदृष्टी, अशुत्र व अपरि-शंकित<sup>3</sup>, इस तीन कोटि से परिशृद्ध मांस की भी अनुहा दी है। मैं इनमें कोई दोष नहीं मानता ।"

बुद्ध ने जब देवदत्त का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वह अत्यन्त हर्षित वहाँ से राजग्रह में चला आया । जनता के समक्ष बुद्ध की कलई खोलते हुए वह कहने लगा-"भगवान अल्पेच्छ, सन्तुष्ट, सल्लेख (तप), धुत ( त्यागमय रहन-सहन ), प्राप्तादिक, अपचय (त्याग) और वीर्यारम्भ ( उद्योग ) के प्रशांसक हैं, अतः हमने संघ के लिए पाँच नियम बनाने का प्रस्ताव रखा। किन्तु उन्होने संघ के लिए इसकी अनुमति नहीं दी। हम इन पाँचों नियमों का अनुवर्तन करते हैं।" अश्रद्धालु और मुर्ख इसे सुन कहने लगे-"यह शाक्यपुत्रीय अमण अवधृत सल्लेखवृत्ति (तपस्वी) है। अमण गौतम संग्रहशील और संग्रह के लिए ही प्रेरणा देता है।" जो श्रद्धालु व धीमान् थे, वे देवदत्त की इस कुत्सित प्रवृत्ति पर हैरान थे। उनके मुँह से एक ही बात निकल रही थी, "देवदत्त भगवान के संघ-भेद के लिए ही

१. मेरे लिए मारा गया, यह देखा न हो।

२. मेरे लिए मारा गया, यह सुना न हो।

३. मेरे लिए मारा गया, यह सन्देह न हो।

कार कर रहा है।" मिश्रुओं ने इस जन-जर्मा को सुना। छन्होंने आकर बुद्ध से कहा।
इस के सिश्चओं के समझ देशदल को लिखत कर कहा—"वस, देशदत ! संघ में फूट डाल-कर प्रसन्न न हो। संघ-भेद भारी अपराध है। जो अविभक्त संघ को विभक्त करता है, वह नरक में कल्प भर रहने वाले पाप को कमाता है। कल्प भर नरक में पकता है। जो किल्ल-सिक्न संघ को एक करता है, वह नाझ (छत्तम) पुण्य को कमाता है। कल्प भर स्वर्ग में आवन्द करदा है। इसलिए देवदत्त ! संघ में फूट डालना तुभे रचिकर न हो।"

े आयुष्टमान् आनन्द पूर्वाह्म में राजगृह में भिक्षा के लिए गये। देवदत्त ने उन्हें देखा और आपने पास बुझाया। आमन्द से उसने कहा—"आवुस आनन्द! आज से मैं भगवान् से व विश्व संघ के अलगृही उपोस्त्र कहाँगा। अलगृही उपोस्त्र कहाँगा।

भिक्षा से निवृत्त होकर आनन्द विहार में लोट आये। उन्होंने बुद्ध को सूचित किया— "भन्ते! देवदत्त आज संघ को तोड़ेगा। वह अलग ही संघ-कर्म करेगा। जब मैं पिण्डचार के लिए राजग्रह में गया तो उसने सुक्षे यह सब कुछ कहा।"

बुद्ध ने उस समय उदान कहा—''साधु के साथ साधुता सुकर है। पापी के साथ साधुद्धा दुष्कर है। पापी के साथ पाप सुकर है और आयों के साथ पाप दुष्कर है।'' पर्वेच सी भिक्षों द्वारत कालाका-यहण

बैशाली के पाँच सौ विजियुत्तक भिक्षुओं ने उन्हीं दिनों प्रमण्या ग्रहण की थी। वे चर्चा से पूर्णतः परिचित नहीं थे। उपोसध के दिन देवदत्त ने उन्हें सिक्षत कर कहा— "आवुसो ! हमने श्रमण गौतम के समक्ष पाँच नियम प्रस्तुत किये थे। श्रमण गौतम ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। हम उसका वर्तन करेंगे। जिस आयुष्मान को ये पाँच नियम कचें, वे शक्तका ग्रहण करें।" देवदत्त ने उसी समय सब की ओर शक्ताकाएँ बढ़ाई। पाँच सौ भिक्षुओं ने सीचा— "यह चर्म है, वह विनय है, वह शास्ता का शासन है।" सबने ही वे शक्ताकाएँ से लीं। देवदत्त ने संघ की फटा कर पाँच सौ भिक्षुओं को अपने साथ मिला किया। सबके साथ चारिका करते हुए गयामीस की ओर प्रस्थान कर दिया।

सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने बुद्ध को इस घटना से स्चित किया। बुद्ध ने कहा— "सारिपुत्र ! दुम लोगों को उन नये भिक्षुओं पर तिनक दया नहीं आई ? आपत्ति में फँसने से पूर्व ही उन भिक्षुओं को दुम बचाओ।"

### सारिपुत्र और मौद्गल्यायन द्वारा प्रयत्न

सारिपुत्र और मौद्गल्यायन तरकाल वहाँ से चले। गयासीस पहुँचे। देवदत्त बड़ी परिषद् के बीच धर्म-उपदेश कर रहा था। उसने उम्हें दूर से ही जाते हुए देखा। अत्यन्त प्रसन्न सुख हो, देवदत्त ने भिक्षुओं से कहा—"मेरा धर्म कितना सु-अस्पात है। इससे

आहुन्द्र शुक्रद अनव गीतव के प्रधान शिष्य सारिपुत्र और मीद्गतवायन भी मेरे पान आ रहे हैं। वे मेरे धर्म की मानते हैं।"

कीकालिक ने देवदत्त के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा-"सारिपुत्र और मीदनस्यायन का विश्वास मत करी। वे पापेच्य है।"

देक्दल ने अपने विकारि की दुष्टराते हुए कहा-"नहीं, उनका स्वागत है। वे मेरे धर्म पर विज्ञास करते हैं।"

सारिपुत्र और मीदगरुपायन समीप गहुँचे तो देवदत्त ने सारिपुत्र की अपने आधे आसन का निमन्त्रक दिया। किन्तु दे दोनीं दूसरे ही आसन लेकर एक ओर बैठ गरे। देवदत्त ने विद्याओं को धर्मोपदेश दिवा । बहुत रात विद्योशक भी मिश्र सुनने में सीन थे । सारिपुत्र ते बेबदत्त ने कहा-- "आयुत्त । इस समय ये मिक्क आलस्य व प्रमाद रहित हैं । तुम इन्हें उपदेश दो । नेरी पीठ अगिया रही है ; अतः मैं लेटुँगा ।" सारिपुत्र भिक्कुओं को सम्बोक्ति करने लगे और देवदत चौपेती संघाटी विद्याकर दाहिनी करवट से लेट गया। स्मृति व संप्रजन्य-रहित हो जाने से उसे सहर्त्त भर में नींद आ गई। सारिपुत्र और मौदगस्यायन ने अवसर का लाभ चढाया । सारिपुत्र ने आदेशना-प्रातिहार्य व अनुशासनीय-प्रातिहार्य और महा मौदगल्यायन ने ऋदि-प्रातिहार्य के साथ भिक्षओं को धर्मीपदेश दिया। सभी भिक्षओं को उस समय विमल धर्म-चक्क उत्पन्न हुआ।

पाँच सौ भिक्षओं को साथ लेकर सारिपुत्र और मौद्रगल्यायन ने बेणूबन की ओर प्रस्थान कर दिया। कोकालिक ने देवदत्त को उठाया और उससे कहा--"मैंने पहले ही कहा था. इन दोनों का विश्वास मत करो । वे अपने पाँच सौ साथियों को फोड़कर चलते बने हैं।" देवदत्त के मुख से वहीं गर्म खून निकल पड़ा।

सारिपुत्र और मौद्रगल्यायन पाँच सौ मिश्चओं के परिवार से बुद्ध के पास घडुँचे। उन्होंने निवेदन किया-"भन्ते ! संघ में फूट डालने वाले अनुयायी भिश्चओं को पनः उपसम्पदा प्रदान करें।"

बुद्ध ने कहा-- "सारिपुत्र ! ऐसे नहीं । पहले इन्हें अपने मुल्लबाय ( बड़े अपराध ) की देशना कराओ। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये उपसम्पदा के अनिश्वकारी रहेंगे।

बुद्ध ने पृक्का-"सारिप्रत्र ! देवदत्त ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ?"

सारिपुत्र ने उत्तर दिया--- 'भन्ते ! बहुत रात बीत जाने तक भगवान भिक्षुओं को धर्म-कथा द्वारा समुत्तेजित और संग्रहर्षित करते हैं। बहुत बार भगवान मुक्ते आहा देते है—चित्त व शरीर के आलस्य से रहित भिक्क संघ की तू धर्म-कथा कह। मेरी पीठ अगिया रही है; अतः मैं लम्बा होकर लेटूँगा। भन्ते ! उसी प्रकार देवदृत्त ने मेरे साथ किया।"

ं अबुद्ध ने निश्वओं को सम्बोधित करते हुए कहा—"प्रचीन युग में एक महासरोवर था। वहाँ बहुत सारे हाथी रहते थे। वे प्रतिदिन सरोवर में आते, मृणाल की निकासते और अस्त्री तरह बोकर खाते । इससे उनका सौन्दर्घ और बल बढ़ता था। वे सब प्रकार के दु: भी से मुक्त रहते थे। कुछ तरुण सियार उन हाथियों का अनुकरण करते थे । वे भी कृषासं चाते थे, पर उन्हें अच्छी तरह घोते नहीं थे। इससे उनका बल व सीन्दर्य घटता था। यह सारा उपक्रम उनके दुःख का निमित्त बनता था। इसी प्रकार भिक्षओ ! देशदत्त मेरी नकाल कर कुपण होकर मरेगा। यह अपाविक, नैरियक, कल्पस्थ और अधिकिरस्य है।"" ं गर्म खून निकलने से देवदत्त बहुत ही पीड़ित हुआ। नौ महीने तक उप वेदना भौगता रहा। अन्तिम दिनों में उसे सन्मति आई। खिन्नता के साथ उसने पृछा- "आजकश शास्ता कहाँ है 2" उत्तर मिला-"जेतवन में।" देबदत्त ने अपने साथियों से कहा-"सुफो खाट पर डालकर ले चलो और शास्ता के दर्शन कराओ।" साथियों ने वैसा ही किया। ज़ब वे उसे लिए जा रहे थे, जेतवन पुष्करिणी के समीप फटी पृथ्वी में घंसकर वह अवीचि नरक में पहुँच गया। एक लाख करूप तक वहाँ रह कर अपने अग्रिम जन्म में वह अहिस्सर नामकं प्रत्येक बुद्ध होगा और निर्वाण प्राप्त करेगा। र सद्धमं पुण्डरीक के अनुसार वह देवराज नामक बद्ध होगा।3

### जमालि

महाबीर के विरोधी शिष्यों में गोशालक के अतिरिक्त एक उल्लेखनीय विरोधी शिष्य और था। वह था, जमालि। वह महावीर का भानेज भी था और जामाता भी। उसकी दीक्षा का वर्णन पूर्व प्रकरणों में आ ही चुका है। वह पाँच सी क्षत्रिय कुमारों के साथ दीक्षित हुआ था। जमालि की पत्नी (महाबीर की पुत्री) प्रियदर्शना भी एक सहस्र स्त्रियों के साथ महावीर के समवशरण में दीक्षित हुई थी। जमालि के विरोधी होने का इतिहास सगवती सूत्र में मिलता है। वहाँ बताया गया है: "जमालि अनगार एक दिन भगवान महावीर के पास आये। उन्होंने निवंदन किया-भनते। यदि आपकी अनुज्ञा हो तो मैं पाँच सौ साधुआ के साथ अन्य प्रदेश में विचरना चाहता हूँ। महावीर ने जमालि का निवेदन सुना, पर उत्तर नहीं दिया। मीन रहे। जमालि ने अपने कथन की तीन बार दुइराया ; फिर भी महाबीर ने उत्तर नहीं दिया। जमालि ने पाँच सौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश में विचरने के लिए प्रस्थान कर दियां।

१. विनयपिटक, चुह्रवसा, खंध-भेदक खंधक के आधार से।

२३ घम्मपद अट्टक्या ।

३३ अध्याय ११ ।

४६ शतक ६, उ० ३३ ।

"एक बार जमालिं अनगार श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में ठड्डरे हुए थे। प्रति . दिन उच्छा, नीरसः, ठण्डा, और अल्प भोजन करने से उनके शरीर में पित्तज्वर हो गया। सारा शरीर दाह व बेदना से पीज़ित रहने लगा। एक दिन उन्होंने अपने सहवर्ती साधुओं से शय्या-संस्तारक लगाने के लिए कहा। साधु तत्काल कार्य में जुट गये। जमालि पीड़ा से अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे। एक क्षण का बिलम्ब भी उन्हें मह्म नहीं हो रहा था। उन्होंने पुनः पृद्धा—"क्या मेरे लिए शय्या-संस्तारक कर दिया गया है ?" साधुओं ने विनम्न उत्तर दिया—'अभी तक किया नहीं है, कर रहे हैं। उत्तर सुनते ही जमालि सोचने लगे—भगवान महाबीर तो कृतमान को कृत, चलमान को चिलत कहा करते हैं। यह तो गलत है। जब तक शय्या-संस्तारक विद्या नहीं जाता, तब तक उसे बिद्धा हुआ कैसे माना जा सकता है । उन्होंने श्रमण निर्मम्थों को बुलाया और उनके समक्ष अपना मन्तव्य प्रकट किया। कुछ श्रमणों ने उनके सिद्धान्त को स्वीकार किया और कुछ ने स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया, व उनके माथ रहे और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, व भगवान महाबीर के पास लौट आये।

"कुछ समय पश्चात् अनगार जमालि स्वस्थ हुए। वे श्रावस्ती मे विहार कर चम्पा आये। महाबीर भी उस समय वहीं पधारे हुए थे। जमालि महाबीर के पास आये और बोले—"आपके अनेक शिष्य छुद्मस्थ हैं, केवलज्ञानी नहीं है। परन्तु में तो सम्पूर्ण ज्ञान-दर्शन से युक्त, अर्हत, जिन और केवली के रूप में विचर रहा हूँ।" गणधर गौतम ने जमालि के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा—"केवलज्ञानी का दर्शन पर्वत आदि से कभी आच्छन्न नहीं होता। यदि तू केवलज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे—'लोक शाश्वत है या अशाश्वत १', 'जीव शाश्वत है या अशाश्वत १'

"जमालि कोई भी प्रत्युत्तर न दे मके। वे मौन रहे। भगवान् महावीर ने कहा— 'जमालि! मेरे अनेक शिष्य इन प्रश्नों के उत्तर दे मकते हैं; फिर भी वे अपने को जिन या केवली घोषित नहीं करते हैं।' जमालि को महाबीर का कथन अच्छा न लगा। वे वहाँ से उठे और चल दिये। अलग हो रहने लगे और वषों तक असत्य प्ररूपणाओं द्वारा मिथ्यात्व का पोषण करते रहे। अन्त में अनशन कर, अपने पाप-स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमणा किये बिना ही काल-धर्म को प्राप्त हुए और लान्तक देवलीक में किल्विषिक रूप में उत्पन्न हुए।"

जम। िल की वर्तमानता में ही प्रियदर्शना एक बार अपने साध्वी-परिवार सहित श्रावस्ती गई। वहाँ वह ढंक कुँमकार की शाला में ठहरी। ढंक महावीर का परम अनुयायी था। प्रियदर्शना को प्रतिबोध देने के लिए उसने उसकी संघाटी में आग लगा दी। संघाढी जलने सनी । प्रियवर्कना हठात् बोल पड़ी—"संघाटी जल गई," "संघाटी जल गई।" दंक ने कहा—"आप विश्वां संभाषन क्यों करती हैं ! संघाटी जली कहाँ, वह तो जल रही है।" प्रियदर्शना प्रतिकृत हुई। पुनः अपने साध्वी-समृह के साथ महावीर के शासन वें अविश्व हुई।

₩.

# अनुयायी राजा

## श्रेणिक-विम्बिसार

महावीर और बुद्ध के अनुयायिओं में अनेक राजा लोग भी थे। विस्मय की बात तो यह है कि कुछ एक राजाओं व राजकुमारों को जैन और बौद्ध दोनीं ही परम्पराएँ अपने-अपने उपासक मानती हैं। ऐसे लोगों में अणिक-विम्विसार, कीणिक (अजातशत्र ) और अभयकुमार के नाम प्रमुखता से आते हैं। दोनीं ही परम्पराएँ इन सबकी अपने अनुयायी ही नहीं, हद्द-उपासक भी मानती हैं। आगमों, त्रिपिटकों और दोनों ही परम्पराओं के प्रराण-साहित्य में उक्त सभी पात्रों को भरपूर चर्चीएँ हैं। गवेषक विद्वानों का ध्यान भी उन चर्चीं की ओर गया है। नाना निष्कर्ष निकले हैं। कुछ लोग मानते हैं, ये सब महाबीर के उपासक ये तो कुछ एक मानते हैं, ये सब बुद्ध के उपासक ये। एक विचारधारा है, अणिक पहले बौद्ध था, फिर जैन बना तो दूसरी विचारधारा है, पहले वह जैन था, फिर बौद्ध बना। वस्तु-स्थिति की स्पष्टता के लिए अपेक्षा है, सम्बन्धित पुरावों को बटोर कर किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न किया जाये।

### प्रथम सम्पर्क

बौद्ध ,प्ररुपरा के अनुसार बुद्ध और विम्बिसार का प्रथम सम्पर्क बोधिलाम से बहुत पूर्व और प्रविष्या-ग्रहण के अनन्तर ही हो जाता है। तहण मिश्च बुद्ध मिक्षार्थ राजगृह में प्रवेश करते हैं। बुद्ध के आकर्षक व्यक्तित्व पर सहस्रों नर-नारियों का ध्यान खिच जाता है। महाकिव अश्वघोष के शब्दों में—"बुद्ध को देखते ही जिसकी व्यक्तिं जहाँ समी, भू पर, ललाट पर, मुख पर, आँखों पर, शरीर पर, हाधों पर, चरणों पर, गित पर, उसकी आँखों वहीं बन्ध गईं।" ।

१. भू बी ललाटं मुखमीक्षणे वा, वपुः करी वा चरणी गति वा । वर्षेत्रं यस्तस्य दवरी तत्र, तवेष संस्याध वयन्त्र चक्षः ।। (बुद्ध चरितः, सर्गे १०, श्लोक ८)

राजगृह में मिक्साचार क्ररते बुद्ध की आँखें स्थिर थी। वे जुए की दूरी तक देखकर चलते थे। दे मृक थे। उनकी गति मन्द व नियंत्रित थी। उनका मन संयत था।

विभिन्नसार ने भी इस दिव्य प्रभाव वाले भिक्किक को अपने राजमहलों से देखा। वह अस्यन्त आकृष्ट हुआ। भिक्किक से बात करने की उत्सुक हुआ। राजगृह के पाण्डु (रत्नगिरि) पर्वत पर आकृर उसने बुद्ध से साक्षात्कार किया।

बिन्विसार ने बुद्ध से राज्य और भोग-सामग्री के ग्रहण और उपभाग के लिए प्रार्थना कि चुद्ध ने श्यह सब अस्वीकार करते हुए राजा को काम-विकारों का कुफल बताया और कहा—"में राज्य पाने के लिए नहीं, बुद्धत्व पाने के लिये प्रविज्ञत हुआ हूँ।" विभिन्नसार ने कहा—"आपकी कामना सफल हो। बुद्धत्व प्राप्त कर आप मेरे नगर राजगृह में अवश्य आना।"

जैन परम्परा में श्रेणिक राजा का प्रथम समागम अनाथी मुनि के साथ हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। वह समागम भी बहुत कुछ पूर्वोक्त समागम से समानता रखने वाला है। राजग्रह के निकट मण्डी कुक्षी उद्यान था। वह नाना कुसुमों से आच्छादित व बहुत ही रमणीय था। एक दिन मगधराज श्रेणिक वन-कीड़ा के लिए उस उद्यान में आया। वहाँ उसने एक महानिर्धन्थ को देखा। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठा था। उसकी आकृति सुकोमल और भव्य थी। वय से वह तरुण था। मुख पर असीम शान्ति विराजमान थी। मगधराज श्रेणिक ने ज्यों ही उसे देखा, उसके मुख से निकल पड़ा—"कैसा वर्ण! कैसा रूप! इस आर्य की कैसी सौम्यता! कैसी इसकी क्षमा! कैसा इसका त्याग! कैसी इसकी भोग-निस्प्रहता!"3

मगधराज श्रेणिक उस महानिर्यन्थ के निकट गया और पूछने लगा—"भिश्चक! दुम तरण हो, इस मोग-काल में ही कैसे दीक्षित हो गये 2"

मुनि—"महाराज ! मैं अनाथ था ।"

राजा-"'भिश्वक! तुम्हारे जैसा ऋद्धिमान् अनाथ १ मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ। पुनः संसार में प्रवेश करो और मनुष्य-जीवन का आनन्द लूटो।"

(बुद्ध चरित, सर्ग १०, श्लोक १३)

अलोलचक्षुर्युगमात्रदर्शी, निवृत्तवाग् यंत्रितमन्दगामी ।
 चचार भिक्षां स तु भिक्षुवर्यो निषाय गात्राणि चलं च चेतः ।।

२. सुत्तनिपात, महावग्ग, पव्यज्जा सुत्त ; बुद्ध चरिन, सर्ग ११, श्लोक ७२।

३. अहो वण्णो अहो रूवं, अहो अज्जस्य सोमया।

बहो सन्ती बहो मुत्ती, बहो भोगे बसंगया ॥ (उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २०, गा० ६)

सुनि + "मगर्थराज ! तुम तो स्वयं अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे हो, जाओंगे १" ्राजा-"मैं अनाथ कैसे । द्वम अनाथ किसे कहते हो भिक्षक ?"

सनि-"कौशाम्बी नगरी थी। यथानाम तथागुण 'प्रभुत घन संचय' नामक मेरा पिता था । माता, पत्नी, बन्ध सब का सुखद संयोग था । एक बार मेरी आँखों में भयंकर बेदना जरपन्न हुई । शरीर में भी दाह-ज्वर जरपन्त हुआ। वह वेदना निरुपम थी, असह्य थी। कुशुल चिकित्सक, अभक्त मंत्रविद सभी हताश रहे । वेदना शान्त नहीं हुई । राजन ! मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर करने को प्रस्तुत था : फिर भी वह सुभे वेदना-सुक्तं नहीं कर सका: यह मेरी अनाथता थी। मेरी माता भीगी आँखों से सुके निहारती रही, पर सुके बेदना-मुक्त नहीं कर सकी : यह मैरी अनाधता थी । संगे भाई और संगी बहिने भी सुक्ते वेदना-मुंक नहीं कर सकी: यह मेरी अनाथता थी। मेरी पत्नी अनवरत मेरे पास खड़ी ही रहती थी और अपने अश्रओं से मेरे वक्ष का परिसिंचन करती थी। वह भी सुके वेदना-सुक्त नहीं कर सकी : यह मेरी अनाधता थी।"

उस महानिर्यन्थ ने मगधराज श्रेणिक को बताया-"राजन ! मैंने स्वयं को सब सरह से अनाथ पाकर धर्म की शरण यहण की। मैंने संकल्प किया-'मेरी बेदना शान्त हो, तो मैं अनगार धर्म को अंगीकार करूँ।' अगले ही दिन वेदना शान्त हो गई और मैं अनगार बन गया।"

अनाथी सुनि और श्रेणिक राजा के इस संलाप का पूरा विवरण उत्तराध्यक्त सूत्र के बीसवें महानिश्नेत्रीय अध्ययन में किया गया है। अनाधी मुनि ने इसी प्रसंग पर एक दूसरे प्रकार की अनाथता का भी परिचय दिया। वह अनाथता थी, प्रवर्जित होकर भी प्रवर्जा-नियमों के अनुकूल न चलना। शिथिलाचार की तीव भर्त्सना करते हुए सुनि कहते हैं-

"हे राजन! अनाथता के अन्य स्वरूप की भी एकाग्र होकर सुन। ऐसे कातार पुरुष भी होते हैं जो निर्यन्थ धर्म को पाकर भी उसमें शिथिल हो जाते हैं।

"जैसे पोली सुद्धी असार होती है और खोटी सुद्रा में भी कोई सार नहीं होता; उसी प्रकार द्रव्य लिंगी सुनि भी असार होता है। जैसे काँच की मणि वैड्यें मणि की तरह प्रकाश तो करती है, किन्तु विश्व पुरुषों के सम्मुख उसका कुछ भी मूल्य नहीं होता : उसी प्रकार वाह्य लिंग से सुनियों की तरह प्रतीत होने पर भी वह द्रव्य लिंगी सुनि विक्र पुरुषों के समक्ष अपना कुछ भी मृल्य नहीं रखता।

१. इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा !, तमेंगचित्तो निहुओ सुणेहि । नियण्डें घम्मं लहियाण वी जहा, सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ।।३८/।

२. पोल्ले व मुद्री जह से असारे, अयंतिए कुडकहावणे वा। राढामणी वेरुलियप्पगासे, अमहत्वए होइ य जागएसु ॥४२॥ कुसीललिंगं इह भारइताः इतिज्ञायं जीविव बुहइता। असंजए संजयलप्पसाणे, विणिधायमागच्छइ से बिरंपि ॥४३॥

"जी पुरुष समान, स्वां आदि का प्रमीण करता है, तिमित्त और कीवक कर्न में आसक है, इसी प्रकार वह असरय और बारूचर्य छत्यादक विद्याओं से जीवन व्यतीत करने बाला है ; पानीदंय के सक्य एकका कोई त्राण नहीं है।

र्वे "क्षें असम्बु पुरुष औद्देशिक, कीतकृत, नित्यिपण्ड और अनैवणीय कुछ भी नहीं क्षीकृता, अस्ति की सरह सर्वमक्षी होकर जीता है, वह नरकादि गतियों में जाता है।"?

संबब-शून्य सामुजों का खाचार बताते हुए अनाथी ने मगमराज श्रेणिक से स्वय्ट-何起 卷目—

# तीचाच मेहाबि सुमासियं इनं प्रश्नसासमं नामगुणीववेयं। मन्तं कृतीस्ताच सहाय सन्तं बहानियकाच वए पहेचं ॥५१॥

हे मेधाबित । ज्ञानसुणीयपेत इस सुभाजित अनुशासन को सुनकर और कुशील जनों के मार्ग का सर्वथा पवित्यान कर महानियं नथों ( तीर्थंकरों ) के पथ पर जल ।

यह सब सुनकर मगधराज श्रेणिक बहुत तुष्ट हुआ। अंजलिक्द्र होकर कुत्रश्रता के शब्दों में इसने कहा: "महासुने ! आपने अनाथता का सुक्के सम्यग् दिब्दर्शन कराया । आपका जन्म सफल है। आप ही सनाथ और सबन्धु हैं: क्योंकि आप सर्वोत्तम जिन-मार्ग में अवस्थित है। मैंने आपको भोगार्थ आमंत्रित किया, आपके ध्यान में बिझ किया, इसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ । मैं आपका अनुशासन ग्रहण करता हूँ ।"3

· इस्ती अध्ययन की अपसंहारात्मक गाथा में कहा गया है: "इस प्रकार नरपति-सिंह (भे किक) अनगार-सिंह अनाथी सुनि को प्रणाम कर सपरिजन, सकन्द्र धर्न में अनुरक्त हवा। "४

संबोरोही य सपरिवणो, धन्नागुरलो विमलेश वेबसा ॥५८॥

१- को लक्क्कनं तुनिज परंजमाने, निनित्तकोउहलसंपगारे। कृहेडविज्ञासवदारवीवी, न शक्तई सरणं तम्मि काले ॥४५॥

२. उहेसिअं कीयगढं नियागं, न मंचई किचि अणेसणिज्जं। अमी विवा सम्बमक्की मविला, इस्रो चुनी गच्छइ कट्ट पार्व ॥४७॥

३. तुद्रो य सेणिको राया, इषमुदाहु कर्वजली । अणाहत्तं जहामूयं, सुद्ठु मे उवदंसियं ॥५४॥ तुज्यं सुलद्धं खु मणुस्सजम्मं, लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी । तुन्मे सणाहा य सबंधवा य, जं भे ठिआ ममो जिल्लमाणं ॥५५॥ तं सि णाहो अणाहाणं, सब्बभुग्राण संज्या !। खामेमि ते महामाम ! इन्छामि अनुसासिछं ।।५६।। पुण्डिकण मए तुब्धं,काणबिग्धो छ जो क्ओ। निमंतिको य भोगेहिः तं सम्बं मस्तिहि मे ॥५७॥ ४. एवं धुनिताण य रायसीहो, जनगारसीहं परपाद मितए।

एक होनी घटना प्रसंगों में यह समानता बहुत ही विश्मेशी त्ये वर्ष है कि मगसराजं तक्य मिश्रु के सीन्दर्य और सीम्यता पर शुग्ध होता है, सांसारिक भोगों के लिए आमंत्रित करता है और अस्वीकृति मृलक एतर पाता है। होनी प्रकरणों का रचना कम सहसा यह सीचने को विवश करता है कि किसी एक परम्परा ने दूसरी परम्परा का अनुकरण तो नहीं किया है? 'मंडिकु विवृं उद्यान का उल्लेख बौद्ध-परम्परा में 'महकु विवृं तान के मिलता है।' अनाथी सुनि का इस अध्ययन के अतिरिक्त और कहीं वर्णन नहीं मिलता। वे महाबीर के संघ में थे या पार्श्व-परम्परा में, इसका भी कोई विवरण नहीं मिलता। वे कभी महाबीर से मिले थे, ऐसा भी उल्लेख नहीं है। सम्भवतः इन्हीं कारणों से इति-हासकार डाँ० राषाकु सुद्ध सुकर्जी ने इस सारे प्रकरण को अमाधी के साथ न जोड़ कर 'अनगार-सिंह' शब्द-प्रयोग के आधार से महाबीर के साथ जोड़ा है। उनका कथन है, श्रेणिक की यह मेंट महावीर के साथ ही हुई थी।' ऐसा होने में इस मेंट का ऐतिहासिक महत्त्व तो बदता है, पर यह मानने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। कीशाम्बी नगरी, प्रभृतधनसंचय श्रेष्ठी, अक्षि-वेदना आदि इस घटना-प्रसंग को सर्वांशतः पृथक व्यक्त करते हैं।

दोनों प्रथम सम्पर्कों में उल्लेखनीय अन्तर तो यह है कि बुद्ध को तो श्रेणिक बोधि-लाभ के पश्चात् राजगृह आने का आमंत्रण मात्र ही करता है और अनाथी मुनि के सम्पर्क में श्रेणिक निर्यन्थ-धर्म को सपरिवार स्वीकार करता है।

अनाथी निर्मन्थ दूसरे प्रकार की अनाथता का वर्णन करते हुए द्रव्यिलिंगियों पर तीक प्रहार कर राजा के मन को जबर से हटाते हुए प्रतीत होते हैं। उस वर्णन से यह निकाल पाना तो किटन है कि उनके वे संकेत अमुक पन्थ के लिए हुए हैं और इससे पूर्व श्रेणिक अमुक पन्थ को ही माना करता था। वहाँ मुख्य अभिव्यक्ति शिधिलाचारी निर्मन्थों की प्रतीत होती है, पर पता नहीं, उस समय कौन से निर्मन्थ इतने शिधिलाचारी हो रहे थे। पार्श्व-परम्परा के शिथिल निर्मन्थों की ओर यदि यह संकेत है, तो इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि यह घटना-प्रसंग महाबीर के कैवल्य-लाभ और राजग्रह-आगमन से पूर्व का है जबिक समाज में पार्श्वापत्यिक शिधिलाचारी भिक्षुओं का बोलबाला था।

# त्रिपिटक साहित्य में

धर्म-चक्षु का लाभ

राजा बिम्बिसार के बौद्ध-धर्म स्वीकार करने के भी कुछ एक स्पष्ट उल्लेख मिलते

१. दीवनिकाय, महावन्गो, महापरिनिब्बान सुत्त, पृ० ६१।

२. हिन्दू सम्यता, पृ० १८५।

है। मुलभूत एक्लेख विनवविषक का है; जिसमें बताया गया है- बुद्ध एंडबेल काश्यप वरदि सहस्र जटिलों को कैस-कर्म में दीक्षित कर राजग्रह आये। राजा विस्थिसार ने यह समाचार सुना। उसने कारह लाख मगध-निवासी बाह्यणों और यहस्थों के साथ बुद्ध के दर्शन किये। इद उस समय लट्टिवन में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने विम्बिसार आदि बारह काल कगय-निकासियों को कर्मोपदेश दिया। धर्मकथा सुन कर उनमें से विस्विसार आदि स्यादह साम मगववासियों को उसी आसन पर "जो कुछ पैदा होने वाला है, वह नाश-मान है"--- यह विरज (=िनर्मल) धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ और एक लाख उपासक बने । ध

बुद्ध के वर्म में विशारद होकर विम्बिसार ने कहा-"भन्ते ! पहले कुमार-अवस्था में मेरी पाँच अभिलाषाएँ थीं। वे अब पूरी हो गईं। मैं चाहता था-मेरा राज्याभिषेक हो, मेरे राज्य में अर्हत् अर्थात् बुद्ध आयें, उनकी मैं सेवा करूँ, वे मुक्ते धर्मोपदेश करें और उन भगवान को मैं जानें। आज तक यथाकम मेरी पाँचों अभिलाषाएँ पूरी हो गई हैं। भिक्क संघ सहित कल के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें।"

अमले दिन मगधराज विम्बिमार ने बुद्ध-सहित भिक्ष-संघ को अपने हाथ से उत्तम भोजन कराया और अपना वेणुवन उद्यान भिक्ष-संघ के लिए प्रदान किया।

इसी प्रकरण की पुष्टि का एक समुल्लेख दीधनिकाय के 'कूटवन्त सुत्त' में मिलता है। कृटदन्त विद्य अपने परामर्शक और सहयोगी विद्यों से कहता है—"मैं क्यों न श्रमण गौतम के दर्शनार्थ जाऊँ १ मगधराज श्रेणिक विभिन्नसार पुत्र सहित, भार्या सहित, अमात्य सहित प्राणार्पण से अमण गौतम का शरणागत हुआ है।" ठीक यही उल्लेख सोणवण्ड सुत्त में प्रसंगोपात्त सोणदण्ड बाह्मण करता है। <sup>४</sup>

### त्रयोसथ का आरम्भ

शरण-ग्रहण के पश्चात् विश्विसार का बुद्ध और उनके भिक्ष-संघ के साथ कैसा सम्पर्क रहा. इस बात के द्यीतक भी अनेक घटना-प्रसंग उपलब्ध होते हैं। कुछ एक बार और मी बुद्ध व विभिवसार के साक्षात् होने के उल्लेख विनयपिटक, महावश्ग में मिलते है। एक मेंट में बिम्बिसार प्रस्ताव रखते हैं- "अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन अन्य धर्मावलम्बी एकत्र होते हैं, उपदेश करते हैं, क्यों न भन्ते ! हमारा भिक्ष-संघ भी ऐसा करे।" बुद्ध ने तथारूप अनुमति दी।

## सैनिकों को दीक्षा-निषेध

एक अन्य भेंट में उसने सैनिकों को दीक्षित करने का अनुरोध बुद्ध से किया। स्थिति यह थी कि विम्बिसार सैनिकों को सीमा-प्रदेश पर शत्रुओं से लड़ने के लिए

है किनयपिटक, महावयो।, महालम्बक, पुर ३५-३६।

२. बही, पृ० ३७-३६।

३. दीवनिकास, १-५, पु० १११-११२।

४. बही, १-४, पू० १०५।

मेजता। सैनिक मरने के भय से भिक्षु-संघ में प्रविष्ट हो जाते। बुद्धे ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया।

एक बार श्रेणिक बिन्त्रिसार ने अपने अधीनस्थ असीति सहस्र गाँवीं के प्रतिविचियों को अपने वास एकतित किया। उन्हें राज, समाज और अर्थ-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ बताई। अन्त में उसने कहा-"मैंने जो भी बताया है, वह लौकिक है। लोकोत्तर ज्ञान के लिए तुम सब बुद्ध की शरण में जाओ।" तदनन्तर वे सब राष्ट्रकृट पर्वत पर आये और बुद्ध के शरणागत हए।

श्रेणिक विस्वितार ने अपने राज-वैद्य जीवक कौमार शृत्य को बुद्ध और भिश्च-संघ की चिकित्सा के लिए नियुक्त किया था, जिसका उल्लेख 'प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ' प्रकरण में किया जा चुका है। विभिन्नार द्वारा भिक्क-भिक्कणियों के लिए आवास-निर्माण का भी उल्लेख मिलता है।2

पेटावत्यु अट्टकथा के अनुमार श्रेणिक विभिन्नमार प्रतिमास अध्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पृणिमा को उपीसथ करता था।

### कारावास में दर्शन

महायान के अभितायुष्यीन सुत के अनुसार अपने जीवन के सांध्य में श्रेणिक विभिव-सार जब कारावास में था. तब उसे मौदगल्यायन भिक्ष अपने ऋदि-बल से वहीं प्रकट होकर दर्शन देते और धर्म सुक्त सुनाते । विम्विसार ने वहीं बैठे ऐसा चाहा था और वैसे ही होने लगा। विभिन्नमार की पत्नी वैदेही भी एक पृथक कारावास में दे दी गई थी। उसकी प्रार्थना पर बुद्ध के वहाँ प्रकट होने का भी उल्लेख है। <sup>४</sup>

भम्मपद-अट्टकथा के अनुसार लिच्छ्यवियों के प्रतिनिधि महाली के आमन्त्रण की स्वीकार कर जब बुद्ध वैशाली की ओर चले, तब श्रेणिक विम्बिसार गंगा-तट तक उन्हें पहुँचाने के लिए आया। उसने इस प्रसंग से राजग्रह से गंगा तक नवीन पथ का निर्माण कराया । उसे कूलों से सजवाया, मंजिल-मंजिल पर विश्वाम-गृह बनवाये । बुद्ध नौका में बैठे। नौका चली। बिम्बिसार नौका को पकडे-पकडे पानी में चला। गले तक पानी आया, तब वापस सुड़ा। जब तक बुद्ध वैशाली से वापस नहीं आये, वहीं गंगा-तट पर डेरे डाल कर रहा। फिर बुद्ध को लेकर राजगृह में आया।"

१. विनयपिटक, महावग्गो, चम्मखन्धक, पु० १६६ ।

२. विनयपिटक, चूल्लवभा, क्षुद्रकवस्तुस्कंषक, पृ० ४५८।

३. गा० २०६।

v. S. B. E., vol. XLIV, p. 166.

५. सण्ड ३, पुरु ४३८ ऋष्ण: ; Dictionary of Pali Proper Names, vol. II, p., 288.

्रा किसिनिक्सर में बुद्ध और भिश्च-संघ के लिए नीका-विद्वार सदा के लिए निःशुल्क कर देने का भी उल्लेख है।

## मनकुसाति-प्रतिबोध

ं अध्यक्तिकाय के यातुविनंग सुत्त की अहकथा में बताया गया है—"एक बार विकित्तार की राज्य-समा में तक्षशिला के कुछ ज्यापारी आये। प्रसंग से उन्होंने अपने राजा परकुसाति की गुण-चर्चा की। उसे गुणों से और वय से विक्तिसार के समान ही बताया। दोनों राजाओं के बीच सन्देशों के आदान-प्रदान से मैत्री हो गई। राजगृह के क्शापारी तक्षशिला में तथा वहाँ के यहाँ कर-मुक्त कर दिये गये। पक्कुसाति ने पाँच पंच-रमें शासा विकित्तार को भेंट में भेजे। विकित्तार ने एक स्वर्ण-पट पर बुद्ध की प्रशस्ति लिखा कर उसे भेंट में भेजी। पक्कुसाति बुद्ध को देखने राजगृह तक पैदल आया और मिश्च-संघ में प्रविच्ट हो गया।"

### मृत्यु के बाद

दीयनिकास के जनवसम सुल में विस्विसार की लोकोत्तर गति का भी वर्णन है। आनन्द ने कहा—"भन्ते! आपने अनेक देशों के अनेक उपासकों की लोकोत्तर गति का वखान किया है, श्रेणिक विस्विसार भी तो धार्मिक, धर्म-राजा बुद्ध का शरणागत था। वह मृत्यु-धर्म प्राप्त हो, किस गति, किम लोक में उत्पन्न हुआ, यह उल्लेख भी करें।"

आनन्द के इस अनुरोध पर बुद्ध ने ध्यान लगाया ! आत्म-शक्ति केन्द्रित की । यह जानने का प्रयत्न किया कि विम्निसार किस गति में सुख-दुःख पा रहा है ।

एक दिव्य यक्ष प्रकट हुआ और बोला— "भन्ते! में जनवसभ हूँ, में जनवसभ हूँ, मैं जनवसभ हूँ। में ही बिम्बिसार हूँ।" तब बुद्ध ने जाना और आनन्द के सम्मुख प्रकट किया—बिम्बिसार यक्ष-योनि में जनवसभ नामक यक्ष हुआ है।

**येरी गाया में** विम्विसार की एक रानी खेमा का बौद्ध भिक्षु-संघ में दीक्षित होने का भी उल्लेख है, जो महाप्रज्ञाओं में अग्रगण्या मानी गई है।

# आगम-सहित्य में

पूर्वोक्त सारे ही समुल्लेख अपने आप में सुस्पष्ट हैं। केवल इन्हों के आधार पर हमें निर्णय करना हो, तो यह निस्सन्देह माना जा सकता है कि श्रेणिक विम्बिसार बुद्ध का ही उपासक था। आगम-साहित्य की खानबीन में जब हम जाते हैं तो इनसे भी कहीं अधिक इतने ही सुस्पष्ट उल्लेख हमें वहाँ मिल जाते हैं।

# महावीर के सम्पर्क में

मगमराज श्रेषिक को अनाथी निर्यान्थ से धर्म-बोध मिला, यह उक्लेख हम कर आये

है। वसामुतस्काम में महाबीर के साक्षात सम्पर्क और उनके प्रति रही असाधारण अजा का परिचायक एक ज्वलन्त प्रकरण है। वहाँ बताया गया है---" उस काल उस समय में राजग्रह नगर था। उसके बाहर गुणशिल उद्यान था। श्रेणिक राजा राज्य करता था। एक दिन अपनी उपस्थान शाला में राज-सिंहासन पर बैठे श्रेणिक ने कौट्मिक ( राजकर्मचारी ) पुरुषों की बुलाया और जनसे कहा-देवानुप्रियो ! द्वम जाओ और राजग्रह नगर के बाहर जितने ही आराम, जद्यान, शिल्पशालायें, आयतन, देवकुल, समायें, प्रपायें, जदकशालायें, पण्यशालायें, भोजनशालायें, चुने के भट्टे, व्यापार की मण्डियाँ, लकड़ी आदि के ठेके. मुँज आदि के कारखाने हैं, उनके जी-जो अध्यक्ष हैं, उनसे जाकर कही-देवानुप्रियो ! श्रेणिक राजा भंभसार आदेश करता है— 'जब अमण भगवान् महावीर इस नगर में आयें, दुम लीग स्थान, शयनासन आदि पहण करने की आज्ञा दो और उनके आने के संवाद की मेरे तक पहुँचाओ । कौटम्बिक पुरुषों ने ऐसा ही किया।

"उस काल उस समय में अमण भगवान महाबीर राजगृह में आये, परिषद् जुटी। आराम आदि के स्वामी एकत्रित हो, श्रेणिक के पास आये और कहने लगे—'स्वामिन ! जिनके दर्शन को आप उत्सुक हैं, जिनके नाम-गोत्र सुनकर आप हर्षित होते हैं, वे धर्म-प्रवर्तक, तीर्थं हर, सर्वज्ञ, सर्वदशीं भगवान महाबीर गुणशिल चैत्य में विराजमान हैं।"

"इस संवाद को सुनकर श्रेणिक हर्षित और सन्दुष्ट हुआ। सिंहासन से उठकर सात-आठ कदम आगे जा, वहीं से उसने भगवान महाधीर को बंदन किया। तदनन्तर संवाद-वाहकों को पारितोषिक दे, उसने सेनापति, वाहनाधीश आदि को बुलाया, चतुरिक्कणी सेना सुसज्जित करने का आदेश दिया और धर्म-रथ सुसज्जित करने की कहा।

''यह सब करके वह चेलणा रानी के पास आया और बोला—'देवप्रिये ! तथारूप अरिहन्त भगवान के दर्शन बहुत फलदायक होते हैं। इसलिए हम चल, अमण भगवान महाबीर को वन्दन करें, नमस्कार करें, उनका सत्कार और सम्मान करें। ये महाबीर कल्यामकारी, मंगलकारी, देवाधिदेव और शानी हैं। वहाँ चलकर पयुपासना करें। यह पयुपासना हमारे इस लोक के लिए, परलोक के लिए, सुख के लिए, क्षेम के लिए, मोक्ष के लिए यावत भव-परम्परा में फलदायक होगी।' यह सब सुनकर चेलणा आनन्दित हुई, प्रफुल्लित हुई।

"चेलणा स्नानादि कर्म से निवृत्त हुई। बहुमृल्य वस्त्र और आभूवणों से परिसन्जित हुई। राजा भेणिक के ताथ धार्मिक यान पर आरूढ़ हुई। क्रमहाः गुणशिल उद्यान में आई। महाबीर के अभिमुख हुई। तीन प्रदक्षिणा से अभिवन्दन किया। कुशल प्रश्न पुछे तथा राजा भ्रेणिक को आगे कर महाबीर की प्यापासना में लीन हुई।

"महाबीर ने धर्म-कथा कही। परिषद् विसर्जित हुई। श्रेणिक की दिस्य ऋदि को

बिक्कर कतिय भिक्किं के मन में आया—'धन्य है यह श्रेणिक मंभतार, खेलका जैसी रामी और मगध जैसे राज्य को भीग रहा है। हमारी भी तप:-साधना का कोई फल हमें कि तो यही कि हम भी आगामी जीवन में ऐसे ही मनोरम काम-भीगों को प्राप्त करें।' चेलका की दिन्य ऋदि को देखकर कितपय भिक्किंणियों के भी मन में आया—'धन्य है यह चेलका। हमारी तप-साधना का कोई फल हो तो आगामी जीवन में हमें भी ऐसे काम-भीग मिलें।'

"महाबीर ने भिक्षु-भिक्षुणियों के इस निदान को अपने ज्ञान-बल से जाना । उन्हें एकत्रित किया । निदान के कुफल से उन्हें परिचित कराया । भिक्षु-भिक्षुणियों ने अपने दुस्संकल्प की आलोचना की।"

प्रस्तुत प्रकरण महाबीर के प्रति श्रेणिक मंभसार की भक्ति का परिचायक होने के साथ-साथ इस बात का भी संकेत करता है कि यह प्रकरण श्रेणिक और महाबीर के प्रथम सम्पर्क का होना चाहिए। इसमें चेलणा आगे होकर महाबीर से मिलती है और फिर वह श्रेणिक की आगे कर उनकी पर्युपासना करती है। जैन-परम्परा यह मानती है, कि श्रेणिक पहले इतर धर्मावलम्बी था। चेलणा अपने पितृ-पक्ष से ही निर्यन्थ-धर्म की मानने वाली थी। उसके प्रयत्न से ही श्रेणिक जैन बना। प्रथम सम्पर्क में ही चेलणा का आगे होकर महाबीर का साक्षात्कार करना संगत होता है। भिक्षु-भिक्षुणियों का श्रेणिक और चेलणा को देखकर निदान-बद्ध होना भी प्रथम सम्पर्क में अधिक सहज है।

अनुसरोपपातिक दशांग आगम में बताया गया है—राजा श्रेणिक ने भगवान के दर्शन किये और देशना के अन्त में पूछा—"भन्ते! आपके इन्द्रभृति आदि चौदह सहस्र श्रमणों में सर्वाधिक तप करने वाला और सर्वाधिक कमों की निर्जरा करने वाला कौन है ?" भगवान ने कहा—"श्रेणिक! धन्य अनगार उत्कृष्ट तपस्वी और उत्कृष्ट निर्जरा-परायण है।" यह सुनकर श्रेणिक हर्षित हुआ। धन्य अनगार के पास आया और बोला—"देवानुप्रिय! तुम धन्य हो, कृतपुण्य हो।" वहाँ से पुनः भगवान महावीर को वन्दन कर अपने प्रासाद लौटा।

शासाधर्मकथा के १३वें अध्ययन में भी श्रेणिक के सदल-बल महाबीर के दर्शन करने का उल्लेख है।

## राजकुमारों की दीक्षा

मेघकुमार के दीक्षा-प्रसंग पर भी श्रेणिक निर्यन्थ-धर्म की प्रशस्ति में कहता है—
"निर्यन्थ-धर्म सत्य है, प्रधान है, परिपूर्ण है, मोक्षमार्ग है, तर्क-सिद्ध है और निरुपम है। उस
(मिह्य-धर्म) का ग्रहण लोहे के घने चबाने की तरह कठिन है।"

१. अनुत्तरोपपातिक दशांग, तृतीय वर्ग, सू० ४

**२. आताधर्मकथां**ग, १११ 1

श्रेणिक के अन्य पुत्र नन्दीसेन ने भी महाबीर के समयसरण में दीक्षा ग्रह्य की। े े ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि श्रेणिक ने एक बार अपने राज-परिवार, सामन्तो वधाः मंत्रियों के बीच यह उद्घोषणा की— 'कोई भी भगवान महाबीर के पास दीक्षा ग्रहण करे, मैं रोकूँगा नहीं। '' इस घोषणा से प्रेरित हो श्रेणिक के जालि, मयालि आदि २३ पुत्र महाबीर के पास दीक्षित हुए। के नन्दा, नन्दमती आदि १३ रानियाँ दीक्षित हुई। '

### नरक-गमन और तीर्धक्रर पद

एक बार समक्सरण में श्रेणिक महाबीर की पर्युपासना कर रहा था। एक कुच्छी भी उसके निक्ट आ बैठा। महाबीर को छींक आई। कुच्छी बोला—'मर रे।' श्रेणिक को छींक आई। कुच्छी बोला—'जी, चाहे मर।' महाकसाई कालशौरिक ने छीका। कुच्छी बोला—'न मर, न जी।' इस असम्बद्ध प्रलाप पर श्रेणिक के सैनिको ने उसे पकड़ना चाहा पर वह देखते-देखते अन्तरिक्ष में विलीन हो गया। श्रेणिक ने महाबीर से इस देव-माया का हाल पूछा। महाबीर ने कहा—'यह देव था और इमने जो कहा, सब सत्य कहा। सुक्ते मरने के लिए कहा, इसलिए कि मेरे लिए आगे मोक्ष है। उम्हे जीने के लिए कहा, इसलिए कि उम्हारे आगे नरक है अर्थात् उम्हे यहाँ से मर कर नरक पहुँचना है। अभयकुमार यहाँ भी मनुष्य है, धर्मनिष्ठ है। आगे भी उसे देवगित में जाना है; इसलिए उसे कहा—मर, चाहे जी। महाकसाई कालशौरिक यहाँ भी बीमत्स जीवन जीता है, आगे भी उसे नरक मिलना है; इसलिए उसे कहा—न मर, न जी।"

श्रेणिक अपने नरक-गमन की बात सुनकर स्तब्ध रहा। बोला—"भगवन्! स्या आपकी उपासना का यही फल सबको मिलता है ?" महाबीर बोले—"राजन्! ऐसा नहीं है। उमने मृगया-रिद्ध के कारण नरक का आयुष्य बहुत पहले से बाँध रखा है। मेरी उपासना का फल तो यह है कि जैसे मैं इस चौबीसी का अन्तिम तीर्थं हर हूँ, नरक गित से निकलते ही त् आगामी चौबीसी का प्रथम तीर्थं हर पद्मनाभ होगा।" श्रेणिक इस महान् संवाद को सुनकर अत्यन्त आनन्दित और प्रभुल्लित हुआ।

अपने नरक-गमन को टाल सकने का उपाय भी श्रेणिक ने महाबीर से पृक्का। महाबीर ने कहा—"कपिला ब्राह्मणी दान दे तथा कालशौरिक जीव-वध क्लोड़ दे तो दुम्हारा नरक-गमन टल सकता है।" श्रेणिक की बात न कपिला ने मानी और न कसाई ने मानी।

१. त्रिषव्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १० सर्गे ६।

२. गुणचन्द्र रचित, महावीर चरियं, पृ० ३३४-१।

३. अंगुत्तरोववाइ दसाओ, वर्ग १, अ० १-१० ; वर्ग १, अ० १-१३।

४. अन्तगडदसाओ, र्ग ७, अ० १-१३।

५. पद्मनाभ तीर्थक्ट्रर का बिस्तृत वर्णन, ठाणांग, ठा० ६, उ० ३, सूत्र ६६३ में उपलब्ध है।

बलात् दान दिसंबानां प्रारंग्ध किया तो कपिला बोली—"दान में नहीं दे रही हूँ, राजा ही दे रहा है।" कालगीरिक को कुएँ में डाल दिया गया तो वहाँ भी ५०० मिट्टी के भैंसे बना कर उनका वर्ष किया। तात्पर्य, न ये दोनों बातें होने वाली थीं, न नरक टलने वाला था। केवल प्रतिबोध के लिए महाबीर ने श्रेणिक को ये दो मार्ग बतलाये थे।

## राजार्षि प्रसन्नचन्द्र के विषय में

महाबीर और श्रेणिक के अनेक संस्मरण जैन-वाङ्मय में प्रचलित हैं। राजिष प्रसन्नचन्द्र का इस सम्बन्ध में एक प्रेरक प्रसंग है। ये पोतनपुर के राजा थे। महाबीर के पास दीक्षित हुए । राजगृह में समबसरण के बाहर एक दिन ये ध्यान-सुद्रा में खड़े थे। श्रेणिक की सवारी आयी। दुर्मुख सेनापति ने राजर्षि के विषय में कहा-"यह दोंगी है और अबुद्ध भी। अल्पवयस्क राजकुमार की राज सौंप प्रवज्या का दोंग रचा है। इसके मंत्री शत्रु राजा से मिलकर राज हड़पने लगे हैं।" ध्यानस्थ राजिष के कानों में ये शब्द पड़े। मन में उथल-पुथल मच गई। शत्रुओं पर, मंत्रियों पर रोष उमड़ पड़ा। श्रेणिक भी राजर्षि को वन्दन करके महाबीर के पास पहुँचा। प्रश्न पृक्का-"प्रसन्तचन्द्र सुनि ध्यान-सुद्रा में अभी-अभी काल-धर्म को प्राप्त हों तो किस गति को प्राप्त करेंगे 2" भगवान महाबीर ने कहा-"सप्तम नरक।" राजा विस्मित रहा। कुछ समय ठहर कर उसने और पृष्ठ लिया-"मगबन ! यदि अब वे काल-धर्म को प्राप्त हों तो ?" महावीर ने कहा-- 'सर्वार्थ सिद्ध, जो परमोच्च देव-गति है। राजन ! विस्मय की बात नहीं है। परिणामों की तरतमता ही मुल आधार है। प्रथम प्रश्न के समय उसके मन में इन्द्र चल रहा था। दूसरे प्रश्न के समय राजर्षि अपने आपकी संभाल चुका है और आत्म-विमर्पण में लग चुका है।" श्रेणिक का महावीर के साथ यह संलाप चल ही रहा था कि प्रसन्तचन्द्र राजर्षि ने कैवल्य प्राप्त कर लिया। आकाश में देव-दंदुभि बजने लगी। श्रेणिक अर्हत् शासन की इस महिमा की देख कर भाम उठा।

बाउपन्य महापुरिस वरिय के अनुसार इन्द्र ने एक दिन प्रशंसा की—श्रेणिक के समान अद्धाशील और धार्मिक अभी कोई नहीं है। इन्द्र की इस बात से रुष्ट हो एक देन श्रेणिक की परीक्षा लेने आया। निर्यन्थ-धर्म में उसे सब तरह से इद पाकर देव प्रसन्न हुआ। उसी देव ने श्रेणिक को वह ऐतिहासिक अठारहसरा हार दिया, जो आगे चलकर 'रथमृमल संग्राम' व 'महाशिला कंटक संग्राम' का एक निमित्त बना।

दिगम्बर मान्यता के अनुसार महावीर की प्रथम देशना राजगृह के विपुलाचल पर

१. त्रिविष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६।

रं वहीं।

आवण कृष्णा मित्रपदा की हुई। मगधराज श्रेणिक सपरिवार एवं सपरिकर उस समयसरण में उपस्थित था। वह उपासक-संघ का अग्रणी था तथा साम्राज्ञी चेलणा उपासिका-संघ की अग्रणी थी।

# जैन या बीद्ध ?

उक्त जैन पुराबों पर ध्यान देते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता कि श्रेणिक इदधर्मी जैन श्रावक नहीं था, पर जब बौद्ध और जैन दोनों ओर के पुरावों को सामने रख कर एक तटस्थ चिन्तन करते हैं, तो दोनों पलड़े सम हो जाते हैं। श्रेणिक को अपना उपासक व्यक्त करने में किसी और के परावों को न्यन या अधिक कह पाना कठिन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दोनों ही परम्पराओं के उक्त पुराबों की ऐतिहासिक समीक्षा में जाएँ तो बहुत सारे पुरावे उत्तरकालिक सिद्ध होंगे, जो समय-समय पर पुराण-ग्रन्थों में जोडे जाते रहे है। जैसे, रायस डेविड्स का कहना है- "कूटबन्त सुस काल्पनिक प्रतीत होता है। कूटदन्त नामक कोई व्यक्ति था, ऐसा अन्यत्र कोई प्रमाण नहीं मिलता।" एडवर्ड थॉमस का अभिमत है-- "विम्बिसार और बुद्ध की प्रथम भेंट का एक जनश्रुति से अधिक महत्त्व नहीं है। वह नाना स्थलो पर नाना रूपों में मिलती है। प्राचीन पालि-प्रन्थों में वह मिलती ही नहीं।" जैन पुरानों की समीक्षा में जायें तो उनमें भी कुछ एक जनश्रुतिपरक ही माने जा सकते हैं। अस्तु, परावे कुछ भी हों, कैसे भी हों, उनकी वास्तविकता और काल्पनिकता के बीच कोई सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। जिन्हें हम काल्पनिक सोचते हैं. उस सोचने का आधार भी तो हमारी कल्पना ही है। इस स्थिति में वास्तविकता और अवास्तविकता की झान-बीन का मार्ग भी हमें किसी निश्चित बिन्दु पर नहीं पहुँचा सकता ।

इस विषय में निर्णायक प्रकाश महावीर, बुद्ध और विम्बिसार के कालक्रम से ही मिल मकता है। 'काल-गणना' प्रकरण में तीनों के कालक्रम पर व्यवस्थित और प्रमाणोपेत विचार कर चुके हैं। उसके अनुसार कैवल्य-प्राप्त महावीर और श्रेणिक की समसामयिकता १३ वर्षों को होती है तथा बोधि-प्राप्त बुद्ध की और विम्बिसार की समसामयिकता केवल ४ वर्षों को होती है। इन ४ वर्षों में महावीर भी वर्तमान होते हैं। महाबीर कैवल्य-प्राप्ति का प्रथम वर्षावास भी राजगृह में करते हैं। उसी वर्षावास के प्रारम्भ में श्रेणिक सम्यक्त्व-

१. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ६५ ।

<sup>2.</sup> Dialogues of Buddha, Part 1, p. 163.

<sup>. 3.</sup> Life of Buddha, pp. 68-80.

४. तीर्वंकर महावीर, भाग २, पृ० ११ 1

ł

धर्म सथा अभयकुमार आदि आवक-धर्म स्वीकार करते हैं। अणिक के निर्ग्नय-धर्म स्वीकार करने की बात अनाथी अमण के प्रसंग में भी आ चुकी है! हो सकता है, उसी का विधिवत् रूप यहाँ बना हो। अस्त, अणिक का महावीर के साथ घनिष्ठ सम्पर्क कैवल्य-लाभ के प्रथम वर्ष में ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस घनिष्ठ सम्पर्क का ही परिणाम माना जा सकता है कि वह अपने कुमारों और रानियों को निर्वाध दीक्षित होने देता है और स्वयं उनके दीक्षा-समारोह मनाता है। मेघकुमार और नन्दीसेन की दीक्षा तो इसी प्रथम वर्णवास में हो जाती है। हो सकता है, अणिक की इम असाधारण अद्धा के परिणाम-स्वरूप ही महाबीर ने राजगृह में पुनः-पुनः चातुर्मास किये हों।

श्रीणक स्वभाव से ही आध्यात्मिक संस्कारों का व्यक्ति था। बुद्ध के उदय से पूर्व ही महावीर का राजगृह में पुनः-पुनः आगमन होता रहा। इस स्थिति में वह महावीर का अनुयायी न बन गया हो, यह सोचा भी नहीं जा सकता। साथ-साथ यह भी सम्भव नहीं लगता कि जीवन के अपने अन्तिम चार वर्षों में महावीर की वर्तमानता में ही वह निर्धन्थ-धर्म को छोड़ कर बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर ले, जब कि अनेकानेक रानियाँ और राजकुमार महावीर के पास दीक्षित हो चुके थे। प्रो० दलसुखभाई मालवणिया का यह कथन भी यथार्थ नहीं लगता कि महावीर ने उसका नरक-गमन बताया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अन्त में बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो गया था। उपा ऐसा ही होता तो महावीर नरक-गित के अनन्तर ही उसके अपने ही जैसा 'पद्मनाभ' तीर्थङ्कर होने की बात क्यो कहते १

बौद्ध-प्रनथ महावंश में बताया गया है—बुद्ध विम्बिसार से ५ वर्ष बड़े थे। व ३५ वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त कर राजगृह आये। विम्बिसार १५ वर्ष की आयु में अभिषिक्त हुआ। अपने शासन काल के १६वें तथा अपने जीवन के ३१वें वर्ष में बुद्ध की शरण में आया। तदनन्तर ३७ वर्ष बुद्ध की वर्तमानता में वह जीवित रहा। अजातशत्रु के राजगृही पर बैठने के प्रचात् बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। पर महावंश का यह उल्लेख यथार्थ नहीं है। उसकी अयथार्थता पर 'काल-गणना' प्रकरण में विस्तार में विचार किया जा चुका है।

१. (क) श्रुत्वा तां देशनां भर्तुः सम्यक्त्वं श्रेणिकोऽश्रयत् । श्रावकधमं त्वभयकुमाराद्याः प्रपेदिरे ।।

<sup>—</sup> त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ३७६

<sup>(</sup>ख) एमाई धम्मकहं सोउं सेणिय निवाइया मन्वा । समत्तं पडिवन्ना, केई पुण देशविरयाइ॥

<sup>—</sup>नेमिचन्द्र रचित, महावीर चरियं, गा० १२**६**४

२. तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृ० ११-१६।

३. स्थानांग-सम्वायांग (गुजराती अनुवाद), पृ० ७४१।

४. महावंश, परिच्छेद २, गा० २६-३२।

श्रेणिक को निर्यन्थ-धर्म की घनिष्ठता का एक प्रमाण यह भी है कि उसकी रानियाँ और राजकुमार महावीर के पास जितनी बड़ी संख्या में दीक्षित हुए हैं, उस अपेक्षा में बुद्ध के पास दीक्षित होने वालों की संख्या नगण्य है!

श्रेणिक के परम्परागत जैन होने का भी आधार मिलता है। उसके पिता के सम्बन्ध में बताया गया है—वह पार्श्व-परम्परा का सम्यग्दिष्ट और अणुक्ती उपासक था। श्रेडिंग काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार श्रेणिक के पूर्वज काशी से मगध में आये थे। यह भी माना जाता है कि काशी का यह वही राजवंश था, जिममें तीर्थक्कर पार्श्व पैदा हुए थे। इस आधार पर यह सोचा जा सकता है, श्रेणिक का कुल-धर्म जैन-धर्म ही रहा है। जैन अनुश्रुति के अनुसार भी श्रेणिक अपने कुल-धर्म से जैन होते हुए भी अपने निर्वासन-काल में जैन-धर्म से विमुख हो गया था। हो सकता है, उसी समय वह शिथिलाचारी श्रमणों को मानने लगा हो, जिसका संकेत हमें अनाथी श्रमण के प्रसंग में भी मिलता है। अस्तु जिसके पूर्वज जैन और जिसका पिता जैन उस श्रेणिक का जन्म-जात जैन होना सहज बात है।

जीवन के अन्तिम चार वर्षों में उमका सम्बन्ध बुद्ध और बौद्ध भिश्च-संघ से भी रहा, इममें संदेह नहीं; पर वह मम्बन्ध सीहार्द और सहानुभृति से अधिक गहरा प्रतीत नहीं होता !

उक्त तथ्य की पुष्टि में एक सबल प्रमाण यह है कि राजग्रह महाबीर और निर्धन्थ-संघ का ही प्रमुख केन्द्र था। महाबीर ने स्वयं वहाँ १४ वर्षावास विताये। अनेक बार शेषकाल में भी वे वहाँ आते रहे। राजग्रह के लोग एहले से भी पार्श्व-परम्परा को मानते आ रहे थे। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि राजग्रह के निर्धन्थ-संघ और महाबीर का केन्द्र होने में श्रेणिक की अनुयायिता भी एक प्रमुख आधार थी।

बुद्ध और बौद्ध भिश्च-संघ का केन्द्र राजग्रह नहीं, श्रावस्ती था। वहीं अनाथिषडण्क का जैतवन था और वहीं विशाखा मृगारमाता का पूर्वाराम। वहीं बुद्ध का परम अनुयायी राजा प्रसेनिजित् था। वहाँ बुद्ध ने स्वयं २६ वर्षावास बिताये, जब कि राजग्रह में केवल पाँच। महावीर ने श्रावस्ती में केवल एक वर्षावास बिताया। उल्लेखनीय बात यह है कि महावीर ने जिस प्रकार श्रेणिक के तीर्थङ्कर होने की घोषणा की, वैसे ही बुद्ध ने प्रसेनिजित् के लिए बुद्ध होने की घोषणा की। कुल मिला कर यही यथार्थ लगता है कि श्रेणिक महावीर का अनुयायी था और प्रसेनिजित् बुद्ध का।

१. श्रीमत्पारर्वजिनाधीश-शासनाम्मोजषट्पदः। सम्यग्दर्शन पुण्यात्मा, सोऽणुत्रतघरोमवत्॥

<sup>—</sup>त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६, स्लोक म

२. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ६२ ।

<sup>.</sup> ३. वही, अध्याय ३, पृ० ६२।

४. अनागतवंशः Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, P. 174.

श्लेषिक के विषय में डॉ॰ बी॰ ए॰ स्मिथ का भी अभिमत है—"वह अपने आप में जैम-धर्मांबलम्बी प्रतीत होता है। जैन-परम्परा उसे राजा संप्रति के समान ही जैन-धर्म का प्रभावक मानती है।" उसी ग्रन्थ में वे आगे लिखते हैं—"महावीर अपने मातृक सम्बन्ध के कारण विदेह, मगध और अंग आदि देशों के राजगुरु थे। विम्विसार और अजातशत्र से उनका व्यक्तिगत सम्पर्क था; ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं। यह भी प्रतीत होता है कि विम्वसार और अजातशत्र, इन दोनों ने महावीर के सिद्धान्तों का अनुसरण किया था।"

## नाम-चर्चा

### मिभिसार आदि

जैन आगमों में श्रेणिक के लिए मंभसार, भिभसार, भिभसार शब्दों का प्रयोग भी बहुतायत से मिलता है। उत्तरवर्ती संस्कृत-प्राकृत-प्रन्थों में मंभासार शब्द ही सुख्यतः प्रयुक्त हुआ है। मंभा, भिभा और भिमि—ये शब्द मेरी के अर्थ में एकार्थवाची माने गये हैं। विविध प्रन्थों में इस नामकरण का एक ही हार्द बताया गया है—महलों में आग लग जाने से सभी राजकुमार विविध वस्तुएँ लेकर भागे। श्रेणिक 'मंभा' को ही राजचिह्न के रूप में सारभ्त समझ कर भागा। इसलिए उसका नाम मंभासार पड़ा। श्री विजयेन्द्र सूरि ने केवल भम्भासार शब्द को ही यथार्थ माना है। अन्य सब नामों को अशुद्ध ठहराने का प्रयुक्त किया है, पर यह उचित नहीं लगता। ये सभी शब्द मूल आगमों में अनेकधा प्रयुक्त

- Y. He appears to have been a Jain in religion, and sometimes is coupled by Jain tradition with Asoka's grandson, samprati, as a notable petron of the creed of Mahāvīra.
  —The oxford History of India, p. 45
- Reing related through his mother to the reigning king of Videha, Magadha and Anga, he was in a position to gain official patronage for his teaching, and is recorded, to have been in personal touch with both Bimbisāra and Ajātasatru, who seem to have followed his doctrine.
   The Oxford History of India, p. 51,52
- ३. (क) सेणिए भंभसारे।
  - --ज्ञाताधर्मकथा, श्रु० १, अ० १३ (पत्र१८६-२); दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १० सू० १ आदि (ख) सेणिए भंभसारे, सेणिए भंमसारे।
  - --- उववाई सुत्त, सू० ७ पृ० २३ ; सू० ६ पृ० २५ ; सू० २६ पृ० ११५ (ग) सेणिए भिभिसारे । --- ठाणांग सूत्र, ठा० ६, पत्र ४५६-२
- ४. अभिधान चिन्तामणि, काण्ड ३, श्लो॰ ३७६ ; उपदेशमाला सटोक, पत्र ३३४ ; ऋषि मण्डल प्रकरण, पत्र १४३ ; श्रीभरतेश्वर बाहुवली वृत्ति, प्रथम विभाग, पत्र २२ ; आवश्यक चूणि, उत्तरार्ध, पत्र १५८ ।
- ५. पाइय-सह-महन्णवो, पृ० ७६४,८०७।
- ६. सेणिय कुमारेण पुणो जयढका किंद्रिया पविसिक्तणं। पिक्रण तुद्धे जतओ भिज्ञों सो भंगासारो।। — उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३४-१ ७. तीर्थंकर महावीर, भा० २, प्र० ६३० से ६३३।

हुए हैं। 'मंभा' के अतिरिक्त 'मंभा' आदि शब्द मंमावाची न भी होते हों, जैसे कि विजयेन्द्र स्रि का कहना है, ती भी श्रेणिक के नाम के साथ उनका योग तो है ही। अतः ये संशावाची होकर अपने अर्थ के वाचक हो ही जाते हैं। आर्थ संशाओं के विषय में अशुद्ध होने का कोई प्रश्न बनता ही नहीं। विजयेन्द्र स्रि स्थानांग हृत्ति से प्रमाणित करते हैं— 'मंमा' ति हका सा सारो 'यस्य स मंमासारः।" लगता है, यह प्रमाण दृष्टि-दोष से ही उन्होंने अपने पक्ष में प्रयुक्त कर लिया है। वस्तुतः जिस प्रति से उन्होंने यह पंक्ति उद्धृत की है, उस प्रति में तो प्रत्युत यह बताया गया है— "मिमि' ति हका सा सारो यस्य स तथा (मिमिसारः)।" जिस पाठ की वहाँ व्याख्या की जा रही है, वह पाठ भी तो स्पष्टतः 'सिणिश राया मिमिसारे" ही है। वृत्तिकार श्री अभयदेव स्रि उसी प्रसंग में भी तो स्पष्ट करते हैं— 'तेन कुमारत्वे प्रवीवनके जयहका गेहान्निष्काशिता ततः पित्रा मिमिसार उक्तः।" व्हां विश्वत भी मिमिसार शब्द की यथार्थ ही माना है। उ

### बिम्बिसार

बौद्ध-परम्परा में श्रेणिक का अन्य नाम बिम्बिसार माना गया है। 'बिम्बि' अर्थात् स्वर्ण। स्वर्ण के समान वर्ण होने के कारण बिम्बिसार नाम पड़ा। ' तिब्बती-परम्परा में माना गया है—श्रेणिक की माता का नाम बिग्बि था, अतः उसे बिम्बिसार कहा जाता था।'

मिंभिसार और विभिन्नसार नाम एक दूसरे के बहुत निकट प्रतीत होते हैं। इनकी समानता का हार्द अन्वेषणीय है। हो सकता है, एक ही नाम भाषा व उच्चारण आदि के भेद से दो रूपों में चल पड़ा हो।

### श्रेणिक

श्रेणिक नाम जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में समान रूप से अभिमत है। दोनों परम्पराओं में क्रमशः 'श्रेणिक भिभिसार' और 'श्रेणिक विम्विसार' का संयुक्त प्रयोग ही मुख्यतः मिलता है। श्रेणिक शब्द के व्यौत्पत्तिक अर्थ में भी बहुत कुछ समानता है। जैन-परम्परा मानती

१. आगमोदय समिति, प्रकाशन-सन् १६२०।

२. पत्र ४६१-१।

३. Grametic Derprakrit sprachen, para. 201. माकृत भाषाओं का व्याकरण, अनु० डॉ॰ हेमचन्द्र जोशी, बिहार राष्ट्र-भाषा परिषद्, पटना, पु॰ ३१३।

<sup>·</sup> ४. उदान अटुकथा, १०४।

<sup>4.</sup> Life of Buddha by W. W. Rockhill, p. 16.

है—"श्रेणियों की स्थापना करने से श्रेणिक नाम पड़ा।" बौद्ध-परम्परा मानती है—
"पिता के द्वारा अठारह श्रेणियों का स्वामी बनाये जाने के कारण वह श्रेणिक बिम्बिसार कहलाया।" दोनों ही परम्पराओं में श्रेणियों की संख्या अठारह है। श्रेणियों के नाम मी बहुत कुछ समान रूप से मिलते हैं। जैनागम जम्बूदीपपण्णित्त में नव नाक और नव कार —श्रेणियों के ये अठारह भेद बहुत ही विस्तृत रूप में बताये गये हैं। बौद्ध-साहित्य में श्रेणियों के नाम एक रूप तथा इतने व्यवस्थित नहीं मिलते हैं। महाबस्तु के नाम अन्बूदीपपण्णित्त के नामों से बहुत कुछ मिलने वाले हैं, पर वे संख्या में तीस कर दिये गये हैं। डॉ० आर० सी० मजुमदार ने विविध ग्रन्थों से एक जित कर श्रेणियों के सत्ताइस नाम संजोये हैं। मालूम होता है, उन्होंने जम्बूदीपपण्णित्त का अवलोकन नहीं किया। नहीं तो उन्हें यह नहीं लिख देना होता कि "ये अठारह श्रेणियाँ कौन थीं, यह बताना सम्भव नहीं है।" कुछ लोग यह भी मानते हैं कि महती सेना होने से या सेनिय गोत्र होने से, श्रेणिक नाम पड़ा।

### पिता का नाम

श्रेणिक के पिता का नाम श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार प्रसेनजित् ठहरता है। दिगम्बर-परम्परा के उत्तरपुराण में उसके पिता का नाम कुणिक बताया गया है, 90 जो स्पष्टतः अयथार्थ है। दिगम्बर आचार्य हरिपेण कृत मृहत् कथाकोष (कथांक, ५५) में श्रेणिक

१. श्रेणी : कायति श्रेणिको मगधेश्वर :।

<sup>-</sup>अभिधान विन्तामणि :, स्वोपज्ञवृत्तिः, मर्त्यकाण्ड, श्लो० ३७६।

२. सपित्राष्टादशमु श्रेणिष्ववतारितः । अतोऽस्य श्रेण्यो बिम्बिसार् इति ख्यातः ॥

<sup>--</sup> विनयपिटक, गिलगिट मांस्कृप्ट।

३. जम्बूद्वीपपण्णत्ति, वक्ष० ३; जातक, मूगपक्खजातक, भा० ६।

४ कुभार, पट्टइहा, सुवण्णकारा, सूवकारा य। गंधव्या, कासवग्गा, मालाकारा, कच्छकरा ॥१॥ तंबोलिया य ए ए नवप्पयारा य नारुआ भणिआ।

५. अह णं णवप्पयारे कारुअवण्णे पवक्खामि ॥२॥ चम्मयरु, जंतपीलग्, गंछिअ, छिपाय, कंसारे य । सीवग्, गुआर, भिल्लग्, धीवर, वण्णह अटूदस ॥३॥

६. भा० ३, पृ० ११३ तथा ४४२-४४३।

v. Corporate life in Ancient India, Vol. II, p. 18.

<sup>5.</sup> Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, pp. 289,1284.

त्रिषण्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० १ ।

१०. सुनुः कुणिक भूपस्य श्रीमत्यां त्वमभूरसौ । अथान्यदा पिता तेऽसौ मत्युत्रेषु भवेत्पतिः ॥

<sup>---</sup> उत्तरपुराण, चतुःसप्ततितमं पर्व, श्लो० ४१८।

के पिता का नाम उपश्रेणिक बताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्रेणिक को विधिसार तथा उसके पिता को क्षेत्रक कहा गया है। अन्यत्र उसके भडिय, महापद्म, हैमजित, क्षेत्रोजा, क्षेत्रोजा आदि विभिन्न नाम आते हैं। 3

रानियाँ

जैन-साहित्य में श्रेणिक की २५ रानियों के नाम उपलब्ध होते हैं। नन्दा आदि १३ रानियों के नाम तथा काली, सुकाली आदि १० रानियों के नाम अन्तक्ष्ट्शा सूत्र में मिलते हैं। ये श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात् महाबीर के पास दीक्षित होती हैं। दशा-श्रुतस्कन्य में चेलणा का साम्राज्ञी के रूप में वर्णन आया ही है। निशीय चूर्णि में श्रेणिक की एक पत्नी का नाम अपतगंधा आया है, जो विशेष प्रसिद्ध नहीं है। शाताधर्मकथा में श्रेणिक की धारिणी रानी का विशद वर्णन है।

विनयपिटक में राजा विभिन्नसार के ५०० पितायाँ वताई गई हैं। जीवक कौमार भृत्य ने विभिन्नसार के भगन्दर रोग का उपचार एक लेप में कर दिया। प्रसन्न हो, विभिन्नसार ने ५०० स्त्रियों को अलंकृत कर उनके सब आभूषण जीवक को उपहार रूप में दिये। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये ५०० श्रेणिक की रानियाँ ही रही हों।

बौद्ध मान्यता के अनुसार राजा प्रसेनजित् की वहिन कोशला देवी विम्बिसार की पत्नी थी। इसके दहेज में एक लाख कार्पापण की आय नाला एक गाँव बिम्बिसार को मिला था।

रानी खेमा मद्र-देश को राज-कन्या थी। वह रूप-गर्विता थी। प्रतिबोध पाकर बुद्ध के पास दीक्षित हुई। <sup>८</sup>

उज्जयिनी की गणिका पद्मावती भी श्रेणिक की परनी मानी गई है। °

१ तथास्ति मगधे देशे पुरं राजगृहं परम् ।
तत्रोपश्रेणिको राजा तद्भार्या सुप्रमा प्रभा ।।१॥
तयोरन्योन्वसंप्रीतिसंलग्रमनसोरभूत् ।
तनयः श्रेणिको नाम सम्यक्त्व कृतभूषणः ।।२॥

२. स्कन्ध १२, अ० १, पु० ६०३।

<sup>3.</sup> Political History of Ancient India, p. 205

४. समाव्य, भा० १, पृ० १७।

५- ज्ञाताधर्मकथा सूत्र, अ०१ सू०८ (पत्र १४-१)।

६. महावगा, ५-१-१५।

७. न्नातक, २-४०३ ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, p. 286 ; संयुक्तनिकाय, अट्टकथा !

प. थेरी गा**था-अटुकथा**, १३६-१४३ ।

६. थेरी गाया, ३१-३२।

**अभितायुर्ध्यान सूत्र में वैदे**ही बासवी के विभिन्नसार की रानी होने का उल्लेख निलता है। शीसवा और जयसेना भी उसकी रानियाँ थीं।

विभिवसार की रानियों के विषय में जैन और बौद्ध समुख्लेख परस्पर भिन्न हैं। सगता है, विभिवसार के बहुत-सी परिनयाँ थी। मुख्यतः जिस-जिस परम्परा से जिनका सम्बन्ध सहा है, उस परम्परा में उनका ही समुख्लेख मुख्यतः हुआ है। हो सकता है, कुछ एक रानियाँ नाम-भेद से दोनों परम्पराओं में उसिखित हुई हों।

### राजपुत्र

श्रीणक का उत्तराधिकारी राजपुत्र कृषिक (अजातशत्र ) था। बौद्ध-परम्परा में कुछ एक पुत्रों का उल्लेख है। अभयकुमार को नर्तकी रानी पद्मावती का पुत्र बताया गया है। अभ्यक्षमार को वर्तकी रानी पद्मावती का पुत्र बताया गया है। अभ्यक्षमार विभिन्नमार का एक पुत्र विमल कोड क्ल था, जो आगे चल कर बौद्ध भिक्ष हुआ। अशिलवा का एक पुत्र शीलवत् श्री। जयसेना के भी एक पुत्र होने का वर्णन मिलता है। अ

जैन-परम्परा में कुणिक के अतिरिक्त भी बहुत सारे राजकुमारों का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। अणुलरोकक्षस्य में १० राजकुमारों का वर्णन आया है। उनके नाम हैं—(१) जाली, (२) मयाली, (३) उवयाली, (४) पुरिमसेण, (५) वारिसेण, (६) दिहदन्त, (७) सम्ददन्त, (८) वेहल, (६) वेहायस और (१०) अभयकुमार। इनमें से प्रथम ७ धारिणी के पुत्र थे, वेहल और वेहायम चेलणा के तथा अभयकुमार नन्दा का। ६

जसी आगम में प्रसंगान्तर से १३ राजकुमारों के निम्नोक्त नाम बताये गए हैं— (१) दीहसेण, (२) महासेण, (३) लट्टदन्त, (४) गृद्दन्त, (५) शुद्धदन्त, (६) हल्ल, (७) दुम, (८) दुमसेण, (६) महादुमसेण, (१०) सीह, (११) सीहसेण, (१२) महासीहसेण और (१३) पुण्णसेण।

निरियाविकना में काली, सुकाली आदि रानियों से निम्नोक्त दस राजकुमार माने गये हैं—(१) कालकुमार, (२) सुकालकुमार, (३) महाकालकुमार, (४) कण्हकुमार, (५) सुकण्हकुमार, (६) महाकण्हकुमार, (७) वीरकण्हकुमार, (८) रामकण्हकुमार, (६) सेणकण्ह-कुमार और (१०) महासेणकण्हकुमार।

मेघकुमार, नन्दीसेन-ये दो राजपुत्र जैन-परम्परा में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं।

<sup>2.</sup> Dictionary of Pali Proper Names, Vo. III, p. 286.

२. थेरी गाथा, ३१-३२।

३. थेर गाथा अट्टकथा, ६४।

४. थेरी गाथा, ६०६,६१६।

५. मज्भिमनिकाय, अट्ठकथा, २,६३२।

६. नवरं सत्त भारिणीसुआ, वेहल्ल वेहासा चेल्लणाओ''', अमयस्स णाणतं रायितिहे नयरे सेणिये राया नन्दा देवी। —अनुत्तरोवबाइय, वर्ग १

कैन आपासों में उक्त राजपुत्रों का नामपाह उल्लेख मात्र ही नहीं; यथास्थान इन सक्का व्यवस्थित जीवन-वृत्त भी है। इनमें से कालकुमार आदि दस महाशिलाकष्टक संग्राम में मरे हैं और शेष सभी ने दीक्षा ग्रहण की है।

# अजातशत्रु क्रणिक

श्रीणक की तरह कृषिक (अजातशत्रु) कां भी दोनों परम्पराओं में समान स्थान है। दोनों ही परम्पराएँ उसे अपना-अपना अनुयायी मानती हैं और इसके लिए दोनों के पास अपने-अपने आधार हैं। बौद्ध परम्परा के अनुसार सामक्ष्रफल सुस का सम्पर्क बुद्ध और अजातशत्रु का प्रथम-प्रथम मिलन था। उसी में वह बुद्ध, धर्म और संघ का श्ररणागत उपासक हुआ। बुद्ध के प्रति अजातशत्रु की भक्ति का अन्य उदाहरण उनकी अस्थियों पर एक महान स्तूप बनवाना है। बुद्ध के भश्मावशेष जब बांटे जाने लगे, उस समय अजातशत्रु ने भी कुशीनारा के मल्लों से कहलाया—"बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। अवशेषों का एक भाग मुक्ते अवश्य मिलना चाहिए।" द्रोण विध्र के परामर्श पर उसे एक अस्थिन भाग मिला और उस पर उसने स्तूप बनाया।

सामक्रफल सुत्त में अजातशत्र कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही अपने राज वैद्य जीवक कौमार भृत्य से बुद्ध का परिचय पाता है और पाँच सौ हाथियों पर पाँच सौ रानियों को लिए उसी रात में बुद्ध का साक्षात् करता है। महावीर से उसका प्रथम साक्षात् कब होता है, यह कहना कठिन है। उनके जितने साक्षात् उनसे मिलते हैं, वे चिर परिचय और अनन्य भक्ति के ही सूचक मिलते हैं। प्रथम उपाङ्ग औपपातिक आगम मुख्यतः महावीर और कूणिक के सम्बन्धों पर ही प्रकाश डालता है। चम्पा नगरी और कूणिक की राज्य-स्थिति का भी वहाँ सुन्दर चित्रण है। कूणिक की महावीर के प्रति रही भक्ति के विषय में वहाँ बताया गया है—उसके एक प्रवृत्ति बादुक पुरुष था। वह महान् आजीविका पाता था। उसका कार्य था, महावीर की प्रतिदिन की प्रवृत्ति से उसे अवगत करते रहना। उसके नीचे अनेकों कर्मकर रहते थे। वे भी आजीविका पाते थे। उनके माध्यम से महावीर के प्रतिदिन के समाचार उस प्रवृत्ति वादुक पुरुष को मिलते और वह उन्हें कूणिक की बताता।

१. एसाहं, मन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु सङ्घं च । उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतभो पाणुपेतं सरणं गतं ।

२. बुद्धवर्या, पु० ५०६।

३. तस्स णं कोणिअस्स रण्णो एक्के पुरिसे विजलकय-वित्तिए मगन्नओ पवित्तिवाजए, भगवओ तहेवसिअं पवित्ति णिवेएइ। तस्स णं पुरिसस्स बहवे अण्णो पुरिसा विण्ण-भति-भत्त-वेअणा भगवओ विद्तिवाजआ भगवओ तहेवसिअं पवित्ति निवेदेति। —औपपातिक सूत्र, सू०, प

महिल्लीर के संगा-अंगमिन और कृषिक के मंकि-निदर्शन की विवरण मिल्लिकिक सूत्र में बहुत ही विशेद और प्रेरक हैं। 'साम्ब्रक्तिक दुत्त' की तरिंह के मी विदि ग्लेकिनों की समीका का विषय बना होता, तो उतना ही महत्त्व उसका बनता । स्थिति यह हैं कि जितनी शोध-खोल अब तक त्रिपिटकों पर हुई है, उतनी आगमों पर नहीं। यदि ऐसा हुआ होता तो अनेकों महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक प्रकाश पड़ता। अजातशत्र कृष्णिक के विषय में भी जितनी अवंगति आंगम देते हैं, उतनी त्रिपिटक नहीं।

## महावीर के आंगमन का सन्देश

महाबीर और कृषिक का यह सम्पर्क चम्पा नगरी में होता है—महाबीर ग्रामानुग्राम विहार करते १४ सहस्र मिश्च ३६ सहस्र मिश्च विदार के परिवार से चम्पा नगरी के उप गर में आये। प्रवृत्ति-वादुक पुरुष यह सम्बाद पा, आनन्तित हुआ, प्रपुत्तिलत हुआ। स्नान कर मंगल वस्त्र पहने, अल्प भार युक्त तथा बहुत मृत्य युक्त आभूषण पहने। घर से निकला। चम्पा नगरी के मध्य होता हुआ भंभतार पुत्र कृष्णिक की राजसभा में आया, जय-विजय शब्द से वर्धापना की, बोला—"देवानुप्रिय! आप जिनके दर्शन चाहते हैं, जिनके दर्शन आपके लिए पथ्य हैं, जिनके नाम-गोत्र आदि के अवण से ही आप हृष्ट-तुष्ट होते हैं, वे अमण भगवान महाबीर ग्रामानुग्राम विचरते हुए क्रमशः चम्पा नगरी के उपनगर में आये हैं और चम्पानगरी के पृष्णभद्र चैत्य में आने वाले हैं। यह सम्बाद आपके लिए प्रिय हो।"

भंभसार पुत्र कृणिक उस प्रवृत्ति-निवेदक से यह सम्वाद सुनकर अत्यन्त हर्षित हुआ। उसके नेत्र और मुख विकसित हो गये। वह शीव्रता से राज-सिंहासन छोड़ कर उठा, पाहुकाएँ खोलीं। पाँचों राज-चिह्न दूर किये। एक साठिक उत्तरासंग किया। अंजलिबस् होकर सात-आठ कदम महावीर की दिशा में आगे गया। बाँये पैर को संकुचित किया। दाँये पैर को संकुचित किया। दाँये पैर को संकोच कर घरती पर रखा। मस्तक को तीन बार घरणी-तल पर लगाया। फिर घोड़ा सा ऊपर उठ कर हाथ जोड़े। अंजलि को मस्तक पर लगा कर 'वानोस्थुणं' से अभिवादन करते हुए बोला—"अमण भगवान महावीर जो आदिकर हैं, तीर्यङ्कर हैं…यावत् सिद्ध गित के अभिलाषुक हैं। मेरे धर्मोपदेशक और धर्माचार्य हैं, उनहें मेरा नमस्कार हो। यहाँ से मैं तत्रस्थ भगवान का बन्दन करता हूँ। भगवान वहीं से मुक्ते देखते हैं।

इस प्रकार वन्दन-नमस्कार कर राजा पुनः सिंहासनारूढ हुआ। उसने प्रवृत्ति बाहुक

१- लड्ग, छत्र, मुकुट, उपानत् और चामर ।

२. षमोऽत्थुणं समणस्य भगवन्नो महावीरस्य आदिगरस्य तित्यगरस्य ...जावं संवाधिन्दकामस्य मन षम्मायरियरसं सम्मोयरेसोगस्त । वंदानि णं मगवन्तं तित्वगर्षं इहनए, पासंइ मे (मे से) वर्षां तित्वगर्षं इहनई तिकट्टु वंदहं श्रमंसंइ।

प्रकृष को एक लाम सुरूट सहक रज़ब-सुद्धाओं का 'स्तितदान' दिला और कहा-"भगवान् महामीर अब सम्पा के पूर्णभद्र सैरय में गमारें, तब सुन्ने पुनः स्त्वना हेना।"

## महावीर का चम्पा-आगमन

सहस्र किरणों से सुशोमित सूर्य आकाश में उदित हुआ। प्रभात के उस मनोरम वातावरण में भगवान महाबीर जहाँ चम्पा नगरी थी, जहाँ पूर्णभद्र चैत्य था, वहाँ पधारे। यथारूप स्थान ग्रहण कर संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। जन्मा नगरी के शुक्राटकों और चढ़फ्कों पर सर्वत्र यही चर्चा थी—"अमण भगवान महाबीर यहाँ आबे हैं, पूर्णभद्र चैत्य में ठहरे हैं; उनके नाम-गोत्र के अवण से ही महाफल होता है। उनके साक्षाल दर्शन की तो बात ही क्या ? देवानुप्रियो ! चलो, हम सब भगवान महाबीर को बन्दन-नमस्कार करें। वह हमारे इस लोक और आगामी लोक के लिए हितकर और सुक्षकर होगा।"

तदनन्तर लोको ने स्नान किया, वस्त्राभूषणो से सुसिष्जित हुए तथा मालाएँ धारण की। कुछ घोड़ो पर, कुछ हाथियों पर व कुछ शिविकाओं में आरूढ़ होकर तथा अनेक जनवृन्द पैटल ही भगवान महावीर के दर्शनार्थ चले।

प्रवृत्ति वादुक पुरुष ने कृणिक को यह हर्ष-संवाद सुनाया। राजा ने साढ़े वारह लाख रजत-सुद्राओं का 'प्रीतिदान' दिया।' तब भंभसार पुत्र कृणिक ने बलव्याप्टत पुरुष (सेनाधिकारी) को बुलाया और कहा—''हस्तिरत्न को सजा कर तैयार करो। चतुर्रागनी सेना को तैयार करो। सुभद्रा आदि रानियों के लिए रथों को तैयार करो। चम्पा नगरी को बाहर और भीतर से स्वच्छ करो। गिलयों और राजमागों को सजाओ। दर्शकों के लिए स्थान-स्थान पर मंच तैयार करो। मै भगवान महावीर की अभिवन्दना के लिए जाकाँगा।''

राजा के आदेशानुसार सब तैयारियाँ हुई । राजा हस्तिरत्न हाथी पर सवार हुआ। समझा प्रश्नित राँनियाँ रथी पर सवार हुई । इस प्रकार चहुरंगिनी सेना के महान् वैभव के साथ राजा भगवान् महावीर के दुर्शनार्थ चला। र चम्पा नगरी के मध्य-भाग से होता हुआ

१- मूल अकरण में रिज़त' शब्द नहीं है, पर परम्मरा से ऐसा माना जाता है कि चक्रवर्ती का मितिदान साढ़े बारह कोटि स्वर्ण मुझाओं का होता है। वासुदेव का मीतिदान साढ़े बारह कोटि रजत-मुझाओं का होता है तथा माण्डसिक राजाओं का मितिदान साढ़े जारह लक्ष रजत मुझाओं का होता है। — उन्नवाई (हिन्दी क्रमुवाद), पृ० १३३

<sup>·</sup> २ · कृत्यिक त्रामा के बैभव अडम्बर और अभिधान-व्यवस्था के विस्तृत वर्णन के लिए द्रव्यव्य-ओपपातिक सूत्र, सूट २५-३१।

पूर्णभद्र चैत्य के समीप आया। श्रमण भगवान् महावीर के छत्र आदि तीर्थं इर-अतिशय दूर से देखे। वहीं उसने हस्तिरत्न छोड़ दिया। पाँचो राज-चिह्न छोड़ दिये। वहाँ से वह भगवान् महावीर के सम्मुख आया। पंच अभिगमन कर भगवान् महावीर को वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार कर मानसिकी, वाचिकी और कायिकी उपासना करने लगा।

### महावीर का उपदेश

भगवान महावीर ने उपस्थित परिषद् को अर्धमागधी भाषा में देशना दी, जिसमें कताया—"लोक है, अलोक है। इसी प्रकार जीव, अजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, वेदना, निर्जरा अवादि हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, कोध मान, माया, लोभ अवादि हैं। प्राणातिपात-विरमण, मृषावाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण, मेथुन-विरमण, परिग्रह-विरमण, अवादि हैं। प्राणातिपात-विरमण, मृषावाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण, मेथुन-विरमण, परिग्रह-विरमण, अवादि हैं। प्राचार्य मिथ्यादर्शन शल्यविवेक हैं। सभी अस्तिभाव अस्ति में हैं, मभी नास्ति भाव नास्ति में हैं। सुचीर्ण कर्म का सुचीर्ण फल होता है, दुश्चीर्ण कर्म का दुश्चीर्ण फल होता है। जीव पुण्य-पाप का स्पर्श करते है। जीव जन्म-मरण करते हैं। पुण्य और पाप सफल हैं। अवादि प्रकार का है—अगार धर्म और अनगार धर्म। अनगार धर्म का तात्पर्य है—मर्वतः सर्वात्मना मुण्ड टोकर ग्रहावस्था से अग्रहावस्था में चले जाना अर्थात् प्राणातिपात आदि से मर्वथा विरमण। अनगार धर्म वारह प्रकार का है—पाँच अणुवत, तीन गुणवत व चार शिक्षावत।" व

अमण भगवान महावीर से धर्म का अवण कर परिषद् उठी। भंभसार पुत्र कृणिक भी उठा। वन्दन-नमस्कार कर बोला—"भन्ते! आपका निर्धन्थ-प्रवचन सु-आख्यात है, सुप्रश्चष्ठ है, सुभाषित है, सुविनीत है, सुभावित है, अनुत्तर है। आपने धर्म को कहते हुए उपशम को कहा, उपशम को कहते हुए विदेश को कहा, विवेक को कहते हुए विदेशण को कहा, विरमण को कहते हुए पापकमों के अकरण को कहा। अन्य कोई अमण या ब्राह्मण महीं है, जो ऐसा धर्म कह सके। इससे अधिक की तो बात ही क्या 2"3

यह कह कर राजा जिस दिशा से आया था, उस दिशा से वापिस गया। ध

१. वन्दनार्थ जाने की यही वर्णन-शैली आगे चलकर बौद्धों ने भी अपनाई, ऐसा लगता है। महायानी परम्परा के महावस्तु ग्रन्थ में बुद्ध के वन्दनार्थ जाते राजा विम्बिसार का ठीक ऐसा ही वर्णन किया है। (Mahavastu, Tr. by J. J. Jones, Vol. III, pp. 442-3.)

२. विस्तृत विवेचन के लिए इष्टब्य-उपासकदसांग सूत्र, अ०१।

३. णित्य णं अण्णे केइ समणे वा माहणेवा जे एरिसं धम्म-माइक्खिन्तए। किमंग पुण एत्तो उत्तरतरं ? —औपपातिक सूत्र, सू॰ २५

४. औपपातिक सूत्र, सू० ३४-३७ के आधार से।

### जैन या बौद्ध ?

तामक्रमकल पुत्त और इस औपपातिक-प्रकरण को उलना की दृष्टि से देखा जाये तो औपपातिक-प्रकरण बहुत गहरा पड़ जाता है। सामक्रमल पुत्त में अजातशत्रु के बुद्धानुयायी होने में केवल यही पंक्ति प्रमाणभूत है कि "आज से मगवान मुक्ते अंजलिबद्ध शरणागत उपासक समभें।" औपपातिक-प्रकरण में प्रवृत्ति वादुक पुरुष की नियुक्ति, सिंहासन से अध्युत्थान, णमीत्थुणं से अभिवन्दन, मिक्त स्त्वक साक्षात्कार आदि उसके महावीरानुयायी हीने के ज्वलन्त प्रमाण हैं। इन शब्दों से कि "जैसा धर्म आपने कहा, बैसा कोई भी अमण या ब्राह्मण कहने वाला नहीं है", उसकी निर्यन्य धर्म के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त होती है। लगता है, बुद्ध के प्रति अजातशत्रु का ममर्पण मात्र औपचारिक था। मुलतः वह बुद्ध का अनुयायी बना हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

बुद्ध से जहाँ उसने एक ही बार माक्षात किया, वहाँ महाबीर से अनेक बार साक्षात् करता ही रहा है। यहाँ तक कि महाबीर-निर्वाण के पश्चात् महाबीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा की धर्म-परिषद् में भी वह उपस्थित होता है। 3

डॉ॰ स्मिथ का कहना है—"बौद्ध और जैन दोनों ही अजातशत्रु को अपना-अपना अनुयायी होने का दावा करते हैं, पर लगता है, जैनों का दावा अधिक आधार-युक्त है।

डॉ॰ राधाकुमुद मुखर्जी के अनुमार भी महाबीर और बुद्ध की वर्तमानता में तो अजात-शत्रु महाबीर का ही अनुयायी था। उन्होंने यह भी लिखा है—''जैसा प्रायः देखा जाता है, जैन अजातशत्रु और उदायिभद्द दोनों को अच्छे चरित्र का बतलाते हैं; क्योंकि दोनों जैन धर्म को मानने बाले थे। यही कारण है कि बौद्ध-ग्रन्थों में उनके चरित्र पर कालिक पोती गई है।''

अजातशत्रु के बुद्धानुयायी न होने में और भी अनेक निमित्त हैं देवदत्त के साथ घनिष्ठता, जब कि देवदत्त बुद्ध का विद्रोही शिष्य था ; विजयों से शत्रुता, जब कि वज्जी बुद्ध के अत्यन्त कृपा-पात्र थे, प्रसेनजित् से युद्ध, जब कि प्रसेनजित् बुद्ध का परम भक्त एवं अनुयायी था।

<sup>2.</sup> Buddhist India, p. 88.

२. स्थानांग वृत्ति, स्था० ४, उ० ३।

ज्ञाताधर्मकयांग सुत्र, सु० १-५ ; परिशिष्ट पर्व, सर्ग ४, इलो० १५-५४।

y. Both Buddhists and Jains claimed him as one of themselves. The Jain claim appears to be well-founded.

<sup>—</sup>Oxford History of India, by V.A. smith, Second Edition, Oxford, 1923, p. 51.

<sup>&#</sup>x27;५. हिन्दू सभ्यता, पू० १६०-१ ।

६. बही, पृ० २६४।

बौद्ध-परम्परा उसे पितृ-हतक के रूप में देखती है, जब कि जैन परम्पाल आपने कुछ के सित आसुत्तम कर लेने पर उसे अपने पिता का बिनीत कह देती है। असे असुद्धाल भी कीनी परम्पराओं के कार्याः दूरता और सामीप्य के स्ताक हैं।

अकारराज्य के प्रति बुद्ध के मन में अनादर का भाष था, वह इस बात से भी प्रतित होका है कि आमण्य-फल की चर्चा के परचाल अजातराष्ट्र के काले जाने पर बुद्ध निक्क्षणों को सम्बोधित कर कहते हैं—"इस राजा का संस्कार अच्छा नहीं रहा। यह राजा अभागा है। यदि यह राजा अपने धर्म-राज पिता की हत्या न करता, तो आज इसे इसी आसन पर केटे जैटे बिरज, निर्मल, धर्म-चछु उत्पन्न हो जाता।" देवदत्त के प्रसंग में भी बुद्ध ने कहा—"निश्चओ! माधराज अजातशात्रु, जो भी पाप है, उनके मित्र है, उनसे प्रेम करते हैं और उनसे संसर्ग रखते हैं।" "

एक बार बुद्ध राज-प्रासाद में विभिन्नसार की धर्मोपदेश कर रहे थे। शिशु अजातशत्रृ विभिन्नसार की गोद में था। विभिन्नसार का ध्यान बुद्ध के उपदेश में न लग कर, पुनः-धुनः अजातशत्रु के दुलार में लग रहा था। बुद्ध ने तब राजा का ध्यान अपनी ओर खोंचा। एक कथा सुनाई, जिसका हार्द था— उम इसके मोह में इसने बन्धे हो, यही दुम्हारा घातक होगा।

बिजियों की विजय के लिए अजातशानु ने अपने मंत्री वस्सकार की बुद्ध के पास भेजा। विजय का रहस्य पाने के लिए सचमुच वह एक वर्ड्यंत्र ही था। अजातशाचु बुद्ध का अनुपायी होता, तो इस प्रकार का बुद्ध केसे खेलता १

कहा जाता है, मौद्बलपायन के बधक ५०० निगण्डों का बध अजातश्च ने करवाया। इससे उसकी बौद्ध धर्म के प्रति दृढ़ता न्यक्त होती है; पर यह ज़्रक्किया का है; अतः एक किंवदन्ती मात्र से अधिक इसका कोई महत्त्व नहीं होता।

बहकयाओं के और भी कुछ उल्लेख हैं। जैसे—'बुद्ध की मृत्यु का सम्बन्ध अजलसाबु को कौन सुनाये, कैसे सुनाये १'—अमास्थ्यर्ग में वह ध्यप्न छठा। अकने कोचा—दाजा के हृदय पर आघात न लगे, इस प्रकार से यह सम्बाद सुनाया जाय। मंत्रियों ने दुभक्ष्य-कुल के निवारण का बहाना कर 'चतु-मधुर' स्नान की व्यवस्था की। उस आनम्ब्यू सालाबरण

१. दीवनिकाय, सामञ्जयस्य सुत्त, पृ० ३२ ।

२. औपपातिक सूत्र (हिन्दी अनुवाद), पृ० २६ ; सेनमरन, तृतीय उल्लास, प्रश्न २३७ ।

३. दीवनिकाय, सामञ्ज्ञकल सुत्त, पृ० ३२ !

४. विनयपिटक, बुद्धवन्त, संघभेदक ख्रस्थक, ७।

५. जातकअट्टकथा, थुस जातक, सं० ३३व ।

६. घम्मपद अट्टुकथा, १०-७।

में छन्हींने बुद्ध के निर्काण का सम्बाद अजातराञ्च की सुनाया। सिर भी सम्बाद सुनते ही क्षजातकानु भृतिकृत ही गया। दी बार पुनः 'बदु-नवुर' स्मान करावा नया। तब उसकी कृषको हुटी और उसने महरा कुछ नक्छ किया।" एक करम्परा कर भी कहती है—संत्री करककार के जन्म से निर्वाण तक बुद्ध की चित्राक्ली दिखा कर अजातराज को बुद्ध की मूख से शापित किया। इस घटना से बुद्ध के ब्रोत रही अजातशत्र की काल का निदर्शन निसंसा है। बहुत उत्तरकालिक होने से यह कोई प्रमाणमृत आधार नहीं बनती।

देक्टल के शिष्य मिण्डिका-पुत्र अपका ने बुद्ध से चर्चा की । अजातशात्र के पास आया और इंद्र की गहाँ करने लगा। घर अजातरामु क्रोफित हुआ और उसे चले जाने के लिए कहा । अदक्षशाकार में इतना और जोड़ दिया है कि बजातराचु ने अपने कर्मकरों से उसे गलहत्था देकर निकलवाया। \* इस प्रसंग से भी अजातशत्र का अनुयायित्व सिद्ध नहीं हीता। अशिष्टता ते बची करने वाली की तथा सुखर गर्हा करने वाली की हर बुद्धिमान व्यक्ति टोकता ही है। यदि उपक अजातरामु की बुद्ध का हद अनुयायी मानता, तो अपनी बीती सनाने वहाँ जाता ही क्यों 2 अपने गुरु देवदत्त का हितेषी समक्त कर ही उसने ऐसा किया होगा।

उत्तरवर्ती साहित्य में कुछ प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रति अजातश्रम का विद्वी व व्यक्त करते हैं। अवदानसत्तक के अनुसार राजा विभिन्नसार ने बुद्ध की वर्तमानता में ही बुद्ध के नख और केशों पर एक स्तूप अपने राजमहल में बनवाया था। राजमहल की स्त्रियाँ ध्रप, दीप और फ़लों से उसकी पूजा करती थीं। अजातराष्ट्र ने सिंहासनारूढ़ होते ही पूजा बन्द करने का आदेश दिया। श्रीमती नामक एक स्त्री ने फिर भी पूजा की, तो उसे मृत्य-दण्ड दिया। " येरनाया-अहुकथा के अनुसार अजातरान्न ने अपने अनुज सीलवत् भिक्क को भरवाने का भी प्रयत्न किया। एक उदाहरण अजातरात्र को बौद्ध धर्म का अनुयायी सिद्ध न कर प्रत्युत विरोधी सिद्ध करते हैं; पर इनका भी कोई आधारभूत महत्त्व नहीं है।

बीद साहित्य के मर्मन्न राईस डेविड्स भी स्पष्टतः लिखते हैं-"वातचीत के अन्त में अजातश्रत्र ने बुद्ध को स्पष्टतया अपना मार्ग-दर्शक स्वीकार किया और पित-हत्या का पश्चाताप व्यक्त किया। किन्तु यह असंदिग्धतया व्यक्त किया गया है कि उसका धर्म-

१. धम्मपद बहुकथा, सण्ड २, ६०५-६।

<sup>2.</sup> Encyclopaedia of Buddhism, p. 320.

३. अंगुल्रानिकाय, ४-८-१८८।

v. Encyclopaedia of Buddhism, p. 319.

<sup>&#</sup>x27; ५ अवदातरातक, ५४ ।

६. बेरगाबा-अट्टकबा, गाथा ६०१-१६ ।

परिवर्तन नहीं किया गया । इस विषय में एक भी प्रमाण नहीं है कि उस हृदयस्पर्शी मर्छंग के पश्चात् भी वह बुद्ध की मान्यताओं का अनुसरण करता रहा हो । जहाँ तक मैं जान पाना हूँ, उसके बाद उसने बुद्ध के अथवा बौद्ध संघ के अन्य किसी भिक्ष के न तो कभी दर्शन किये और य उनके साथ धर्म-चर्चा ही की और न मेरे ध्यान में यह भी आता है कि उसने बुद्ध के जीवन-काल में भिक्ष संघ को कभी आर्थिक सहयोग भी किया हो ।

"इतना तो अवश्य मिलता है कि बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् एसने बुद्ध की अस्थियों की मांग की, पर वह भी यह कह कर कि 'मैं भी बुद्ध की तरह एक क्षत्रिय ही हूँ' और उन अन्तिथयों पर फिर उसने एक स्तूप बनवाजा। दूसरी बात—उत्तरवर्ती यन्थ यह बताते हैं कि बुद्ध निर्वाण के तत्काल बाद ही जब राजग्रह में प्रथम संगीति हुई, तब अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुका के द्वार पर एक सभा भवन बनवाया था, जहाँ बौद्ध पिटकों का संकलन हुआ। पर इस बात का बौद्ध धर्म के प्राचीनतम और मौलिक शास्त्रो में लेशमात्र भी उद्धलेख नहीं हैं। इस प्रकार बहुत सम्भव है कि उसने बौद्ध धर्म को बिना स्वीकार किये ही सक्त प्रति सहानुभृति दिखाई हो। यह सब उसने केवल भारतीय राजाओ की उस प्राचीन परम्परा के अनुसार ही किया हो कि सब धर्मों का संरक्षण राजा का कर्तव्य होता है।" विकार कोड जन्म

कृषिक के जन्म और पितृ-द्रोह का वर्णन दोनों ही परम्पराओं में बहुत कुछ समान रूप से मिलता है। जैन आगम निरवाबिकता और बौद्ध शास्त्र दीष्ठानिकाय-अहकया में एतद् विषयक वर्णन मिलता है। दोनों ही परम्पराओं के अनुमार इसके पिता का नाम अणिक (विम्विसार) है। माता का नाम जैन परम्परा के अनुमार चेलणा तथा बौद्ध परम्परा के अनुमार कोशल-देवी था। माता ने गर्माधान के अवसर पर सिंह का स्वम देखा। बौद्ध परम्परा में ऐसा उल्लेख नहीं है। गर्मावस्था में माता को दोहद उत्पन्न हुआ। जैन परम्परा के अनुसार दोहद था—राजा श्रेणिक के कलेजे का मांस तल कर, भून कर में खाऊँ और मद्य पीऊँ। बौद्ध परम्परा के अनुमार दोहद था—राजा श्रेणिक की वाहु का रक्त पीऊँ। दोनों ही परम्पराओं के अनुमार राजा ने दोहद की पृति की। जैन परम्परा के अनुमार अभयकुमार ने ऐसा छुद्म रचा कि राजा के कलेजे का मांम भी न काटना पड़े और रानी को यह अनुमव होता रहे कि राजा के कलेजे का मांम भी न काटना पड़े और रानी को यह अनुमव होता रहे कि राजा के कलेजे का मांम भी न काटना पड़े और सक्ते दिया जा रहा है। बौद्ध परम्परा के अनुसार वैद्य के द्वारा बाहु का रक्त निकलवा कर दोहद की पृति की। दोहद-पृति के पश्चात् रानी इस घटना-प्रसंग से दुःष्वित होती है और गर्मस्थ बालक को ही नष्ट-भ्रस्ट करने का प्रयत्न करती है। बौद्ध परम्परा के अनुसार वह ऐसा इसिलाए करती है कि ज्योतिकी उसे कह देते हैं—यह पितृहतक होगा। जैन परम्परा के

e. Buddhist India, pp. 15-16.

अनुसार वह स्वयं ही कीच लेती है कि जिसने गर्भस्य ही पिता के कलेने का मांस माँगा है, न जाने जन्म लेकर वह क्या करेगा ?

# ओंगिक का पुत्र-प्रेम

जन्म के अनन्तर जैन-परम्परा के अनुसार चैल्लणा उसे अवकर पर इलवा देती है। चहाँ कोई एक कुर्कुट उसकी किनिष्ठ अंगुली काट लेता है। अंगुली से रक्तआव होने लगता है। राजा अणिक इस घटना का पता चलते ही पुत्र-मोह से व्याकुल होकर वहाँ जाता है, उसे उठा कर रानी के पास ले जाता है और रक्त व मवाद चूस-चूस कर बालक की अंगुली की ठीक करता है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार जन्मते ही राजा के कर्मकर बालक की वहाँ से हटा लेते हैं; इस भय से कि रानी कहीं उसे मरवा न डाले। कालान्तर से वे उसे रानी की सौंपते हैं; तब पुत्र-प्रेम से रानी भी उसमें अनुरक्त हो जाती है। एक बार अजातरात्र की अंगुली में एक फोड़ा हो गया। व्याकुलता से रोते बालक को कर्मकर राजसभा में राजा के पास ले गये। राजा ने उस अंगुली को मुँह में डाला। फोड़ा फूट गया। पुत्र-प्रेम से राजा ने वह रक्त और मवाद उगला नहीं, प्रत्युत निगल गया।

#### पिता को कारावास

पितृ-द्रोह के सम्बन्ध से जैन-परम्परा कहती है, कृषिक के मन में महत्वाकाँक्षा उदित हुई और अन्य भाइयों को अपने साथ मिला कर स्वयं राज-सिंहासन पर बैठा तथा निगड-बन्धन कर श्रेषिक को कारावास में डलवा विया।

बौद्ध-परम्परा के अनुसार अजातशात्रु देवदत्त की प्रेरणा से महत्त्वाकाँ भी बना और उसने अपने पिता को धूम-ग्रह (लोइ-कर्म करने का घर) में डलवा दिया।

## पिता का वध

जैन-परम्परा के अनुसार कृषिक किसी एक पर्व-दिन पर अपनी माता चेल्लणा के पास याद-वन्दन करने के लिए गया। माता ने उसका पाद-वन्दन स्वीकार नहीं किया। कारण पृक्कने पर माता ने अधिक के पृत्र-प्रेम की घटना सुनाई और उसे उस उपकृत्य के लिये विकारा। कृषिक के मन में भी पितृ-प्रेम जागा। अपनी भूल पर अनुताप हुआ। तत्काल उसने निगड काटने के लिए परशु हाथ में उठाया और पितृ-मोचन के लिए चल पड़ा। अधिक ने लोचा—"यह मुक्ते मारने के लिए ही आ रहा है। अच्छा हो, अपने आप मैं प्राणान्त कर लूँ।" उसने तत्काल तालपुट विष चा अपना प्राण-वियोजन किया।

बीद्ध-परम्परा में बताया गया है कि धूम-गृह में कोशल देवी के सिवाय अन्य किसी को जाने का आदेश नहीं था। अजातराश्च राजा को भूखा रख कर मारना चाहता था; क्योंकि देवदल ने कहा शा--"'विंसां शहन कथा नहीं हीता; अतः उसे भूखा रख कर ही मारे 1 कोशल देवी जिलने के वहाते जतांग में भीजन खिया कर ले जाती और राजा की देती। अजातराचु को पता चला ही उसने कर्मकरों को कहा- मेरी माता की उस्संग बान्य कर मत जाने दो। तब वह उर्ज में छिपा कर ऐसा करने लगी। उसका भी निषेध हुना, त्व वह स्वर्ण-पादुका में लिए कर ऐसा करने लगी। उसका भी निषेध होने पर रागी गन्धीदक से स्त्रान कर अपने शरीर पर चार मधुका अनलेप कर राजा के यास जाती। राजा उसके शरीर को चाट-चाट कर कुछ दिन जीवित रहा। अन्त में अजातशाचु ने माता को धूम-ग्रह में जाने से रोक दिया। अब राजा श्रोतापत्ति के सुख पर जीने लगा।

अजातशत्रु ने जब यह देखा कि राजा भर ही नहीं रहा है, तब उसने नापित को बुलवाया और आदेश दिया-"'मेरे पिता राजा के पैरी को शस्त्र से चीर कर छन पर नुव और तेल का लेप करो और खैर के अंगारों से उन्हें पकाओ।" नापित ने बैसा ही किया और राजा मर गया।

### अनुताप

श्रेणिक की मृत्यु के बाद कृणिक का अनुतापित होना दोनों ही परम्पराएँ बताती हैं। जैन-परम्पराके अनुसार तो माता से पुत्र-प्रेम की बात सुन कर पिता की मृत्यु से पूर्व ही कृषिक को अनुताप हो चुका था। राजा की आत्म-हत्या के पश्चात् तो वह परशु से खिन्न चम्पक-वृक्ष की तरह भूमितल पर गिर पड़ा। सहस्तिन्तर से सचेत हुआ। फूट-कूट कर रोया और कहने लगा-"अहो ! मैं कितना अधन्य हूँ, कितना अपुण्य हूँ, कितना अकृतपुण्य हूँ, कितना दुष्टुकृत हूँ । मैंने अपने देव तुल्य पिता को निगड-बन्धन में डाला । मेरे ही निमित्त से श्रेणिक राजा कालगत हुआ।" इस शोक से अभिभृत होकर वह कुछ ही समय पश्चात् राजगृह को छोड़ कर चम्पानगरी में निवास करने लगा। उसे ही मगध की राजधानी बना दिया।

बौद्ध-परम्परा के अनुसार जिस दिन विभिन्नसार की मृत्यु हुई, उसी दिन अजातराच्च के प्रत्र उत्पन्न हुआ। संवादवाहकों ने पुत्र-जन्म का लिखित संवाद अजातरात्रु के हाथ में दिया। पुत्र-प्रेम से राजा हर्ष-विभोर हो छठा। अस्थि और मज्जा तक पुत्र-प्रेम परिणत हो गया। उसके मन में आया, जब मैंने जन्म लिया, तब राजा श्रेणिक की भी इतना ही सी श्रेम हुआ होगा। तत्स्रण उसने कर्मकरों को कहा-'मेरे पिता को बन्धन-सूक्त करो।" सम्बादवाहकों ने विभिन्नसार की मृत्यु का पत्र भी राजा के हाथों में दे दिया ! विता की मृत्यु का सम्बाद पढ़ते ही वह चीख उठा और वीड़ कर माता के पास आया। माता से प्रका-"मेरे प्रति मेरे पिता का स्नेह का १" माता ने वह अंगुली चूसने की बात अजातशानु को कताई । तब वह और भी शोक-विद्वल हो छठा और अपने किये पर अनुताप करने लगा ।

### कीवन-प्रसंग: एक समीक्षा

दोहद, अंगुली-अण, काराबास आदि घटना-प्रसंगों के बाह्य मिमित कुछ मिन्न है, पर घटना-प्रसंग हार्द की दिष्ट से दोनों परम्पराओं में समान है। एक ही कथा-वस्तु का हो परम्पराओं में हतना-सा भेद अस्वाभाविक नहीं है। प्रत्येक बड़ी घटना अपने वर्तमान में भी नाना रूपों में प्रचलित हो जाया करती है। निरवाचिकका आगम का रचना-काल विक्रम संवत् के पूर्व का माना जाता है सधा अट्ठकथाओं का रचना-काल विक्रम संवत् की पाँचवीं श्वाब्दी का है। यह भी एक मिन्नता का कारण है। जिस-जिस परम्परा में अनुश्रुतियों से कथा-चस्तु का को भी रूपक आ रहा था, वह शताब्दिओं बाद व शताब्दिओं के अन्तर से लिखा गया।

वध-सम्बन्धी समुल्लेखों से यह तो अवश्य व्यक्त होता है कि बौद्ध-परम्परा अजात-रात्रु की कृरता सुस्पष्ट कर देना चाहती है; जब कि जैन-परम्परा उसे मध्यम स्थिति से रखना चाहती है। बौद्ध-परम्परा में पैरों को चिरवाने, उनमें नमक भरवाने और अग्नि से तपाने का उल्लेख बहुत ही अमानवीय-सा लगता है। जैन-परम्परा में श्रेणिक को केक्स कारावास मिलता है। भृखों मारने आदि की यातनाएँ वहाँ नहीं हैं। मृत्यु भी उसकी 'आत्म-हत्या' के रूप में होती है। जब कि बौद्ध-परम्परा के अनुसार अजातरान्नु स्वयं पितृवधक होता है। इस सबका हेतु भी यही हो सकता है कि कृणिक जैन-परम्परा का अनुयायी-विशेष था।

## मातृ-परिचय

दोनों परम्पराओं में कृणिक की माता के नाम भिन्न-भिन्न हैं। जातक के अनुसार कोशल देवी कोशल देश के राजा महाकोशल की पुत्री अर्थात् कोशल-नरेश प्रसेनजित् की बहिन थी। विवाह-प्रसंग पर काशी देश का एक ग्राम उसे दहेज में दिया गया था। बिम्बिसार के बभ से प्रसेनजित् ने वह ग्राम वापस ले लिया। लड़ाई हुई, एक बार हारने के पश्चात् प्रसेनजित् की विजय हुई। भानजा समझ कर उसने अजातशञ्ज को जीवित छोड़ा, सिन्ध की तथा अपनी पुत्री बजिरा का उसके साथ विवाह किया। बही ग्राम पुनः उसे कन्या-दान में दे दिया। के संकुत्तिकाय के इस वर्षन में अजातशञ्ज को प्रसेनजित् का मानजा

१. पं वलसुल मालविषया आगम युग का जैन-वर्शन, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १९६६, पृ॰ २१।

२. द्रव्टव्य--- मिक्षुधर्म रक्षितः भाषार्थं बुद्धवोषः, महाबोधि समा, सारनामः, बाराणसीः, १६५६ पृ० ७ ।

<sup>. 3.</sup> Jataka, Ed. By Fausboll, Vol. III, p. 121.

४. जातक अट्ठकबा, सं० २४६, २८३।

भी कहा है और 'बैदेही पूत' भी कहा है। इन दोनों नामों में कोई संगति नहीं है। बुद्ध धोष ने यहाँ 'बेबेही' का अर्थ 'विदेह देश की राज-कम्या' न कर 'पण्डिता' किया है।" यधार्मका यह है कि जैन-परम्परा में कथित चेहाणा वैशाली गणतन्त्र के प्रमुख चेटक की क्रम्यां होने से 'वेदेही' थी। प्रसेनजित् की बहिन कौराल देवी अजातराम्न की कोई एक ंक्रियाता हो सकती है। तिञ्बती-परम्परा<sup>3</sup> तथा अमितायुष्यात सूत्र<sup>प</sup> के अनुसार अजातराजु की माता का नाम 'वैदेही वासवी' था और उसका वैदेही होने का कारण भी यही माना गया है कि वह बिदेह देश की राज कन्या थी।" 'बिदेह' शब्द का प्रयोग तथारूप से अन्यन्न भी बहुलता से मिलता है। भगवान महावीर को 'बिदेह बिदेहदिन्ने बिदेहककी' कहा गया है। महाबीर स्वयं विदेह देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए 'वैदेह'; जनकी माता भी विदेह देश में जरपन्न थी, इसलिए 'विवेहवसारमज' और विदेहों में श्रेष्ठ थे, इसलिए 'विवेहजात्यः' कड़े गये हैं।

महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवहता में राजा उदायन की 'विदेहपुत्र' कहा है; दियों कि उसकी माता विदेह देश की राज-कन्या थी। जैन-परम्परा के अनुसार चेक्सणा और उदायन की माता मगावती सगी बहिनें थीं। वे वैशाली के राजा चेटक की कन्याएँ थीं। भगवान महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहिन थी। 10 अतः विदेहिरिन या विदेहपुर आदि विशोषण बहुत ही सहज और बुद्धिगम्य है। जैन-आगर्मी में भी तो कृषिक को 'विवेहपुत्त' कहा गया है। १ राईस डेविड्स के मतानुसार भी राजा विम्बिसार के दो रानियाँ थीं-एक प्रसेनजित् की बहिन कोशल देवी तथा दूसरी विदेह-कन्या और अजातशत्रु विदेह-कन्या का पुत्र था। १२

१. संयुत्तनिकाय, ३-२-४।

२. वेदेहिपुत्तो ति वेदेहीति पण्डिताधिवचनं एतं, पण्डितित्थिया पुत्तो ति अत्थो ।

<sup>--</sup>संयुत्तनिकाय, अट्टकथा, १, १२०।

<sup>3.</sup> Rockhill: Life of Buddha, p. 63.

y. S. B. E., Vol. XLIX, p. 166.

ч. Rockhill: Life of Buddha, p. 63.

६. कल्पसूत्र, ११०।

७. S.B.E., Vol. XXII: p. 256; वसन्तकुमार चट्टोपाच्याय, कल्पसूत्र (बंगला अनुवाद), पुर २७।

इ. हिन्दू सम्यता, पृ० १६८ ।

छावरवक चूणि, भाग २, पत्र १६४ ।

१०, बही, माग १, पत्र २५४।

११. भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देशक ६, पृष्ट ५७६।

<sup>22.</sup> Buddhist India, p. 3.

राजा विश्विसार जब चूम-यह में या, परिचारिका रामी 'कोशला थी, यह बहुकका करावी है। इन्तायकाचि दिया बॉक बुढिका में परिचारिका रामी का नाम खेशा बताया गया है और उसे कोशल देश की राज-कन्या मी कहा है। पर यह स्पन्धतः भूस ही प्रसीत होती है। खेमा वस्त्रतः मह देश की थी। लगता है, कोशल देशों के बदले खेमा का नाम दे दिया गया है। अधितायुर्ध्याम सूच तथा तिन्वती-परम्परा के अनुसार परिचारिका रानी का नाम 'वैदेही वासवी' था। अवं के राधाकुमुद मुख्जी कहते हैं— "वैदेही वासवी की पहिचान चेल्लाणा से की जा सकती है। "" बौद्ध-परम्परा की इन विविधताओं में भी इससे परे की बात नहीं निकलती कि अजातशभु विदेह-राज-कन्या का पुत्र था और इसीलिए वह 'वैदेहीपुत्त' कहलाता था। न जाने बाचार्य बुद्धयोश को क्यों यह भ्रम रहा कि 'वैदेही' नाम 'पण्डिता' का है और अजातशभु कोशल देश की राज-कन्या कोशला का पुत्र था।

#### नाम-भेद

जैन कीर बौद्ध दोनों परम्पराओं में नाम-मेद है। जैन-परम्परा जहाँ उसे सर्वत्र 'कृणिक' कहती है, वहाँ बौद्ध-परम्परा उसे सर्वत्र 'अजातरात्र' कहती है। उपनिषद् अरेर प्रचालों में भी अजातरात्र नाम व्यवहत हुआ है। वस्तुस्थित यह है कि कृणिक मृल नाम है और अजातरात्र उसका एक विशेषण (epithet)। कभी-कभी उपाधि या विशेषण मृल नाम से भी अधिक अचलित हो जाते हैं। जैसे--वर्षमान मृल नाम है, महाबीर विशेषता-परक; पर व्यवहार में 'महावीर' ही सब कुछ बन गया है। भारतवर्ष के सामान्य इतिहास में केवल अजातरात्र नाम ही अचलित है। मथुरा संग्रहालय के एक शिलालेख में 'अजात-श्रु कृणिक' लिखा गया है। वस्तुतः इसका पूरा नाम यही होना चाहिए। नवीन साहित्य में 'अजातरात्र कृणिक' शब्द का ही अयोग किया जाये, यह अधिक यथार्थता बोधक होगा।

'अजातूरामु' राब्द के दो अर्थ किये जाते हैं-- व बातः शतुर्थस्य अर्थात् 'जिसंका शतु

<sup>¿.</sup> Encyclopaedia of Buddhism, p. 316.

२. येरीगाया, अट्रकथा, १३६-४३!

<sup>3.</sup> Rockhill: Life of Buddha, p. 63.

४. हिन्दू सम्बता, पृ० १५३।

<sup>4.</sup> Dialogues of Buddha, Vol. II, p. 78.

६. बायुवुराज, अ० ६६, इसो० ३१६ ; मत्स्यपुराज, अ० २७१, इसो० ६।

<sup>3.</sup> Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. V, Part, IV, pp. 550-51.

बन्ना ही नहीं और अवासोऽि सहः अर्थात् 'जन्म से पूर्व ही (पिता का) राष्ट्र'। दे ह्या अर्थ आन्तर्य सहस्रोष का है और वह अपने आय में संगत भी है, पर वह युक्ति पुरस्तर है और पहला अर्थ सहस्र है। कृषिक बहुत ही शीर्यशील और प्रतापी नरेश था। अने अजातरात्रु विशेषण गर्हा का द्योतक न होकर उसके शीर्थ का द्योतक अधिक प्रतीत होता है।

कृषिक' नाम 'कृषि' शब्द से बना है। 'कृषि' का अर्थ है-अगुली का भाष।'
'कृषिक' का अर्थ हुआ-अगुली के घाव वाला। आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं-

स्टबणापि सा तस्य कृणिता भवदंगुलिः। ततः सर्पाशुरमणैः सोऽभ्यश्चीयत कृणिका॥४

ं आवस्यकं कृषि में कृषिक की 'अशोक चन्द्र' भी कहा गया है।' पर यह विश्ल प्रयोग है।

# महाशिलाकंटक-युद्ध और वज्जी-विजय

बजातराञ्च के जीवन का एक ऐतिहासिक घटना-प्रसंग जैन राष्ट्रों में महाशिला-कंटक-युद्ध तथा बौद्ध शब्दों में 'वज्जी-विजय' रहा है। दोनों परम्पराओं में युद्ध के कारण, युद्ध की प्रक्रिया और युद्ध की निष्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलती है; पर इसका सत्य एक है कि वैशाली गणतन्त्र पर वह मगघ की ऐतिहासिक विजय थी। इस युद्ध-काल में महाबीर और बुद्ध—दोनों वर्तमान थे। दोनों ने ही युद्ध-विषयक प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। दोनों ही परम्पराओं का युद्ध-विषयक वर्षन बहुत ही लीमहर्षक और तात्कालिक राज-नैतिक स्थितियों का परिचायक है। जैन-विवरण मणवती सूत्र, निरयाविकका सूत्र तथा आवश्यक पूर्णि में मुख्यतः उपलब्ध होता है। बौद्ध-विवरण श्रीविककाय के महापरिनिक्कान-पूर्ण तथा उसकी अडकथा में मिलता है।

## महाशिलाकंटक संग्राम

चम्पानगरी में आकर कृषिक ने कालकुमार आदि अपने दस भाइयों को बुलाया। राज्य, सेना, धन आदि को ग्यारह भागों में बाँटा और आनन्दपूर्वक वहाँ राज्य करने लगा।

<sup>2.</sup> Dialogues of Buddha, Vol. II, p. 78.

२. दीवनिकाय, अट्ठकथा, १, १३३।

a. Apte's Sanskrit-English Dictionary, Vol. I, p. 580.

४. त्रिशिष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० ३०६।

५. असोगवण चंद उत्ति असोगचंदुति नार्म च से कतं, तत्त्व य कुक्कुडपिक्छेणं काणंगुक्ती से विद्वा
 सुकुमालिया, सा च पाउणति का कुणिगा खाता, ताहे से वासा श्विहिं कतं नामं कृषिओति ।
 —आवश्यक चूमि, उत्तर माग, पत्र १६७।

कृषिक राजा के दो सने भाई ( चेरसाया के पुत्र ) इल्ल और विहत्त से । हाजा से मिक के अपनी जीविताकस्था में ही अपनी दो विदेश मस्तुएँ उन्हें दे दी सी—सेचनक इस्ती और अकारहसरा देवप्रवस हार । ह

प्रतिदिन निहल्लकुमार रोक्नक हस्ती पर सवार हो, अपने अन्तःपूर के साथ जल-कीड़ा के लिए गंगा-तर पर जाता । उसके बानन्द और भीग की देख कर नगरी में चर्चा प्रठी---"राजश्री का फल तो विहल्लकुमार भीग रहा है, कृषिक नहीं ।" यह चर्चा कृषिक की रानी पद्मावती तक पहुँची । उसे लगा-"यदि सेचनक हाथी मेरे पास नहीं, देवप्रदत्त हार मेरे पास नहीं तो इस राज्य-वैभव से मुक्ते क्या ?" कृष्णिक से उसने यह बात कही। अनेक बार के बाग्रह से कृष्णिक हार भीर हाथी माँगने के लिए विवस हुआ। हल्ल और विहल्लक्षमार की बुलाया और कहा-"हार और हाबी सुभे सौंप दी।" एन्होंने एतर दिया-"हमें पिता ने प्रथक रूप से दिये हैं। हम इन्हें कैसे सींप दें 2" कृणिक इस उत्तर से रुष्ट हुआ। इल्ल और विहल्लकुमार अवसर देख कर हार, हाथी और अपना अन्तःपुर लेकर वैशाली में अपने नाना चेटक के पास चले गये। कृणिक की यह पता चला। उसने चेटक राजा के पास अपना दुत मेजा और हार, हाथी तथा हल्ल-बिहल्ल को पुनः चम्पा लौटा देने के लिए कहलाया। चेटक ने कहा-- "हार और हाथी हल्ल-विहल्ल के हैं। वे मेरी शरण आये है। मैं जन्हें षापस नहीं लौटाता। यदि श्रेणिक राजा का पुत्र, चेल्लणा का आस्मज, मेरा नप्तुक ( दोहिता ) कृणिक हल्ल-विहल्ल को आधा राज्य दे तो मैं हार, हाथी उसे दिलवाकें ।" उसने पुनः दूत मेजा और कहलाया "हल्ल और विहल्ल बिना मेरी अनुशा के हार और हाथी ले गये हैं। ये दोनों बस्तूएँ हमारे राज्य मगद की है।" चेटक ने पुनः नकारात्मक उत्तर देकर दूत को विसर्जित किया। दूत ने आकर कृणिक की सारा संवाद कहा। कृषिक उत्तेजित हुआ। आवेश में आया। उसके ओठ फड़कने लगे। आँखें लाल हो गईं। ललाट में त्रिवली बन गई। दूत से कहा-"तीसरी बार और जाओ। मैं तुम्हें लिखित पत्र

१- ह्लु, और विहल्ल इन नामों के विषय में सर्वत्र विविधता मिलती है। निरयाबिलका मूझ में इस सारे घटना-प्रसंग को केवल विहल्ल के साब ही जोड़ा है। निरयाबिलका-टीका, मगवती टीका, मरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति आदि अन्यों में इसी घटना-प्रसंग के लिए हल्ल और विहल्ल वो नाम प्रयुक्त हुए हैं।

अनुत्तरोपपात्तिक सूत्र में विहल्ल और वेहायस को चेल्लणा का पुत्र बताया है तथा हल्ल को भारिणी का। निरयाविलका वृत्ति और मगवती वृत्ति के अनुसार हल्ल और विहल्ल दोनों ही चेल्लणा के पुत्र हैं। वस्तुस्थिति अन्वेषण का विषय है।

२. कहा जाता है—सेचनक हाबी और देवप्रदत्त हार का मूल्य श्रेणिक के पूरे शब्ध के बराबर या । (आक्रयक चूर्जि, उत्तरार्घ, पत्र १६७)।

देशा हैं। इसमें लिखा है- 'हार, हाथी बायस करी या युद्ध के लिए सज हो जाओं।' चैटक की राजसभा में जा कर शतके सिंहासन पर लात मारी। माले की सभी पर रख कर मेरा यह पत्र उसके हाथों में दो।" इत ने बैसा ही किया। चेटक भी पत्र पद कर खौर दृत का व्यवहार देख कर उसी प्रकार उसीजित हुआ। आवेश में आया। दृत से कहा-"मैं बुद्ध के लिए सज्ज हूँ। कृषिक शीव बाये, मैं प्रतीक्षा करता हूँ।" चेटक के आरक्षकों ने दूत की गलहरूया देकर समा से बाहर किया।

कृषिक ने दूर से यह सब कुछ सुना । कालकुमार आदि अपने दस भाइयों को बुलाया बीर कहा-"अपने-अपने शास्य में जा कर समस्त सेना से सज्ज होकर यहाँ आओ । चेटक राजा से मैं युद्ध करूँ गा।" सब भाई अपने-अपने राज्यों में गये। अपने-अपने तीन सहस्र हाथी, तीन सहस थीड़े, तीन सहस रथ और तीन करोड़ पदातिकों को साथ लेकर आये ! कृषिक ने भी अपने तीन सहस्र हाथी, तीन सहस्र घोड़े, तीन सहस्र रथ और तीन करोड़ पदातिकों को सज्ज किया । इस प्रकार तेंतीस सहस्र इस्ती, तेंतीस सहस्र अश्व, तेंसीस सहस्र रथ और तेंत्रीत करोड़ पदातिकों की बृहत् सेना को लेकर कृणिक वैशाली पर चढ़ आया।

राजा चेटक ने भी अपने मित्र नो मल्लकी, नो लिच्छवी-इन अट्टारह काशी-कोशल के राष्ट्राओं को एकत्रित किया। उनसे परामर्श माँगा-- "श्रेणिक राजा की चेल्लणा रानी का पुत्र, नेरा नप्तुक ( दोहिता ) कृषिक हार और हाथी के लिए युद्ध करने आया है। हम सब की वृद्ध करना है या उसके सामने समर्पित होना है ?" सब राजाओं ने कहा-"युद्ध करना है, समर्पित नहीं होना है।" यह निर्णय कर सब राजा अपने-अपने देश में गये और अपने-अपने तीन सहस्र हाथी, तीन सहस्र अश्व, तीन सहस्र रथ और तीन करोड़ पदातिकों की होकर आये। इतनी ही सेना से चेटक स्वयं तैयार हुआ। ५७ सहस्र हाथी, ५७ सहस्र अरब, ५७ सहस्र रथ और ५७ सहस्र पदातिको की सेना लिए चेटक भी संग्राम-भूमि में आ इहा।

राजा चेटक भगवान महाबीर का जपासक था। जपासक के १२ वत उसने स्वीकार किये थे। उसका अपना एक विशेष अधिग्रह था-"मैं एक दिन में एक से अधिक बाण नहीं चलाऊँगा।" उसका बाण अमीघ या अर्थात् निष्मल नहीं जाता या। पहले दिन अजावशत्र की ओर से कालकुमार सेनापित होकर सामने आया। उसने गरुड़ ब्यूह की रचना की। राजा चेटक ने शकट व्यूह की रचना की। भयंकर युद्ध हुआ। राजा चेटक ने अपने अमोघ बाण का प्रयोग किया। कालकुमार घराशायी हुआ। इसी प्रकार एक-एक कर अन्य नौ भाई एक-एक दिन सेनापति होकर आये और चेटक राजा के अमीघ बाण से मारे गये। महाबीर एस समय सम्पानगरी में वर्तभान थे। कालकुमार आदि राजकुमारों की माताएँ काली आदि दस रानियों ने युद्ध-विषयक प्रश्न सहाबीर से युद्धे। महाबीर ने कालकुमार आदि की मृत्यु का सारा कृतान्त छन्हें बताया । छन रानियों ने महाबीर के पास दीक्षा ग्रहण की।

### इन्द्र की सहायता

कृणिक ने तीन दिनों का तप किया। शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र की आराधना की। वे प्रकट हुए । उनके योग से प्रथम दिन महाशिलाकंटक संग्राम की योजना हुई । कृणिक शक्रेन्द्र द्वारा निर्मित अभेद्य बज्रप्रतिरूप कवच से सुरक्षित होकर युद्ध में आया ताकि चेटक का अमोघ बाण भी उसे मार न सके । घमासान युद्ध हुआ । कृणिक की सेना द्वारा डाला गया कंकड़, तृण व पत्र भी चेटक की सेना पर महाशिला जैसा प्रहार करता था। एक दिन के संपाम में ५४ लाख मनुष्य मरे । दूसरे दिन रथ-मृसल संग्राम की विक्वेंणा हुई । चमरेन्द्र देव-निर्मित स्वयं-चालित रथ पर चला। अपने चारों ओर से मुसल की मार करता हुआ सारे दिन वह शत्रु की सेना में घूमता रहा। एक दिन में ६६ लाख मनुष्यों का संहार हुआ। चेटक और नो मल्लकी, नो लिच्छवी--ऐसे अहारह काशी-कोशल के गणराजाओं की पराजय हुई तथा कृणिक की विजय हुई।

### वैशाली प्राकार-भंग

पराजित होकर राजा चेटक अपनी नगरी में चला गया। प्राकार के द्वार बन्द कर लिये। कृणिक प्राकार को तोड़ने में असफल रहा। बहुत समय तक वैशाली को घेरे वह वहीं पड़ा रहा। एक दिन आकाशवाणी हुई-"अमण कुलवालक अलब मागधिका वेश्या में अनुरक्त होगा, तब राजा अशोकचन्द्र (कृणिक) वैशाली नगरी का अधिग्रहण करेगा।"" कृणिक ने कृलवालक का पता लगाया। मागिधका को बुलाया। मागिधका ने कपट श्राविका बन कुलवालक को अपने आप में अनुरक्त किया । कुलवालक नैमित्तिक का वेष बना जैसे-तैसे वैशाली नगरी में पहुँचा । उसने जाना की सुनि सुवत स्वामी के स्तूप के प्रमाव से यह नगरी बच रही है। लोगों ने शत्रु-संकट का उपचार पृष्ठा, तब उसने कहा-"यह स्तूप ट्रटेगा, तभी शत्रु यहाँ से हटेगा।" लोगों ने स्तूप को तोड़ना प्रारम्भ किया। एक बार तो कृणिक की सेना पीछे हटी ; क्योंकि वह ऐसा समझा कर आया था। ज्यों ही सारा स्तूप

१. निरयावलिका सूत्र (सटीक), पत्र ६-१।

२. भगवती, शतक ७, उद्दे० ६, सू० ३०१।

३. 'कूलवालक' तपस्वी नदी के कूल के समीप आतापना करता था। उसके तपः प्रभाव से नदी का प्रवाह थोड़ा मुड़ गया। उससे उसका नाम 'कूलवालक' हुआ !

<sup>-(</sup>उत्तराध्ययन सूत्र, लक्ष्मीवल्लम कृत वृत्ति, (गुजराती अनुवाद सहित), अहमकाबाद, १६३५, प्रथम खण्ड, पत्र ८)।

४. समणे जह कूलवालए,मागहिअं गणिअं रमिस्सए ! राया अ असोगचंदए, वेसालि नगरीं गहिस्सए ॥

ट्टा, कृषिक ने कृलवालक के कहे अनुसार एकाएक आक्रमण कर वैशाली-प्राकार भंग किया।

हल्ल और विहल्ल हार और हाथी को लेकर शत्रु से बचने के लिए भगे। प्राकार की खाई में प्रच्छन्न आग थी। हाथी सेचनक इसे अपने विभन्न-शान से जान चुका था। वह आगे नहीं बढ़ा। बलात् बढ़ाया गया तो उसने हल्ल और विहल्ल को नीचे उतार दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गया। मर कर अपने शुभ अध्यवसायों के कारण प्रथम देवलोक में उत्पन्न हुआ। देव-प्रदत्त हार देवताओं ने उठा लिया। हल्ल और विहल्ल को शासन देवी ने भगवान महावीर के पास पहुँचा दिया। वहाँ वे निग्गंठ-पर्याय में दीक्षित हो गये।

राजा चेटक ने आमरण अनशन व अपने शुभ अध्यवसायों से सद्गति प्राप्त की । व को कि -परम्परा -- विजयों से शक्ता

गंगा के एक पत्तन के पास पर्वत में रत्नों की एक खान थी। अजातरात्रु और लिच्छ्रिवियों में आधे-आधे रक्त बाँट लेने का समझौता था। अजातरात्रु "आज जाऊँ, कल जाऊँ" करते ही रह जाता। लिच्छ्रवी एकमत हो सब रक ले जाते। अजातरात्रु को खाली हाथों वापस लौटना पड़ता। अनेकों बार ऐसा हुआ। अजातरात्रु कृद्ध हो सोचने लगा—"गण के साथ युद्ध कठिन है, जनका एक भी प्रहार निष्फल नहीं जाता, पर कुछ भी हो, मैं महद्धिक विज्यों को उच्छिन्न करूँगा, जनका विनाश करूँगा।" अपने महा- अंत्री वस्सकार बाह्मण को बुलाया और कहा—"जहाँ भगवान बुद्ध हैं, वहाँ जाओ। मेरी यह भावना जनसे कहो। जो जनका प्रत्युत्तर हो, सुक्ते बताओ।"

उस समय भगवान् बुद्ध राजग्रह में ग्रधुकूट पर्वत पर विहार करते थे। बस्सकार कहाँ आया। अजातराञ्च की ओर से सुख-प्रश्न पृक्षा और उसके मन की बात कही। तब भगवान ने बिज्जियों के सात अपरिहानीय नियम बतलाये—

- (१) सन्निपात-बहुल हैं अर्थात् उनके अधिवेशन में पूर्ण उपस्थिति रहती है।
- (२) वज्जी एकमत से परिषद् में बैठते हैं, एकमत से उत्थान करते हैं, एक हो करणीय कर्म करते हैं। वे सन्निपात-भेरी के बजते ही खाते हुए, आभूषण पहनते हुए या वस्त्र पहनते हुए भी ज्यों के त्यों एकत्रित हो जाते हैं।

१. उत्तराघ्ययन सुत्र, लक्ष्मीबल्लम कृत वृत्ति, पत्र ११।

२. भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र १००-१०१।

३. आचार्य मिक्षु, मिक्षु-प्रत्य रत्नाकर, खण्ड २, पृ० प्र ।

४- बुद्धचर्या (पृ० ४-४) के अनुसार "पर्वत के पास बहुमूल्य सुगन्ध वासा माल उतरता था।"

५. दीवितकार्य अटुक्या (सुमंगलविलासिनी), खण्ड २, पृ० ५२६; Dr. B. C. Law: Buddha Ghosa, p. 111; हिन्दू सम्यता, पृ० १८७३

६- दीवजिकाय, महापरिनिक्वाण सुत्त, २।३ (१६)।

- (३) बज्जी अप्रशप्त (अवैधानिक) की प्रश्रप्त नहीं करते, प्रश्रप्त का उच्छेद नहीं करते।
- (v) बजजी महत्लाकों ( बृद्धों ) का सरकार करते हैं, गुरुकार करते हैं, उन्हें मानते हैं, पुजते हैं।
  - (५) वज्जी कुल-स्त्रियों और कुल-कुमारियों के साथ बलात् विवाह नहीं करते।
- (६) वज्जी अपने नगर के बाहर और भीतर के चैरयों का आदर करते हैं। छनकी मर्यादाओं का लंघन नहीं करते।
- (७) वज्जी अहतों की धार्मिक सुरक्षा रखते हैं, इसलिए कि भिक्ष्य में उनके यहाँ अईत् आते रहें और जी हैं, वे सुख से विहार करते रहें।

जब तक ये सात अपरिहानीय-नियम उनके चलते रहेंगे, तब तक उनकी अभिवृद्धि ही है : अभिहानि नहीं।

### विजिज्यों में भेद

वस्सकार पुनः अजातशत्रु के पास आया और बोला-"बुद्ध के कथनानुसार तो बज्जी अजेय हैं, पर उपलापन (रिश्वत ) और भेद से उन्हें जीता जा सकता है।"

राजा ने पृञ्चा-"भेद कैसे डालें 2"

वस्सकार ने कहा-- "कल ही राजसभा में आप विजयों की चर्चा करें। मैं उनके पक्ष में कुछ बोल्ँगा । उस दोषारोपण में मेरा शिर मुंडवा कर मुभे नगर से निकाल देना । मैं कहता जाऊँगा-"मैंने तेरे प्राकार, परिखा आदि बनवाये हैं। मैं दुर्बल स्थानों को जानता हूँ। शीघ ही में उम्हें सीधा न कर दूँ तो मेरा नाम वस्सकार नहीं है।"

अगले दिन वही सब घटित हुआ। बात विजयों तक भी पहुँच गई। कुछ लोगों ने कहा-"यह ठगी है। इसे गंगा-पार मत आने दो।" पर अधिक लोगों ने कहा-"यह घटना बहुत ही अपने पक्ष में घटित हुई है। वस्सकार का उपयोग अजातशत्र करता था। यह बुद्धिमान है, इसका उपयोग हम ही क्यों न करें १ यह शत्रु का शत्रु है : अतः आदरणीय है।" इस धारणा पर उन्होंने वस्सकार को अपने यहाँ अमात्य बना दिया।

थोड़े ही दिनों में उसने नहाँ अपना प्रभाव जमा लिया। अब उसने बिजयों में भेद डालने की बात शुरू की । बहुत सारे लिच्छवी एकत्रित होते, वह किसी एक से एकान्त में होकर पृक्षता--

"खेत जीतते हो 2"

"हाँ, जोतते हैं।"

''दो बैल जोत कर १''

"हाँ, दो बैल जोत कर।"

१. दीवनिकाय महापरिनिब्दाण सूल, २ ३ (१६)।

दूसरा लिच्छुवी उस लिच्छुवी को एकान्त में ले जाकर पृछ्ठता—"महामात्य ने क्या कहा ?" वह सारी बात उसे कह देता; पर उसे विश्वास नहीं होता कि महामात्य ने ऐसी साधारण बात की होगी। "मेरे पर तुम्हें विश्वास नहीं है, सही नहीं बतला रहे हो।" यह कह कर सदा के लिए वह उससे टूट जाता। कभी किसी लिच्छुवी को वस्सकार कहता—"आज तुम्हारे घर में क्या शाक बनाया था ?" वही बात फिर घटित होती। किसी एक लिच्छुवी को एकान्त में ले जाकर कहता—"तुम बड़े गरीव हो।" किसी को कहता—"तुम बड़े कायर हो।" "किसने कहा ?" पूछे जाने पर उत्तर देता—"अमुक लिच्छुवी ने, अमुक लिच्छुवी ने।"

कुछ ही दिनों में लिच्छ वियों में परस्पर इतना अविश्वास और मनोमालिन्य हो गया कि एक रास्ते से भी दो लिच्छ वी नहीं निकलते। एक दिन वस्सकार ने सिन्नपात-भेरी बजवाई। एक भी लिच्छ वी नहीं आया। तब उसे निश्चय हो गया कि अब विष्णयों को जीतना बहुत आसान है। अजातशत्रु को आक्रमण के लिए उसने प्रच्छ न्न रूप से कहला दिया। अजातशत्रु ससेन्य चल पड़ा। वैशाली में भेरी वजी—"आओ चलें, राष्ट्र को गंगा पार न होने दें।" कोई नहीं आया। दूसरी भेरी बजी—"आओ चलें, नगर में न घुसने दें। द्वार बन्द करके रहें।" कोई नहीं आया। भेरी सुन कर सब यही बोलते—"हम तो गरीब हैं, हम क्या लड़ेंगे?" "जो श्रीमन्त हैं और शौर्यवन्त हैं, वे लड़ेंगे।" खुले ही द्वार अजातशत्रु नगरी में प्रविष्ट हुआ और वैशाली का सर्वनाश कर चला गया।

महापरिनिकाण पुस के अनुसार अजातराञ्च के दो महामात्य सुनीध और वस्सकार ने बिजियों से सुरक्षित रहने के लिए गंगा के तट पर ही पाटलिएन नगर बसाया। जब वह बसाया जा रहा था, संयोगवरा बुद्ध भी वहाँ आये! सुनीध और वस्सकार के आमन्त्रण पर सनके यहाँ भोजन किया। चर्चा चलने पर पाटलिएन की प्रशंसा की और उसके तीन अन्तराय बताये—आग, पानी और पारस्परिक-भेद। बुद्ध के कथनानुसार त्रयस्त्रिश देवों के साथ मंत्रणा करके सुनीध और वस्सकार ने यह नगर बसाया था।

# समीक्षा

दोनों ही परम्पराएँ अपने-अपने ढंग से इस मगध-विजय और वैशाली-मंग का पूरा-पूरा क्योरा देती हैं। युद्ध का निमित्त, युद्ध का प्रकार आदि दोनों परम्पराओं के सर्वधा भिन्न हैं। जैन-परम्परा चेटक को लिच्छवी-नायक के रूप में व्यक्त करती है; बौद्ध-परम्परा प्रतिपक्ष के रूप में केवल बच्जी-संघ (लिच्छवी-संघ) की ही प्रस्तुत करती है। जैन-परम्परा के कुछ

१. दीवनिकाय अट्ठकथा, खण्ड २, पृ० ५२३।

जिलेख जैसे कृषिक व चेटक की क्रमशः ३३ करोड़ व ५७ करोड़ सेना, शक और असुरेन्द्र का सहयोग, दो ही दिनों में १ करोड़ ८० लाख मनुष्यों का वध होना, कृलवालक के सम्बन्ध से आकाशवाणी का होना, स्तूप मात्र के टूटने से लिच्छवियों की पराजय हो जाना आदि बातें आलंकारिक जैसी लगती हैं। बौद्ध-परम्परा का वर्णन अधिक सहज और स्वामाविक लगता है। युद्ध के निमित्त में एक ओर रत्न-राशि का उल्लेख है तो एक ओर महार्ध्य देव-प्रदत्त हार का। भावनात्मक समानता अवस्य है। चेटक के बाण को जैन-परम्परा में अमोध बताया गया है। बौद्ध-परम्परा का यह उल्लेख कि उन (विज्जिगण) का एक भी प्रहार निष्फल नहीं जाता, उसी प्रकार का संकेत देता है।

जैन-परम्परा स्तूप के प्रभाव से नगरी की सुरक्षा बताती है। बुद्ध कहते हैं—"जब तक विद्यों (स्तूपों) का आदर करेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही है, हानि नहीं।"

युद्ध के पात्रों का व्यवस्थित व्यौरा जितना जैन-परम्परा देती है, उतना बौद्ध-परम्परा नहीं। चेटक तथा ९ मल्लकी, ९ लिच्छ्यवी—अद्घारह गणराजाओं का यस्किंचित् विवरण भी बौद्ध-परम्परा नहीं देती।

वैशाली-विजय में छुद्र-भाव का प्रयोग दोनों हो परम्पराओं ने माना है। जैन-परम्परा के अनुसार युद्ध के दो भाग हो जाते हैं—

- (१) पखवाड़े का प्रत्यक्ष युद्ध और
- (२) प्राकार-भंग।

इन दोनों के बीच बहुत समय बीत जाता है। डॉ॰ राधाकुमुद मुखर्जी की धारणा के अनुसार यह अवधि कम-से-कम १६ वर्षों की हो सकती है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार वस्सकार लगभग तीन वर्ष वैशाली में रहता है और लिच्छ्रवियों में भेद डालता है। इन सबसे यह प्रतीत होता है कि बौद्ध-परम्परा का उपलब्ध वर्णन केवल युद्ध का उत्तरार्ध मात्र है।

# रानियाँ और पुत्र

जैन-परम्परा में कृणिक की तीन रानियों के नाम ग्रुख्यतया आते हैं-पद्मावती ,

१. हिन्दू सम्यता, पृ० १८६।

२. तस्स णं कूणियस्स रन्नो पडमावई नामं देवी ""

<sup>---</sup> निरयावलिका सूत्र, (पी० एल० वैद्य सम्पादित) पू० ४।

धारिणी श्रीर सुभन्ना। अवश्यक चूर्णि के अनुसार कृषिक ने आठ राज-कन्याओं के साथ विवाह किया था, उपर वहाँ उनका कीई विशेष परिचय नहीं है।

बौद्ध-परम्परा में कूणिक की रानी का नाम विजरा आता है। वह कोशल के प्रसेनिजित् राजा की पुत्री थी। कूणिक के पुत्र का नाम जैन-परम्परा में उदायी और बौद्ध-परम्परा में उदायोभद्र आता है। जैन-परम्परा के अनुसार वह पद्मावती का पुत्र था और बौद्ध-परम्परा के अनुसार वह विजरा का पुत्र था। विजरा का पुत्र होने में एक असंगति आती है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार उदायीमद्र का जन्म उसी दिन हुआ, जिस दिन श्रेणिक का शरीरान्त हुआ, जब कि विजरा का विवाह भी श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात् हुआ। "

#### मृत्यु

कृणिक (अजातशत्रु) की मृत्यु दोनों परम्पराओं में विभिन्न प्रकार से बताई गई है। जैन-परम्परा मानती है—

कृणिक ने महावीर से पृद्धा--- "चकवर्ती मर कर कहाँ जाते हैं ?" उत्तर मिला-- "चकवर्ती पद पर मरने बाला सप्तम नरक में जाता है।"

"मैं मर कर कहाँ जाऊँगा ?"

"तुम क्रुठे नरक में जाओगे।"

"क्या मैं चकवतीं नहीं हूँ ?"

''नहीं हो।''

इस पर उसे चक्रवर्ती बनने की धुन लगी। कृत्रिम चौदह रतन बनाये। षड्खण्ड-विजय के लिए निकला। तिमिल गुफा में देवता ने रोका और कहा—"चक्रवर्ती ही इस गुफा को पार कर सकता है और चक्रवर्ती बारह हो चुके हैं।" कृष्णिक ने कहा—"मैं तेरहवाँ चक्रवर्ती हूँ।" इस अनहोनी बात पर देव कुपित हुआ और उसने उसे वहीं भस्म कर दिया।

बौद्ध-परम्परा बताती है कि राज्य-लोभ से उदायीभद्र ने उसकी हत्या की।"

इस विषय में दोनों परम्पराओं की समान बात यही है कि कूणिक मर कर नरक में गया। जैन-परम्परा जहाँ तमःप्रभाव का उल्लेख करती है, वहाँ बौद्ध-परम्परा लौहकुम्भीय

१. तस्स णं कृणियस्स रण्णो धारिणी नामं देवी "

<sup>--</sup> औपपातिक सूत्र (सटीक), सू० ७, पत्र २२।

२. वही, सू० ३३, पत्र १४४।

३. आवश्यक चूणि, उत्तरार्ध, पत्र १६७।

४. आबार्य बुद्धघोष, सुमंगलविलासिनी, खण्ड १, पृ० १३७।

५. जातक अट्ठकथा, खण्ड ४, पृ० ३४३ ; Encyclopædia of Buddhism, p. 317.

६. स्थानांग सूत्र वृत्ति, स्था० ४, उ० ३ ; आवश्यक चूर्णि, उत्तरार्ध, पत्र १७६-१७७।

७. महाबंश, ४।१।

नरक का उल्लेख करती है। कुल नरक जैनों के अनुसार सात है, वोद्धों के अनुसार आठ है। वैद्ध-परम्परा के अनुसार अजातराष्ट्र अमेक मनों के परचात् विदित्त विशेष अथवा विजितावी नामक अत्येक बुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करेगा। प

# पूर्व भव

कृषिक के पूर्व भवों की चर्चां भी दोनों परम्पराओं में मिलती है। धटनात्मक दृष्टि से दोनों चर्चाएँ सर्वथा भिन्न हैं; पर तत्त्व-रूप से वे एक ही मानी जा सकती हैं। दोनों का हार्द है—श्रेषिक के जीव ने कृषिक के जीव का किसी एक जन्म में वध किया था।

#### अभयकुमार

श्रेणिक विम्बिसार व अजातरात्रु कृणिक से भी अधिक रहस्य का प्रश्न अभयकुमार का है। इसके विषय में दोनों परम्पराएँ अपना-अपना अनुयायी ही होने का आग्रह नहीं करतीं, प्रत्युत अपने-अपने भिक्षु-संघ में दीक्षित होने का भी निरूपण करती हैं। आगमिक-उल्लेख के अनुसार वह स्वयं महावीर के पास दीक्षित होता है। त्रेपिटक उल्लेख के अनुसार वह स्वयं बुद्ध के पास प्रत्रज्या पाता है।

<sup>ृ</sup>श् दीघनिकाय अट्टकथा, खण्ड १, पृ० २३७-३८।

२- रत्नप्रमा, शर्कराप्रमा, वालुप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रमा, तमःप्रभा, महातमःप्रमा (तमतमा-प्रमा)। — भगवती, शतक १, उद्दे० ५।

३. संजीव, क:लसुत्त, संघात, जालरीरव, धूमरीरव, महा-अवीचि, तपन, पतापन। (जातकअट्ठकथा, खण्ड ५, पृ० २६६,२७१)। दिव्यावदान में ये ही नाम हैं, केवल जाल रौरव के स्थान पर रौरव और धूमरौरव के स्थान पर महारौरव मिलता है। (दिव्यावदान, ६७)। संयुत्तनिकाय, अंगुत्तर निकाय तथा सुत्तनिपात में १० नरकों के नाम आये हैं—अव्बुद, निरव्वुद, अवब, अटट अहह, कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल, पुण्डरीक, पदुम। (सं० नि० ६-१-१०; अं० नि० (P.T.S), खण्ड ५, पृ० १७३; सुत्तनिपात, महावग्ग, कोकालिय सुत्त, ३।३६। अट्ठकथाकार के अनुसार ये नरकों के नाम नहीं, पर नरक में रहने की अवधियों के नाम हैं। आगमों में मी इसी प्रकार के काल-मानों का उल्लेख है। (उदाहरणार्थ देखें—अगवती सूत्र, शतक ६, उद्दे० ७)। बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र ५ नरकों की सूची भी मिलती है। (मिष्क्रिम निकाय, देवदूत सुत्त) तथा जातकों में स्फुट रूप से दूसरे नामों का उल्लेख भी है। 'लोहकुम्भी निरय, का उल्लेख मी स्फुट नामों में है (जातकअट्ठकथा, खण्ड ३, पृ० २२; खण्ड ५, पृ० २६६; सुत्तनिपात अट्ठकथा, खण्ड १, पृ० ५६)।

<sup>&</sup>amp;. Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, p. 35.

५. जैन वर्णन--- निरयावितका सूत्र, वासीलालजी महाराज कृत, सुन्दर बोधनी टीका, पृ० १२६-१३३ ; बौद्ध वर्णन--- जातकबट्टकथा, संकिच्च जातक, जातक संख्या ५३० ।

जन्म

कैन-परम्परा मानती है कि वह श्रेणिक मंभसार की नन्दा नामक रानी से उत्यन्न हुआ था। नन्दा वेन्नातटपुर के घनावह नामक श्रेष्ठी की कन्या थी। श्रेणिक कुमारावस्था में निर्वासित होकर वहाँ पहुँचा था और उसने नन्दा के साथ पाणि-यहण किया था। अभयकुमार आठ वर्ष तक अपनी माता के साथ निवहाल ही रहा। उसके पश्चात् माता व पुत्र दोनों ही राजगृह आ गये।

बौद्ध-परम्परा में अभयकुमार को सर्वत्र 'अभयराजकुमार' कहा गया है। उसके अनुसार वह उज्जैनी की पद्मावती गणिका से उत्पन्न श्रेणिक विम्बिसार का पुत्र था। ' पद्मावती की लावण्य-ख्याति विम्बिसार ने सुनी। वह उसकी ओर आकृष्ट हुआ। अपने मन की बात अपने पुरोहित से कही। पुरोहित की आराधना से कुम्भिर नामक यक्ष प्रकट हुआ। वह यक्ष विम्बिसार को उज्जैनी ले गया। वहाँ विम्बिसार का पद्मावती वेश्या से संसर्ग हुआ। राजकुमार अभय अपने जन्म-काल से सात वर्ष तक उज्जैनी में अपनी माता के पास रहा। फिर वह राजगृह में अपने पिता के पास आ गया और अन्य राजकुमारों के साथ रहने लगा। '

अभयकुमार की माता के विषय में यथार्थता क्या थी, यह कह पाना कठिन है। दोनों ही परम्पराएँ दो प्रकार की बात कहती हैं। इतना अवश्य है कि जैन-परम्परा का उल्लेख आगमिक है और बौद्ध-परम्परा का उल्लेख अट्टकथा पर आधारित है। यक्ष का आना और श्रेणिक को उज्जैनी ले जाना, यह सब भी किंवदन्ती मात्र से अधिक नहीं ठहरता।

१. (क) तस्स णं सेनियस्स रन्नो पुत्ते नंदाए देवीए अत्तए अभए नामं कुमारे होत्था ।
—िनिरयाविलका, सु॰ २३ ।

<sup>(</sup>ग) अभयस्सणाणत्तं, रायगिहे नगरे, सेणिए रायाः नंदा देवी माया, सेसं तहेव ।
—अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र, १।१ ।

२. वेन्नातट नगर, दक्षिण की कृष्णा नदी जहाँ पूर्व के समुद्र में गिरती है, वहाँ पर होना चाहिए। विशेष विवरण के लिए देखें —तीर्वक्कर महावीर, मा० २, पृ० ६४१-४३।

३. भरतेश्वर-बाहुवली वृत्ति, पत्र ३६।

४. गिस्गिट मांस्कृप्ट के अनुसार अभयराजकुमार वैशाली की गणिका आग्नपाली से उत्पन्न बिम्बिसार का पुत्र था। (खण्ड ३, २, पृ० २२)। श्रेणिक से उत्यन्न अम्बपाली के पुत्र का नाम मूल पाली-साहित्य में 'विमल कोडक्ब' आता है, जो कि आगे चल कर बौद्ध भिक्षु बना। (बेरगाथा-अट्टकथा, ६४)।

५. थेरीगाया-बट्टकथा, ३१-३२।

# प्रवृति और व्यक्तित

बौद्ध-परम्परा अभय को एक सामान्य राजकुमार से अधिक कुछ नहीं मानती। अधिकसे-अधिक उसे रथ-विद्या-विद्यारद के रूप में प्रस्तुत करती है। जैन-परम्परा बताती है—
"श्रेणिक राजा का पुत्र तथा नन्दा देवी का आत्मज अभयकुमार अहीन यावत् सुरूप साम,
दण्ड, भेद, उपप्रदान, नीति तथा व्यापार-नीति का ज्ञाता था। ईहा, अपोह, मार्गणा,
गवेषणा तथा अर्थ-शास्त्र में कुशल था। औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी तथा पारिणामिकी—इन चार प्रकार की बुद्धियों से युक्त था। वह श्रेणिक राजा के लिए बहुत से कार्यों
में, कौदुम्बिक कार्यों में, मन्त्रणा में, गुद्ध कार्यों में, रहस्यमय कार्यों में, निश्चय करने में एक
बार और बार-बार पृक्षने योग्य था। वह सबके लिए 'मेडीभूत' था, प्रमाण था, आधार
था, आलम्बन था, चक्षुभूत था, सब कार्यों और सब स्थानों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला था,
सबको विचार देने वाला था, राज्य की धुरा को धारण करने वाला था; वह स्वयं ही
राज्य (शासन), राष्ट्र (देश), कोष, कोडार (अन्न-भाण्डार), सेना, वाहन, नगर और
अन्तःपुर की देख-भाल करता रहता था।''3

जैन-मान्यता के अनुसार अभयकुमार श्रेणिक मंभसार का मनोनीत मंत्री था। उसकी हर समस्या का स्वयं में ही वह एक समाधान था। मेघकुमार की माता धारिणी का दोहद तथा कृणिक की माता चेल्लणा का दोहद अपने बुद्धि-बल से अभयकुमार ने ही पूरा किया। अपनी चृल्ल माता (छोटी माता) चेल्लणा और श्रेणिक का विवाह भी अभयकुमार के बुद्धि-बल से हुआ। विव्या के लिए अभयकुमार जैन-परम्परा का प्रसिद्ध पुरुष कहा जा सकता है। अनेकानेक घटना-प्रसंग प्रचलित हैं, जो उसके बुद्धि-वैशिष्ट्य को व्यक्त करते हैं।

अभयकुमार ने श्रेणिक के राजनैतिक संकट भी अनेक बार टाले थे। एक बार उज्जैनी के राजा चण्डप्रद्योत ने चौदह राजाओं के साथ राजग्रह पर आक्रमण किया। अभयकुमार ने जहाँ शत्रु का शिविर लगना था, वहाँ पहले से ही स्वर्ण-सुद्राएँ गड़वा दीं। जब चण्डप्रद्योत ने राजग्रह को घेर लिया, तो अभयकुमार ने उसे एक पत्र लिखा, जिसमें बताया—''मैं

१. मज्भिमनिकाय, अभयराजकुमार सुत्त ।

२. मेढी — लिलियान में गाड़ा हुआ स्तम्भ — जिसके चारों ओर घूम-घूम कर बैल धान्य को रोंदते हैं।

३. ज्ञाताधर्मकथांग सुत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, प्रथम अध्ययन ।

४. भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र ३८।

५. 'भिक्षु-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण।

६. देखिए - इसी प्रकरण के अन्तर्गत 'अजातशत्रु कृणिक'।

७. त्रिपष्टिशलाकापु रुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० २२६-२२७, पत्र ७५-२।

आपका हितेथी होकर बता रहा हूँ कि आपके सहचर राजा श्रेणिक से मिल गये हैं। वे आपको बाँध कर श्रेणिक को सम्भलाने वाले हैं। उन्होंने श्रेणिक से बहुत धन-राशि ली है। विश्वास के लिए आपका जहाँ शिविर है, वहाँ की भूमि को खुदवा कर देखें।"

चण्डप्रद्योत ने भूमि खुदबाई तो हर स्थान पर उसे स्वर्ण-सुद्राएँ गड़ी मिलीं। धबरा कर वह ज्यों का त्यों उज्जैनी लौट गया।

अभयकुमार के सम्बन्ध से दोनों परम्पराओं में कोई भी घटना-साम्य नहीं है। केवल एक नगण्य-सी घटना दोनों परम्पराओं में यित्किचित् समानता से मिलती है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार एक सीमा-विवाद को कुशलतापूर्वक निपटा देने के उपलक्ष में विभिन्नसार ने एक सुन्दर नर्तकी उसे उपहार में दी। कैन कथा-बस्तु के अनुसार श्रेणिक राजा के सेणा नामक एक बहिन थी। वह किसी विद्याधर को व्याही थी। अन्य विद्याधरों ने सेणा को मार डाला और उसकी पुत्री को श्रेणिक के यहाँ भेज दिया। श्रेणिक ने वह कन्या पत्नी के रूप में अभयकुमार की प्रवान की। 3

### बौद्ध प्रत्रज्या

मिक्सिमिकाय के असयराजकुमार मुक्त में बताया गया है—एक समय भगवान् राजगृह में वेणुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। तब असयराजकुमार निगण्ठ नातपुत्त के पास गया। निगण्ठ नातपुत्त ने उससे कहा—"राजकुमार ! श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर, इससे तेरा सुयश फैलेगा। जनता में चर्चा होगी, अभयराजकुमार ने इतने महद्धिक अमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ किया है।"

अभयराजकुमार ने निगण्ठ नातपुत्त से पृद्धा—"भन्ते ! मैं शास्त्रार्थ का आरम्भ किस प्रकार करूँ ?"

निगण्ठ नातपुत्त ने उत्तर दिया—"द्वम गौतम बुद्ध से पृष्ठना, क्या तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अधिय हो ?'यदि श्रमण गौतम स्वीकृति में उत्तर दे तो पृष्ठना, 'फिर पृथग् जन (अज्ञ संसारी जीव) से तथागत का क्या अन्तर हुआ ? ऐसे बचन तो पृथग् जन भी बोल सकता है।'यदि श्रमण गौतम नकारात्मक उत्तर दे तो पृष्ठना, 'आपने

१. उज्जैनी पहुँच कर चण्डपद्योत ने समफ लिया—यह सब अमयकुमार का ही षड्यन्त्र था।
कृद्ध होकर उसने भी एक षड्यंत्र रचा और अमयकुमार को अपना बन्दी बनाया। मुक्त होकर
अमयकुमार ने उसका बदला लिया। उसने भी छद्म-विधि से चण्डप्रद्योत को बन्दी बनाया।
इस सरस वर्णन के लिए देखें — त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ११, श्लो०१२४ से
२६३ तथा आवश्यक चूर्णि, उत्तरार्ध, पत्र १५६ से १६३।

२. धम्मपद-अद्रुक्तथा, १३-४ ।

३. आवश्यक चूजि, उत्तरार्ध, पत्र १६० ।

४. प्रकरण ७६ ।

देवदत्त के लिए यह भिषम्यवाणी क्यों की, वह दुर्गतिगामी, नैरियक, कल्पभरमरकवासी और अचिकित्स्य है। आपके इस वचन से वह कुपित (असन्तुष्ट) हुआ है। इस प्रकार दीनों ओर के प्रश्न पृक्षने पर अमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा। किसी पृद्ध के गले में यदि लोहे की बंसी फॅस जाती है तो वह न उगल सकता है, न निगल सकता है; ऐसी ही स्थिति बुद्ध की होगी।"

निगण्ड नातपुत्त को अभिवादन कर अभयराजकुमार वहाँ से उठा और बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। अभयराजकुमार ने समय देख कर सोचा— "भगवान के साथ शास्त्रार्थ करने का आज समय नहीं है। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ करूँ गा।" राजकुमार ने उस समय चार आदिमयों के साथ बुद्ध की दूसरे दिन के भोजन का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। अभयराजकुमार अपने राजपासाद में चला आया।

दूसरे दिन पूर्वाह के समय चीवर पहिन कर, पात्र व चीवर लेकर बुद्ध अभयराजकुमार के घर आये। बिछे आसन पर बैठे। अभयराजकुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य भोज्य से अपने हाथ से तृप्त किया। बुद्ध के भोजन कर चुकने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभयराज- कुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया और शास्त्रार्थ आरम्भ किया। बोला—"भन्ते! क्या तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अग्निय हो ?"

बुद्ध ने उत्तर दिया—''राजकुमार ! यह एकान्तिक रूप से नही कहा जा सकता।" उत्तर सुनते ही अभयराजकुमार बोल पड़ा—''भन्ते ! निगण्ठ नष्ट हो गये।"

बुद्ध ने साष्ट्रचर्य पृक्का---"राजकुमार ! क्या त् ऐसे बोल रहा है--- भन्ते ! निगण्ड नष्ट हो गये।"

अभयराजकुमार ने दृद्ता के साथ कहा—''हाँ भन्ते ! बात ऐसी ही है। मैं निगण्ठ नातपुत्त के पास गया था। सुझे आपसे यह दुधारा प्रश्न पृक्षने के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया था। उन्नका कहना था, इस प्रकार पृक्षने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा और न निगल सकेगा।"

अभयराजकुमार की गोद में उस समय एक बहुत ही छोटा व मन्द शिशु बैठा था। उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा—''राजकुमार ! तेरे या धाय के प्रमाद से यह शिशु अुख में काठ या ढेला डाल ले तो तू इसका क्या करेगा ?''

राजकुमार ने उत्तर दिया— "भन्ते! मैं उसे निकाल लूँगा। यदि मैं उसे सीघे ही न निकाल सका तो बाँये हाथ से सिर पकड़ कर, दाहिने हाथ से बाँगुली टेड़ी कर खून सहित भी निकाल लूँगा; क्योंकि कुमार पर मेरी दया है।" बुद्ध ने कहा — ''राजकुमार! तथागत अतध्य, अनर्थ युक्त और अग्निय वचन नहीं बोलते। तथ्य-सहित होने पर भी यदि अनर्थक और अग्निय होता है तो तथागत वैसा वचन भी नहीं बोलते। दूसरों को ग्निय होने पर भी जो वचन अतध्य व अनर्थक होता है, तथागत उसे भी नहीं बोलते। जिस वचन को तथ्य व सार्थक समझते हैं, वह फिर ग्निय या अग्निय भी क्यों न हो, कालक तथागत बोलते हैं; क्योंकि उनकी प्राणियों पर दया है।''

अभयराजकुमार ने कहा--'भनते ! क्षत्रिय-पण्डित, ब्राह्मण-पण्डित, गृहपित-पण्डित, श्रमण-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आते हैं और पूछते हैं । क्या आप पहले से ही मन में सोचे रहते हैं, जो मुझे ऐसा पूछेंगे, मैं उन्हें ऐसा उत्तर दूंगा।''

बुद्ध ने कहा-- "राजकुमार ! मैं तुझे ही एक प्रश्न पूछता हूँ ; जैसा जचे, वैसा उत्तर देना । क्या तूरथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर है ?"

"हाँ, भन्ते ! मैं रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर हूँ।"

"राजकुमार! रथ की ओर संकेत कर यदि तुझे कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा अंग-प्रत्यंग है ? तो क्या तू पहले से ही सोचे रहता है, ऐसा पूछे जाने पर मैं ऐसा उत्तर दूँगा या अवसर पर ही यह तुभी भासित होता है ?"

"भन्ते ! मैं रिथक हूँ। रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का मैं प्रसिद्ध ज्ञाता हूँ, अतः सुक्ते उसी क्षण भासित ही जाता है।"

"राजकुमार ! इसी प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है ; क्योंकि उनकी धर्म-धातु ( मन का विषय ) अच्छी तरह सध गई है !"

अभयराजकुमार बोला—"आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! आपने अनेक प्रकार (पर्याय) से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ की भी। आज से सुभे अञ्जलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

अभयराजकुमार के बुद्ध से साक्षात् होने का एक घटना-प्रसंग संयुक्त निकाय में अभययपुत्त का है, जिसमें वह बुद्ध से पूरण काश्यप की मान्यता से सम्बन्धित एक प्रश्न करता है।

अभयकुमार को ओतापत्ति-फल तब मिला, वज कि वह नर्तकी की मृत्यु से खिन्न होकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उसे धर्मीपदेश किया।

<sup>1. 88-6-6 1</sup> 

२. बेरगाथा-अट्टकथा (१-५८) के अनुसार अभय को श्रोतापत्ति-फल तब मिला, खब कि बुद्ध ने 'तालिक्छगुलुपमसुत्त' का उपदेश दिया था।

३. धम्मपद-अद्भुकथा, १३-४।

बेरनाथा श्रीर उसकी अहकथा के अनुसार पिता की मृत्यु से खिन्न होकर अभय-राजकुमार ने बुद्ध के पास प्रवज्या ग्रहण की और कालान्तर से अईत्-पद प्राप्त किया। बेरीगाथा अहकथा में यह भी बताया गया है कि भिक्षु-जीवन में उसने अपनी माता पद्मा-बती गणिका को उद्बोध दिया। वह भी दीक्षित हुई और उसने भी अईत्-पद पाया। जैन प्रवज्या

जैन घारणा के अनुसार अभयकुमार महाबीर का परम उपासक था। एक बार एक द्रुमक (लकड़हारा) सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुआ। जब वह राजगृह में भिक्षा के लिए गया तो लोगों ने उसका उपहास किया—"ये आये हैं, महात्यागी सुनि। इन्होंने तो धन-कंचन सब छोड़ दिया है।" इस लोक-चर्चा से द्रुमक सुनि व्यथित हुआ। आकर सुधर्मा स्वामी से यह व्यतिकर कहा। द्रुमक सुनि की परीषह-निवृत्ति के लिए गणधर सुधर्मा ने अगले ही दिन विहार की ठानी। अभयकुमार को पता चला। उसके निवेदन पर विहार कता। राजगृह में आकर एक-एक कोटि स्वर्ण-सुद्राओं की तीन राशियाँ उसने स्थापित की। नगर के लोगों को आमंत्रित किया। धन-राशि पाने के लिए सभी लोग ललचाये। अभयकुमार ने कहा—'ये तीन कोटि स्वर्ण-सुद्राऍ वह ले सकता है, जो जीवन भर के लिए स्त्री, अग्नि और पानी का परित्याग करे।" कोई आगे नहीं आया। जब अभयकुमार ने कहा—'द्रुमक सुनि कितना महान् है, उसने आजीवन स्त्री, अग्नि एवं पानी का परित्याग किया है।" इस प्रकार अभय ने वह लोक-चर्या समाप्त की।

अभयकुमार की धर्मानुरागिता के अनेकानेक घटना-प्रसंग जैन-परम्परा में प्रचलित है। अभयकुमार की छोंक का फल बताते हुए महावीर ने स्वयं उसे धर्मनिष्ठ कहा। अभयकुमार के संसर्ग से ही राजग्रह के प्रसिद्ध कसाई कालशौरिक का पुत्र सुलसकुमार निगण्ठ-धर्म का अनुयायी बना। अभयकुमार ने ही आईककुमार को धर्मोपकरण उपहार रूप में भेजे थे, जिनसे प्रतिबुद्ध होकर वह भिक्क बन गया।

अभयकुमार की प्रवच्या के विषय में बताया गया है-भगवान महाबीर राजग्रह में

१- थेरगाथा, २६।

२. थेरगाथा-अट्टकथा, खण्ड १, पृ० ६३-४।

३. वही, ३१-३२।

४. धर्मरत्रप्रकरण, अभयकुमार कथा, १-३०।

५. विस्तार के लिए देखिए—इसी प्रकरण में 'श्रेणिक बिम्बिसार' के अन्तर्गत 'नरक-गमन व तीर्थक्कर-पद'।

६. हेमचन्द्र-योगशास्त्र, स्वोपज्ञवृत्ति सहित, अ० १, श्लो० ३०, पृ० ६१-६५ ।

विस्तार के लिए देखिए—'समसामयिक धर्म-नायक' प्रकरण के अन्तर्गत 'आईक मुनि'।

आये। अभयकुमार भी वन्दन के लिए उद्यान में गया। देशना के अन्त में अभयकुमार ने पृक्का—"भगवन्! अन्तिम मोक्षगामी राजा कौन होगा ?" महाबीर ने उत्तर दिया—"बीत-भयपुर का राजा उदायन, जो मेरे पास दीक्षित हुआ है, वही अन्तिम मोक्षगामी राजा है।" अभयकुमार के मन में आया—"मैं यदि राजा बन कर फिर दीक्षित बन्गा तो मेरे लिए मोक्षगामी होने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। क्यों न मैं कुमारावस्था में ही दीक्षा यहण करूँ।"

अभयकुमार श्रेणिक के पास आया। दीक्षा की बात उसे कही। श्रेणिक ने कहा—
"दीक्षा लेने के दिन तो मेरे हैं, तुम्हारे तो राज्य-ग्रहण करने के दिन हैं।" अभयकुमार के
विशेष आग्रह पर श्रेणिक ने कहा— "जिस दिन मैं रुष्ट होकर तुभे कहूँ—दूरे वज! मुखं मा
दर्शय—उस दिन दुम प्रवित हो जाना।"

कालान्तर से फिर महाबीर राजगृह के उपवन में आये। भीषण शीतकाल का समय धा। एक दिन सायं श्रेणिक और चेल्लणा ने उपवन से आते नदी के तट पर, एक मुनि को ध्यानस्थ खड़े देखा। रात को रानी जगी। मुनि की याद आई। उसके मुँह से सहसा निकला—''आह! वह क्या करता होगा?'' राजा ने भी यह वाक्य सुन लिया। उसके मन में रानी के प्रति अविश्वास हुआ। प्रातःकाल भगवद्-वन्दन के लिए जाते-जाते उसने अभय-कुमार को आदेश दिया—''महल जला डालो। यहाँ दुराचार पलता है।'' अभयकुमार ने रानियों को पृथक् कर खाली महल को जला डाला।

श्रेणिक ने महावीर से जिज्ञासा की और महावीर ने उत्तर दिया—"तुम्हारी चेल्लणा आदि सब रानियाँ निष्पाप हैं।" राजा को अपने आदेश पर पछतावा हुआ। राजा सहसा वहाँ से चला कि कोई हानि न हो जाये। अभयकुमार रास्ते मैं ही मिल गया। राजा ने कहा—"तुमने महल का क्या किया ?" अभयकुमार ने उत्तर दिया—"आपके आदेशानुसार जला दिया।" राजा को अत्यन्त दुःख हुआ। अभयकुमार पर रंज भी हुआ। उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा—"दूरे वज! मुखं मा दर्शय—" दूर चला जा, मुँह मत दिखा। अभयकुमार ने पितृ-वाक्य शिरोधार्य किया और भगवान् महावीर के पास जा प्रवज्या ग्रहण की।

राजा ने महल को सम्भाला तो सब रानियाँ सुरिक्षित थी। उसे भान हुआ—"अभय-कुमार दीक्षित होगा, मैं उसे रोकूँ।" राजा शीव्रता से महावीर के पास आया, तो देखा वह

१. यह भी माना जाता है कि अभयकुमार की यह पृच्छा 'मोक्षगामी राजा' के लिए म होकर 'मुकुट बढ़ राजा के दीक्षित होने' के विषय में थी। (देखिए—अभिधान राजेन्द्र, लण्ड ३, पृ० ४५१)।

तो दीक्षित ही ही गया है। अंतगडदर्शांग सूत्र में अभय की माता नन्दा के भी दीक्षित होने व मोक्ष जाने का उल्लेख है।

दीक्षा के अनन्तर भिक्क अभयकुमार ने श्यारह अंगों का अध्ययन किया। "गुणरस्न तप" किया। अत्यन्त कृशकाय हो गया। कि काल-धर्म की प्राप्त हो विजय अनुत्तर विमान में देव-रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ वह २२ सागरोपम स्थिति का भोग कर महाविदेह-क्षेत्र में उत्पन्न होगा। वहाँ से वह सिद्ध-गति प्राप्त करेगा। "

#### उपसंहार

अभयकुमार सम्बन्धी दोनों ओर के पुरावों को देखते हुए लगता है, क्यों न अभयकुमार और राजकुमार अभय को पृथक्-पृथक् दो व्यक्ति माना जाय १ पितृ साम्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाण उनके दो व्यक्ति होने के पक्ष में ही माने जा सकते हैं। बौद्ध-परम्परा उसे जीवक कौमार-भृत्य का जनक मानती है, जब कि जैन-परम्परा में इसका कोई आभास नहीं मिलता। इसी प्रकार एक की माता विणक्-कन्या है तो एक की गणिका; एक प्रधानमंत्री है तो एक कुशल रिथक; एक महाबीर के पास दीक्षित होता है तो एक बुद्ध के पास। अभयराजकुमार निगण्ठ-धर्म से बुद्ध-धर्म में आता है। यदि अभय एक ही व्यक्ति होता तो महावीर के पास उसके दीक्षित होने की चर्चा कैसे मिलती १ श्रेणिक विम्विसार के अनेकानेक राजकुमार थे। किन्हीं दो का नाम-साम्य कोई आश्चर्य का विषय नहीं।

वस्तुतः एक ही व्यक्ति के लिए दोनों परम्पराओं की ये सारी चर्चाएँ हों तो यह स्पष्ट है कि जैन-दोक्षा का उल्लेख अनुसरोपपातिकदर्शांग सूत्र का है। यह मृलभृत ग्यारह अंगों में एक है। उसका रचना-काल निक्रम पूर्व दूसरी शताब्दी के पूर्व का ही है। बौद्ध-दीक्षा का उल्लेख अहुकथा तथा यराअपदान का है। अहुकथा तो उत्तरकालिक है ही, अपदान भी पिटक-साहित्य में सबसे उत्तरवर्ती माना जाता है।

१. भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र ३८-४०।

२. मोदी सम्पादित, पू॰ ५१।

३. स्कन्दक संन्यासी की तपः-साधना जैसा ही वर्णन अभयकुमार का है। स्कन्दक मुनि का विवरण देखिए---''पारिपाश्विक भिञ्ज-भिञ्जणियां'' प्रकरण में।

४' अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र, प्रथम वर्ग, अध्ययन १०।

५. देखिए-- 'प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ' प्रकरण।

६. दलसुस मालवणिया, आगम-युग का जैन दर्शन, पृ० २८।

७. येराअपदान, महियवमाो, अमयत्थेरअपदानं ।

s. मिस् अगदीश काश्यप, खुद्कनिकाय, लण्ड ७, नालन्दा, Introduction, P. V.

#### उद्रायण

दोनों परम्पराओं में दीक्षित होने वालों में एक नाम राजा उदायन का भी है। बौद्ध-ग्रन्थ अवदानकस्पलता के अनुसार इसका नाम उद्रायण तथा विश्वावदान के अनुसार रहायण है। उत्तरवर्ती जैन-साहित्य में भी इसका नाम 'उद्रायण' मिलता है। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार यह सिन्धुसौबीर देश का स्वामी था। महाबीर और बुद्ध के सम्पर्क में आने का वर्णन पृथक्-पृथक् प्रकार से मिलता है। राजधानी का नाम जैन-मान्यना में बीतभय है और बौद्ध-मान्यता में रोल्क है। धर्म-प्रेरणा दोनों ही परम्पराओं के अनुसार उसकी दिवंगत पत्नी स्वर्ग से आकर करती है।

महाबीर मगध से सिन्धुमीबीर जा कर उसे दीक्षित करते हैं, बुद्ध राजा के सिन्धुमीबीर से मगध आने पर उसे दीक्षित करते हैं। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार दीक्षित होने के पश्चात् मिश्च उदायन (उद्रायण) अपनी राजधानी में जाते हैं और दुष्ट अमात्यों की प्रेरणा से राजा उनका वध करवा देता है। जैन-मान्यता के अनुसार दोक्षा से पूर्व उद्रायण ने अपना राज्य अपने भानेज केशी को सौंपा था, इसिलए कि भेरा पुत्र अभीचकुमार राजा होकर नरक-गामी न बने'। बौद्ध-मान्यता के अनुसार उसने अपना राज्य अपने पुत्र शिखण्डी को सौंपा था। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार राजा केवली या अईत् होकर निर्वाण प्राप्त करता है और देवी प्रकोप से नगर धूलिसात् हो जाता है। "

यह 'क्द्रायणावदान' प्रकरण पालि-साहित्य में नहीं है और न वह हीनयान-परम्परा के अन्य कथा-साहित्य में भी कहीं मिलता है। विव्यावदान और अपदानकल्पलता—ये दोंनों ही ग्रन्थ महायान-परम्परा के हैं। महायानी त्रिपिटक मृलतः संस्कृत में ही हैं और वे उत्तर-कालिक हैं।' विव्यावदान स्वयं में एक संकलन मात्र हैं और इसका रचना-काल ईस्वी २०० से ३५० तक का माना जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सम्भव है ही कि उदायन के जैन आख्यान को क्द्रायणावदान के रूप में परिवर्तित किया गया है। एक ही राजा महा-वीर और बुद्ध दोनों के पास दीक्षा ले और मोक्ष प्राप्त करे, यह सम्भव भी कैसे हो सकता है ? इस कथानक की कृत्रिमता इससे भी व्यक्त होती है कि राजा विम्वसार और उद्रायण

१. अवदान, ४०।

२. वही, ३७।

३. उद्दायण राया, तावसभत्तो

<sup>---</sup>आवश्यकचूर्णि, पूर्वार्ध, पत्र ३६६।

४. जैन विवरण के लिए देखिए—"निश्नु-संघ और उसका विस्तःर" के अन्तर्गत "उदायन" तथा बौद्र विवरण के लिए देखिए—दिव्यावदान, रूद्रायणावदान, ३७।

५. दिव्यावदान, सम्पा॰ पी॰ एल॰ वैद्य, प्रस्तावना ।

६. बही, पृ॰ १७।

का मैत्री-सम्बन्ध ठीक उसी प्रकार से कराया जाता है, जैसा कि जैन-परम्परा में अभ्यकुमार और आई ककुमार का कराया जाता है तथा बौद्ध-परम्परा में विम्बसार और पक्कुसाति का कराया जाता है। इस अवदान से यह भी भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि महाबीर और बुद्ध दोनों के पास एक ही व्यक्ति के दीक्षित होने के जो अन्य प्रकरण हैं, वे भी एक-दूसरी परम्परा से रूपान्तरित किये गये हो सकते हैं। रूपातनामा व्यक्ति को अपने-अपने धर्म में समाहित करने का दर्श बहुत पहले से रहा है। यही तो कारण है कि राम बैदिक, बौद्ध व जैन--इन सभी परम्पराओं के एक आदर्श पुरुष वन रहे हैं। सभी परम्पराओं ने अपने-अपने ढंग से उनकी जीवन-कथा गढ़ी है।

उदायन का जैन आख्यान जैन आगम मगवती को मिलता है। उत्तराध्ययन सूत्र में इसका संक्षिप्त उल्लेख है। इन प्राकृत यन्थों के अतिरिक्त यह कथानक उत्तरवर्ती टीका व चूर्ण-साहित्य में भी चर्चित हुआ है।

जैन आगम उदायन के पुत्र अभीचकुमार को भी निगण्ठ-उपासक मानते हैं। राज्य न ्देने के कारण पिता के प्रति उसके मन में द्रोह बना रहा; अतः वह असुरयोनि में उत्पन्न हुआ।

# चण्ड-प्रद्योत

### युद्ध-प्रियता

श्रेणिक विम्बिसार और अजातशात्रु कृष्णिक के अतिरिक्त जिस राजा का नाम दोनों परम्पराओं में आता है, वह है—चण्ड-प्रद्योत। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार वह राजा प्रारम्भ में बहुत चण्ड, युद्ध-प्रेमी, व्यसनी व अनीति-परायण था। दोनों ही परम्पराओं में उसके युद्धों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। वरस देश के राजा उदयन और चण्ड-प्रद्योत का युद्ध-विवरण दोनों परम्पराओं में बहुत कुछ समानता से मिलता है। इस युद्ध का प्रराण-साहित्य में भी समुल्लेख है। उसी घटना-प्रसंग पर महाकित भास ने प्रमिद्ध नाटक 'स्वरमबासब्बर्ता' लिखा है।

१. देखिए, "गोशालक" प्रकरण के अन्तर्गत "आईककुमार"

२- देखिए, इसी प्रकरण के अन्तर्गत "श्रेणिक विम्बिसार"।

३ शतक १३, उद्देशक ६।

४. अ० १८, गा० ४८।

५. मगवती सूत्र, शतक १३, उद्देशक ६।

<sup>्</sup> ६. चम्मपद-अद्रुक्तथा, २-१ ; त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक १८४-२६५ ।

७. कथासरित्सागर, १२।१६।६।

जैन-परम्परा के अनुसार चण्ड-प्रद्यांत ने सिन्ध-सौबीर के राजा उदायन के साथ, वत्स-नरेश शतानीक के साथ, मगध के राजा विम्बिसार के साथ तथा पांचाल देश के राजा दुम्मह के साथ युद्ध किया। उदायन के साथ स्वर्ण-गुलिका दासी के लिए, शतानीक के साथ रानी मृगावती के लिए, दुम्मुह के साथ "द्विमुख-अवभासक" मुकुट के लिए तथा श्रेणिक के साथ उसके बढ़ते हुए प्रभाव को न सह सकने के कारण उसने युद्ध किया। उक्त सारे ही घटना-प्रसंग रोचकता और अद्भुतता मे भरे-पूरे हैं।

मिज्यमिकाय के अनुसार अजातशत्रु ने भी चण्ड-प्रद्योत के भय से राजगृह में किल्लाबन्दी की थी। उक्त अन्य युद्धों के उल्लेख बौद्ध-परम्परा में नहीं हैं।

# किस धर्म का अनुयायी ?

जैन धारणा के अनुसार चण्ड-प्रचीत जैन धर्म की अराधना तो तब आरम्भ कर देता है, जब धर्मनिष्ठ श्रावक उदायन राजा के द्वारा बन्दी-अवस्था से मुक्त किया जाता है। 'इससे पूर्व तो वह यही कहता था:—''मेरे माता-पिता श्रावक थे।''' महावीर के समवसरण में शतानीक राजा की पत्नी मृगावती तथा चण्ड-प्रचीत की शिवा आदि पित्नयाँ दीक्षित हुईं, तब स्वयं चण्ड-प्रचीत भी वहाँ उपस्थित था। वही उसका महावीर से प्रथम साक्षात्कार था और उसी में उसने विधिवत् जैन धर्म स्वीकार किया था।

बौद्ध मान्यता के अनुसार चण्ड-प्रद्योत को धर्म-बोध भिक्षु महाकात्यायन के द्वारा मिला। ये मिश्च-जीवन से पूर्व चण्ड-प्रद्योत के राज-पुरोहित थे। चण्ड-प्रद्योत ने उन्हें बुद्ध को आमंत्रित करने के लिए भेजा था। बुद्ध स्वयं नहीं आये। महाकात्यायन को दीक्षित कर

१. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक ४४५-५६७ ; उत्तराघ्ययन सूत्र, अ० १८, नेमिचन्द्र कृत वृत्ति ; भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति, भाग १, पत्र १७७-१।

२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक १८४-२६५।

३. वही, पर्वे १०, सर्ग ११, श्लोक १७२-२६३।

उत्तराघ्ययन सूत्र, अ० ६, नेमिचन्द्र कृत टीका ।

५. ३-१-८, गोपक मोमालान सुत्त ।

६. ततः प्रद्योतनो राजा जैन धर्म शुद्धमारराध ।

<sup>---</sup>मरतेश्वर-बाहुबली-वृत्ति, भाग १, पत्र १७७।

७. ''श्रावकौ पितरौ मम''।

<sup>--</sup> त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, १०।११।५६७।

भरतेश्वर-बाहुबली-वृत्ति, द्वितीय विभाग, प० ३२३ ।

६. ''ततश्चण्डप्रद्योतो धर्ममञ्जीकृत्य स्वपुरम् ययौ'' :

<sup>-</sup>वही, २-३२३।

एउजैनी भेज दिया। उस प्रसंग पर चण्ड-प्रचीत बुद्ध का अनुयायी बना। बुद्ध से उसके साक्षात्कार का कोई घटना-प्रसंग बौद्ध-साहित्य में नहीं मिलता।

दोनों ही परम्पराओं के आधारभूत ग्रन्थों में चण्ड-प्रद्योत के सम्बन्ध में धर्मानुयायी होने का कोई उल्लेख नहीं है। कथा-साहित्य में हो सुख्यतः सारा विवरण मिलता है। वह महा-बीर और बुद्ध का अनुयायी कैसे रहा, यह एक प्रश्न ही रह जाता है। हो सकता है, पहले वह एक का अनुयायी रहा हो, फिर दूसरे का। यह भी सम्भव है, दोनों ही परम्पराओं से रहे यत्किचित् सम्पर्क को भी बढ़ावा देकर कथाकारों ने अपना-अपना अनुयायी बना लिया हो।

#### उदयन

कौशाम्बी का राजा उदयन भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहा है। जैन, बौद्ध और वैदिक—तीनों ही परम्पराओं में इसका जीवन-वृत्त यितकचित् भेद-प्रमेद से मिलता है। इस राजा के पास हाथिओं की बहुत बड़ी सेना थी। बीणा बजाकर यह हाथिओं को पकड़ा करता था।

#### आगमों में

जेनागम सरकति में बताया गया है, "उम समय वहाँ राजा सहस्रानीक का पौत्र, शतानीक का पुत्र, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री मृगावती देवी का आत्मज, श्रमणी-पासिका जयन्ती का भतीजा, उदयन नामक राजा राज्य करता था। भगवान महाबीर कौशाम्बी में पधारे। यह सम्बाद पाकर राजा उदयन हम्ट-तुष्ट हुआ। उसने कौटुम्बिक पृष्ण को बुलाया और कृणिक की तरह सब आज्ञाएँ दो।

"कूणिक की तरह ही साजसज्जा से वह भगवान महावीर के समवसरण में गया। उसके साथ उसकी माता मृगावती तथा बूआ जयन्ती र गई। सब ने धर्म-देशना सुनी।"

जैन आगम विषाक में उसकी रानी पद्मावती की दुराचार-कथा का वर्षन है। गौतम महावीर से इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न करते हैं और महावीर विस्तार से उनका उत्तर देते हैं। विषाक सूत्र में भी इस राजा को हिमालय की तरह महान और प्रतापी क्ताया गया है।

जैन कथा-साहित्य में चण्ड-प्रद्योत के साथ होने वाले युद्ध तथा वासवदत्ता सम्बन्धी वर्णन भी विस्तार से मिलता है।

१. विशेष विस्तार के लिए देखिए, "भिक्षु-संघ और उसका विस्तार" प्रकरण के अन्तर्गत "महा-कारयायन" ; तथा थैरगाथा-अट्टकथा, भाग १, पृ० ४८३।

२. शतक १२, उद्देशक २ ।

<sup>3.</sup> बिशेष विवरण के लिए देखिए, इसी प्रकरण के अन्तर्गत "अजातशत्र कृणिक ।"

४. विशेष विवरण के लिए देखिए, "मिक्षु-संघ और उसका विस्तार" प्रकरण के अन्त त

५. श्रुतस्कन्ध १, अध्ययम ५ ।

#### त्रिपिटकों में

बौद्ध मान्यता के अनुसार उदयन प्रारम्भ में बुद्ध और उनके भिक्षु-संघ का विरोधी था। एक बार घोषक, कुक्कुट और पावारिय—इन तीन श्रेष्टिओं ने बुद्ध को कौशाम्बी में आमंत्रित किया। बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए श्यामावती रानी की परिचारिका खुड कुतरा जाया करती थी। बुद्ध के उपदेशों का वह अनुवचन भी करने लगी। उसके सम्पर्क से रानी श्यामावती भी बुद्ध के प्रति श्रद्धाशील हो गई। जब बुद्ध राजप्रासाद के निकट से होकर जाते, तो गवाक्षों से वह उन्हें प्रणाम करती। उसकी सौत मागन्दिया रानी ने यह सब उदयन की बता दिया। उदयन बुद्ध और भिक्कु-संघ का विरोधी था। वह श्यामावती से अप्रसन्त हो गया। उसने उसके वध का भी प्रयत्न किया। देवी घटना से वह बच गई। राजा का कोध शान्त हुआ। उसने श्यामावती के अनुरोध पर बौद्ध भिक्कुओं को राजप्रासाद में भोजन कराने की भी अनुहा दी। भोजन के उपरान्त राजप्रासाद की महिलाएँ भिक्कुओं को वस्त्रदान करतीं। उदयन ने इसका भी विरोध किया। आनन्द के समझाने पर उसने वस्त्रदान की उपयोगिता मानी।

उदयन का बुद्ध से कभी साक्षात् हुआ, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। संयुक्त निकाय के अनुसार पिण्डोल भारद्वाज से उसने कौशाम्बी के घोषिताराम में भेंट की। 'तरुण लोग कैसे भिक्षु हो जाते हैं ?' इस विषय पर चर्चा की और अन्त में कहा—''मं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और भिक्षु-संघ की शरण जाता हूँ। भारद्वाज! आज से आजन्म सुके शरणागत उपासक स्वीकार करें।''

# समीक्षा

उदयन-सम्बन्धी सभी जैन समुल्लेख श्लाघापरक ही हैं, जब की प्रारम्भ के सभी बौद्ध समुल्लेख अश्लाघापरक हैं। एक बार उसने पिंडोल भारद्वाज पर लाल चीटियाँ भी छुड़वाईं, ऐसा भी वर्णन मिलता है। बुद्ध ने भी उस घटना-प्रसंग की सुनकर कहा—"यह उदयन इसी जीवन में नहीं, पिछले जीवन में भी भिक्षुओं के लिए कष्ट कारक रहा है। " इस स्थिति में यह तो निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है कि उदयन पहले महाबीर का

१. ये तीनों श्रेष्ठो पहले इतर मिक्षुओं को मानते थे। फिर बौद्ध बने। अपने-अपने नाम से आराम बनाये। विशेष विवरण देखिए, श्रम्मपद-अट्टकथा, २-१।

२--धम्मपद-अट्टकथा, २-१ के आधार से ; तथा डॉ॰ निलनाक्षदत्त, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, पृ॰ ११४।

<sup>₽· \$8-\$-\$-\$ }</sup> 

४. घटना का विस्तार एवं पूर्व-जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त देखिए, जातक-अट्टकथा, मातंग जातक, सं० ४६७।

अनुयायी रहा है। इस तथ्य के समर्थन में केवल इतना ही आधार नहीं है कि जैन-परम्परा में इसका वर्णन श्लाघापरक है और बौद्ध-परम्परा में अश्लाघापरक ; परन्तु उसके जनक शतानीक, उसकी माता मृगावती तथा बूआ जयन्ती का जैन होना भी उदयन के जैन होने की पुष्ट करता है।

बुद्ध के प्रति उदयन के मन में निरादर का भाव बना रहा, उसका एक निमित्त मागन्दिका रानी भी थी। वह अपनी कुमारावस्था से ही बुद्ध के प्रति कुपित थी। उसका पिता चाहता था, मेरी कन्या जितनी सुन्दर है, उतना ही सुन्दर उसे पित मिले। इस आचरता में उसने बुद्ध से मागन्दिका के साथ पाणि-प्रहण करने की प्रार्थना कर दी। बुद्ध ने उसे बुरा माना और कहा—"उम इस मल-पूत्र से भरी पुतली को सुन्दर कहते हो ? में इसे पैर से क्रूमा भी पसन्द नहीं करता।" वह मागन्दिका उदयन को व्याही गई, पर अपने निरादर के कारण बुद्ध के प्रति उसके मन में सदा ही घृणा का भाव रहा। उदयन उसके प्रभाव में था ही; अतः वह बुद्ध का अनुयायी कैसे हो पाता ?

शरणागत उपासक होने आदि के उल्लेखों से अवश्य यह प्रतीत होता है कि शनै:-शनै: बुद्ध और बौद्ध संघ के प्रति रही उदयन की घृणा मिटती गई और वह उनके निकट होता गया।

महाबीर के पश्चात् बुद्ध २५ वर्ष जीये, इस स्थिति में यह अधिक सम्भव है ही कि बौद्ध मिक्कु-संघ के बढ़ते हुए प्रभाव से उदयन प्रभावित हुआ और पिण्डोल भारद्वाज के सम्पर्क से बुद्ध का अनुयायी भी बना हो। इसके पुत्र बोधिराजकुमार का वर्णन केवल त्रिपिटक-साहित्य में ही मिलता है और उसके जनक शतानीक आदि का वर्णन आगम साहित्य में मिलता है, तो यह भी उदयन के पहले जैन और फिर बौद्ध होने का एक ठोस आधार है।

# प्रसेन जित्

### बुद्ध का अनुयायी

कोसल-राज प्रसेनजित् भी महावीर और बुद्ध के समसामयिक राजाओं में एक ऐति-हासिक राजा रहा है। वह पहले वैदिक धर्म का अनुयायी था। बड़े-बड़े यह-याग कराता

१. धम्मपद-अट्टुकथा, २।१; "तस्मादिमां मूत्रपुरीषपूणों प्रष्टुं हि यत्तामपि नोत्सहेयम् ।"

<sup>---</sup>दिव्यावदान, ३६।

२. देखिए, "काल निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महावीर और बुद्ध की समसामयिकता।"

३. बोधिराजकुमार उसकी रानी वासवदत्ता का पृत्र था और बुद्ध का परम उपासक था। विशेष विवरण देखिए, मज्भिमनिकाय, बोधिराजकुमार सुत्त, २।४।५; मज्भिमनिकाय-अट्टकथा, २।४।५।

धा। संयुक्त निकाय के अनुसार उसने एक यज्ञ के लिए ४०० बैल, ४०० बक्क हे, ४०० बक्क है, ४०० बक्क है, ४०० बक्क हियाँ, ५०० मेड़ आदि एक जित किये थे। बुद्ध के उपदेश से उन सब का बिना बध किये ही यज्ञ का बिसर्जन कर दिया। इस प्रकार अनेक बार के सम्पर्क से सह बुद्ध का दृद्ध अनुयायी बन गया। यह सुविदित है ही कि बुद्ध में अपने अन्तिम २५ वर्षा बास आवस्त्री के ही जेतवन और पूर्वाराम विहार में बिताये थे। प्रसेनजित् का बुद्ध से सतत सम्पर्क बना रहना स्वामाबिक ही था। वह बुद्ध से अनेक छोटे-बड़े प्रश्न पृक्षता ही रहता था। संयुक्त किया में एक कोसलसंयुक्त पूरा प्रसेनजित् राजा के प्रश्नो का ही है।

इसी प्रकरण का एक उल्लेखनीय संस्मरण है—"उस समय कोसल-राज प्रसेनजित् द्रोण भर भोजन करता था। तब कोसल-राज प्रसेनजित् भोजन कर, लम्बी-लम्बी सांस लेते, जहाँ भगवान थे, वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ गया।

तब, कोसल-राज प्रसेनिजित् को भोजन कर लम्बी-लम्बी सांस लेते देखकर भगवान के मुँह से उस समय यह गाथा निकल पड़ी---

मनुजस सदा सतीमतो

मसं जानतो लद्धभोजने।

तनु तस्स भवन्ति बेदना

सणिकं जीरित आयु पालयं।।

सदा स्मृतिमान् रहने वाले,

प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले,

उस मनुष्य की बेदनायं कम होती हैं,

(वह भोजन) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है।

उस समय सुदर्शन माणवक राजा"" के पीछे खड़ा था।

तय, राजा "" ने सुदर्शन माणवक को आमंत्रित किया—तात् सुदर्शन ! भगवान् से तुम यह गाथा सीख लो । मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढ़ना । इसके लिए बराबर प्रतिदिन तुम्हें सौ कहापण (=कार्षायण) मिला करेगे ।

"महाराज ! बहुत अच्छा", कह, सुदर्शन माणवक ने राजा को उत्तर दे, भगवान् से अध्य गाया को सीख, राजा के भोजन करने के समय कहा करता—

मदा स्मृतिमान् रहने वाले, प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, उस मतुष्य की वेदनाये कम होती हैं, (बह भोजन) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है।

१. कोसल संयुत्त, यञ्ज सुत्त, ३-१-६ ।

२. धन्मपद-अट्टकथा, ५-१; Buddhist Legends, Vol. II, p. 104 ff.

तब, राजा "कमशः नालि भर ही भोजन करने लगा।

तब कुछ समय के बाद राजा का शरीर बड़ा सुडील और गठीला हो गया। अपने गाली पर हाथ फेरते हुए राजा के मूँह से उस समय उदान के यह शब्द निकल पड़े---

"अरे !'''भगवान ने दोनों तरह से मुझ पर अनुकम्पा की है—इस लोक की बातीं में और परलोक की बातों में भी।" "

इसके अतिरिक्त त्रिपिटक-साहित्य में विविध स्थलों पर राजा प्रसेनिजत् के विविध घटना-प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से कुछ एक प्रस्तुत प्रन्थ में चर्चे हो जा चुके हैं।

जस युग का प्रसिद्ध डाकू अंगुलिमाल प्रसेनिजित् के राजगुरु गम्ग का ही पुत्र था। अंगुलिमाल जब प्रविज्ञ हो बुद्ध के पास बैठा था, तभी प्रसेनिजित् ५०० अश्वारोहिओं के साथ जसे खोजने जा रहा था। बुद्ध ने भिक्षु अंगुलिमाल का हाथ पक इकर जसे प्रसेनिजित् के सामने कर दिया। "यह अंगुलिमाल!" इतना जानते ही राजा भयभीत हुआ, रोमांचित हुआ, स्तब्ध हुआ; जसके शरीर से स्वेद वह निकला। बुद्ध ने कहा—"राजा! डरो मत। अब इससे तुग्हें भय नहीं है।" वस्तु-स्थिति समम्म लेने के पश्चात् प्रसेनिजित् ने इस अद्भुत सफलता के लिए बुद्ध की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

# बुद्ध में अनुरक्ति के कारण

बुद्ध के द्वारा यह पृछे जाने पर, "राजन! मुझ में हो उम इतने अनुरक्त क्यों रहते हो ?" प्रसेनजित् ने मुख्यतः दो उत्तर दिये—

१— "अनेक संन्यासियों को जानता हूँ जो १० से ४० वर्ष तक गृहत्यागी रहकर पुनः गृहस्थ-जीवन में लौट आये और विषय-भोग में पड़ गये। परन्तु किसी बौद्ध मिश्च को ऐसा करते मैंने नहीं देखा। मैंने पिता, माता और पुत्र को तथा राजाओं और उनके सामन्तों को परस्पर लड़ते देखा है, परन्तु बौद्ध भिश्चओं को सदा शान्ति और मेल से रहते पाया है। मैंने ऐसे संन्यासिओं को देखा है, जो रुग्ण होकर पीले पड़ गये हैं, परन्तु बौद्ध मिश्चओं में किसी को ऐसा नहीं पाया। मैंने न्यायालयों में लोगों को अनर्गल प्रलाप करते हुए सुना है, किन्तु जिस सभा में बुद्ध का प्रवचन होता है, उसमें मैंने कभी किसी को खाँसते हुए भी नहीं सुना। वहाँ कोई प्रश्न भी नहीं करता, जैसे कि मैंने अन्य धर्माचार्यों की सभा में लोगों को करते देखा है।"

२—"भगवान् भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, भगवान् भी कोसलक (=कोसलवासी, कोसल-गोत्रज) हैं, मैं भी कोसलक हूँ। भगवान् भी अस्सी वर्ष के, मैं भी अस्सी वर्ष का।

१. संयुत्तनिकाय, ३-२-३।

२. मजिममनिकाय, अंगुलिमाल सुत्तन्त, २।४/६।

इसलिए बीस्य ही है, भगवान का परम सम्मान करना, विचित्र गौरव प्रदेशिक करना

प्रसेनिजिद् की एक प्रसुख रानी मिललका थी। वह बुद्ध की परम-भक्ता की किया और राजा की प्रभावित करने में वह भी सदा प्रेरक रहती थी। अजातशाहु की क्या की खाली बीजरा सकी ही कन्या थी।

# विद्वुद्धभ

प्रसेगिजित ने बृद्ध से सामीप्य बढ़ाने के निमित्त शाक्यों से एक राज-कन्या मिंगी ।
शाक्यों ने जाति में अपने से हीन मानकर कन्या देना न चाहा; 'पर वह बलवान है' इस भय से महानाम शाक्य की दासी-सुता वासभ-खित्या का विवाह उसके साथ कर दिया।
प्रसेनिजित ने उसे क्षित्रिय-कन्या मान अग्रमिहधी बना दिया। इससे बिड्डभ कुमार का कन्म हुआ। वह बहुत शौर्यशाली था। अल्पावस्था में ही सेनापित बना दिया गया। वह वर्ष की आयु में बड़े जन-समृह के साथ अपनी निनहाल गया। शाक्यों ने उससे किहरी आयु वाले जितने राजपुत्र थे, उन्हें नगर के बाहर भेज दिया। बड़े-बड़े उसके स्वागत में एक कित हुए। बिड्डभ ने एक-एक कर सब की प्रणाम किया, पर उसे प्रणाम करने बाला एक मी नहीं मिला। वह मन में सन्देहशील हुआ। वहाँ से उसके प्रस्थान करने पर उसके बेठने का काष्ठपीठ दूध और पानी से धुलवाया। उसके कर्मकर को इस बात का पता चला। उसने आवस्ती जाते विड्डभ को सारा वृत्तान्त बताया। वह यह जानकर कि 'में दासी का पुत्र हूँ, इसलिए ही किसी शाक्य ने सुझे नमस्कार नहीं किया और मेरे आत्मन को दूध व पानी से धुलवाया, अत्यन्त कोधित हुआ और प्रतिशा की—'शाक्यों का समृल नाश करूँगा।'

प्रसेनजित् को जब यह पता चला कि वासभ-खत्तिया दासी-कन्या है, उसने उसे और विड्डभ को दास-दासियों की श्रेणी में डाल दिया। बृद्ध ने उसे समझाया—"राजन! वासभखत्तिया महानाम शाक्य से उत्पन्न हुई है, विड्डभ उम से उत्पन्न हुआ है। इस स्थिति में मातृ-कुल का कोई महत्त्व नहीं रह जाता।" राजा ने उन दोनों को पुनः यथास्थान स्थापित किया।

दीर्घकारायण प्रसेनजित् का सेनापित था। उसके माउल को मरवा कर उसे सेनापितृ वनाया था। अन्तरंग में वह राजा का विद्रोही था। एक बार प्रसेनजित् बुद्ध के दर्शनार्थ गया। बुद्ध के निकट जाते मुकुट और तलवार दीर्घकारायण के हाथ में थमाए। वह उन्हें लेकर जुपचाप वहाँ से खिसका और विद्रुष्टभ से मिलकर उसे हो राजा बना दिया। धर्म-चर्चा के पश्चात् राजा को इस बात की अवगित हुई। वह अजातशात्रु से सहयोग पाने राजग्रह आया। नगर के द्वार बन्द मिले। उसने नगर के बाहर धर्मशाला में रात काटने का बिचार

१. मज्भिमनिकाय, २-२-१।

किया। राजा थका-माँदा था। धूम और लू से उत्पीड़ित था। रात को वहीं उनका प्राणान्त हो गया। प्रातः अजातशत्रु को इस बात का पता चला, तो उसने ससम्मान उसकी अन्त्येष्टि किया की।

विड्डभ ने शाक्यों पर चढ़ाई की । शाक्य उसके पराक्रम से घबरा गये । किसी ने मुँह में तृण लिया, किसी ने नल (जलवेत) । वे बच गये । शेष दुध-मुँह बच्चों तक का उसने संहार किया और उनके रक्त से अपना काष्ठ-पीठ धुलवाया । कहा जाता है, इस संदर्भ में ७७००० शाक्य मारे गये । इतिहासकारों का अभिमत है कि इसी घटना-प्रसंग के साथ शाक्य-गणतंत्र का अन्त हुआ । २

वहाँ से श्रावस्ती लौटते अचीरवती नदी में अकस्मास् वाद आ जाने से वह और जमकी सारी सेना निधन को प्राप्त हुई। 3

सारिपुत्त को अनागत बृद्ध का उपदेश करते बुद्ध ने प्रसेनजित् के लिए चतुर्थ बुद्ध होने की घोषणा की।

#### जैन आगमों में

इस प्रसेनजित् का नाम आगम-प्रन्थों में कहीं भी नहीं मिलता, श्रावस्ती के राजा का नाम जितरात्र आता है। महाबीर से उसका साक्षात् हुआ, यह भी स्पष्ट नहीं है। महाबीर के दो प्रमुख श्रावक श्रावस्ती के थे—निदनीपिआ और साहिलीपिआ। उनके लिए आया है—"जहा साणन्दे तहा निगण्।" इस 'तहा' (तथा) शब्द से जितशत्र के भी वन्दनार्थ जाने का अर्थ निकाला जाता है, पर वह बहुत ही दूरान्वयी लगता है। आगम-रचिताओं ने वाणिष्य ग्राम, चम्पा, बाराणसी, आलम्भिया आदि अनेक नगरिओं के राजा का नाम जितरात्र माना है। लगता है, उस गुग में 'जितशत्र' एक ऐसा गुणवाचक शब्द था, जो किसी भी राजा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। रायपसेणिय आगम में श्रावस्ती के राजा जितशत्र का कुछ विस्तृत वर्णन आता है, पर महाबीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध हो, ऐसा उत्लेख नहीं है। दीधनिकाय के अनुसार राजा प्रदेशी प्रसेनजित् के अधीन था। रायपसेणिय आगम के अनुसार जितशत्र प्रदेशी राजा का अन्तेवासी था। कौन किस के अधीन था, इस

१. अवदानकल्पलता; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, p. 877 foot note.

२. हिन्दू सम्यता, पु॰ १६४; Buddhist India, p. 11.

३. धम्मपद-अट्टकथा, ४-३ के आधार से ।

४. अनागतवंश ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, p. 174.

५. उपासकदशांग सूत्र, अ० ६, १० ; रायपसेणिय सूत्र ।

<sup>&#</sup>x27;६. देखिए-उपासकदशांग सूत्र के क्रमशः अ० १,२,३,५ इत्यादि ।

७. दोघनिकाय, २११०।

चर्चा में हम न भी जायें, तो भी इतना निष्कर्ष तो इन उल्लेखों से निकल ही जाता है कि प्रसेनजित् को हो जैन-परम्परा में 'जितशत्तु' कहा गया है। यह भी बहुत सम्भव है कि वह बुद्ध का परम अनुयायी था, इसलिए ही आगम-रचियताओं ने न उसके जोवन-सम्बन्धी घट-नाओं का उल्लेख किया है और न उसके प्रसेनजित् नाम का ही; वर्णन-शैली के अनुसार जहाँ आवस्ती के राजा का नाम अपेक्षित हुआ, वहाँ उसे उपेक्षा-भाव से 'जितशत्तु' कह दिया है। इसका तात्पर्य यह तो नहीं लेना चाहिए, अन्य जिन-जिन राजाओं को जितशत्रु कहा गया है, उन सब का भी यही निमित्त हो।

श्रावस्ती का राजा भले हो महाबीर का अनुयायी न रहा हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि श्रावस्ती निर्यम्थों का भी मुख्य केन्द्र थी। केशीकुमार और गौतम की चर्चा यहीं होती है। महाबीर के साथ गोशालक का विवाद यहीं होता है। श्रावस्ती के उपासक महाबीर के दर्शनार्थ समृह रूप में कयंगला गये, ऐसा भी उल्लेख है।

# चेटक

जिस प्रकार प्रसेनजित् का उल्लेख आगम-प्रन्थों में नहीं मिलता, उस प्रकार राजा चेटक का उल्लेख त्रिपिटक-प्रन्थों में नहीं मिलता। प्रसेनजित् की तरह वह भी उस युग का एक ऐतिहासिक व्यक्ति था! त्रिपिटक-प्रन्थों में उसका उल्लेख न होने का कारण भी यही हो सकता है कि वह भगवान महाबीर का परम उपासक था! जैन-परम्परा राजा चेटक को हद्मीं उपासक के रूप में मानती है। यह भी कहा जाता है कि साधर्मिक राजा के अतिरिक्त अन्य राजा को अपनी कन्या न व्याहने का उसका प्रण था; पर आगम-प्रन्थों में तो चेटक के निर्धन्थ उपासक होने का भी कहीं उल्लेख नहीं है। आवश्यक्यूर्णि आदि उत्तर-कालिक प्रन्थों में ही उसे आवक बताया गया है। साथ-साथ उसके निर्धन्थ उपासक होने में जैन व जैनेतर परम्परा में कोई विरोधी प्रमाण भी नहीं मिलता। इस स्थिति में वह निर्विवाद रूप से ही जैन राजा माना जा सकता है।

### परिवार

भगवान महाबीर की माता त्रिशला राजा चेटक की सगी बहिन थी। उसकी कन्याएँ भी प्रख्यात राजाओं को ब्याही गई थीं और वे स्वयं भी बहुत प्रख्यात थीं। वे क्रमशः— प्रभावती वीतभय के राजा उदायन की, पद्मावती अंग देश के राजा दिश्वाहन की, मृगावती

१. भगवती सूत्र, शतक २, उद्देशक १।

२. (क) सो चेडवो सावओ।

<sup>(</sup>ख) चेटकस्तु श्रावको ।

<sup>—</sup>आवश्यक चूर्णि, उत्तरार्ध, पत्र १६४ । —त्रिषध्दिशलाकापुरुषचरित्र, १०-६-१८८ ।

बरस देश के राजा शतानीक की, शिवा उज्जैन के राजा चण्डमद्यीत की, ज्येश्वा महाबीर के आता नन्दीवर्धन की और चेलना मगघ के राजा विभिन्नसार को ब्याही थीं। एक कन्या सुज्येष्टा महाबीर के पास प्रवर्जित ही गई।

### वैशाली-गणतंत्र

चेटक का राज्य वैशाली-गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय छोटे-बड़े अनेक गणतंत्र राज्य थे। ये 'संब-राज्य' या 'संघ' भी कहलाते थे। जातक अहुक था के अनुसार वैशाली-गणतंत्र के ७७०७ सदस्य थे। वे सब राजा कहलाते थे। महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ भी इनमें से एक थे; ऐसा माना गया है। पाणिनी के अनुसार इन राजाओं का अभिषेक होता था और वे अपने-अपने क्षेत्र के अधिपति होते थे। अभिषिक राजाओं की प्रचलित 'संज्ञाराजन्य' थी। लिलत-विस्तर' में बताया गया है कि लिच्छ्वनी परस्पर एक-दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। सभी समझते—"अहं राजा, अहं राजा"। प्रत्येक राजा के अपने-अपने उपराजा, सेनापित, भाण्डारिक आदि होते। वैशाली में इनके पृथक्-पृथक् प्रासाद, आराम आदि थे। ७७०७ राजाओं की शासन-सभा ''संघ-सभा" कहलाती थी और इनका गणतंत्र 'वज्जी-संघ' या 'लिच्छ्वनी-संघ' कहलाता था।

इस गणतंत्र में नौ-नौ लिच्छुवियों की दो उपसमितियाँ थीं। एक न्याय-कार्य को सम्भालती थी और एक परराष्ट्र-कार्य को। इस दूसरी समिति ने ही मल्लकी, लिच्छुवी और काशी-कोशल के गणराजाओं का संगठन बनाया था, जिसके अध्यक्ष महाराज चेटक थे। जिस्तान्त्र, सिंह और चेटक

डॉ॰ हर्नले ने अपने उपासकदशांग आगम के अनुवाद में नाणिज्य ग्राम के राजा जित-शत्रु और चेटक को एक ही बता दिया है, पर यह यधार्थ नहीं है। वैशाली-गणतंत्र में जब ७७०७ पृथक्-पृथक् राजा थे, तब उन दोनों को एक मानने का कोई कारण नहीं रह जाता। डॉ॰ ओटो स्टीन ने भी इस विषय को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है।

कुछ लोग कल्पना करते हैं कि बौद्ध-परम्परा में उल्लिखित सिंह सेनापति और जैन-परम्परा में उल्लिख़त राजा चेटक एक ही व्यक्ति थे। इस धारणा का आधार सम्भवतः यह

१. हिन्दू सम्यता, पृ० १६३।

२ भाग १, पृ० ३३६ ; ( भारतीय ज्ञानवीठ, काशी )।

३. तीर्थक्कर महावीर, मा० १, पृ० ६६।

<sup>8.</sup> पाणिनि व्याकरण, ६।२।३४ ।

५. ३।२३।

e. Jinist Studies, Ed. by Muni Jina Vijayji, Pub. by Jain Sahitya Sansodhaka Studies, Ahmedabad, 1948.

७. उदाहरणार्थ देन्त्रिए-जयमिक्खु लिखित गुजराती उपन्यास, नरकेसरी, पृ० २३४ टिप्पणी।

हो सकता है कि तिब्बती-परम्परा के अनुसार राजा विम्बिसार की रानी वासवी सिंह सेनापित की पुत्री थी और वही अजातशञ्ज की माता थी। पर इस बात की पुष्टि तिब्बती-परम्परा के अतिरिक्त और कहीं से नहीं होती। विम्बिसार का श्वसुर और अजात-शञ्ज का नाना सिंह सेनापित होता, तो त्रिपिटक-साहित्य में अवश्य इस सम्बन्ध का उल्लेख मिलता। अतः तिब्बती अनुश्रुति का एक उत्तरकालिक दन्तकथा से अधिक कोई महत्त्व नहीं ठहरता।

इसके अतिरिक्त बौद्ध-साहित्य में 'सिंह' को सर्वत्र 'सेनापति' कहा है, जब कि चेटक वैशाली-गणराज्य का राजा था। यह भी सम्भव नहीं है कि राजा को ही सेनापित कह दिया हो, क्यों कि तत्कालीन व्यवस्था में राजा और सेनापित का स्थान सर्वथा पृथक पृथक विताया गया है। डॉ॰ ज्योति प्रमाद जैन का कहना है— "महाराजा चेटक के दस पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र सिंह अथवा सिंहभद्र विजिगण के प्रसिद्ध सेनापित थे।" 3

#### जीवन-परिचय

राजा चेटक के जीवन का अधिकतम परिचय जैन-आगम तिरयाविष्का और मगबती में मिलता है, जो 'अजातशत्रु कृणिक' प्रकरण के अन्तर्गत लिखा ही जा चुका है।

#### अन्य राजा

उक्त राजाओं के अतिरिक्त अनेक राजाओं का उल्लेख दोनों ही परम्पराओं में आता है। उनमें से कुछ एक राजाओं का वर्णन "मिश्च-संघ और उसका विस्तार" प्रकरण में लिखा जा चुका है और कुछ एक का अन्य प्रकरणों में प्रमंगोपात्त वर्णन किया जा चुका है। ये सब राजा ऐसे हैं, जो असंदिश्ध रूप से महाबीर या वृद्ध के अनुयायी हैं; क्योंकि उनका वर्णन अपनी-अपनी परम्परा में ही मिलता है। वैसे और भी अनेक राजा दोनों परम्पराओं में उल्लिखित हैं, पर तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नहीं है; अतः यहाँ उनका उल्लेख अन्पेक्षित है।

चार प्रत्येक बुद्ध राजाओं का वर्णन दोनों परम्पराओं में मिलता है। उनका विवरण व विवेचन यथा प्रसंग किया जाना है।

Rokhill, Life of Buddha, p. 63. तथा देखिए—इसी प्रकरण के अन्तर्गत "अजातशत्रु कणिक"।

२. उदाहरणार्थ देखिए-"पिरिटकों में निगंठ व निगंठ नातपुत्त" प्रकरण के अन्तर्गत "सिंह सेनापति" का प्रसंग ।

३. भारतीय इतिहास: एक दृष्टि, पृ० ५६।

# : 32:

# परिनिर्वाण

महावीर का परिनिर्वाण पावा में और बुद्ध का परिनिर्वाण कुसिनारा में हुआ। दोनों क्षेत्रों की दूरी के विषय में दीध-निकाय-अहुकथा (सुमंगलिवलासिनी) बताती है— 'पाबानगरतो तीणि गाबुतानि कुसिनारानगरं' अर्थात् पावानगर से तीन गन्यूत (तीन कोस) कुमिनारा था। बुद्ध पावा से मध्याह्म में विहार कर सायंकाल कुसिनारा पहुँचते हैं। दे रुग्ण थे, असक्त थे; विश्राम ले ले कर वहाँ पहुँचे। इससे भी प्रतीत होता है कि पावा से कुसिनारा बहुत ही निकट था। किपलवस्तु (लुम्बिनी) और वैशाली (क्षत्रिय-कुण्डपुर) के बीच २५० मील की दूरी मानी जाती है। जन्म की २५० मील की क्षेत्रीय दूरी निर्वाण में केवल ६ ही मील की रह गई। कहना चाहिए, साधना से जो निकट थे, वे क्षेत्र से भी निकट हो गये।

दोनों की ही अन्त्येष्टि किया मल्ल-क्षित्रयों द्वारा सम्पन्न होती है। महावीर के निर्वाण-प्रसंग पर नौ मल्लकी, नौ लिच्छ्रवी; अठारह काशी-कौशल के गणराजा पोषध-वत में होते हैं और प्रातःकाल अन्त्येष्टि-किया में लग जाते हैं। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर आनन्द कुसिनारा में जाकर संस्थागार में एकत्रित मल्लों को निर्वाण की स्चना देते हैं। आनन्द ने बुद्ध के निर्वाण के लिए कुसिनारा को उपयुक्त भी नहीं समझा था; इससे प्रतीत होता है कि मल्ल बुद्ध की अपेक्षा महावीर के अधिक निकट रहे हों।

इन्द्र व देव-गण दोनों ही प्रसंगों पर प्रमुखता से भाग लेते हैं। महाबीर की चिता को अग्निकुमार देवता प्रज्वलित करते हैं और मेथकुमार देवता उसे शान्त करते हैं। बुद्ध की चिता को भीं मेधकुमार देवता शान्त करते हैं। दोनों के ही दादा आदि अवशेष ऊर्ध्वलीक और पाताल लोक के इन्द्र ले जाते हैं। दोनों ही प्रसंगों पर इन्द्र व देवता शोकातुर होते हैं। इतना अन्तर अवश्य है कि महाबीर को अन्त्येष्टि में देवता ही प्रमुख होते हैं, मनुष्य गौण। बुद्ध की अन्त्येष्टि में दीखते रूप में सब बुद्ध मनुष्य ही करते हैं, देवता अदृष्ट रह कर योगभूत होते हैं; देवता क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, यह अईत् भिक्षु मल्लों को बताते रहते हैं। देवताओं के सम्बन्ध में बौद्धों को एक्ति परिष्कारक लगती है।

१. राहुल सांकृत्यायन, सूत्रकृतांग सूत्र की भूमिका, पृ०१।

अन्तिम वर्ष का विहार दोनों का ही राजगृह से होता है। महावीर पावा वर्षांवास करते हैं और कार्तिक अमावस्या की शेष रात में वहीं निर्वाण प्राप्त करते हैं। पावा और राजगृह के बीच का कीई घटनात्मक विवरण नहीं मिलता और न कोई महावीर की क्रणता का भी उल्लेख मिलता है। बुद्ध का राजगृह से कुसिनारा तक का विवरण विस्तृत रूप से मिलता है। उनका शरीरान्त भी सुकरमहव से उद्भूत व्याधि से होता है। उनकी निर्वाण-तिधि वैशाखी पृणिमा सुख्यतः मानो गई है; पर सर्वास्तिवाद-परम्परा के अनुसार तो तो उनकी निर्वाण-तिधि कार्तिक पृणिमा है।

निर्वाण से पूर्व दोनों ही विशेष प्रवचन करते हैं। महावीर का प्रवचन दीर्घकालिक होता है और बुद्ध का स्वल्प-कालिक। प्रश्नोत्तर-चर्चा दोनों की विस्तृत होती है। अनेक प्रश्न शिष्यों द्वारा पृक्षे जाते हैं और दोनों द्वारा यथोचित उत्तर दिये जाते हैं। दोनों ही परम्पराओं के कुछ प्रश्न ऐसे लगते हैं कि वे मौलिक न होकर पोछे से जुड़े हुए हैं। लगता है, जिन बातों को मान्यता देनी थी, वे बातें महाबीर और बुद्ध के मुँह से कहलाई गईं। अन्तिम रात में दोनों ही कमशः राजा हस्तिपाल और सुभद्र परिवाजक को दीक्षा प्रदान करते हैं।

निर्वाण-गमन जानकर महाबीर के अन्तेवासी गणधर गौतम मोहगत होते हैं और रूदन करते हैं। बुद्ध के उपस्थापक आनन्द मोहगत होते हैं और रूदन करते हैं। गौतम इस मोह-प्रसंग के अनन्तर ही केवली हो जाते हैं; आनन्द कुछ काल पश्चात् अईत् हो जाते हैं।

आयुष्य-वल के विषय में महावीर और बुद्ध ; दोनों सर्वधा पृथक् बात कहते हैं । महा-वीर कहते हैं—"आयुष्य-वल बढ़ाया जा सके, न कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा हो सकेगा।" बुद्ध कहते हैं—"तथागत चाहें तो कल्पभर जी सकते हैं।"

महावीर का निर्वाण-प्रसंग मृलतः कल्पसूत्र में उपलब्ध होता है। कल्पसूत्र से ही वह टीका च्यूणि व चरित्र-प्रनथों में पल्लवित होता रहा है। कल्पसूत्र महावीर के सप्तम पद्ध्यर आचार्य भद्रवाहु द्वारा संकलित माना जाता है। वैसे कल्पसूत्र में देवद्धि क्षमाभ्रमण तक कुछ संयोजन होता रहा है ऐसा प्रतीत होता है। देवद्धि क्षमाश्रमण का समय ईस्वी सन् ४५३ माना गया है; पर इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि महावीर का निर्वाण-प्रसंग उस सूत्र का मृलभूत अंग ही है। भद्रवाहु का समय ईसा पूर्व ३७१-३५७ का माना गया है।

बुद्ध की निर्वाण-चर्चा दीयनिकाय के महायरिनिक्यानसुत्त में मिलती है। महायरिनिक्यानसुत्त में निर्वाण-प्रसंग के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी 'चर्चाएँ हैं, जो अन्य त्रिपिटक अन्थों में यत्र-तत्र मिलती हैं। इससे ऐसा लगता है कि यह भी संग्रहीत प्रकरण है। दीय-निकाय मूल त्रिपिटक-साहित्य का अंग है, पर महायरिनिक्यानसुत्त के विषय में राईस

<sup>¿.</sup> E. J. Thomas, Life of Buddha, p. 158.

डेबिड्स<sup>1</sup>, ई॰ जे॰ झॉमस<sup>2</sup> और विंटरिनट्ज का भी अभिमत है कि वह कुछ काल परचात् संयोजित हुआ है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि महापरिनिध्वासपुत बहुत अर्थाचीन है। दोनीं प्रकरणों की भाव, भाषा और शैली से भी उनकी काल-विषयक निकटता व्यक्त होती है। आलंकारिकता और अतिशयोक्तिवाद भी दोनों में बहुत कुछ समान है।

महावीर का निर्वाण-प्रसंग बहुत संक्षिप्त व कहीं-कहीं अक्रमिक-सा प्रतीत होता है। कुछ घटनाएँ काल-कम की शृंखला में जुड़ी हुई-सी प्रतीत नहीं होतों। बहुत सारी घटनाएँ केवल यह कह कर बता दी गई हैं—"उस रात को ऐसा हुआ।" बुद्ध का निर्वाण-प्रसंग अपेक्षाइत अधिक सुयोजित लगता है। वह विस्तृत भी है।

प्रस्तुत प्रकरण में महाबीर और बुद्ध; दोनों के निर्वाण-प्रसंग क्रमशः दिये जाते हैं।
मूल प्रकरणों को संक्षिप्त तो मुझे करना ही पड़ा है। साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया है
कि प्रकरण अधिक से अधिक मृलानुरूपी रहे। महाबीर के निर्वाण-प्रसंग में करवसूत्र के अतिरिक्त मगवतो सूत्र, जम्बूदीप प्रकृति सूत्र, सीमाम्यपञ्चम्यादि पर्व कथा संग्रह, महाबीर चरियं
आदि यन्थों का भी आधार लेना पड़ा है। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग में महायरि मिक्बामसुक्त ही
मूलभूत आधार रहा है। महत्त्वपूर्ण उक्तियों के मूल पाठ भी दोनों प्रसंगों के टिप्पण में दे
दिये गये हैं।

# महावीर

### अन्तिम वर्षावास

राजगृह से विहार कर महाबीर अपापा (पावापुरी\*) आये। समवशरण लगा। भग-बान ने अपनी देशना में बताया---

"तीर्थक्करों की वर्तमानता में यह भारतवर्ष धन-धान्य से परिपूर्ण, गाँवों और नगरों से व्याप्त स्वर्ग-सदश होता है। उस समय गाँव नगर जैसे, नगर देवलोक जैसे, कौटुम्बिक राजा जैसे और राजा कुबेर जैसे समृद्ध होते हैं। उस समय आचार्य इन्द्र समान, माता-पिता देव समान, सास माता समान और श्वसुर पिता समान होते हैं। जनता धर्माधर्म के विवेक से युक्त, विनीत, सत्य-सम्पन्न, देव और गुरु के प्रति समर्पित और सदाचार-युक्त होती है। विक्रजनों का आदर होता है। कुल, शील तथा विद्या का अंकन होता है। हैति, उपद्रव आदि नहीं होते। राजा जिन-धर्मी होते हैं।

"अब जब तीर्थक्कर, चक्रवर्ती, बासुदेव आदि अतीत हो जायेंगे, कैवस्य और मनःपर्यव

<sup>?.</sup> Rhys Davids, Dialogues of Buddha, Vol. II, p. 72.

<sup>2.</sup> E. J. Thomes, Life of Buddha, p 156.

<sup>3.</sup> Indian Literature, Vol. II, p. 38-42.

४. यह कौन-सी पावा थी, कहाँ, थी, आदि वर्णन के लिए देखिए—''काल-निर्णय'' प्रकरण के अन्तर्गत ''श्वाबीर का निर्वाण किस पावा में ?''

हान का भी विलोग ही जायेगा, तब भारतवर्ष की स्थिति क्रमशः प्रतिकृत ही होती जायेगी। मनुष्य में क्रीध आदि बढ़ेंगे; विवेक घटेगा; मर्यादाएँ ख्रिन्न-भिन्न होंगी; स्वैरा-चार बढ़ेगा; धर्म घटेगा; अधर्म बढ़ेगा। गाँव श्मशान जैसे, नगर प्रेत-लोक जैसे, सजन दास जैसे च दुर्जन राजा जैसे होने लगेंगे। मत्स्य-न्याय से सबल दुर्बल को सताता रहेगा। भारतवर्ष बिना पतवार की नाव के समान डाँवाडोल स्थिति में होगा। चोर अधिक चोरी करेंगे, राजा अधिक कर लेगा व न्यायाधीश अधिक रिश्वत लेंगे। मनुष्य धन-धान्य में अधिक आसक्त होगा।

"गुरुकुलवास की मर्यादा मिट जायेगी। गुरु शिष्य को शास्त्र-ज्ञान नहीं देंगे। शिष्य गुरुकानों की सेवा नहीं करेंगे। पृथ्वी पर क्षुद्र जीव-जन्तुओं का विस्तार होगा। देवता पृथ्वी से अगोचर होते जायेंगे। पुत्र माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे; कुल-वधुएँ आचार-हीन होंगी। दान, शील, तप और मावना की हानि होगी। मिक्षु-भिक्षुणियों में पारस्पिक कलह होंगे। भूठे तौल-माप का प्रचलन होगा। मंत्र, तंत्र, औषधि, मणि, पुष्प, फल, रस, रूप, आयुष्य, ऋद्धि, आकृति, ऊँचाई; इन सब उत्तम बातों में हास होगा।

"आगे चल कर दुःषम-दुषमा नामक छुठे आरे में तो इन सब की अत्यन्त हानि होगी। पंचम दुःषमा आरे के अन्त में दुःप्रसह नामक आचार्य होगे, फलगुश्री साध्वी होगी, नागिल श्रावक होगा, सत्यश्री श्राविका होगी। इन चार मनुष्यों का ही चतुविंध संघ होगा। विमिलवाहन और सुमक नामक कमशः राजा और मंत्री होगे। उस समय मनुष्य का शारीर दो हाथ परिमाण और आयुष्य बीस वर्ष का होगा। उस पंचम आरे के अन्तिम दिन प्रातःकाल चारित्र-धर्म, मध्याह राज-धर्म और अपराह में अग्नि का विच्छेद होगा।

"२१००० वर्ष के पंचम दुःषम आरे के व्यतीत होने पर इतने ही वर्षों का छुठा दुःषम-दुःषमा आरा आयेगा। धर्म, समाज, राज-व्यवस्था आदि समाप्त हो जायेंगे। पिता-पुत्र के व्यवहार भी लुप्त-प्रायः होगे। इस काल के आरम्भ में प्रचण्ड वायु चलेगी तथा प्रलयकारी मेघ वरसेंगे। इससे मानव और पशु बीज-मात्र ही शेष रह जायेंगे। व गंगा और मिध् के तट-विवरों में निवास करेंगे। माँस और मछलियों के आधार पर वे अपना जीवन-निर्वाह करेंगे।

"इस छठे आरे के पश्चात् उत्सर्पिणी काल-चकार्ध का प्रथम आरा आयेगा। यह ठीक वैसा ही होगा, जैसा अवसर्पिणी काल-चकार्ध का छठा आरा था। इसका दूसरा आरा

१. भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देशक ६ में इन मेघों को अरसमेघ, विरसमेघ, क्षारमेघ, खट्टमेघ, अम्निमेव, विष्णुमेव, विष्मेव, अश्विमेघ आदि नामों से बताया है।

२. उस समय गंगा और सिंधु का प्रवाह रथ-मार्ग जितना ही बिस्तृत रह जायेगा।
---भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देश० ६।

उसके पंचम आरे के समान होगा। इसमें शुभ का प्रारम्भ होगा। इसके आरम्भ में पुष्कर संवर्तक-मेघ बरसेगा, जिससे भूमि की ऊष्मा दूर होगी। फिर झीर-मेघ बरसेगा, जिससे धान्य का छद्भव होगा। तीसरा घृत-मेघ बरसेगा, जो पदार्थों में स्निव्यता पैदा करेगा। चौथा अमृत-मेघ बरसेगा, इससे नाना गुणोपेत औषधियाँ छत्यन्न होगी। पाँचवाँ रस-मेघ बरसेगा, जिससे पृथ्वी में सरसता बढ़ेगी। ये पाँचों ही मेघ सात-सात दिन तक निरन्तर बरसने वाले होंगे।

"वातावरण फिर अनुकूल बनेगा। मनुष्य उन तट-विवरों से निकल कर मैदानों में बसने लगेंगे। क्रमशः उनमें रूप, बुद्धि, आयुष्य आदि की वृद्धि होगी। दुःषम-सुषमा नामक तृतीय आरे में याम, नगर आदि की रचना होगी। एक-एक कर तीर्यक्टर होने लगेंगे। इस उत्सिपिणी-काल के चौथे आरे में यौगलिक-धर्म का उदय हो जायेगा। मनुष्य युगल रूप में पैदा होंगे, युगल रूप में मरेंगे। उनके बड़े-बड़े शरोर और बड़े-बड़े आयुष्य होंगे। कल्पवृक्ष उनकी आशापृति करेंगे। आयुष्य और अवगाहना से बढ़ता हुआ पाँचवाँ और खठा आरा आयेगा। इस प्रकार यह उत्सिपिणी-काल समाग्न होगा। एक अवसिपिणी और एक उत्सिपिणी काल का एक काल-चक्र होगा। ऐसे काल-चक्र अतीत में होते रहे हैं और अनागत में होते रहेंगे। जो मनुष्य धर्म की वास्तविक आराधना करते हैं, वे इस काल-चक्र को तोड़ कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, आरस-स्वरूप में लीन होते हैं।"

भगवान् महावीर ने अपना यह अन्तिम वर्षांवास भी पावापुरी में ही किया। वहाँ हस्तिपाल नामक राजा था। उसकी रज्जुक सभा<sup>3</sup> (लेखशाला) में वे स्थिरवास से रहे। कार्तिक अमावस्या का दिन निकट आया। अन्तिम देशना के लिए अन्तिम समवशरण की रचना हुई। शक ने खड़े होकर भगवान् की स्तुति की। तदनन्तर राजा हस्तिपाल ने खड़े होकर स्तित की।

### अन्तिम देशना व निर्वाण

भगवान ने अपनी अन्तिम देशना प्रारम्भ की । उस देशना में ४४ अध्ययन पुण्य-फल विपाक के और ४४ अध्ययन पाप-फल विपाक के कहे देशना में जो सुक्क-विपाक और

१. क्रमशः दो मेत्रों के बाद सात दिनों का 'उत्राइ' होगा । इस प्रकार तीसरे और चौये मेच के पश्चात् फिर सात दिनों का 'उषाइ' होगा । कुल मिला कर पाँचों मेघों का यह ४६ दिनों का कम होगा । —जम्बूद्वीप प्रकाप्ति सू , वक्ष २, काल अधिकार !

२. नेमिचन्द्र सूरि कृत महाबीर चरियं के आधार से।

३- इसका अर्थ गुल्क-गाला भी किया जाता है।

<sup>8.</sup> समवाबांग सूत्र, सम० ५५ ; कल्पसूत्र, सू० १४७ !

कुल्ल-निर्माण नाम से आगम रूप है। ३६ अध्ययन अष्ट्यः व्याकरण के कहे, जो बर्तमान में उत्तरस्थ्यमं आगम रूहा जाता है। प्रधान नामक मरदेवी माता का, अध्ययन कहते कहते मगवान पर्यक्कासन (पदासन) में स्थिर हुए। २ तब भगवान ने क्रमशः बादर काय-योग में स्थित रह, बादर मनो-योग और वचन-योग को रोका। सुद्म काथ-योग में स्थित रह बादर काय-योग को रोका। इस प्रकार शुक्ल-ध्यान का "सुद्मिकयाऽप्रतिपाति" नामक तृतीय चरण प्राप्त किया। तदनन्तर सुद्म काय-योग को रोक. कर "सञ्चित्वन्नक्रियाऽनिवृत्ति" नामक शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण प्राप्त किया। फिर अ, इ, उ, अ, लु के स्थारण-काल जितनी शैलेशी-अवस्था को पार कर और चतुर्विभ अथाती कर्म-दल का स्थय कर भगवान महावीर सिद्ध, बुद्ध, सुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। 13

बह वर्षाऋदु का उद्धर्थ मास था, कृष्ण पक्ष था, पन्द्रहवाँ दिवस था, पक्ष की चरम राश्चि अमावस्या थी। एक युग के पाँच संवत्सर होते हैं, 'चन्द्र' नामक वह दूसरा खंवत्सर था। एक वर्ष के बारह सास होते हैं, उनमें वह 'ग्रीतिवर्द्धन' नाम का चौथा मास था। एक मास में दो पक्ष होते हैं, बह 'नन्दीवर्धन' नाम का पक्ष था। एक पक्ष में पन्द्रह दिन होते हैं, उनमें 'अधिनवेश्य' नामक वह पन्द्रहवाँ दिन था, जो 'उपशम' नाम से भी कहा जाता है। पक्ष में पन्द्रह रातें होती हैं, वह 'देवानन्दा' नामक पन्द्रहवीं रात थी, जो 'निरित' नाम से भी कही जाती है। उस समय अर्च नाम का लव था, सुहूर्त्त नाम का प्राण था, सिद्ध नाम का स्तोक था, नाग नाम का करण था। ' एक अहोरात्र में तीस सुहूर्त होते हैं, वह

इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिन्वुए। छत्तीसं उत्तरज्काए, भवसिद्धीयसम्मए।।

यह विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ महावीर को 'बुद्ध' भी कहा गया है।

१. कल्पसूर, सू॰ १४७ ; उत्तराघ्ययन चूणि, पत्र २८३ । उत्तराघ्ययन के अन्तिम अध्ययन की अन्तिम गाथा भी इस बात को स्पष्ट करती है—

२. संपलियंकनिसण्णे सम्यक् पद्मासनेनोपविष्टः । - कल्पसूत्रे, कल्पार्थबोधिनी, पत्र १२३।

तेणं कालेणं तेणं समएणं बावलिरं वासाइं सञ्वाउयं पालइला, रवीणे वेयणिज्जाउयनाम-गोले, इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुममाए समाए बहुबीइक्कंताए, तिहिं वासेहि बद्धनवमेहि य मासेहिं सेसएहि पावाए मिक्समाए हित्यपालगस्स रज्जो रज्जुयगसमाए एगे अबीए छट्ठेणं मल्तेणं अपाणएणं, साइणा नक्खलेणं जोगमुवागएणं पन्त्यमकालसमयंसि, संपिल किमसन्ते, पणपन्नं अज्ययणाइं कह्माणफलिवागाइं पणपन्नं अज्ययणाइं पायफलिवागाइं छत्तीसं च अपुद्र-वागरणाइं वागरिला पद्याणं नाम अक्ययणं विमावेम णे विमावेमाणे कालगए वितिक्कंते समुज्जाए छिन्म-जाइ-जरा-मरण-बंधणे सिद्धे बुद्धे मुल्ते अंतकडे परिनिब्बुई सब्बद्धक्ष्य्पि।णे।

४. ७ प्राण = १ स्तोक

७ स्तोक = १ लव

७७ लव = १ मुहूर्स । '—भगवती सू०, शतक ६, उद्दे० ७ । ५- शकुन्यादिकरणचतुष्के तृतीयनिद । अमाबास्योक्तरार्डेऽवर्श्व भवस्यतहः ।

<sup>-</sup>कल्पार्थबोधिनी, पेत्रं ११२।

सर्वार्थसिद्धि मामक धनतीसवाँ सुदूर्त था। उस समय स्वाति सक्षत्र के हाथ चन्द्र का योग था ।

#### प्रका चर्चाएँ

अन्वात महाबीर की यह अन्तिम देशना सोलह प्रहर की थी। अनवान ब्रह-भक्त से उपोसित थे। देशना के अन्तर्गत अनेक प्रश्न-चर्चाएँ हुईं। राजा प्रण्यपास ने आपने द स्वप्नों का फल पृक्षा । उत्तर सून कर संसार से विरक्त हुआ और दीक्षित हुआ । र हस्तिपास राजा भी प्रतिबोध पा कर दीक्षित हुआ।

इन्द्रभृति गौतम ने पृक्का--"भगवन् ! आपके परिनिर्वाण के पश्चात् पाँचवाँ आरा कव लगेगा 2" भगवान ने उत्तर दिया-"'तीन वर्ष साढ़े आठ मास बीतने पर ।" गौतम के प्रकृत पर आगामी उत्सर्षिणी-काल में होने वाले तीर्थक्कर, वासुदेव, बलदेव, क्रलकर आदि का भी नाम-ग्राह परिचय भगवान् ने दिया।

गणधर सुधर्मा ने पृक्का-"भगवन ! कैवल्य-रूप सूर्य कब तक अस्तगत होगा ?" भगवान ने कहा--'मेरे से बारह वर्ष पश्चात् गीतम सिद्ध-गति की प्राप्त होगा, मेरे से बीस क्ये पश्चात तुम सिद्ध-गति प्राप्त करोगे, मेरे से चौतठ वर्ष पश्चात दुम्हारा शिष्य जम्ब अनगार सिद्ध-गति को प्राप्त करेगा। वही अन्तिम केवली होगा। जम्बू के पश्चात् क्रमशः प्रभव, शस्यम्भव, यशोभद्र, संभृतिविजय, भद्रवाहु, स्थूलभद्र, चतुर्दश पूर्वधर होगे । इनमें से शस्यम्भव पूर्व-ज्ञान के आधार पर दशकेकालिक आगम की रचना करेगा।""

# शक्र द्वारा आयु-त्रुद्धि की प्रार्थना

जब महाबोर के परिनिर्वाण का अन्तिम समय निकट आया, इन्द्र का आसन प्रकम्पित हुआ। देनों के परिवार से वह वहाँ आया। उसने अश्रुपृरित नैत्रों से महाबीर को निवेदन किया-"भगवन् ! आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलकान में हस्तीसरा नक्षत्र था। इस

१. संवत्सर, मास, पक्ष, दिन, रात्रि, मुहुर्त्त इनके समग्र नामों के लिए देखिए--कल्पसूत्र, कल्यार्थबोधिनी, पत्र ११३। टीकाकार ने इन समग्र नामों को 'जैन-शैली' कह कर अभिहित किया है।

२. (क) षोडश प्रहरान् यावह देशनां दलवान् ।

<sup>-</sup>सौमाग्यपञ्चम्यावि पर्व कथा संग्रह, पत्र १००।

<sup>(</sup>ख) सोलस प्रहराइ देसणं करेइ !

<sup>-</sup>विविश्वतीर्थकल्प, पु० ३६।

३. कल्पसूत्र, सू० १४७ ; नेमिचन्द्र कृत महावीर चरित्र, पत्र ६६।

४. सीमारयपञ्चम्यादि पर्व, कथा संग्रह, पत्र १००-१०२।

५. सीमास्यपन्नस्यादि पर्व, कथा संग्रह, पश १०६। इस ग्रन्थ के रचयिता ने महाबीर की इस भविष्यवाणी को कमराः हेमचन्द्राचार्य तक पहुँचा विमा है।

समय उसमें मस्म-ग्रह संकान्त होने वाला है। आपके जन्म-नक्षत्र में आकर वह यह दी सहस्र वर्षों तक आपके संघीय प्रभाव के उत्तरीत्तर विकास में बहुत बाघक होगा। दो सहस्र वर्षों के पश्चात् जब वह आपके जन्म-नक्षत्र से पृथक् होगा, तब श्रमणों का, निर्माणों का उत्तरीत्तर पृजा-सरकार बढ़ेगा। अतः जब तक वह आपके जन्म-नक्षत्र में संक्रमण कर रहा है, तब तक आप अपने आयुष्य-बल को स्थित रखें। आपके साक्षात् प्रभाव से वह सबधा निष्फल हो जायेगा।" इस अनुरोध पर भगवान् ने कहा—"शक ! आयुष्य कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा। दुःषमा-काल के प्रभाव से मेरे शासन में बाधा तो होगी ही।""

#### गौतम को कैवल्य

छसी दिन भगवान् महाबीर ने अपने प्रथम गणधर इन्द्रभृति गौतम को देवशमीं ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए अन्यत्र भेज दिया। अपने चिर अन्तेवासी शिष्य को दूर भेजने का कारण यह था कि मृत्यु के समय वह अधिक स्नेह-विह्नल न हो। इन्द्रभृति ने देवशमां को प्रतिवोध दिया। उन्हें भगवान् के परिनिर्वाण का सम्वाद मिला। इन्द्रभृति के अद्धा-विभोर हृदय पर बज्राधात-सा लगा। अपने आप बोलने लगे-"भगवन्! यह क्या किया शहस अवसर पर सुक्ते दूर किया! क्या मैं बालक की तरह आपका अंचल पकड़ कर आपको मोझ जाने से रोकता शक्या मेरे स्नेह को आपने कृत्रिम माना श मैं साथ हो जाता, तो क्या सिद्ध-शिला पर संकीर्णता हो जाती श क्या मैं आपके लिए भार हो जाता श में अब किसके चरण-कमलों में प्रणाम कहँगा श किससे अपने जगत् और मोझविषयक प्रश्न कहँगा श किस मैं 'मदन्त' कहूँगा श सुझे अब कौन 'गौतम! गौतम!' कहेगा श'

इस भाव-विद्वलता में बहते-बहते इन्द्रभृति ने अपने-आपको सम्भाला। सोचने लगे—"अरे! यह मेरा कैशा मोह १ वीतरागों के स्नेह कैसा १ यह सब मेरा एक-पाक्षिक मोह-मात्र है। बस! अब मैं इसे छोड़ता हूँ। मैं तो स्वयं एक हूँ। न मैं किसी का हूँ। न मेरा यहाँ कुछ भी है। राग और द्वेष विकार-मात्र हैं। समता ही बात्मा का आलम्बन है।" इस प्रकार आत्म-रमण करते हुए इन्द्रभृति ने तत्काल कैत्रस्व प्राप्त किया। व

१- जिनेश ! तव जन्मर्क्ष गन्ता मस्मकदुर्ग्रहः । बाधिष्यते स वर्षाणां, सहस्रो हे तु शासनम् ॥ तस्य सङ्कामणं यावहिलम्बस्य ततः प्रमो । मवलप्रमाप्रमावेण स यथा विफलो भवेत् ॥ स्वाम्यवे शक ! केनाऽपि नायुः सन्धीयते व्यवित् । दुःषमामावत्तो बाधा, भाविनी मम शासने ॥

<sup>—</sup>कल्पसूत्र, कल्पार्यबोधिनी पत्र, १२१।

२. कल्पसूत्र, कल्पार्थकोश्विनी, पत्र ११४।

जिस रात को भगवान महाबीर का परिनिर्धाण हुआ, उस रास को नौ मल्लकी, नौ लिच्छ्वची ; अठारह काशी-कोशल के गणराजा पौषध-त्रत में थे।

#### निर्वाण-कल्याणक

भगशन् की अन्त्येष्टि के लिए सुरों के, असुरों के सभी इन्द्र अपने-अपने परिवार से वहाँ पहुँचे। सबकी आँखों में आँस् थे। उनको लगता था—हम अनाथ हो गये हैं। शक के आदेश से देवता नन्दन-वन आदि से गोशीर्ष चन्दन लाये। क्षीर-सागर से जल लाये। इन्द्र ने भगवान् के शारीर को क्षीरोदक से स्नान कराया, विलेपन आदि किये, दिव्य वस्त्र ओढ़ाये। तदनन्तर भगवान् के शारीर को दिव्य शिविका में रखा।

इन्द्रों ने वह शिविका छठाई। देवों ने जय-जय ध्विन के साथ पुष्प-वृष्टि की।
मार्ग में कुछ देवांगनाएँ और देव नृत्य करते चलते थे, कुछ देव मणिरत्न आदि से भगवान्
की अर्चा कर रहे थे। श्रावक-श्राविकाएँ भी शोक-विह्न होकर साथ-साथ चल रहे थे।
यथास्थान पहुँच कर शिविका नीचे रखी गई। भगवान् के शरीर को गोशीर्ष चन्दन की
चिता पर रखा गया। अग्निकुमार देवों ने अग्नि प्रकट की। वायुकुमार देवों ने वायु
प्रचालित की। अन्य देवों ने घृत और मधु के घट चिता पर छड़ेले। जब प्रभु का शरीर
मस्मसात् हो गया, तो मेघकुमार देवों ने श्रीर-सागर के जल से चिता शान्त की। शक्तेन्द्र
तथा ईशानेन्द्र ने ऊपर की दाईं और बाईं दाढ़ों का संग्रह किया। चमरेन्द्र और बलीन्द्र
ने नीचे की दाढ़ों का संग्रह किया। अन्य देवों ने अन्य दाँत और अस्थ खण्डों का संग्रह
किया। मनुष्यों ने भस्म लेकर सन्तोष माना। अन्त में चिता-स्थान पर देवताओं ने रत्नमय
स्त्य की संघटना की।

### दीपमाहोत्सव

जिस दिन भगवान् का परिनिर्वाण हुआ, देव और देवियों के गमनागमन से भू-मण्डल आलोकित हुआ। <sup>3</sup> मनुष्यों ने भो दोप संजोये। इस प्रकार दीप-माला पर्व का प्रचलन हुआ। <sup>8</sup>

जिस रात को भगवान का परिनिर्वाण हुआ, उस रात को सुद्दम कुंयु जाति का उद्भव हुआ। यह इस बात का संकेत था कि भविष्य में सुद्दम जीव-जन्तु बढ़ते जायेंगे और संयम दुराराध्य होता जायेगा। अनेक भिश्च-भिश्चणियों ने इस स्थिति को समझ कर उस समय आमरण अनशन किया।

१. जं रयणि च णं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सव्वदुक्खप्पहीणे, तं स्यणि च णं नव मह्मई नव लिच्छई कासी-कोसलगा अद्वारस-वि गक्यरायाणो अमावासाए पाराभोगं वोसहोववासं पट्टबहंसू । —कस्पसूत्र, सू० १३२ ।

२. त्रिषष्टिरालाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग १३ के आधार से ।

३. कल्पसूत्र, सू० १३०-१३१।

सीभाग्यपञ्चम्यादि पर्व कथा संग्रह, पत्र १००-११० ।

५. कल्पसूत्र, सू० १३६-३७।

15

#### अन्तिम वर्षावास

बुद्ध राजग्रह से वैशाली आये। वहाँ कुछ दिन रहे। वर्णावास के लिए समीपस्थ बेलुब-पाम (बेणु-पाम) में आये। अन्य भिक्षुओं को कहा—"तुम वैशाली के चारीं और मित्र, परिचित आदि देख कर वर्षावास करो।" यह बुद्ध का अन्तिम वर्षावास था।

बर्षावास में मरणान्तक रोग उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने सोचा मेरे लिए यह उचित नहीं कि मैं उपस्थाकों और मिश्च-संघ की बिना जतलाये ही परिनिर्वाण प्राप्त करूँ। यह सोच उन्होंने जीवन-संस्कार को दृढ़तापूर्वक धारण किया। रोग शान्त हो गया। शास्ता को निरोग देख कर आनन्द ने प्रसन्तता व्यक्त की और कहा—"भन्ते! आपकी अस्वस्थता से मेरा शरीर शत्य हो गया था। मुझे दिशाएँ भी नहीं दिख रही थीं। मुझे धर्म का भी भान नहीं होता था।" बुद्ध ने कहा—"आनन्द! में जीण, वृद्ध, महल्ज्ञक, अध्वगत, वयःप्राप्त हूँ। अस्सी बर्ष की मेरी अवस्था है। जैसे पुराने शकट को बाँध-बुँध कर चलाना पड़ता है, वैसे ही में अपने-आपको चला रहा हूँ। मैं अब अधिक दिन केते चल्गा १ इसलिए आनन्द! आरम-दीप, आत्मशरण, अनन्यशरण, धर्मदीप, धर्मशरण, अनन्यशरण होकर विहार करो।" ।

# जानन्द की भूल

एक दिन भगवान् चापाल-चेत्य में विश्वाम कर रहे थे। आयुष्णान् आनन्द उनके पास बैठे थे। आनन्द से भगवान् ने कहा-- "आनन्द ! मैंने चार ऋद्विपाद साथे हैं। यदि चाहूँ तो मैं कल्प-भर ठहर सकता हूँ।" इतने स्थूल संकेत पर भी आनन्द न समझ सके। उन्होंने प्रार्थना नहीं की-"भगवन् ! बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए आप कल्प-भर ठहरें।" दूसरी बार और तीसरी बार भी भगवान् ने ऐसा कहा, पर आनन्द नहीं समझे। मार ने उनके मन को प्रभावित कर रखा था। अन्त में भगवान् ने बात को तोड़ते हुए कहा-- "जाओ आनन्द! जिसका द्वम काल समझते हो!"

### भार द्वारा निवेदन

आनन्द के पृथक् होते ही पापी मार भगवान के पास आया और बोला—"भन्ते ! आप पृष्ट आत कह चुके हैं—'मैं तब तक प्रिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूँ गा, जब तक मेरे मिछू, किह्मिना, उपासक, उपासिकाएँ आदि सम्यक् प्रकार से महीक्द, धर्म-कथिक और आक्षेप-निवारक नहीं हो जायेंगे तथा यह बद्दाचर्य (बुद्ध-धर्म) सम्यक् प्रकार से ऋद्ध, स्कीत व बहुजन-गृहीत नहीं हो जायेगा।' मन्ते ! अब यह सब हो चुका है। आप श्रीध निर्वाण को प्राप्त

१. असदीपा विहरव, असरणा, अनञ्जसरणा, धम्मदीवा, धम्मसरणा, अनञ्जसरणा ।

करें।" भगकान् ने एकर दिया → "पापीः। निश्चित्त हो। आज से तीन नासः पश्चात् मेंः निर्वाणः प्राप्तः कर्रोगः।"

# भूकम्प

तब बुद्र ने चापाल-चेरय में स्मृति-संप्रजन्य के साथ आयु-संस्कार को कोड़ दिया। उस समय भयंकर भूकम्प हुआ। देव-दुन्दुभियाँ बजीं। आनन्द भगवान के पास आये और बोले—"आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! इस महान् भूचाल का क्या हेत् है १ क्या प्रत्यक्ष है १" भगवान ने कहा—"भूकम्प के आठ हेत्र होते हैं। उनमें से एक हेत्र तथागत के द्वारा जीवन-शक्ति का छोड़ा जाना है। उसी जीवन-शक्ति का विसर्जन मैंने अभी-अभी चापाल-चैत्य में किया है। यही कारण है, भूकम्प आया, देव-दुन्दुभियाँ बजीं।"

यह सब सुनते ही आनन्द को समझ आई; कहा—"भन्ते! बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आप कल्प-भर ठहरें।" बुद्ध ने कहा—"अब मत तथागत से प्रार्थना करो। अब प्रार्थना करने का समय नहीं रहा।" आनन्द ने क्रमशः तीन बार अपनी प्रार्थना को दुहराया। बुद्ध ने कहा—"क्यों तथागत को निवश करते हो? रहने दो इस बात को। आनन्द मैं कल्प-भर नहीं ठहरता; इसमें तुम्हारा ही दोष है। मैंने अनेक बार तथागत की क्षमता का उल्लेख तुम्हारे सामने किया। पर तुम मुक ही बने रहे।"

वहाँ से उठ कर भगवान् महावन-क्टागार शाला में आये। वहाँ आकर आनन्द को आदेश दिया—''वैशाली के पास जितने भिश्च विहार करते हैं, उन्हें उपस्थान-शाला में एकत्रित करो।'' भिश्च एकत्रित हुए। बुद्ध ने कहा—''हन्त भिश्चओं! उन्हें कहता हूँ, संस्कार (कृत-वस्तु) नाशमान् है। प्रमाद-रहित हो, आदेय का सम्पादन करो। अचिर-काल में ही तथागत का परिनिर्वाण होगा, आज से तीन मास पश्चात्।''

#### अन्तिम यात्रा

तब भग्वान वैशाली से कुसिनारा की ओर चले। भोगनगर के आनन्द-चैत्य में बुद्ध ने कहा—''मिश्लुओ! कोई भिश्ल यह कहे—'आबुसो! मैंने इसे मगवान के मुख से सुना; यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का उपदेश है।' भिश्लुओ! उस कथन का पहले न अभिनन्दन करना, न निन्दा करना। उस कथन की सूत्र और विनय में गवेषणा करना। वहाँ वह न हो, तो समझना यह इस भिश्ल का ही दुर्श हीत है। सूत्र और विनय में वह कथन किले, ती समझना वक्ष्य वह तथायह का कचन है।''

भगवान् विहार करते कमराः पावां पहुँचे । चुन्दं कर्मार-पुत्र के बाग्न-वन में ठहरे । चुन्दं कर्मार-पुत्र ने मिश्च-संघ-छहित इस को अपने यहाँ भोजन के खिए/-अनुसंबित किया । पक्ली रात को भोजन की विशेष तैयारियाँ कीं। बहुत सारा 'स्कर-मह्ब' तैयार किया। यद्यासमय भगवान पात्र-चीवर ले चुन्द कर्मार-पुत्र के घर आये और भोजन किया। भोजन करते भगवान ने चुन्द को कहा—"अन्य भिश्वओं को मत दो यह स्कर-महव। ये इसे नहीं पचा सकेंगे।" भोजन के उपरान्त भगवान को असीम वेदना हुई। विरेचन पर विरेचन होने लगा और वह भी रक्तमय।

इतना होने पर भी भगवान पाचा से कुसिनारा की ओर चल पड़े। क्लान्त हो रास्ते में बेठे। आनन्द से कहा— "निकट की नदी से पानी लाओ। सुभे बहुत प्यास लगी है।" आनन्द ने कहा— "भगवन ! अभी-अभी ५०० गाड़े इस निकट की नदी से निकले हैं। यह छोटो नदी है। सारा पानी मट-मैला हो रहा है। कुछ ही आगे ककुत्था नदी है, वह स्वच्छ और रमणीय है। वहाँ पहुँच कर भगवान पानी पीयें।" भगवान ने दूसरी बार और तीसरी बार बेसे ही कहा, तो आनन्द उठ कर गए। देखा, पानी अत्यन्त स्वच्छ और शान्त है। आनन्द भगवान के इस ऋदि-वल से आनन्द-विभोर हुए। पात्र में पानी ला भगवान को पिलाया।

# आलार-कालाम के शिष्य से मेंट

भगवान् के वहाँ बैठे आलार-कालाम का शिष्य पुक्कुस मल्ल-पुत्र मार्ग चलते आया। एक ओर बैठ कर बोला—"भन्ते ! प्रव्रजित लोग शान्ततर विहार से विहरते हैं। एक बार आलार-कालाम मार्ग के समीपस्थ वृक्ष की छाया में विहार करते थे। ५०० गाड़ियाँ उनके पीछे से गईं। कुछ देर पश्चात् उसी सार्थ का एक आदमी आया। उसने आलार-कालाम से पृक्का—

"भन्ते ! गाड़ियों को जाते देखा ?"

"नहीं आबुस !"

"भन्ते ! शब्द सुना ?"

"नहीं बाबुस !"

"भन्ते ! सो गये थे ?"

''नहीं आबुसः'

१. बुद्धधोष ने (उदान-अट्ठकथा, पाप) 'सूकर-मह्व' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है—"ना-तितरूणस्स नातिजिण्णस्स एक जेट्ठकसूकरस्स पवत्तमंसं अर्थात् 'न अति तरूण, न अति वृद्ध एक (वर्ष) ज्येष्ठ सूत्रर का बना मांस ।' 'सूकर-मह्व' के अन्य अमासपरक अर्थ भी किये जाते हैं, पर मांसपरक अर्थ में भी कोई विरोधामास नहीं लगता । अन्य किसी प्रसंग पर उमा गृहपति के अनुरोध पर बुद्ध ने सूकर का मांस ग्रहण किया, ऐसा अगुत्तर-निकाय (पञ्चक निपात) में उल्लेख है ।

"मन्ते ! आपकी संघाटी पर गर्द पड़ी है ?"
"हाँ, आवुस ।"

तब उस पुरुष को हुआ--- "आश्चर्य है ! अद्भुत है ! प्रवृत्तित लोग आत्मस्थ होकर कितने शान्त बिहार से बिहरते हैं !"

भगवान ने कहा— "पुक्कुस ! एक बार मैं आतुमा के भू सागर में विहार करता था। उस समय जोरों से पानी बरसा। बिजली कड़की। उसके गिरने से दो किसान और चार बैल मरे। उस समय एक आदमी मेरे पास आया और बोला— "भन्ते! मेघ बरसा, बिजली कड़की, किसान और बैल मरे। आपको माल्म पड़ा, भन्ते ?"

"आप कहाँ थे ?"

"यहीं था ।"

"बिजली कड़कने का शब्द सुना, भन्ते ?"

"नहों, आञुम !"

"क्या आप सोये थे ?"

"नहीं, आवुस !"

''नहीं, आवस ।''

"आप सचेतन थे ?"

"हाँ, आबुस !"

''पुक्कुस ! तब उस आदमी को हुआ--'आश्चर्य है, अद्भुत है, यह शान्त विहार !'

पुक्कुस मल्ल-पुत्र यह बात सुन कर बहुत प्रभावित हुआ और बोला—"भन्ते! यह बात तो पाँच सौ गाड़ियाँ, हजार गाड़ियाँ और पाँच हजार गाड़ियाँ निकल जाने से भी बड़ी है। आलार-कालाम में मेरी जो श्रद्धा थी, उसे आज मैं हवा में उड़ा देता हूँ, शीध धार वाली नदी में बहा हैता हूँ। आज से सुक्ते शरणागत उपासक धारण करें।" तब पुक्कुस ने चाकचिक्य पूर्ण दो सुनहरे शाल भगवान को मेंट किए; एक भगवान के लिए और एक आनन्द के लिए।

पुक्क सल्ल-पुत्र चला गया। आनन्द ने अपना शाल भी भगवान की ओहा दिया। भगवान के शरीर से ज्योति उद्भृत हुई। शालों का चाकचिक्य मन्द हो गया। आनन्द के पृक्कने पर भगवान ने कहा— "तथागत की ऐसी वर्ण-शुद्धि बोधि-लाभ और निर्वाण--इन दो अवसरों पर होती है। आज रात के अन्तिम प्रहर में कुसिनारा के मल्ली के शाल-वन में शाल-शृक्षों के बीच तथागत का परिनिर्वाण होगा।"

## ककुस्था नदी पर

भगवान भिक्क-संघ सहित ककुत्था नदी पर आये। स्नान किया। नदी को पार कर तटवर्ती आम्रवन में पहुँचे। विश्राम करते भगवान ने कहा—"आनन्द! चुन्द कर्मारपुत्र को कोई कहे—'आवुस चुन्द! अलाभ है तुभे, दुर्लाभ है तुभे; तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए'; तो तू चुन्द के इस अपवाद को दूर करना। उसे कहना—'आवुम चुन्द! लाभ है तुभे, सुलाभ है तुभे, तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए' और उसे बताना—'दो पिण्डपात समान फल वाले होते हैं; जिस पिण्डपात को खाकर तथागत वयागत अनुत्तर सम्यक् सम्बोधि प्राप्त करते हैं तथा जिस पिण्डपात को खाकर तथागत निर्वाण-धर्म को प्राप्त करते हैं।"

# कुसिनारा में

ककुत्था के आम्र-वन से विहार कर भगवान कुसिनारा की ओर चले। हिरण्यवती नदी को पार कर कुमिनारा में जहाँ मल्लो का "उपवत्तन" शाल-वन है, वहाँ आये। जुड़वें शाल-वृक्षों के बीच भगवान मंचक (चारपाई) पर लेटे। उनका सिरहाना उत्तर की ओर था।

उस समय आयुष्यमान् उपवान भगवान् पर पंखा हिलाते भगवान् के सामने खड़े थे। भगवान् ने अकस्मात् कहा— "हट जाओ, भिक्षु! मेरे सामने से हट जाओ।" आनन्द ने तरकाल पृष्ठा—"ऐसा क्यों भगवन ?" भगवान् ने कहा— "आनन्द! दशो लोको के देवता तथागत के दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शाल-वन के चारों ओर बारह योजन तक बाल की नोंक गड़ाने-भर के लिए भी स्थान खाली नहीं है। देवता खिन्न हो रहे हैं कि यह पंखा झलने वाला भिक्षु हमारे अन्तराय भूत हो रहा है।" आनन्द ने कहा— "देवता आपको किस स्थित में दिखलाई दे रहे हैं 2"

"आनन्द! कुछ बाल खोल कर रो रहे हैं, कुछ हाथ पकड़ कर चिल्ला रहे हैं, कुछ कटे वृक्ष की भाँति भूमि पर गिर रहे हैं। वे विलापात कर रहे हैं—बहुत शीघ्र सुगत निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, बहुत शीघ्र चक्ष्रकान लोक से अन्तर्धान हो रहे हैं।"

## आनन्द के प्रका

आनन्द ने पृद्धा—"भगवन्! अब तक अनेक दिशाओं में वर्षांवास कर भिक्ष आपके दर्शनार्थ आते थे। उनका सत्संग हमें मिलता था। भगवन्! भविष्य में हम किसका सत्संग करेंगे, किसके दर्शन करेंगे ?"

"आनन्द ! भविष्य में चार स्थान संवेजनीय (वैराग्यप्रद) होंगे---

(१) जहाँ तथागत उत्पन्न हुए (लुम्बिनी)।

- (२) जहाँ तथागत ने सम्बोधि-लाम किया (बोधिगया)।
- (३) जहाँ तथागत ने धर्म-चक का प्रवर्तन किया (सारनाथ)।
- (४) जहाँ तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया (कुसिनारा)।

''भन्ते ! स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार हो ?''

"अदर्शन।"

"दर्शन होने पर. भगवन ।"

"अनालाप।"

''आलाप आवश्यक हो, वहाँ भन्ते।"

"स्मृति को संभाल कर अर्थात् सजग होकर आलाप करें।"

"भन्ते ! तथागत के शरीर की अन्त्येष्टि कैसे होगी ?"

"जैसे चक्रवर्ती के शरीर की अन्त्येष्टि होती है।"

"वह कैसे होती है, भगवन् !"

"आनन्द! चक्रवतीं के शारीर को नये वस्त्र से लपेटते हैं। फिर रूई में लपेटते हैं। फिर नये वस्त्र से लपेटते हैं। फिर तेल की लोह-द्रोणी में रखते हैं। फिर सुगंधित काष्ठ की चिता बना कर चक्रवर्ती के शारीर को प्रज्वलित करते हैं। तदनन्तर चौराहे पर चक्रवर्ती का स्तूप बनाते हैं।"

### आनन्द का रुदन

तब आयुष्यमान आनन्द विहार में जाकर किपशीर्ष (खूँटी) की पकड़ कर रोने लगे— "हाय में क्षेद्रय हूँ। मेरे शास्ता का परिनिर्वाण हो रहा है।" भगवान् ने भिक्षुओं से पूछा—"आनन्द कहाँ है 2"

"भगवन् ! वं विहार के कक्ष में रो रहे हैं।"

"उसे यहाँ लाओ।"

तब आयुष्यमान् आनन्द वहाँ आये। भगवान् ने कहा—''मत आनन्द! शोक करो, मत आनन्द! रोओ। मैंने कल ही कहा था, सभी प्रियों का वियोग अवश्यंमावी है। आनन्द! तूने चिरकाल तक तथागत की सेवा की है। तूकृतपुण्य है। निर्वाण-साधन में लग। शीव अनाक्षव हो।''

### क्सिनारा ही वयों ?

आनन्द ने कहा—''भन्ते ! मत इस श्रुद्र नगरक में, शाखा नगरक में, जंगली नगरक में, 'आप परिनिर्वाण को प्राप्त हों । अनेक महानगर है—चम्पा, राजग्रह, आवस्ती, साकेत, कौशाम्त्री, धाराणसी ; वहाँ आप परिनिर्वाण को प्राप्त करें । वहाँ बहुत से धनिक क्षत्रिय,

धनिक ब्राह्मण, तथा अन्य बहुत से धनिक गृहषति भगवान् के भक्त हैं। वे तथागत के शारीर की पूजा करेंगे।"

"आनन्द! मत ऐसा कहो। कुसिनारा का इतिहास बहुत बड़ा है। किसी समय यह नगर महासुदर्शन चकवर्ती की कुशाबती नामक राजधानी था। आनन्द! कुसिनारा में जाकर मल्लों को कह—'वाशिष्टो! आज रात के अन्तिम प्रहर तथागत का परिनिर्वाण होगा। चलो वाशिष्टो! चलो वाशिष्टो! नहीं तो फिर अनुताप करोगे कि हम तथागत के बिना दर्शन के रह गए।"

आनन्द ने ऐसा ही किया। मल्ल यह संवाद पा चिन्तित व दुःखित हुए। सब के सब भगवान् के बन्दन के लिए आये। आनन्द ने समय की स्वल्यता की समझ कर एक-एक परिवार की कमशः भगवान् के दर्शन कराये।

इस प्रकार प्रथम याम में मल्लों का अभिवादन सम्पन्त हुआ। द्वितीय याम में सुभद्र की प्रवच्या सम्पन्त हुई  ${}_{1}^{9}$ 

### अन्तिम आदेश

- (१) तब भगवान् ने कहा—"आनन्द! सम्भव है, तुम्हे लगे की शास्ता चले गये, अब उनका उपदेश है, शास्ता नहीं हैं। आनन्द! ऐसे समझना, मैंने जो धर्म कहा है, मेरे बाद वही तुम्हारा शास्ता है। मैंने जो विनय कहा है, मेरे बाद वही तुम्हारा शास्ता है।
- (२) ''आनन्द ! अब तक भिश्च एक-दूसरे को 'आबुस' कह कर पुकारते रहे हैं। मेरे परचात् अनुदीक्षित को 'आबुस' कहा जाये और पूर्व दोश्चित को 'मन्ते' या 'आयुष्यमान्' कहा जाये।
- (२) ''आनन्द! मेरे पश्चात् चाह तो संघ छोटे और साधारण भिक्क-नियमों की छोड़ दे।
  - (४) "आनन्द ! मेरे पश्चात् छन्न भिक्षु को ब्रह्म-दण्ड करना चाहिए।"

तब भगवान् ने उपस्थित भिक्षुओं से कहा—"बुद्ध, धर्म और संघ में किसी को आशंका हो, तो पूछ ले। नहीं तो फिर अनुताप होगा कि मैं पूछ न सका।" भगवान् के एक बार, दो बार और तीन बार कहने पर भी सब भिक्षु चुप रहे।

तब आनन्द ने कहा—''मगवन् ! इन पाँच सौ भिक्षुओं में कोई सन्देहशील नहीं है। सब बुद्ध, धर्म और संघ में आश्वस्त हैं।''

तब भगवान् ने कहा-- "हन्त ! भिक्षुओ ! अब तुम्हें कहता हूँ । संस्कार (कृत-वस्तु)

१. पूरे विवरण के लिए देखिए -- "काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "त्री श्रीचन्द रामपुरिया" तथा "त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपूत्त" प्रकरण के अन्तर्गत २४वाँ प्रसंग्।

व्ययक्षमां है। अप्रमाद से जीवन के लक्ष्य का संपादन करो। यह तथागत का अन्तिम क्वन है।"

#### निर्वाण-ममन

तब भगवान् प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए। प्रथम ध्यान से उठ कर द्वितीय ध्यान को प्राप्त हुए। इसी प्रकार क्रमशः तृतीय व चतुर्थ ध्यान को। तब भगवान् आकाशान्त्यातन को प्राप्त हुए, तदनन्तर विज्ञानान्त्यायतन को, आक्रिचन्यायतन को, नेवसंज्ञानासंज्ञाययतन को, संज्ञावेदियत-निरोध को प्राप्त हुए। आयुष्यमान् आनन्द ने आयुष्यमान् अनुरुद्ध से कहा—"क्या भगवान् परिनिर्वृत्त हो गये?" अनुरुद्ध ने कहा—"नहीं, आनन्द! भगवान् संज्ञावेदियत-निरोध को प्राप्त हुए हैं।" तब भगवान् संज्ञावेदियत-निरोध-समापत्ति (चारों ध्यानों के ऊपर की समाधि) से उठ कर नेत्रसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त हुए। तब कमशः प्रतिलोम से पुनः सब श्रेणियो को पार कर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए। तदनन्तर क्रमशः चतुर्थ ध्यान में आये और उसे पार कर भगवान् परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उस समय भयंकर भूचाल आया, देव-दुन्दुभियाँ बजी।

निर्वाण के अनन्तर सहापित ब्रह्मा ने, देवेन्द्र शक ने, आयुष्मान् अनुरुद्ध ने तथा आयुष्मान् आनन्द ने स्तुति-गाथाएँ कही।

् उस समय अवीतराग भिक्क कन्दन करने लगे, रोने लगे, कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिरने लगे। अनुरुद्ध ने उनका मोह-निवारण किया।

तब आयुष्मान् आनन्द कुतिनारा में गए, संस्थागार में एकत्रित मह्नों को उन्होने कहा—"भगवान् परिनिवृत्त हो गये हैं, अब जिसका द्वम काल समझो।" इस दुःखद संवाद से सारा कुतिनारा शोक-सन्तप्त हुआ।

तव कुसिनारा के महों ने ६ दिन तक निर्वाणोत्सव मनाया। अन्त्येष्टि को तैयारियाँ कों। सातमें दिन आठ महा-प्रमुखों ने भगवान के शरीर को उठाया। देवता और मनुष्य नृत्य करते साथ चले। जहाँ मुकुट-बन्धन नामक महों का चैत्य था, वहाँ सब आये। आनन्द से मार्ग-दर्शन पाकर चक्रवर्ती की तरह भगवान का अत्येष्टि-कार्य मम्पन्न करने लगे। उसी क्रम से भगवान के शरीर को चिता पर रखा।

### महाकाश्यपं का बागमन

उस समय मह्नों ने चिता को प्रज्वित करना चाहा। पर वे वैसान कर सके। आयुष्मान् अनुबद्ध ने इसका कारण बताया—''बाशिष्टो! तुम्हारा अभिप्राय कुछ और है और देवताओं का अभिप्राय कुछ और। देवता चाहते हैं, भगवान् की चिता तब जले, जब आयुष्मान् महाका इयप भगवान् का चरण-स्पर्श कर लें।"

१. "हन्द यानि, मिन्सवे आमन्तयामि वो व्ययधम्मा सङ्खारा, अप्पनादेन सम्पादेया" ति ।

"कहाँ हैं भन्ते ! आयुष्मान् महाकाश्यप ?"

अनुरुद्ध ने उत्तर दिया—''पाँच सौ भिश्चओं के साथ वे पावा और कुसिनारा के बीच रास्ते में आ रहे हैं।'' मह्नी ने कहा—''भन्ते! जैसा देवताओं का अभिप्राय हो, वैसा ही हो।''

आयुष्मान् महाकाश्यप सुकुट-बन्धन चैत्य में पहुँचे। तब उन्होंने चीवर को एक कन्धे पर कर, अंजिल जोड़, तीन बार चिता की परिक्रमा की। वस्त्र हटा कर अपने सिर से चरण स्पर्श किया। सार्धवर्ती पाँच सी भिक्कुओं ने भी वैसा ही किया। यह सब होते ही चिता स्वयं जल उठी। जैसे घी और तेल के जलने पर कुछ शेष नहीं रहता, वैसे भगवान् के शरीर में जो चर्म, मांस आदि थे, उनकी न राख बनी, न कीयला बना। केवल अस्थियाँ ही शेष रहीं। भगवान् के शरीर के दश्य हो जाने पर आकाश में मेघ प्रादर्भूत हुआ और उसने चिता को शान्त किया।

उस समय मह्नों ने भगवान् की अस्थियाँ अपने संस्थागार में स्थापित की । सुरक्षा के लिए शक्ति-पंजर वनवाया । धनुष-प्राकार वनवाया । अस्थियों के सम्मान में नृत्य, गीत आदि प्रारम्भ किये ।

# धातु-विभाजन

उस समय मगधराज अजातराजु ने दूत भेज कर मलों को कहलाया— "भगवान क्षत्रिय थे, में भी क्षत्रिय हूँ। भगवान की अस्थियों का एक भाग मुक्ते मिले। में स्तूप बनवाऊँगा और पूजा करूँ गा।" इसी प्रकार वैशाली के लिच्छ वियों ने, किपलवस्तु के शाक्यों ने, अल्लकप्प के बुलियों ने, राम-गाम के कोलियों ने, बेठ-दीप के ब्राह्मणों ने तथा पावा के मलों ने भी अपने पृथक्-पृथक् अधिकार बतला कर अस्थियों की माँग की। कुसिनारा के मलों ने निर्णय किया— "भगवान हम। यहाँ परिनिवृत्त हुए हैं; अतः हम किसी को अस्थियों का भाग नहीं देंगे।"

द्रोण ब्राह्मण ने मलों से कहा—"यह निर्णय ठीक नहीं। भगवान् क्षमावादी थे, हमें भी क्षमा से काम लेना चाहिए। अस्थियों के लिए क्ष्मण्डा हो, यह ठीक नहीं। आठ स्थानों पर भगवान् की अस्थियाँ होंगी, तो आठ स्तूप होंगे और अधिक लोग बुद्ध के प्रति आस्थाशील बनेंगे।"

मल्लों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तदनन्तर द्रोण ब्राह्मण ने अस्थियों के आठ विभाग कर सबको एक-एक भाग दिया। जिस कुम्भ में अस्थियाँ रखी थीं, वह अपने

१. हाथ में माला लिए पुरुषों का घेरा।

२. हाथ में धनुष लिए पुरुषों का घेरा।

पास रखा। पिष्पलीवन के मौर्य आये। अस्थियाँ बँट चुकी थीं, वे चिता से अंगार (कीयलाः) ले गये। सभी ने अपने-अपने प्राप्त अवशेषों पर स्त्प बनवाये।

भगवान् की एक दाढ़ स्वर्गलोक में पूजित है और एक गन्धारपुर में। एक किलंग-राजा के देश में और एक को नागराज पूजते हैं। चालीम केश, रोम अ।दि को एक-एक करके नाना चक्रवालों में देवता ले गये।

₩,

१. एका हि दाण तिदिबेहि पूजिता, एका पन गन्धारपुरे महीयति । कालिङ्गरञ्जो विजिते पुनेकं, एकंपन नागराजा महेति ॥"" चत्तालीस समा दन्ता, केसा लोमा च सब्बसो । देवा हरिसं एकेकं, चक्कवालपरम्परा ति ॥

# ः १६ : विहार और वर्षावास

दोनों युग-पुरुष विहार और वर्षांवास की दृष्टि से बहुत ही अभिन्न रहे हैं। मगध, विदेह, काशी, कोशल वरस, अङ्ग, वज्जी, मल्ल आदि जनपद दोनों के प्रमुख विहार-क्षेत्र रहे हैं। राजग्रह, मिथिला, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चम्पा, वैशाली, पावा—ये नगरियाँ क्रमशः इन जनपदों की राजधानियाँ थीं और ये महाबीर और बुद्ध—दोनों के ही गमनागमन के केन्द्र रहीं हैं। अधिकांश राजधानियों में दोनों ने वर्षांवास भी किये हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ की काल-गणना के अनुसार राजग्रह में दो वर्षांवास दोनों के एक साथ होते हैं।

महावीर ने कहाँ कितने वर्षावास किये, यह ब्यौरा कल्पसूत्र में मिलता है। वर्षावास के अतिरिक्त किन-किन ग्रामों में महावीर रहे, यह ब्यौरा आगम-ग्रन्थों में घटना-प्रसंगों के साथ प्रकीर्ण रूप से मिलता है। छुद्धस्थ-अवस्था के द्वादश वर्षों का क्रमिक ब्यौरा आवश्यक की निर्युक्ति, चूर्णि, माण्य और टीका में, कल्पसूत्र की टीका में तथा आचार्य ने मिचन्द्र, गुणचन्द्र तथा हेमचन्द्र द्वारा लिखे गए महावीर-चरित्रों में मिलता है। शेष वर्षावास और विहार का क्रमिक रूप क्या था, यह न कल्पसूत्र में ही मिलता है और न इतर साहित्य में। वर्षमान के कुछ विद्वानों ने महावीर के विहार और वर्षावासों को क्रमिक रूप देने का प्रयत्न किया है, जिनमें मुनि कल्याणविजयजी व आचार्य विजयेन्द्र सूरि के नाम उल्लेखनीय हैं।

बुद्ध के विहार और वर्षावासों का क्रिकि विवरण मूल पिटक प्रन्थों में नहीं मिलता । अंगुसर-निकाय अहुकथा में वोधिलाभ के उत्तरवर्ती वर्षावासों का क्रिकि सन्धान किया गया है। राइस डेबिड्स , राइल सांकृत्यायन , भरतसिंह उपाध्याय , प्रशृति विद्वानों ने

. . .

१. सू० १२२।

२' श्रमण भगवान् महावीर।

३. तीर्थकूर महाबीर (२ भाग)।

<sup>8. 2-8-41</sup> 

<sup>4.</sup> Buddhism 1

६. बुद्धचर्या ।

७. बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाम, १६६१ ।

बुद्ध के समग्र वर्षावासों और विहारों का क्रेमिक रूप प्रस्तुत किया है। अनुमान पर आधारित इस सन्धान में मतमेदों का होना तो स्वाभाविक है ही।

कुल मिला कर अभाव को सद्भाव में परिणत करने का यह आयास उपयोगी ही है। इससे दोनों युग-पुरुषों के वर्षावासों और विहारों का मोटा खाका सर्व-साधारण के सम्मुख आ ही जाता है।

यहाँ आचार्य विजयेन्द्र सूरि और राहुल सांकृत्यायन द्वारा छंयोजित दोनों युग-पुरुषों के विहार और वर्षीवासों का क्रिमिक ब्यौरा दिया जा रहा है। वह तुलनात्मक अनुसन्धित्सा की दृष्टि से बहुत जपयोगी हो सकेगा, ऐसी आशा है।

उक्त ब्यौरे को प्रस्तुत प्रनथ की काल-गणना के साथ भी संगत कर दिया गया है। सुविधा और स्पष्टता के लिए प्रस्तुत तालिकाओं का एक प्रामाणिक तुलनात्मक विवरण भी बना दिया गया है, जो यहाँ दिया जा रहा है:

# महाबीर विहार

| सन् ई० पू०      | वर्ष     | <b>बद्</b> मस्थावस्था                                                                                                                                                                   | वर्षावास         |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ५६६             | <b>१</b> | कुण्डयाम, ज्ञातखण्डवन, कर्मारयाम, कोल्लाग<br>सन्निवेश, मोराक सन्निवेश, दृइज्जंतग-आश्रम,<br>अस्थिक ग्राम (वर्धमान)।                                                                      |                  |
| 456             | २        | मोराक सन्निवेश, वाचाला, दक्षिण-वाचाला, सुवर्ण वालुका (नदी), रुप्य वालुका (नदी), कजकखल आश्रमपद, उत्तर-वाचाला, श्वेताम्बी, सुरिमपुर, गंगा नदी, थूणाक सन्निवेश, राजग्रह, नालन्दा सन्निवेश। | नालन्दा सन्निवेश |
| ५६७             | 3        | कोल्लाग सन्निवेश, सुवर्ण खल, ब्राह्मणग्राम,                                                                                                                                             | चम्पानगरी        |
| ५६६             | ¥        | कालाय सन्निवेश, पत्त कालाय, कुमाराक सन्नि-<br>वेश, चोराक सन्निवेश, पृष्ठ चम्पा।                                                                                                         | पृष्ठ चम्पा      |
| <b>પ</b> ્રફ પ્ | ч        | कयंगला सन्निवेश, श्रावस्ती, हिलद्दुयं, जंगला,<br>बावत्ता, चोराय सन्निवेश, कलंकबुका सन्नि-<br>वेश, राट देश (अनार्य भूमि), पूर्णकलश<br>(अनार्य गाँव), मलय प्रदेश, महिया।                  | मद्दिया नगरी     |
| ५६४             | Ę        | कयली समागम, जम्बूसंड, तंबाय सन्निवेश,<br>कृषिय सन्निवेश, वैशाली, ग्रामाक सन्निवेश,<br>शालीशीर्ष, भद्दिया।                                                                               | भद्दिया नगरी     |
| ४६३             | હ        | मगध भूमि, आलंभिया ।                                                                                                                                                                     | वालंभिया         |
| <i>ष</i> ,६ २   | <b>G</b> | कुण्डाल मन्निवेश, मद्दन सन्निवेश, बहुसालग,<br>शालवन, लोहार्गला, पुरिमताल, शकटमुख<br>उद्यान, उन्नाग (उन्नाक), गोभूमि, राजगृह।                                                            | राजगृह           |
| ५६१             | 3        | लाद, बज्रभृमि और सुम्हंभृमि, अनार्य देश।                                                                                                                                                | वज्रभूमि         |
| ५६०             | १०       | सिद्धार्थपुर, कूर्मयाम, सिद्धार्थपुर, वैशाली,<br>गंडकी नदी (मंडकी), वाणिज्य ग्राम,<br>आवस्ती।                                                                                           | श्रावस्ती        |

श्रीकृषक और परम्परा ]

विहार और क्वीवरत । ३१४

बुद्ध विद्यार

वर्ष साधनावस्था

वर्षावास

| 4.54     |           | and and internal the afternal                  | Fare.           |
|----------|-----------|------------------------------------------------|-----------------|
| सन् ई० प | द्र0 वर्ष | <b>छत्म</b> स्थावस्था                          | वर्षावास        |
| 44E      | ११        | सानुलड्टिय सन्निवेश, इडभूमि, पोलास-चैरय,       | <b>वैशा</b> ली  |
|          |           | वालुका, सुभोग, सुच्छेता, मलय, हत्थिसीस,        |                 |
|          |           | तोसलि, सिद्धार्थपुर,वजगाँव,आलंभिया, सेयविया,   |                 |
|          |           | श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, राजग्रह, मिथिला, |                 |
|          |           | वैशाली, काम महावन ।                            |                 |
| ५५८      | १२        | सुंसमारपुर, भोगपुर, निन्दियाम, मेंदिय पाम,     | चम्पा           |
|          |           | कौशाम्बी, सुमंगल, सुच्छेता, पालक, चम्पा ।      |                 |
| ४४७      | १३        | जंभियग्राम, मेंदिय, छुम्माणि, मध्यम अपापा,     |                 |
|          |           | जंभियग्राम, ऋजुवालुका (नदी) ।                  |                 |
|          |           | कैवल्यावस्था                                   |                 |
| ५५७      | ?         | ऋजुवालुका, पावापुरी, राजग्रह ।                 | राजगृह          |
| ५५६      | २         | राजग्रह, त्राक्षणकुण्ड, वैशाली ।               | वै <b>शा</b> ली |
| ष्पप     | ą         | वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाणिज्यग्राम ।    | वाणिज्यग्राम    |
| ५५४      | ٧         | वाणिज्यसाम, राजग्रह ।                          | राजगृह          |
|          |           |                                                |                 |
|          |           |                                                |                 |
|          |           |                                                |                 |
|          |           |                                                |                 |
|          |           |                                                |                 |

| ५५३ | ч  | राजग्रह, चम्पा, वीतमय, वाणिज्यग्राम ।          | वाणिज्यग्राम    |
|-----|----|------------------------------------------------|-----------------|
|     |    |                                                |                 |
| ५५२ | Ę  | वाणिज्यग्राम, वाराणमी, आलंभिया, राजग्रह।       | राजगृह          |
| ५५१ | હ  | राजगृह ।                                       | राजगृह          |
| 420 | 5  | राजग्रह, आलंभिया, कौशाम्बी, वैशाली।            | वैशाली          |
| ५४६ | 3  | वैशाली, मिथिला, काकंदी, कांपिल्यपुर, पोलासपुर, |                 |
|     |    | वाणिज्ययाम, वैशाली ।                           | वै <b>शा</b> ली |
| ५४व | १० | वैशाली, राजगृह ।                               | राजगृह          |

वर्ष

साधमावस्था

वर्षावास

| *        | कपिलवस्तु, अनूषिया (मल्ल ), राजग्रह, उरूवेला (अथवा<br>कपिलवस्तु, वैशाली, राजग्रह, उरूवेला )। १ | उरूवेला<br>(सेनानीग्राम) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>२</b> | उरूवेला ।                                                                                      | <b>उरूवेला</b>           |
| ₹        | 33                                                                                             | 7)                       |
| ሄ        | **                                                                                             | 32                       |
| 4        | "                                                                                              | n                        |
| •        |                                                                                                |                          |

| 教教者                    |    | बागक क्रीके विक्रिक क्ष्मिक अनुसीसन 📑 🔑 🖰            | · [wast      |
|------------------------|----|------------------------------------------------------|--------------|
| सन् <b>धू०ई० व</b> र्ष |    | <b>केवरचा अ</b> स्था                                 | वर्षा कास    |
| 480                    | ११ | राजग्रह, कृतंगला, श्रावस्ती, वाणिष्यग्राम ।          | वाणिज्यग्राम |
| ५४६                    | १२ | वाणिज्यसाम, ब्राह्मणकुण्ड, कौशाम्बी, राजगृह ।        | राजग्रह      |
| 484                    | १३ | राजग्रह, चम्पा, राजग्रह ।                            | राजगृह       |
| <b>ሳ</b> ሃ상            | १४ | राजगृह, काकन्दी, मिथिला, चम्पा ।                     | चम्पा        |
| ሂ <mark></mark> ሃ३     | ૧૫ | - 10                                                 | मिथिला       |
| 448                    | १६ | ·                                                    | वाणिज्यग्राम |
| <b>५</b> ४१            | १७ | वाणिज्यग्राम, राजगृह ।                               | राजगृह       |
| 480                    | १८ | राजग्रह, पृष्ठचम्पा, चम्पा, दर्शाणपुर, वाणिज्यग्राम। | वाणिज्यग्राम |
| ४३९                    | १९ | वाणिष्ययाम, काम्पिल्यपुर, वैशाली ।                   | वैशाली       |
| ५६६                    | २० | वैशाली, वाणिज्ययाम, वैशाली ।                         | वैशाली       |
| ५३७                    | २१ | वैशाली, राजग्रह, चम्पा, पृष्ठचम्पा, राजग्रह।         | राजग्रह      |
| ५ ३६                   | २२ | राजग्रह, नालन्दा ।                                   | नालन्दा      |
| ष्ट्रप                 | २३ | नालन्दा, वाणिज्यग्राम, वैशाली ।                      | वैशाली       |
| 438                    | २४ | वैशाली, साकेत, वैशाली।                               | वैशाली       |

राजगृह

नालम्बा

५३३ २५ वेशाली, राजयह।

५३२ २६ राजगृह, नासन्दा।

|         |                                                          | .4.4.5               |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| - वार्ष | <del>चुन्नस्था</del>                                     | क्योबास              |
| *       | उरुवेला, गया, ऋषिपत्तन (वाराणसी)।                        | ऋषि <mark>पसम</mark> |
|         |                                                          | (बाराणसी)            |
| २       | ऋषिपत्तन, उरूवेला, गया, राजग्रह, (अथवा बेशाली,           |                      |
|         | कपिलवस्तु, अनूपिया, राजग्रह ) ।*                         | राजयह                |
| ₹       | राजग्रह, कपिलवस्तु, अनूपिया (मल्ल), नलकपान (कोशल),       |                      |
|         | राजगृह (अथवा राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कीटागिरि,        |                      |
|         | आलवी, राजगृह ) ।∗                                        | राजगृह               |
| Y       | राजग्रह, वैशाली, श्रावस्ती, राजग्रह ।                    | राजगृह               |
| 4       | राजग्रह, कपिलवस्तु, वैशाली ।                             | वैशाली               |
| Ę       | वेशाली, मंकुलपर्वत ।                                     | मंकुलपर्वत           |
| ૭       | मंकुलपर्वत, राजग्रह, श्रावस्ती, त्रयस्त्रिश ।            | त्रयस्त्रिश          |
| 5       | त्रयस्त्रिश, संकाश्यनगर, श्रावस्ती, राजग्रह, वैशाली,     | सुंसमारगिरि          |
|         | सुंसुमारगिरि ।                                           |                      |
| ε,      | सुंसुमारगिरि, कौशाम्बी, बालक लोणकार, प्राचीन वंश दाव     |                      |
|         | ( अथवा कौशाम्बीकम्मासदम्म (कु६)।*                        | कौशाम्बी             |
| १०      | प्राचीन वंश दाव, पारिलेयक, श्रावस्ती ।                   | पारिलेयक             |
| ११      | नाला (एकनाला) । <sup>क</sup>                             | नाला                 |
| १२      | नाला, नालंदा, पंचशाला, कम्मासदम्म (कुरु), मथुरा, वेगंजा  |                      |
|         | ( अथवा श्रावस्ती, वेरंजा ) ।*                            | वेरंजा               |
| १३      | वेरंजा, वाराणसी, वैशाली, चालियपर्वत (अथवा वेरंजा,        | चा लियपर्व त         |
|         | मथुरा, वेरंजा, कोरेथ्य, संकस्स, कष्णकुष्ज, पयागपतिष्टान, |                      |
|         | वाराणसी, वैशाली, श्रावस्ती, चालियपर्वत ।*                |                      |
| १४      | न्चालियपर्वत, वैशाली, भद्दिया, आपण ( अंगुतराप ), कुनि-   | श्रावस्ती            |
|         | नारा, आद्यमा, श्रावस्ती ।                                |                      |
| १५      | भावस्ती, मनसाकट ( कोसल ), इच्छानंगल (कोसल), ओप-          | कपिलवस्तु            |
|         | साद, खाणुमत्त (मगध), चम्पा, कपिलवस्तु ।                  |                      |
| १६      | कपिलवस्तु, कीटागिरि, आलवी।                               | आलबी                 |
|         |                                                          |                      |

<sup>\*</sup> भरतसिंह उपाध्याय के अनुसार।

| Ybo |  |
|-----|--|
| 6.0 |  |

# भागम और मिषिटक : एक मनुतीलन 💎 🕒 🖟 सम्बन्ध 🕏

| सम् ई0 पू0 वर्ष |    | कैवल्यावस्था                   | वर्षावास          |  |
|-----------------|----|--------------------------------|-------------------|--|
| 488             | २७ | नालन्दा, मिथिला ।              | मि थिल्।          |  |
| ५३०             | २८ | मिथिला ।                       | मिथिसा            |  |
| ५२६             | 38 | मिथिला, राजयह ।                | राजगृह            |  |
|                 |    |                                |                   |  |
| ५२६             | ₹• | राजग्रह, अपापापुरी (निर्वाण) । | <b>अपापा</b> पुरी |  |
|                 |    |                                | (पावा)            |  |

५२७

५२६-५०३

५०२

| वर्ष        | बुद्धावस्था                                                     | वर्षावास                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>e</b> \$ | आलवी, राजगृह (अथवा आलवी, आवस्ती, आलको,                          | राजगृह                    |
|             | राजग्रह )* ।                                                    |                           |
| १८          | राजग्रह, चालियपर्वत ।                                           | चालियपर्वत                |
| १९          | चालियपर्वत, चम्पा, कजगला, शिलावती (सुझ), सेतकण्णिक              | चालियपर्वत                |
| *-          | (सुद्धः), चालियपर्वत (अथवा चालियपर्वत, आलवी<br>चालियपर्वेष्ठ) । |                           |
| २०          | चालियपर्वत, राजग्रह।                                            | राजगृह                    |
| २१          | राजगृह, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सामगाम, पावा वैशाली ।             | श्रावस्ती                 |
| २२          | अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी।                                    |                           |
| <b>ሄ</b> ሂ  | वंस, चेदि, पंचाल, कुरु, विदेह, शाक्य, कोलिय, मल्ल आदि           | श्रावस्ती                 |
|             | जनपदों के विभिन्न स्थान× ।                                      |                           |
| ४६          | श्रावस्ती, राजग्रह, वेशाली, पावा और कुसिनारा (निर्वाण)।         | वे <b>लुव</b><br>(वैशाली) |

<sup>\*</sup> भरतिसह उपाध्याय के अनुसार ।
+ सामगाम, पावा की यात्रा राहुलजी के अनुसार परिनिर्वाण से दो वर्ष पूर्व की थी, पर हमारी काल-गणना के अनुसार यह संगत नहीं है ।
× भरतिसह उपाध्याय के अनुसार (इष्टब्य, बुद्धकासीन भारतीय मगोल, पृष् ११२-११८ !)

### : 20:

# त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त

आगमों में जहाँ बुद्ध के नामोल्लेख की भी अल्पता है, वहाँ त्रिपिटकों में महाबीर सम्बन्धी घटना-प्रसंगों की बहुलता है। वहाँ उन्हें 'निगण्ठ नातपुत्त' कहा गया है। 'निगण्ठ' शब्द सामान्यतः जैन भिक्षु का सूचक है। नातपुत्त शब्द मगवान महाबीर के लिए आगम-साहित्य में भी प्रयुक्त है। वे घटना-प्रसंग कहाँ तक यथार्थ हैं, इस चिन्ता में यदि हम न जायें, तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वे बहुत ही सरस, रोचक और प्रेरक हैं। दोनों धर्म-संघों के पारस्प्रिक सम्बन्धों, सिद्धान्तों व धारणाओं पर वे पूरा प्रकाश डालते हैं।

महाबीर और बुद्ध का एक-दूसरे से कभी साक्षात् हुआ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक समय में एक ही नगर के विभिन्न उद्यानों में वे रहे, ऐसे अनेक उल्लेख अवश्य मिलते हैं। गृहपित उपालि के चर्चा-प्रसंग व असिबन्धक पुत्र ग्रामणी के चर्चा-प्रसंग पर दोनों घर्मनायक नालंदा में थे। सिंह सेनापित के चर्चा-प्रसंग पर दोनों वैशालों में थे। अभयराजकुमार को चर्चा में दोनों के राजगृह में होने का उल्लेख हैं। महासकुबुदायी सुसन्त में तो सातों धर्मनायकों का एक ही वर्षांवास राजगृह में होने का उल्लेख है। दिन्यशक्ति प्रदर्शन के घटना-प्रसंग पर सातों धर्मनायकों के एक साथ राजगृह में होने का उल्लेख है। साम्प्रदायिक संकीर्णता (Odium theologicium)

त्रिपिटकों में आये सभी समुल्लेख भाव-भाषा से बुद्ध की श्रेष्ठता और महावीर की न्यूनता व्यक्त करते हैं। जातकश्रद्धकथा श्रेष धम्मपर-अद्धकथा के कुछ प्रसंग इस साम्प्रदायिक संकीर्णता (Odium theologicium) के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक प्रसंग ऐसा भी है, जो सामान्य अवलोकन में बहुत निम्न श्रेणी का लगता है, पर मूलतः वह ऐसा नहीं है। महावीर के निर्वाण संवाद को लेकर पहुँचने वाले भिक्ष चुन्द समणुद्देश को बुद्ध के पास ले

१. कहीं-कहीं निगण्ठ नाथपुत्त और निगण्ठ नातपुत मी है।

२. दशवैकालिक, सू० ६।२० ।

३. देखिए -इसी प्रकरण के क्रमशः प्रसंग संख्या २,६,१,३,१३ और १७।

४. इस प्रकरण की प्रसंग संख्या ३४,३५,३६।

५. इस प्रकरण की प्रसंग संख्या १७,१५,४०।

जाते हुए आनन्द कहते हैं: "अस्थि की, इर्ब, आयुसी बुन्द, कथापानले मधवन्तं बस्तनाम" अर्थात् बाबुस खुन्दं ! भगवानं के दर्शन में यह सम्बाद कथा-प्राम्द्रत ( उपहार ) होगा । सामान्यतः यह संगता ही है कि महाबीर का निधन-संवाद पाकर आनन्द की कितना हुई हुआ है और इसने छसे छपहार रूप माना है। मैंने अपने एक प्राक्तन निवन्ध में उसकी तथारूप वालोचना भी की है। पर सारिपुत्र के मृत्यु-संवाद को लेकर भी वही चुन्द आनन्द के पास आता है, वहाँ पर भी आनन्द कहते हैं : "अस्य स्तो, आवृस सुन्त, कथापानसं सगवन्तं बल्लनाय" । इससे प्रमाणित होता है कि यह बौद्ध-परम्परा की या उस पुग की उक्ति-मात्र है। इससे कुरसा अभिन्यक्त नहीं होती।

पालि बाङ्गय में प्रायः सभी समुख्लेख निगण्ठ नातपुत्त व निगण्ठ-धर्म के प्रति आक्षेपात्मक हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे बौद्धों और निगण्डों के अधिकतम मतभेद की सूचना देते हैं। बहुधा होता यह है, जी सम्प्रदाय जिस सम्प्रदाय से जितना निकट है. उतना ही अधिक उसका आलीचक होता है। दूर के भेद क्षम्य होते हैं, निकट के अक्षम्य। यही एक मनोबृत्ति का कारण हो सकता है। आज के सम्प्रदायों में भी यही स्थिति है। जैन-सम्प्रदाय जितने परस्पर एक-दूसरे के आलोचक हैं, उतने बोद्ध या वैदिक धर्मों के नहीं। पसंगों की समग्रता

प्रस्तुत प्रकरण में त्रिपिटक-साहित्य के वे समुख्लेख संग्रहीत किये गये हैं, जिनमें किसी-न-किसी रूप में महाबीर का सम्बन्ध आता है। साथ-साथ वे समुख्लेख भी ले लिये गये हैं, जो निर्यन्थ सम्प्रदाय के सम्बन्ध से हैं। अनेक समुल्लेख पिछले प्रकरणों में प्रसंगी-पात उद्धत हुए हैं, पर समग्रता की दृष्टि से उन्हे इस प्रकरण में भी पुनः ले लिया गया है। डॉ॰ हर्मन जेकोबी ने 'जैन सूत्रों' की भूमिका में त्रिपिटकों में आये महाबीर व निर्म्मशों सम्बन्धी समुल्लेखों का समीक्षात्मक संकलन प्रस्तुत किया है। वे समुल्लेख ११ हैं। डॉ॰ जैकोबी की धारणा में तब तक की प्रकाशित सामग्री का वह समग्र संकलन है। प्रस्तुत प्रकरण में वे समुल्लेख ११ की अपेक्षा ५१ ही गये हैं। इन नवीन प्रसंगों में से कुछ उन पन्धों के हो सकते हैं, जो उस समय तक प्रकाशित न हुए हों, पर कुछ समुख्लेख ऐसे भी हैं जो डॉ॰ जैकोबी की निगाह से बच रहे थे : क्योंकि एक ही यन्थ के कुछ समुल्लेख डॉ॰ जेकोबी के संकलन में आये हैं और कुछ नहीं। डा॰ मलालशेखर ने भी 'निगण्ठ नातपुत्त' शब्द पर जो संदर्भ आकलित किये हैं, वे भी परिपूर्ण नहीं हैं।

१. मिक्षु स्मृति ग्रन्थ, 'पालि वाङ्मय में भगवान् महावीर' शीर्षक लेख, श्री जैन स्वेता० तेरापंथी महासमा, कलकत्ता, १६६०, लण्ड २, पू० ६ से १०।

२. संयुक्तमकाय, बुन्द सुल, ४५-२-३ ।

<sup>3.</sup> S.B.E., Vol XIV, Introduction, pp. XIV-XXIII.

v. Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, pp. 61-65.

प्रस्तुत संकलन में इतनी जागरूकता विशेषतः वरती गई है कि त्रिपिटकों में से कोई भी प्रसंग विलग न रह जाये। अडकधाओं व इतर प्रन्थों के प्रसंग भी स्थासम्भव इस संकलन में ले लिये गये हैं। कहा जा सकता है, प्रस्तुत प्रकरण 'त्रिपिटकों में निगम्ठ व नियम्क नातपुत्त विषयक प्रसंगों' का मरा-पूरा और प्रामाणिक आकलन बन गया है, जो सम्बन्धित विषय के पाठकों व गवेषकों के लिए महत्त्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वर्गीकरण व भाषा

प्रसंग मृल रूप में प्रकीण है। प्रस्तुत आकलन में उन्हें तीन विभागों में बाँटा मना है—(१) चर्चा-प्रसंग, (२) घटना-प्रसंग और (३) उल्लेख-प्रसंग। इन प्रसंगों की संख्या क्रमशः १३,७ और २२ है। समुक्लेखों पर यथास्थान समीक्षात्मक टिप्पण भी दें दिये गये हैं।

भाषा की दृष्टि से यह ध्यान तो रखा ही गया है कि अधिक-से अधिक मृलानुसारी रहे; पर पुनवृक्ति व विस्तार के भव से बहुत स्थानों पर भावमात्र ले लिया गया है। कुछ एक प्रसंग विविध विषयों से सम्बन्धित थे; जनसे मुख्यतया यहाँ इतना हो अंदा लिया गया है, को निगण्ठ नातपुत्त या निर्धन्ध-धर्म से सम्बन्धित था। सभी प्रसंगो के मृल पालि पाठ परिशिष्ट में हिये गये हैं।

# १-चर्चा-प्रसंग

### (१) सिंह सेमापति

एक बार भगवान वैशालों के महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे। उस समय प्रतिष्ठित लिच्छवी संस्थागार में एकत्र हो, बुद्ध धर्म और संघ का गुणोत्कीर्तन कर रहे थे। निगंठों का आवक सिंह सेनापित भी वहाँ बैठा था। उस गुणोत्कीर्तन से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा—"निःसंशय भगवान बुद्ध अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध होगे। इसीलिए बहुत सारे प्रतिष्ठित लिच्छवी उनका यशोगान कर रहे हैं। क्यों न मैं भी उन भगवान् के दर्शन करूँ 2"

सिंह सेनापित निगंठ नाथपुत्त के पास आया और उन्हें अपने संकल्प से स्चित किया। निर्मेंठ नाथपुत्त ने कहा—''सिंह ! कियाबादी होते हुए भी त् अकियाबादी अमण गौतम के दर्शनार्थ जाएगा ? वह तो आवकों को अकियाबाद का ही उपदेश करता है।' सेनापित की भावना शान्त हो गई। दूसरी बार फिर एक दिन बहुत सारे प्रतिष्ठित लिच्छ्यवी संस्थागार में एकत्रित हुए। सिंह सेनापित भी वहाँ उपस्थित था। बुढ, धर्म और संघ का गुणोत्कीर्तन सुन, वह पुनः प्रभावित हुआ। उसके मन में बुद्ध के दर्शनों की पुनः उत्कण्ठा जायत हुई। निगंठ नाथपुत्त के पास आया और अपनी भावना व्यक्त की। निगंठ नाथपुत्त

१. वेखिए--परिशिष्ट-१।

ने इनः उसी बात को हुइराया । सेनापित ने बुद्ध के पास जाने का विचार स्वाग दिया । तीसरी बार संस्थानार में पुनः बड़ी प्रसंग उपस्थित हुआ । इस बार सिंह सेनापित ने मन-ही-यन विमर्थण किया—''पृष्टुँ या न पृष्टुँ १ निगंठ नायपुत्त मेरा क्या करेंगे १ क्यों न मैं उन्हें बिना पृद्धे ही उन भगवान के दर्शनार्थ जाऊँ १''

दोपहर को सिंह सेनापित पाँच सी रथों के साथ बुद्ध के दर्शनार्थ वैशासी से चला। जहाँ तक रथ पहुँच सकते थे, वहाँ तक रथ से और बाद में पैदल ही आराम में प्रविष्ट हुआ। भगवान के पास गया और अभिवादन कर एक और बैठ गया। विनम्नता से निषेदम किया—"भन्ते! मैंने सुना है कि अमण गौतम अकियाबादी है, अकिया के लिए ही धर्मोपदेश करता है और शिष्यों को उसी और ले जाता है। भन्ते! जो ऐसा कहता है, क्या वह आपके बारे में ठीक कहता है १ भूठ से भगवान की निन्दा तो नहीं करता १ धर्मानुसार ही धर्म को कहता है १ इस प्रकार के बाद-विवाद से धर्म की निन्दा तो नहीं होती १ भन्ते! हम भगवान की निन्दा करना नहीं चाहते १"

"सिंह ! इसका कारण है, जिससे मुझे ऐसा कहा जाता है।"

"भन्ते ! इसका क्या कारण है 2"

"सिंह! मैं काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मन-दुश्चरित और तथाप्रकार की अनेक बुराइयों को अकिया कहता हूँ तथा उनके निवारण के लिए जनता को उपवेश देता हूँ; अतः सुझे लोग अकियावादी कहते हैं।"

"सिंह ! सुझे बहुत सारे लोग कियाबादी भी कहते हैं। वे कहते हैं, मैं किया के लिए धर्मोपदेश करता हूँ और उसी ओर आवकों को ले जाता हूँ। उसका भी कारण त्ने खोजा होगा 2"

"भन्ते ! मैं एस कारण की जानना चाहता हूँ।"

"सिंह ! मैं काय-सुचरित, वाक्-सुचरित, मनः-सुचरित और तथाप्रकार के अनेक धमों की किया कहता, हूँ ; अतः सुक्ते लोग कियावादी कहते हैं। इसी प्रकार सुक्ते उच्छेदवादी, उगुप्स, वैनयिक, तपस्वी व अपगर्भ भी कहते हैं।"

"विह ! मुक्ते अस्ससंत (आश्व संत) भी कहते हैं। उसका तात्पर्य है, मैं परम आश्वास से आश्वासित हूँ। आश्वास के लिए धर्मीपदेश करता हूँ और आश्वास के मार्ग से ही आवकों को ले जाता हूँ।"

सिंह सेनापित के मुख से सहसा खदान निकला-- 'आश्चर्य भन्ते ! आश्चर्य भन्ते ! सुक्ते आप खपासक स्वीकार करें ।"

बुद्ध ने उत्तर दिया---"सिंह ! सोच-समझ कर कदम उठाओ । दुम्हारे जैसे सम्भ्रान्त व्यक्ति के लिए सोच-समझ कर ही निरूचय करना उचित है।"

सिंह सेनापति बोला-"मन्ते ! भगवान के इस कथन से मैं और भी सन्तुष्ट हुआ हूँ 1 दूसरे वैधिक ती मेरे जैसा शिष्य पाकर कूले नहीं समाते हैं। सारी वैशाली में पताका उकाते हैं-- सिंह सेनापित हमारा शिष्य (श्रावक) हो गया है !' किन्दु भगवान तो सुके यह परामर्श देते हैं-'सिंह ! सीच-समझ कर ही ऐसा करी।' अन्ते ! मैं दूसरी बार मगवान की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्षु-संब की शरण जाता हूँ।"

"सिंह! तेरा घर दीर्घ काल से निगंठी के लिए प्याऊ की तरह रहा है। तैरे घर आने पर छन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना।"

"भन्ते ! इससे में और भी प्रसन्न मन, सन्तुष्ट ओर अभिरत हुआ हूँ । मैंने सुना था, अमण गीतम कहता है-'मुक्ते ही दान देना चाहिए।' किन्तु भगवान तो सुक्ते निगाठी की भी दान देने के लिए कहते हैं। भन्ते ! हम भी इसे खपयुक्त समझते हैं। मैं तीसरी बार भगवाम की शरण ग्रहण करता हूँ।"

गौतम बुद्ध ने सिंह सेनापित की आनुपूत्रीं कथा कहते हुए दान-शील व स्वर्ग-कथा, कामभीगों के दोष, अपकार व क्लेश, और निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया। बुद्ध ने जब सिंह सेनापित को अरोग चित्त, मृदु चित्त, अनाच्छादित चित्त, उदग्र चित्त, प्रसन्न चित्र जाना तो बुद्धों की स्वयं छठाने वाली धर्म-देशना से उसे प्रकाशित किया। शृद्ध वस्त्र जिस प्रकार सहजता से रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार मिंह सेनापति की उसी आसन पर विमल, विरज धर्म-चक्क उत्पन्न हुआ।

र्सिह सेनापति दृष्ट-धर्म, प्राप्त-धर्म, विदित-धर्म, पर्यवगाद-धर्म, संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्ता के शासन में स्वतंत्र ही भगवान से बीला-"भन्ते ! भिश्च-संघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें।" गौतम बुद्ध ने मौन के साथ उस निमंत्रण को स्वीकार किया। सिंह सेनापति आसन से उठा और अभिवादन कर व प्रदक्षिणा कर चला गया।

सिंह सेनापति ने अपने एक अनुचर को निर्देश दिया-"यदि कहीं तैयार मांस मिलता हो तो ले आ।" रात बीतने पर वह स्वयं उठा। उत्तम भीजन तैयार करवाये और भगवान को काल की सूचना दी। पूर्वीह के समय बुद्ध चीवर पहन, पात्र-चीवर ले सिंह सेनापति के घर आये । मिश्च-संघ के साथ विछे आसन पर बैठे । उस समय बहुत सारे निगंड (जैन-साधु) वेशाली के राजमार्गी व चौराहों पर ऊर्ध्व बाह होकर चिल्ला रहे थे--"सिंह सेनापति ने आज एक बहुत बड़े पशु की मार कर अमण गौतम के लिए मोजन बनाया है। भमण गीतम जान-बुझकर अपने ही उद्देश्य से बनाये गये उस मांस की खाता है।"

शहर में इस उदन्त की सुनकर एक पुरुष सिंह सेनापति के पास गया। इसके कान में सारी बात कही। सिंह सेनापित ने उपेक्षा विखाते. हुए कहा-- "जाने दी आर्थ ! वे अंद्रिप्यमान् (निगंठ) चिरकास से बुद्ध, धर्म व संघ की निन्दा चाहने वाले हैं। ये भगवान् की असत्, तुब्ब, निथ्या निन्दा करते हुए भी नहीं शरमाते । हम तो अपने लिए भी जान-वृक्कर किसी का प्राण-विश्वीजन नहीं करेंगे।"

सिंह सेनापति ने बुद्ध सहित फिश्च-संघ की अपने हाथों उत्तम भौजन परोसा। उन्हें सन्तर्पित कर परिपूर्ण किया। पात्र से हाथ खींच लेने पर सिंह सेनापति एक और बैठ ग्रया । ब्रह्म ने चसे धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित किया और आसन से चठकर चल विये !

भिश्लओं को सम्बोधित करते हुए बुद्ध ने कहा-"जान-बुझकर अपने छट्टेश्य से क्वे मांस को नहीं खाना चाहिए। जो खाये, उसे दुक्कट का दोष। शिक्षको, अदृष्ट, अश्रस व अपरिशंकित-इन तीन कीटि से परिशृद्ध मांस खाने की मैं अनुज्ञा देता हूँ।"

( विनयपिटक महावरग, भैवज्य खन्यक, ६-४-८ के आवार से )

## समीक्षा

सिंह सेनापति और तथाप्रकार के उदन्त का आगम-साहित्य में कहीं आभास नहीं मिलता। महाबीर के किसी अनुयायी का बुद्ध के शरण में आ जाना और बुद्ध के किसी अनुयायी का महाबीर की शरण में आ जाना, कोई अद्भुत व असम्भव बात नहीं है, पर जैन-परम्परा में इस घटना का यरिकचित भी समुल्लेख होता तो वह पूर्णतया ही ऐतिहासिक रूप ले लेती। असंभव की कोटि में मानने का तो अब भी कोई आधार नहीं है।

गुजराती साहित्यकार श्री जयभिक्ख ने अपने उपन्यास नरकेसरी में सिंह सेनापित की महाबीर के परम अनुयाथी चेटक होने की सम्भावना व्यक्त की है, पर वह यथार्थ नहीं है।

सिंह सेनापित का विस्तृत वर्णन बौद्ध साहित्य में भी नहीं मिलता । इस घटना-प्रसंग के अतिरिक्त उसका नामोल्लेख अंगुत्तर-निकाय में बुद्ध से की गई दान-सम्बन्धी चर्चा में बाता है या धेरीगाधा र में सिंहा भिक्खणी के पित्रव्य के रूप में बाता है।

उक्त प्रकरण में महावीर को कियावादी व्यक्त किया गया है। कियावाद शब्द उस समय में बहुत व्यापक अर्थ का बाची रहा है। क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयबाद के ३६३ भेद जैन-परम्परा में माने गए हैं। पर कियाबाद और अकियाबाद के इन भेदों में महाबीर का अभिमत नहीं है। वे सब पर-मत की चर्चा है। महाबीर को जो कियाबादी कहा गया है, अपेक्षा-भेद से यह भी यथार्थ माना जा सकता है। इसका आधार सूत्रकृतांग में मिलता है। वहाँ बताया गया है कि जो आत्मा को जानता है, जो लोक को

१. विशेष चर्चा देखिए—"अनुवाधी राजा" प्रकरण के अन्तर्गत "चेटक"।

<sup>2.</sup> The Book of Gradual Sayings, Vol. III, p. 38; Vol. IV, p. 691

३. साथा ७७-८१ ।

४. सुत्रकृतांग सुत्र, श्र० १, गा० १, निर्युक्ति गा० ११६-१२१ ।

जामता है, जो गति और धन्तर्गति की जानता है, जो नित्व-अनित्य, जन्म-मरण और प्राणियों के गति-अभ को जानता है, जो सत्त्वों की वेदना को जानता है, जो आश्रम और संबर की जानता है, जी दुःख की तथा निर्जरा की जानता है, वही कियाबाद की यथार्थ इन्द्र से कह सकता है। को इन तस्त्रों की जानता है अर्थात् स्वीकार करता है, वही कियाकादी है।

बस्तुतः तो भगवान् महाबीर अनेकान्तवादी ये । उनका दर्शन तो "बाहंतु विजवाबरचं वकीक्सं<sup>78</sup> की उक्ति में व्यक्त होता है, जिसका हार्द है, ज्ञान और किया की युगपत् स्थिति में ही मीक्ष की सम्भावना है।

उक्त प्रसंग में बुद्ध ने भी तो मनो-दुश्चरित, मनः-सुचरित आदि के अपेक्षा-भेद से स्वयं को कियाबादी और अकियावादी दीनों ही बताने का प्रयत्न किया है।

बौद्ध भिक्ष और भिक्कणियों के लिए मांसाहार का स्पष्ट विधान इसी घटना-प्रसंग से बना है। अष्टप्ट, अश्रुत व अपरिशंकित मांस को बुद्ध ने ग्राह्म कहा है। निगंठों ने यहाँ उद्दिष्ट मांस का विरोध किया है। आर्द्रककुमार प्रकरण में भी उद्दिष्ट मांस की गहाँस्पद कहा है।

## (२) गृहपति उपाि

एक समय भगवान बुद्ध नालन्दा में प्रावारिक के आम्न-वन में विहार करते थे। उस समय निगण्ड नातपुत्त भी निगंडों (जैन-साधुओं) की महती परिषद् के साथ नालन्दा में बिहार कर रहे थे। एक दीर्घ तपस्वी निर्यान्य नालन्दा में भिक्षाचार कर, विण्डपात समाप्त कर प्रावारिक के आम्र-वन में बुद्ध के पास आया । उन्हें कुशल-प्रश्न पृक्का और एक ओर खड़ा हो गया। दीघे तपस्वी निग्रंन्थ से बुद्ध ने कहा-- "तपस्वित् ! आसन तैयार है, यदि इस्का हो तो बैठ जाओ।"

१. अलाण जो जाणति जो य लोगं, गई च जो जाणइ णागई च। जो सासय जाण असासयं च, जाति च मरणं च जणोववायं ॥ अहोऽवि सत्ताण विउद्घणं च, जो आसवं जाणति संवरं च ! दुक्ख च जो जाणति निज्जरं च, सो मासिउमरिहइ किरियदादं ॥

<sup>--</sup> सूत्रकृतांग सूत्र, श्रु० १, अ० १२, गा० २०-२१

२. "यश्चैतान् पदार्थान् 'जानाति' अम्युपगच्छति स परमार्थतः क्रियावादं जानाति ।"

<sup>—</sup> सूत्रकृतांग-वृत्ति, ५०१, अ०१२, गा० २१।

३. सूत्रकृतींग सूत्र, शु०१, अ०१२, गा०११।

४. श्रुल उरव्यं इह मारियाणं, उदिद्वभत्तं च पगप्पएता ।

<sup>—</sup>सूत्रकृतांग सूत्र, श्रु० २ रू० ६, गा० ३७।

दीर्घ तपस्वी एक नीचा आसन लेकर एक और बैठ गया। बुद्ध ने उससे कहा— "पाप-कर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निर्धान्थ नातपुत्र कितने कर्मों का विधान करते हैं 2"

"आवुस गौतम ! 'कर्म' का विधान करना निर्मान्य शातपुत्र की धरम्परा के विरुद्ध है। वे तो 'दण्ड' का ही विधान करते हैं।"

"तपस्विन् ! तो पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निगंठ नातपुत्र कितने 'दण्ड' का विधान करते हैं 2"

"गौतम ! वे काय-दण्ड, वचन-दण्ड और मन-दण्ड ; इस तीन दण्डों का विधान करते हैं।"

"तपस्थित् ! क्या वे भिन्न-भिन्न हैं १"

''हाँ, गौतम ! वे भिन्न-भिन्न हैं।"

"तपस्थित ! तीन दण्डों में से निगण्ठ नातपुत्त ने किस दण्ड की महादौष-युक्त, कहा है ?"

"आवस गौतम ! काय-दण्ड की ।"

"तपस्वित् ! काय-दण्ड को ?"

"आबुम गौतम ! हाँ, काय-दण्ड की ।"

गौतम बुद्ध ने तपस्वी निर्मान्थ से वही प्रश्न तीन बार पृक्षा और तपस्वी ने वही उत्तर दिया। इस प्रकार बुद्ध ने तपस्वी निर्मान्थ को एक ही कथा-वस्तु में तीन बार प्रतिष्ठापित किया।

दीर्घ तपस्वी निर्मान्थ ने बुद्ध से पृक्का—"आवुस गौतम ! पापन्कर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए तुम कितने 'दण्ड' का विधान करते ही 2"

"तपस्थिन्! 'दण्ड' का विधान करना तथागत की परम्परा के विरुद्ध है। वे तो 'कर्म' का ही विधान करते हैं।"

"आवुस गौतम ! दुम कितने कमौ का विधान करते हो ?"

"तपस्त्रित् ! मैं तो तीन कर्म बतलाता हूँ-काय-कर्म, बचन-कर्म और मन-कर्म ।"

"क्या वे भिन्त-भिन्त हैं १"

"हाँ, वे भिन्न-भिन्न हैं ?"

"इस प्रकार विभक्त इन तीन कर्मों में तुम किसको महादोषी ठहराते हो ?"

"मन-कर्म को महादोधी बतलाला हैं।"

"मम-कर्म को 2"

"हाँ, मन=कर्म को।"

तपस्वी निर्मेन्थ ने बुद्ध से बड़ी प्रश्न तीन बार पृक्का और बुद्ध ने बड़ी उसर दिया। इस प्रकार तपस्वी निर्मेन्थ ने बुद्ध को उसी कथा-बस्द्ध (विवाद) में तीन बार प्रतिष्ठाधित किया। बड़ बड़ाँ से उठा और निगंठ नातपुत्त के पास चला आया।

निगंड नातपुत्त उस समय महती ग्रहस्थ-परिषद् से घिरे थे। बालक लोबकार-निवासी उपालि भी उसमें उपस्थित था। दूर से आते हुए दीर्घ तपस्थी निर्धान्य को देख कर निगंड नातपुत्त ने पृक्षा-- "तपस्थिन ! मध्याह में तू कहाँ से आ रहा है ?"

"भन्ते ! भमण गौतम के पास से आ रहा हूँ।"

"अमण गौतम के साथ क्या तेरा कुछ कथा-संलाप हुआ १"

"हाँ, भन्ते !<sup>'</sup>

निगंड नातपुत्त के निर्देश से दीर्घ तपस्वी निर्धन्थ ने वह सारा कथा-संलाप सुनाया। निगंड नातपुत्त ने दीर्घ तपस्वी निर्धन्थ को साधुवाद देते हुए उसके पक्ष का प्रवल समर्थन किया और कहा—''शास्ता के शासन (उपदेश) का सम्यग् शाता, बहुश्रुत आवक काय-दण्ड को ही महादोषी बसलायेगा; वचन-दण्ड व मन-दण्ड को उस श्रेणी में नहीं।"

उपालि गृहपति ने भी निगंठ नातपुल के कथन का समर्थन किया और दीर्घ तपस्वी निर्मन्य को साधुवाद दिया। साथ ही उसने यह भी कहा—"भन्ते! यदि आप अनुज्ञा दें तो में जाऊँ और इसी कथा-वस्तु में अमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कहूँ १ अमण गौतम ने दीर्घ तपस्वी निर्मन्य के समक्ष जिस प्रकार अपने पक्ष का समर्थन किया, वैसे ही यदि वह मेरे सामने करेगा, तो जैसे कोई बिलच्ठ पुरुष भेड़ के लम्बे-लम्बे केशों को पकड़ कर उसे निकालता है, घुमाता है, फफेड़ता है; उसी प्रकार में उसके वाद को निकालूँगा, घुमाऊँगा और फफेड़्ँगा। भन्ते! जैसे कोई शौण्डिक-कर्म कर शौण्डिका-किलंज को तालाब में फेंक कर उसके कानों को पकड़ कर निकालता है, घुमाता है, इलाता है; उसी प्रकार में अमण गौतम के वाद (सिद्धान्त) को निकालूँगा, घुमाऊँगा और इलाऊँगा। साठ वर्षीय पुष्ट हाथी गहरी पुष्करिणी में घुस कर जैसे सन-घोवन खेल खेलता है, वैसे ही में अमण गौतम को सन-घोवन खेल खेलता है, वैसे ही में अमण गौतम को सन-घोवन खेल खेलता है, वैसे ही में अमण गौतम को सन-घोवन खेल खेलता है, वैसे ही में अमण गौतम को सन-घोवन खेल खेलता है, वैसे ही में अमण गौतम को सन-घोवन खेल खेलता है, वैसे ही में अमण गौतम को सन-घोवन खेल खेलता है और शास्त्रार्थ करता हूँ।"

निगंड नातपुत्त ने उमालि को सहर्ष अनुज्ञा दी और ज्ञास्त्रार्थ की प्रेरणा दी। साथ हो उन्होंने एक प्रश्न भी उपस्थित कर दिया—"गृहपति! गीतम के साथ मैं शास्त्रार्थ करूँ, दीर्घ तपस्थी निर्भाश्य करे या तृ करेगा ?"

दीर्घ तपस्वी निर्मान्य ने मस्ताव रखा— "भन्ते । यहपति खपालि का असण गौतम के यास जाना और शास्त्रार्थ करना उचित नहीं है। वह सायाबी है। आधर्तनी माया के माध्यम से वह मित-अम कर देता है और दूसरे तैथिकों के आवकों की अपने मसम्ब में ले लेता है।"

निर्मंड नांतपुत्त ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा—"तपस्विन ! यह संभव नहीं है कि ग्रहपति उपालि अमण गौतम का आवक हो जाए ! सुक्ते तो यही संभव लगता है कि अमण गौतम ही ग्रहपति उपालि का आवक हो जाए !" ग्रहपति उपालि की ओर अमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करो !"

ज्यालि ने उस निर्देश को सहर्ष शिरोधार्य किया और निगंठ नातपुत्त को अभिवादन व अदिक्षिणा कर प्रावादिक आग्न-वन में भगवान बुद्ध के पास आया। अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। उपालि द्वारा पूछे जाने पर बुद्ध ने दोर्घ तपस्त्री निर्मन्य के साथ हुए सारे कथा-संलाप को सविस्तार सुनाया। उपालि ने कहा—"यह ठीक ही है। यह निर्जीय मन-दण्ड महान काय-दण्ड के समक्ष नगण्य है। पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए काय-दण्ड ही महादोषी है।"

"गृहपति ! यदि त् सत्य में स्थिर ही कर मंत्रणा करे तो हम दोनों का संलाप हो।" "भन्ते ! मैं सत्य में स्थिर हूँ। आप आरम्भ करें।"

''गृहपति ! भयंकर रोग से ग्रस्त, शीतल जल का परित्यागी व ऊष्ण जल का सेवी एक निगंठ पानी के अभाव से काल-कवित्त हो जाता है, तो निगंठ नातपुत्त उसकी पुनः उत्पत्ति कहाँ बतलायेंगे ?''

"भन्ते ! वह निगंठ मनः-सत्त्व देवालय में उत्पन्न होगा, क्योंकि वह मन से बंधा मृत्यु प्राप्त हुआ है।"

"गृहपति ! थोड़ा चिन्तन कर। तेरे पूर्व पक्ष से यह पंक्षं और इस पक्ष से पूर्व पक्ष बाधित होता है।"

अपने पक्ष के समर्थन में अमण गौतम ने आगे कहा—"ग्रहपित! चातुर्याम संवर से संवृत्त, सर्व वारि के निवारण में तत्पर एक निर्यंत्य गमनागमन में बहुत सारे छोटे-छोटे प्राणि-समुदाय की मारता है। निगंठ नातपुत्त इसका क्या फल बतलाते हैं ?"

"भनते ! निगंठ नातपुत्त अज्ञात को महादोषी नहीं कहते ।"

"यदि ज्ञात हो तो ?"

"भन्ते । तब महादोष होगा ।"

"निगंड नातपुत्त ज्ञान की गणना किस वण्ड में करते हैं ?"

"भनते । मन-दण्ड में।"

१. (क) प्र: णियों की हिंसा न करना, न करनाना और न अनुमोदन करना; (स) चोरी न करना, (ग) भूठ न बोलना, (घ) भावित (कामभोग) न चाहना।

<sup>·</sup> २. संवित्त शीतल जल या पाप रूपी जल ।

"गृहपति । धोड़ा चिन्तन कर । तेरे पूर्व पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से पूर्व पक्ष वाधित होता है।"

एक अन्य युक्ति प्रस्तुत करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा—''ग्रहपति ! एक पुरुष नंगी तलवार लेकर आये और कहे—'नालन्दा के सभी नागरिकों को एक ही क्षण व एक ही सुहूर्च में में प्रेत्य-धाम पहुँचाऊँगा और खलियान में उनके मांस का एक देर बनाऊँगा।' ग्रहपति ! क्या वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है ?''

"भन्ते ! दस-बीस, चालीस-पचास व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकते, बह एक पाभर व्यक्ति क्या कर सकेगा ?"

"गृहपति ! एक बुद्धिमान् अग्रण या ब्राह्मण आये, जिसने अपने चित्त को वश में किया है, और कहे-"मैं इस नालन्दा को मानसिक क्रोध से भस्म कर दूँगा, तो क्या वह ऐसा कर सकता है ?"

"भन्ते! एक नालन्दा ही क्या; इस प्रकार के पचासां नगरों की वह भस्म कर सकता है।"

"यहपति । थोड़ा चिन्तन कर । क्या तेरा यह कथन पूर्व पक्ष से मेल खाता है ?"

गौतम बुद्ध ने अपने पक्ष के समर्थन में एक अन्य उपमा प्रस्तुत करते हुए उपालि से पृक्का—''ग्रहपति! तू ने दण्डकारण्य, कर्लिगारण्य, मेच्यारण्य, मातंगारण्य की घटनाएँ सुनी हैं १ वे अरण्य किस प्रकार हुए १''

"भन्ते ! ऋषियों के मानसिक कीप के श्राप से।"

"यहपति ! तेरे ही कथन से तेरा पक्ष वाधित होता है और मेरा पक्ष प्रमाणित । तू ने पहले कहा था — सरय में स्थिर होकर मंत्रणा करूँ गा । तू अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर।"

"भन्ते! भगवान् की प्रथम उपमा से ही मैं सन्तुष्ट और अभिरत हो गया था।
पटिभान (विचित्र प्रश्नों के व्याख्यान) को और अधिक सुनने के अभिप्राय से मैंने आपको
प्रतिवादी बनाया था। आश्चर्य भन्ते! आश्चर्य भन्ते! जैसे उलटे को सीधा कर दे,
आवृत्त को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत की मार्ग बता दें, अन्धेरे से तेल का दीपक दिखा
दे, जिससे सनेत्र देख सकें; उसी प्रकार भगवान् ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया
है। मैं भगवान् की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ की भी। आज से सुके अञ्जलिन
बद्ध शरणागत स्वीकार करें।"

बुद्ध ने कहा--- "गृहपति ! सोच-समभ कर कदम उठाओ । दुम्हारे जैसे सम्भ्रान्त व्यक्ति के लिए सोच-समझ कर ही निश्चय करना उचित है।"

भन्ते ! भगवान् के इस कथन से में और भी प्रसन्न-मन, सन्द्रष्ट और अभिरत हुआ हूँ। भन्ते ! दूसरे तैथिक तो मेरे जैसा आवक पाकर फूले नहीं समावे । सारे नालन्दा में पताका चकाते फिरते हैं— 'खपालि यहपति हमारा आवक हो गया है।' किन्दु मगवान् तो सुक्ते सीच-समझ कर ही कदम चठाने का परामर्श देते हैं। मन्ते ! मैं दूतरी बार भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म व मिक्कु-संघ की शरण जाता हूँ।"

"गृहपति ! तैरा घर दीर्घ-काल से निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। घर आने पर उन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना।"

भन्ते ! इससे मैं और ही प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ हूँ । मैंने सुना था, अमण गौतम कहता है—'सुके ही दान देना चहिए, दूसरों को नहीं । मेरे ही आवकों को दान देना चाहिए, अन्य को नहीं । सुके व मेरे आवकों को ही दान देने का महाफल होता है, दूसरों को देने से नहीं ।' किन्तु भगवान तो सुके निगंठों को भी दान देने के लिए कहते हैं । भन्ते ! हम भी इसे उपयुक्त समझते हैं । मैं तीसरी बार भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्ष-संघ की भी ।"

गौतम बुद्ध ने गृहपति उपालि को आनुपूर्वी कथा कही। शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार सहजता से रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार उपालि को उसी आसन पर विमल, विरज धर्म-चक्क उत्पन्न हुआ।

गौतम बुद्ध से अनुमंति लेकर उपालि अपने घर आया। अपने द्वारपाल को उसने निर्देश दिया—"सौम्य! आज से मैं निगंठों और निगंठियों के लिए अपना द्वार बन्द करता हूँ। भगवान के भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओं के लिए द्वार खोलता हूँ। यदि कोई निर्यन्थ आये तो उसे द्वार पर रोक कर स्पष्ट शब्दों में मेरा यह निर्देश सुना देना। यदि वे पिण्ड चाहते हों तो उन्हें द्वार पर ही रोके रहना और घर से लाकर वहाँ दे देना।"

दीर्घ तपस्वी निर्मन्थ ने जब यह सुना कि ग्रहपित उपालि अमण गौतम का आवक हो गया है तो वह निगंठ नातपुत्त के पास आया और उन्हें सारी घटना सुनाई। निगंठ नातपुत्त ने दृद्गा के साथ अपने उसी अभिमत को दुहराते हुए कहा—''ग्रहपित उपालि अमण गौतम का आवक हो जाए, यह असम्भव है। अमण गौतम ही उसका आवक हो जाए, यही सम्भव है।"

दीर्घ तपस्वी निर्मं न्य ने अपने अभिमत को तीन बार दुहराया और निगंठ नातपुत्त ने अपने अभिमत को । दीर्घ तपस्वी निगंठ नातपुत्त से अनुमति लेकर यह जानने के लिए कि लगालि अमण गौतम का आवक बना या नहीं, गृहपित के घर आया । द्वारपाल ने उसे वहीं रोका और कहा—"गृहपित उपालि आज से अमण गौतम का आवक हो गया है। उसने निगंठों की उपासना छोड़ दी है। यदि तुम्हें पिण्ड चाहिए तो यहीं ठहरो । हम यहीं ला देंगे।"

🏂 , र्रमुक्के विशव नहीं चाहिए" ; यह कहता हुआ दीर्घ तपस्वी-निर्धान्य वापस ग्रुड गया वोह जिल्लंक नामप्रत के पास आया। उतने सिक्तार उत्त पटना सुवाते हुए कहा-"भन्ते ! मैंने पहले ही कहा था कि गृहपति छपालि को गीतम के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए न मेलें। यह सावर्तनी माया जानता है। भन्ते ! वही हुआ। उदालि को धमण गौतम ने अपना भावक बना ही लिया है।"

ू, निगंड नातपुत्त ने अपने उसी मत को इहराते हुए कहा-"तपस्त्रिन् ! यह असम्भव है। उपालि अमण गौतम का आवक नहीं हो सकता । अमण गौतम ही उसका आवक ही सकता है।"

ु दीर्घ तप्रस्की निर्धान्ध ने कहा-"भन्ते ! ऐदा नहीं है। वह तो उनका श्रावक हो गया है। मैं प्रके पर से बभी लौटा हूँ। उसके दौवारिक ने मुक्ते स्पष्ट कहा है।"

दीर्घ तपस्वी निर्यान्य ने अपनी बात की दी-तीन बार दुहराया और निगंठ नातपुत्त ने अपनी बात की । अन्त्रतः निगंठ नातपुत्त ने तपस्वी से कहा — "तो में जाता हूँ और स्वयं ही यह जानने का प्रयत्न करूँगा कि उपाति अमण गौतम का श्रावक बना या नहीं ?"

निगंठ नातपुत्त निर्यन्थों की महती परिषद् के साथ उपालि गृहपति के घर गए। द्वारपाल ने दूर से आते हुए छन्हें देखा । अरगे आकर मार्ग रोकते हुए उन्हें कहा-"भन्ते ! धर में प्रदेश न करें। गृहपति उपालि अब से अमण गौतम का श्रावक हो गया है। यदि पिण्ड चाहिए तो हम यहीं ला देंगे।"

निगंठ नातपुत्त ने कहा-"इम गृहपति खपालि के पास जाओ और उसे सुचित करो, निगंड नातपुत्त एक महत्ती निर्यान्य परिषद् के साथ द्वार के बाहर खड़े हैं और आपको देखना चाहते हैं।"

दोबारिक ने शीवता से गृहपति जपालि को स्चना दी। जपालि ने दौबारिक को मध्य-शाला में आसन बिद्धाने का निर्देश दिया। दीवारिक ने वैसा ही किया। उपालि वहाँ आया और अेष्ठ व उत्तम आसन पर स्वयं बैठा । दौवारिक से कहा-"निगंठ नातपत्त चाहे तो उन्हें प्रवेश करने दो।"

द्वारपाल का संकेत पाकर निगंठ नातपुत्त महती परिषद् के साथ मध्य-शाला में आये । निशंड नातपुत्त जब कभी गृहपति जपालि के घर आते थे, तो वह दूर से उन्हें देखते ही छनके स्वागत में दौड़ पड़ता था। अेष्ट व उत्तम आसनी की चहर से स्वयं पीक कर खन्हें उन पर बैठाता था। आज उनके आगमन पर वह न खड़ा हुआ, न उनका स्वागत किया और न भेष्ठ व उत्तम आसनी के लिए उन्हें निवेदन ही किया। स्वयं बैठा रहा और निगंड नातपुत्त जब समीप आये, तो सासान्य आसनी की ओर संकेत करते हुए केवल इतना ही कहा-"भन्ते ! आसन तैयार है, यदि चाहे तो बैठें।"

निशंड नासपुत्त ने स्रणालि से कहा—"शहसात ! त् सन्मत्त हो गया है । त ने मुक्ते कहा था, 'में बुद्ध के पास श्रास्त्रार्थ करूँ गा, सते परास्त करूँ गा और स्वयं यह पारी बाद के संघाट (जाल) में फूँस कर लौटा है। अण्डकोश-हारक जैसे निकाले हुए अण्डों के साथ और अधि-हारक जैसे निकाली हुई अधि के साथ लौडता है, जैसे ही रहपति ! त् असण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करने गया था और तू ही स्वयं ससके बाद-संघाट (जात) में फूँस कर लौटा है। असण गौतम ने आवर्तनी माया से तेरी बुद्धि में विश्वम पैदा कर दिया है।"

यहपति ने उत्तर दिया—''भन्ते! यह आवर्तनी माया सुन्दर है, कल्याणी है, मेरे प्रिय जाति-माई भी यदि इस बावर्तनी माया द्वारा फेर लिए जावें, तो यह उनके चिरकाल तक हित-सुख के लिए होगा। यदि सभी क्षत्रिय, सभी बाह्यण, सभी वैश्यं, सभी शद्भ, देव-मार-ब्रह्मा सहित सारा लोक, अमण-ब्राह्मण-देव मनुष्य सारी प्रजा इस आवर्तनी माया के द्वारा फेर ली जाये तो यह चिरकाल तक उनके हित-सुख के लिए होगा।'

यहपति उपालि ने कहा—''भन्ते! में अपने अभिमत को एक उपमा द्वारा और रंपर करना चाहता हूँ। पूर्व काल में किसी जीर्ण महल्लक ब्राह्मण की एक नव वयस्का माण्डिका पत्नी आसन्त-प्रसवा हुई। उसने ब्राह्मण को कहा—'बाजार से बन्दर के बच्चे का एक खिलीना लाओ। वह मेरे कुमार का खिलीना होगा।' ब्राह्मण ने उत्तर दिया—'कुमार का जन्म होते ही में खिलीना ला दूँगा। अभी आप इतनी शीक्षता क्यों करती हैं हैं किन्सूं माणिवका ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने हठ-पूर्वक अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया। ब्राह्मण उसमें अनुरक्त-चित्त था; अतः वह बाजार से मार्कट-शावक का खिलीना ले बाया और उसे सौंप दिया। माणिवका ने कहा—'आप इसे लेकर रजक-पुत्र के पास जायें और उसे आप पीले रंग से रंगने, मलने व चमक-पुक्त करने के लिए निर्देश दें।' ब्राह्मण ने वैसा ही किया, किन्तु रजक-पुत्र ने उसे लौटाते हुए कहा—'यह खिलीना न रंगने के योग्य है, न मलने के योग्य है और न चमक करने के योग्य ही।' इसी प्रकार भन्ते! बाल (भक्त) निर्गें के ला सिद्धान्त बालों के रंजन के लिए ही है; पण्डितों के लिए नहीं। यह तो न परीक्षा (अनुयोग) के योग्य है और न मीर्मोंसा के योग्य।

"वही बाह्मण एक घुस्सा लेकर रजक-पुत्र के पास गया। उसने उसे रंगने, मलने बौर चमक-युक्त करने के लिए दिया। रजक-पुत्र ने उसे ले लिया और कहा—"यह दुम्हारा घुस्सा अवश्य रंगने, मलने व चमक करने के भी उपयुक्त है। इसलिए भन्ते! उन मगवान अर्हत् सम्यक् सम्बद्ध का बाद (सिद्धान्त) पण्डितों के रंजन के योग्य हैं; बालों के लिए नहीं। वह परीक्षा और भीमाँदा के योग्य भी है।"

निगंठ म। सपुत्र ने कहा- "गृहपेति ! राजा और शारी जनता जानती है कि उपाति सक्षपेति निगंठ नातपुत्त का आवक है। अब दुक्ते किसका आवक समझना चाहिए हैं"

यहपति तत्काल आसन से घटा। उसने उत्तरासंग को एक कन्धे पर किया। जिस दिशा में मगकान् गौतम थे, उस और बद्धाञ्जलि होकर निगंठ नातपुत्त से बोला—"में छन भगवान् का आवक हूँ, जो विगत् मोह, निर्दु:ख, विश्व के तारक, अनुत्तर, क्षेमंकर, हानी, सुक, दान्त, आर्थ, मावितास्मा, स्मृतिमान्, महाप्रज्ञ, तथागत, सुगत, महान्, उत्तम यश-प्राप्त है।"

"गृहपति ! अमय गौतम के गुण दुओं कब द्यात हुए ?"

"मन्ते ! युष्प-राशि लेकर जैसे कोई माली या उसका शिष्य विचित्र माला गूँथे ; उसी प्रकार भन्ते ! वे भगवान अनेक वर्ण (गुण ) वाले, अनेक शत वर्ण वाले हैं । भन्ते ! प्रशांसनीय की प्रशंसा कीन नहीं करेगा ?"

असण गौतम के सत्कार को सह न सकने से निगंठ नातपुत के मुँह से गर्म खून निकल आया।

--(मिज्यम निकाय, उपालि सुत्तन्त, २-१-६ के आधार से)

सभीक्षा

उपालि नामक कोई वरिष्ठ उपासक महावीर का था, ऐसा आगम साहित्य मैं कहीं नहीं मिलता है। जैन मिश्च इतर मिश्चओं के प्रति कुशल प्रश्न करे, ऐसी भी परम्परा नहीं है। दीर्घ तपस्वी निर्पन्थ और बुद्ध के बीच हुए वार्तालाप और सम्बोधन आदि से यह भी प्रक्षिष्वनित होता है कि बुद्ध युवा हैं और दीर्घ तपस्वी निर्पन्थ वयोवृद्ध। इससे महावीर का ज्येष्ठ होना और बुद्ध का छोटा होना भी पुष्ट होता है।

'दण्ड' और 'कर्म' की चर्चों में दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दण्ड शब्द का छपयोग आगमों में भी इसी अर्थ में मिल जाता है। 'मनः कर्म' आदि का जैन परम्परा में कोई विरोध नहीं है। महाबीर के मत को एकान्त रूप से कायिक-कर्म-प्रधान करालाना यथार्थ नहीं है। पाप-पुण्य के विचार में जैन-पद्धति के अनुसार मनः, वचन और काय; इन तीनों की हो सापेक्षता है। मनः-कर्म की मान्यता के पोषक अनेक आधार जैन-परम्परा में प्रसिद्ध है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का मनोद्धन्द, तण्डुल मत्स्य की मानसिक हिंसा, स्कन्दक स्रनि का अपने प्राग्मव में काचर (फल विशेष ) का छीलना के बादि इसके जबलन्त खदाहरण है। आगम तो यहाँ तक कहते है, एकेन्द्रियप्राणियों के वध में और

<sup>🍫</sup> स्थानांग, स्था० ३, सू० १२६ ; आवश्यक सूत्र, चतुर्थ अध्ययन ।

२. देखिए, "अनुयायी राजा" प्रकरण के अन्तर्गत "श्रेणिक विम्बिसार"।

३. मुनि श्री घनराजजी, माव माष्कर काव्यम्, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली।

पंचेन्द्रिय प्राणियों के वह में इन्द्रियों के आधार पर पाप की म्यूनाविकती कहना, अनार्य बचन है।

डॉ॰ जेकोबी ने उपालि के घटना-प्रसंग पर समीक्षा करते हुए लिखा है-- "महाबीर का काविक एाप की बड़ा बताना आगम-सम्मत ही है। सुत्रकृतांग (२, ४ तथा २, ६) में इस अभिमत की पुष्टि मिलती है।" इाँ० जेकीबी की यह समीक्षा-यथार्थ नहीं है; क्योंकि बहाँ जो कहा गया है, इसका हार्द इससे अधिक नहीं है कि काय-दण्ड भी एक पाप-चन्ध का निमित्त है और उपहास मनोदण्ड की एकान्तवादिता का किया गया है। इस प्रसंग में निर्मन्य की शीतजल का परित्यागी व उष्ण जलसेवी बताया है, जो जैन-सक्त्यों की क्रिया से सुसंगत ही है।

## (३) अभय राजकुमार

एक समय भगवान राजगृह के वेणू-बन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। अभय राजकुमारं निगंड नात्र्त के पास गया। निगंड नात्र्त ने उससे कहा-"राजकुमार ! अमण गीतम के साथ शास्त्रार्थ कर, इससे तेरा सुवश फैतेगा । जनता में चर्चा होगी, 'अमय राजकुमार ने इतने महद्धिक श्रमण गीतम के साथ शास्त्रार्थ किया है'।"

अभय राजकुमार ने निगंठ नातपुत्त से पृक्का-"भन्ते ! मैं शास्त्रार्थ का आरम्भ कैसे कहँ १"

निगंद नातपुत्त ने उत्तर दिया-"तुम गौतम बुद्ध से पृष्ठना, 'क्या तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो। यदि श्रमण गौतम स्वीकृति में उत्तर दे तो पृक्षना, 'फिर पृथग जन (अज संसारी जीव) से तथागत का क्या अन्तर हुआ ? ऐसे वचन तो पृथग जन भी बोल सकता है। यदि श्रमण गीतम नकारात्मक उत्तर दे तो पृत्रना, 'आपने देवदत्त के लिए यह भविष्यवाणी करो की, वह दुर्गतिगामी, नैरियक, कल्प भर नरकवासी और अचिकित्स्य है। अ। परे इस कथन से वह कृपित (अपन्तुष्ट) हुआ है। इस प्रकार दोनों ओर के प्रश्न पृद्धने पर अमण गीतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा। किसी पुरुष के गले में यदि लोहे की बंसी फँस जाती है तो वह न उगल सकता है, न निगल सकता है : ऐसी ही स्थिति बुद्ध की होगी।"

निगंठ नातपुत्त को अभिवादन कर अभय राजकुमार वहाँ से छठा और बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर एक और बैठ गया। अभय राजकुम:र ने सम्रय देख कर सीचा-"मगवान के साथ शास्त्रार्थ करने का आज समय नहीं है। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ

१. अहिंसा पर्ववेक्षण, पु० ६७।

<sup>2.</sup> S.B.E. Vol. XLV, Introduction, p. XVII.

३- देखिए —सम्बन्धित विवरण, "समसामयिक धर्मनायक" प्रकरण के अन्तर्गत "आई क बुनि"। 4₹

किंगा ।" राजकुमार ने एस समय चार आदिमियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन का निमंत्रण दिया । बुद्ध ने भीन रह कर एसे स्वीकार किया । अभय राजकुमार अपने राज-

दूसरे दिन पूर्वाह के समय चीवर पहिन कर, पात्र व चीवर लेकर बृद्ध अभय राजकुमार के घर आये। विछे आसन पर बैठे। अभय राजकुमार ने बृद्ध को उत्तम खाद्य-भोज्य से अपने हाथ से तृप्त किया। बृद्ध के भोजन कर चुक्तने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभय राजकुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया और शास्त्रार्थ आरम्भ किया। बोला—"भन्ते! क्या तथागत ऐसा वचन बोल सवते हैं, जो दूमरी को अप्रिय हो?"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"राजकुमार ! यह एकान्तिक रूप से नहीं कहा जा सकता ।" उत्तर सुनते ही अभय राजकुमार बोल पडा—"भन्ते ! निगंठ नष्ट हो गये।"

बुद्ध ने सारुचर्य पृष्ठा—''राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है—'भन्ते ! निगंठ नष्ट हो गरे'।"

अमय राजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा—"हाँ, भन्ते ! बात ऐसी ही है। मैं निगंठ नातपुत्त के पास गया था। सुभे आपसे यह दृधारा प्रश्न पृक्षने के लिए उन्होने ही प्रेरित किया था। उनका कहना था, इस प्रकार पृक्षने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा और न

अभय राजकुमार की गोद में जम समय एक बहुत ही छोटा व मन्द शिशु बैठा था। उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा—"राजकुमार! ते या धाय के प्रमद से यह शिशु मुख में काठ या देता ड ल ले तो तू इमका क्या करेगा !"

राजकुमार ने उत्तर दिया— "भन्ते ! मै उसे निकाल लूँगा । यदि मैं उसे सीधे ही न निकाल सका तो बाये हाथ में सिर परुड कर, दाहिने हाथ से अँगुली टेढ़ी कर खून सहित भी निकाल लूँगा ; क्योंकि कुमार पर मेरी दया है।"

बुद्ध ने कहा—"राजकुमार! तथागत अतथ्य, अनर्थ-युक्त और अप्रिय वचन नहीं बोलते। तथ्य-महित होने पर भी यदि अनर्थक और अप्रिय होता है तो तथागत वैसा वचन भी नहीं बोलते। दूसरों को प्रिय होने पर भी जो वचन अतथ्य व अनर्थक होता है, तथागत उसे भी नहीं बोलते। जिस वचन को तथ्य व मार्थक समझते हैं, वह फिर प्रिय या अप्रिय भी क्यों न हो; कालक तथागत बोलते हैं; क्योंकि उनकी प्राणियों पर दया है।"

अभय राजकुमार ने कहा— "भन्ते ! क्षत्रिय-पण्डित, ब्राह्मण-पण्डित, गृहपति-पण्डित, अमण-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास अ(ते हैं और पृष्ठते हैं। क्या आप पहले से ही अस कें क्षीचे रहते हैं, जो सुके प्रेसा पृष्ठेगा, मैं उन्हें प्रेसा उत्तर देंगा।"

बुद्ध ने कहा-"राजकुमार! मैं तुभे ही एक प्रश्न पृत्रना चाहता हूँ, जैसा जचे, बैसा उत्तर देना । क्या तू रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर है श्री

"हाँ मन्ते ! मैं रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर हूँ।"

"राजक्रमार ! रथ की ओर संकेत कर यदि तुम्हें कोई पूछे, रथ का यह कीन-सा अंग-प्रत्यंग है ? तो क्या तू पहले से हो सोचे रहता है, ऐसा पूछा जाने पर मैं ऐसा उत्तर दूँगा या अवसर पर ही यह तुमें भासित होता है ।"

"भन्ते ! मैं रिधक हूँ। रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का मैं प्रतिद्ध ज्ञाता हूँ; अतः सुभी उसी क्षण भासित हो जाता है।"

"राजकुमार! इसी प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है: क्यों कि उनकी धर्म-धातु (मन का विषय) अच्छी तरह सध गई है।"

अभय राजकुमार बोला-- "आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! आपने अनेक प्रकार (पर्याय) से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान को शरण जाता हूँ, धर्म व भिश्च-संघ की भी। आज से सुभी अंजिजिब्द शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

> - मिक्सिमिनिकाय, अभय राजकुमार सुत्तन्त, २-१-५ के आधार से समीक्षा

अभय राजकुमार का समीक्षात्मक वर्णन किया जा चुका है।

'आरदान' में भो अभय और महावोर के इसी घटना-प्रसंग का उल्लेख हुआ है। वहाँ अभय राजकुमार अपने अतीत जीवन की गाथा में महावीर से विलग होकर बुद्ध की शरण में जाने की बात कहता है। उन्तेख नीय यह है कि बुद्ध की स्द्रुति में भी वह वहाँ 'किल्यिखा जिनवरं, कि सितो हो 4 सम्बदा' ही कहता है।

### (४) कर्म-चर्चा

एक समय भगत्रान् बुद्र शाक्यों के देवदह निगम में विहार करते थे। भगवान ने भिक्षुयों को आमंत्रित किया और उनसे कहा-- "कुछ एक श्रमण-ब्राह्मणों का यह सिद्धान्त" है—'यह पुरुष सुख-दुःख या असुख या अदुःख जो कुळू भी अनुभन करता है, वह पूर्वकृत के कारण हो करता है। पूर्वकृत कमों का तपस्या द्वारा अन्त करने से व नये कमों के अकरण से चित्त मिवण्य में विपाक-रहित (अनास्त्र ) हो जाता है। विपाक-रहित होने से कर्म-क्षय, कर्म-क्षय से दुःख-क्षय, दुःख-क्षय से वेदना-क्षय और वेदना-क्षय से सभी दुःख जीर्ण हो जाते हैं'!

१- देखिए-"अतुवायी राजा" प्रकरण के अन्तर्गत "अभयकुमार"।

२. अपदान, ५५-४-२१६ से २२१।

३. निगंठ नातपुत्त का सिद्धान्त ।

"सिक्क गरे ! उन निगंठों की जब मैं इस सिद्धान्त के बारे में पूछना हूँ, तो वे इसे ठीक बताते हैं। उनसे मैं पुनः पूछता हूँ -- 'क्या तुम यह जानते हो कि हम विगत में थे ही या नहीं थे १ हमने विगत में पाय-कर्म किया हो है या नहीं किया है १ असुक-असुक पाय-कर्म किया है १ क्या यह भी जानते हो, इतना दु:ख-नाश हो गया है, इतना दु:ख-नाश अभी करना है और इतना दु:ख- गश ही जाने पर सब दु:ख का नाश हो जायेगा १ क्या उम यह मी जानते हो कि इसी जन्म में अकुराल धर्म का प्रहाण और कुशल धर्म का लाभ होना है १ निगंठों ने मेरे इन प्रश्नों के उत्तर में अपनी अनिभन्नता न्यक्त की। तब मैंने उनसे कहा-- 'जब तु-हें यह ज्ञात ही नहीं है तो तुम्हारा यह सिद्धान्त युक्त नहीं है। यदि तुम्हें उपयुक्त प्रश्नों का ज्ञान होता तो तुम्हारा सिद्धान्त युक्त हो सकता था। जैसे कोई पुरुष विष से उपलिए हद शर के फन से निद्ध हो जाने पर दुःखद, कटु व तीव वेदना का अनुभव **करता है, उसके मित्र व संगे-सम्बन्धी उसे श**ल्य-चिकित्सक के पास ले जाते हैं। चिकित्सक **उसके घाव को चीरता है। इससे वह और** भी अधिक वेदना का अनुभव करता है। ंचि केत्सक शलाका से शल्य का परिशोधन करता है। शल्य को निकालता है। इन सभी कियाओं में उसे तीव वेदना की अनुभृति होती है। घाव पर दवा लगाने से वह कमशः नीरोग, सुखी व स्ववशी होकर यथेच्छ घूमने लगता है। उसे यह ज्ञात होता है, में शल्य से विद्ध हुआ था और क्रमशः इम प्रकार नीरोग और सुबी हुआ हूँ। यदि इसी प्रकार द्धम्हें भी यह जात होता कि हम पूर्व में थे, पाप-कर्म किये थे और अमुक-अमुक किये थे आदि ; तो दुम्हारा सिद्धान्त ठीक होता । किन्तु ऐसा नहीं है ; अतः यह मिद्धान्त युक्त नहीं है'।

"निगंठों ने उत्तर में कहा—'आवुम! निगंठ नातपुत मर्वत्त ; सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान-दर्शन को जानते हैं। चलते, खड़े रहते, सोते, जागते सदा-सर्वदा उन्हें ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है, वे ऐमा कहते हैं—'आवुमो निगंठो! जो तुम्हारे पूर्वकृत कर्म हैं, उन्हें इस कड़वी दुष्कर तपस्या से नष्ट करो। इस समय काय, वचन व मन से तुम संवृत्त हो, यह तुम्हारे भ्रविष्य के पाप का अकारण है। इस प्रकार प्राचीन कर्मों की तपस्या से समाप्ति होने पर व नये कर्मों के अनागमन से भविष्य में तुम अनाजत हो जाओगे। भविष्य में अनाक्षत होने से क्रमशः कर्म-क्षय, दुःख-ज्ञय, वेदना-क्षय और सभी दुःख निजीर्ण हो जायेंगे।' यह सिद्धान्त हों किविकर लगता है। इससे हम सन्तुष्ट हैं।'

"निगंठों से मैंने कहा—'आबुसो ! (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवितक. (५) दृष्टि-निध्यान—क्षान्ति ; ये पाँच धर्म इसी जन्म में दो निपाक वाले हैं। सतीत अंशवादी शास्ता (निगंठ नातप्रुच) में क्या आपकी श्रद्धा, रुचि, अनुश्रव, आकार परिवितक और दृष्टि-निध्यान—क्षान्ति है १' भिश्चओ ! निगंठों के पास मैं इसका भी कोई काद-परिहार नहीं देखता। "निस्दुनो ! सन निगंठों से मैं फिर पृक्षता हूँ— 'जिस समय दुम्हारा स्थकम तीन होता है, स्व समय स्व स्पक्षम सम्मन्धी दुःखद, तीन व कटुक वेदना का अनुभव करते हो ! जिस समय दुम्हारा स्थकम तीन नहीं होता, स्व समय स्व सम्मन्धी दुःखद, तीन व कटुक वेदना का अनुभव करते हो !' निगंठ सुभे उत्तर देते हैं— 'जिस समय हमारा स्थकम तीन होता है, स्व समय हम स्व सम्मन्धी दुःखद, तीन व कटुक वेदना का अनुभव करते हैं और जिस समय स्थम तीन नहीं होता, स्व समय हम तीन वेदना का अनुभव नहीं करते !' निगंठों के इस कथन व स्थम तीन नहीं होता, स्व समय हम तीन वेदना का अनुभव नहीं करते !' निगंठों के इस कथन व स्थम तीन तीनता में विरोध बताते हुए मैंने स्व कहा— 'स्थकम की तीनता से वेदना में तीनता की अनुभृति का होना और तीनता के अमाब में बैसा न होना ; यदि दुम यही अनुभव करते हो तो अनिद्या, अज्ञान व मोह से स्व सिद्धान्त को स्वटा समग्न रहे हो !' मिश्चभो ! निगंठों की ओर से इसका भो सुभे कोई स्तर नहीं मिला।

''भिक्षुओ ! मैंने उनसे और भी कई प्रश्न पूछे और उन्होने सब में ही अनिभक्षता व्यक्त की । मैंने उनसे पूड़ा—'निगंठो ! जो इसी जन्म में वेदनीय (भोग्य) कर्म हैं, क्या उन्हें दूसरे जन्म में भो वेदनीय किया जा सकता है ?'

'नहीं, आबुम !'

'जन्मान्तर वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या इसी जन्म के लिए वेदनीय किया जा सकता है ?'

'नहीं, आबुम !'

'सुख-वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या दुःख-वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?' 'नहीं, आबुम !'

'दुःख-वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या सुख-वेदनीय कर्म किया जा सकता है ?'

'परिपक्त वेदनीय कर्म को उपक्रम-विद्योष से क्या अपरिपक्त-वेदनीय कर्म किया जा सकता है 2'

'नहीं, आबुम !'

'अपरिपक्त-नेदनीय-कर्म को उपक्रम-निशोश से क्या परिपक्त-नेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?'

'नहीं, आचुम !'

'बहु-वेद नीय-कर्म की उपक्रम-विशेष से क्या अल्प-वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?' 'नहीं, आबुन !'

'अलप-बेदनीय-फर्म को उपक्रम-विशोध से क्या बहु बेदनीय-फर्म किया जा सकता है ?' 'नहीं, आयुस !' 'बेदनीय-कर्म की उपक्रम-बिशेष से क्या अवेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?'

ं नहीं, आवुष !'

'अवेद नीय-कर्म को उपक्रम-विशोप से क्या बेद नीय-कर्म किया जा सकता है ?'

'नहीं, बाबुम !'

"अपने प्रश्नों का उपसंहरण करते हुए मैंने उनसे कहा—''उपक्रम-विशेष से उपरोक्त कायों में से जब कुछ भी नहीं किया जा सकता, ता आयुष्मान् निगंठो का उपक्रम और हद उद्योग निष्फल हो जाता है'।

"भिश्वत्रो ! निगंठ ऐसे सिद्धान्त को मानते हैं। ऐसे सिद्धान्तवादी धर्मानुनार दस स्थानों में निन्दनीय होते हैं:

- (१) यदि प्राणी पूर्व-विहित कर्मों के अनुमार ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठों ने विगत में अवश्य हो बुरे कर्म किये थे, जिनसे वे वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीन व कद वेदनाएँ भाग रहे हैं।
- (२) यदि प्राणो ईश्वराधीन ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ अवश्य ही पापी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कटु वेदनाएँ भीग रहे हैं।
- (३) यदि प्राणी संगति (भिवितन्यता) के अनुमार सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ अवश्य ही बुरी संगति वाले हैं, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कदु वेदनाएँ भोग रहे हैं।
- (४) यदि प्राणी अभिजाति (जन्म) के कारण सुखः-दुःख भोगते हैं, तो निगंठों की अभिजाति अवश्य हो बुरो है, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कटु वेदनाएँ भोग रहे हैं।
- (५) यदि प्राणी इसी जन्म के उपक्रम-विशोष से सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंडों का इस जन्म का उपक्रम भो बुरा है, जो वतमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कटु वेदनाएँ भोग रहे हैं।
- (६) यदि प्राणी पूर्व-विद्यित कर्मों के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ गईणीय है।
- (७) यदि प्राणी ईश्वर-निर्मिति से सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ गर्हणीय है।
- (=) यदि प्राणी भवितव्यता के अनुवार सुख-दुःख भागते हैं, तो निशंड गईणीय है।
- (९) यदि प्राणो अभिजाति के कारण सुख-दुःख भागते हैं, तो निगंड गईणीय है।
- ं (१०) यदि प्राणी इसी जन्म के उपक्रम के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ गईकीय है।

<sup>4</sup>पाँच डपकम, इट् डचोग सफल हैं:

- (१) बुःख से धर्मामभूत भिक्ष शरीर की दुःख से अभिभृत नहीं करता।
- (२) भिक्क धार्मिक सुख का परित्याग नहीं करता।
- (३) भिश्च एस सुख में अधिक मृधिकृत नहीं होता।
- (४) भिक्षु ऐसा जानता है, इस दुःख-कारण के संस्कार के अभ्यास-कर्ता को, उस संस्काराध्यास से विराग होता है।
- (४) भिश्व ऐमा जानता है, इस दुःख-निदान की उपेशा करने वाले को उस मावना से विराग होता है। .....

"काई पुरुष किसी स्त्री में अनुरुक्त, प्रतिबद्ध चित्त व तीन रागी है। यदि वह पुरुष छस स्त्री को किसी अन्य पुरुष के पास खड़े, बातें करते हुए व हास्य-विनोद करते हुए देखता है, तो उसे बहुत शोक व दुःव होता है। वह पुरुष उस प्रसंग से शिक्षा प्रहण कर अपने मन को वश में कर लेता है तथा उन स्त्री से अपना अनुराग-भाव हटा लेता है। उसके बाद वही पुरुष उस स्त्री को यदि अन्य पुरुष के साथ खड़े, बातें करते हुए व हास्य-विनोद करते हुए देखता है तो उसे शोक व दुःख नहीं होता; क्योंकि वह पुरुष उस स्त्री से बीतराग हो जुका है। इसी प्रकार जो भिक्ष दुःख से अनिभन्नत शरीर को दुःख से अभिभृत नहीं करता, धार्मिक सुख का परित्याग नहीं करता, उस सुख में मृच्छित्रत नहीं होता। इत्यादि प्रकारों से उसका दुःख जीण होता है और उसका उपक्रम व टढ़ उद्योग सफल होता है।

"सुख-विहार करते हुए किसी भिश्च को ऐसा अनुभन्न होता है कि मेरे अकुशल धमं बद् रहे हैं और कुशल धमं क्षीण हो रहे हैं; अतः क्यों न मैं अपने को दुःख में नियोजित करूँ ? वह अपने को कष्ट-कारक कियाओं में लगा देता है। उसके परिणाम-स्वरूप उसके अकुशल धमं क्षीण होने लगते हैं और कुशल धमं बदने लगते हैं। जब सब तरह से वह अपने को कुशल धमों में प्रतिष्ठित पाता है, तो उन कष्ट-कारक कियाओं को छोड़ देता है; क्योंकि उसका प्रयोजन फलित हो गया। एक इधुकार अंग रों पर बाण-फल को तपाना है, उसे सी आ करता है; किन्दु जब वह पूर्णतः तय जाता है, सीधा हो जाता है, तो वह उसे पुनः अंगारे पर नहीं रखता; क्योंकि उसका प्रयोजन फलित हो गया। इसी प्रकार अकुशल धमं की क्षीणता और कुशल धमों की वृद्धि हो जाने पर भिश्च कायिक कष्ट से उपराम ले लेता है। उसका उपक्रम फलित होता है।

" भिक्कुत्रो ! तथागत का यह वाद है। इस वाद के उद्गाता तथागत की प्रशं ना के दस स्थान होते हैं:

(१) यदि प्राणी पूर्व-विहित कर्मों के अनुमार ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो तथ गत विगत में अवश्य हो पुण्य-कर्म करने वाले हैं, जो वर्तमान में आलब-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं।

- (२) यदि प्राणी ईरवराधीन हो सुख-दुःख भीगते हैं, तो तथागत अवस्य ही अच्छे **इंश्वर द्वारा निर्मित है, जो वर्तमान में अ**न्तव-विहीन सुख देदना का अनुमन करते हैं।
- (३) यदि प्राणी संगति के अनुसार सुख-दुःख भोगता है, तो तथागत अवश्य ही उत्तम संगति वाले हैं, जो वर्षमान में अःसव-विद्यान सुख-वेदना का अनुभव करते हैं।
- (v) यदि प्रांगी अमिजाति के अनुसार सुख-दुःख भोगते हैं, तो तथ गत अवस्य हो एसम अभिजाति वाले हैं, जो वर्तमान में अ सत्र-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं।
- (ध) यदि प्राणी इसी जन्म के उपक्रम-विशेष से सुख-दु:ख भोगते हैं, तो तथःगत अवस्य हो सुन्दर उपक्रम वाले हैं, जो वर्तमान में अ.स्वत-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं।
- (६) यदि प्राणी पूर्वकृत कर्मों के अनुसार सुःख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय है; यदि पूर्वकृत कर्मों के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव नहीं करते, तो भी तद्यागत प्रशंसनीय हैं।
- (७) यदि प्राणी ईश्वर-निर्मिति से सुख-दुःख अनुभव करते हैं या नहीं करते, तो भी तधागत प्रशंसनीय है।
- (क) यदि प्राणी संगति के कारण सुख-दुःख की अनुभृति करते हैं या नहीं करते, तो भी तथागत प्रशंसनीय है।
- (६) यदि प्राणी अभिजाति के कारण सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं या नहीं करते, तो भी तथागत प्रशंसीय हैं।
- (१०) यदि प्राणी इसी जन्म के कारण सुख-दुःख की अनुभृति करते हैं या नहीं करते, तो भी तथागत प्रशंसनीय है।"

भिश्चत्रों ने सन्तुष्ट हो भगवान के भाषण का अभिनन्दन किया।

---मिक्सिमिनकाय, देवदह सुत्तन्त, ३-१-१ के आधार से

## समीक्षा

छक्त प्रकरण में सर्वज्ञता और कठोर तपश्चर्या का वर्णन तो लगभग वैसा ही है, जैसा कुलहुरुक्षरक्षन्यक सुतान्त में किया गया है। १ इस प्रसंग को नवीन चर्चा वेदनीय अवेदनीय कर्म की है। सभी प्रश्नों का उत्तर निगंठों से निषेत्र की भाषा में दिलाया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि जैन-कर्मवाद में निकाचित कर्मावस्था की अपेक्षा से तो एक निषेष यथार्थ म.ने जा सकते हैं, किन्तु अन्य उदवर्तन, अपवर्तन, उदीरणा, संक्रमण आदि कर्मावस्थाओं की अवेकाओं से अधिकांश निषेष अयदार्थ प्रमाणित होते हैं।

१. इसी प्रकरण का पाँचवाँ प्रसंग ।

२. कर्मावस्था के मेद-प्रमेद के लिए देखिए-स्थानांग सत्र, स्था० ४।

## (५) निर्मन्धों का तप

एक समय भगवान् बुद्ध शाक्य देश में कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में विहार करते थे। महानाम शास्य भगवान् के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । भगवान् ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा--""महानाम ! एक बार मैं राजगृह के गृथुकूट पर्वत पर विहार कर रहा था। उस समय बहुत सारे निगंठ ( जैन साधु ) ऋषि-गिरि को कालशिला पर खड़े रहने का ही बत ले, आसन छोड़ उपक्रम करते थे। वे दु:खद, कट व तीव वेदना झेल रहे थे। मैं सनध्याकालीन ध्यान समः प्र कर एक दिन उनके पास गया। मैंने उनसे कहा- 'आवुमो ! निगंठो तम खड़े क्यों हो १ आसन छोड़ कर दुःखद, कट व तीन वेदना क्यों भोल रहे हो ?' निगंठी ने सभी तरकाल एतर दिया- आवुस ! निगंठ नातपुत्त सर्वज्ञ सर्वदशीं है। वे अपरिशेष ज्ञान-दर्शन को जानते हैं। चलते, खड़े रहते, सोते, जागते : सर्वदा उन्हें ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है। वे हमें प्रेरणा देते हैं: 'निगंठो ! पूर्वकृत कमों को इस कड़वी दुष्कर किया (तपस्या) से समाप्त करो। वर्तमान में तुम काय, वचन व मन ने संवृत हो : अतः यह अनुष्ठान सुम्हारे भावी-पाप कमी का अकारक है । इस प्रकार पूर्वकृत वमी का तपस्या से अन्त हो जाने पर और नवीन कमों के अनागमन से तुम्हारा चिस भविष्य में अन सब होगा ; अ सब न हाने से कर्म-क्षय होगा, कर्म-क्षय से दु:ख-क्षय, दु:ख-क्षय से वेदना-क्षय और वेदना-क्षय से सभी दुःख नष्ट हो जायेंगे। हमें यह विचार र्जाचकर प्रतीत होता है : अतः हम इस किया से मन्त्रष्ट है ।'

"महानाम! मैंने उनसे कई प्रश्न पूछे -- 'क्या द्वम जानते हो, हम पहले थे ही या नहीं थे ? हमने पूर्व समय में पाप कर्म किये हो है या नहीं किये हैं ? क्या द्वम यह भी जानते हो, अमुक-अमुक पाप-कर्म किये हैं ? क्या द्वम यह भी जानते हो, इतना दुःख नाश हो गया है, इतना दुःख नाश करना है और दुःख नाश होने पर सब दुःखों का नाश हो जायेगा ? क्या दुम यह भी जानते हो, इसी जन्म में अकुशल धर्मों का प्रहाण और कुशल धर्मों का लाभ होगा ?' उन्होंने मुक्ते नकारात्मक उत्तर दिया और इस विषय में अपनी सर्वथा अनिभशता इयक्त की। मैंने उनसे कहा- 'अतएव लोक में जो इद्र, रक्तपाण, क्रूरकर्मा और निकृत्य जाति वाले मनुष्य हैं वे ही निगंठों में प्रविजत होते हैं।'

"निगंठों ने मेरे कथन के प्रतिवाद में कहा—'आवुस ! गौतम ! सुख से सुख प्राप्य नहीं है; तुःख से सुख प्राप्य है। यदि सुख से सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक निम्निसार अधिक सुख प्राप्त करता। राजा मागध आयुष्यमान से बहुत सुख-विहारी हैं।'

"मैंने उनसे कहा—'आयुष्यमान् निगंठों ने अवश्य बिना कुछ सोचे हो शिक्षता में बात कह दी। आप लोगों को तो मुक्ते ही पहले-पहल यह प्रश्न पृष्ठना चाहिए था।' निगंठों ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा—'हमने खबश्य ही शोक्षता में यह बात कह डाली। इसे जाने दीजिए। हम अब आयुष्यमान् गौतम से पृष्ठते हैं, दोनों में अधिक सुख-बिहारी कौन है ?

"मैंने प्रतिप्रश्न प्रस्तुत करते हुए कहा—'निगंठो ! एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ । जैसा तुम्हें जपयुक्त लगे, जत्तर देना । निगंठो ! राजा विभिन्नसार विना हिले-हुले और मीन रखते हुए सात अहोरात्र एकान्त सुख का अनुभव करते हुए विहार कर सकता है ?'

'नहीं, आवुस !'

'कः अहोरात्र।'

'नहीं, बाबुस !'

'पाँच आहोरात्र, चार आहोरात्र, तीन आहोरात्र, दो आहोरात्र और एक आहोरात्र भी ऐसा अनुभव कर सकता है?'

'नहीं, खाबुम !'

'किन्तु निगंठो ! मैं बिना हिले-डुले और मौन रहकर एक अहोरात्र, दो अहोरात्र, तीन अहोरात्र, चार अहोरात्र, पाँच अहोरात्र, छः अहोरात्र और सात अहोरात्र तक भी एकान्त सुख का अनुभव करता हुआ विहार कर सकता हूँ। इससे तुम सहन हो अनुमान कर सकते हो कि ऐसा होने पर राजा बिम्बिसार और मेरे बीच, दोनो में कीन अधिक सुख-विहारी है?'

"निगंठों ने एक स्वर से उत्तर दिया—'ऐसा होने पर तो आयुष्मान् गौतम अधिक सुख-विहारी हैं'।"

भगवान् बुद्ध से यह सारा उदन्त सुनकर महानाम शाक्य सन्तुष्ट हुआ और उसने भगवान् के भाषण का अभिनन्दन किया।

—मिजिसमितिकाय, चृलदुक्खक्खन्ध सुत्तन्त, १-२-४ के आधार से समीक्षा

यहाँ सर्वज्ञता और कठोर तपश्चर्या का जो दिग्दर्शन कराया गया है, वह जैन मान्यता से प्रतिकृत नहीं है। अन्य वितर्क तो साम्प्रदायिक पद्धति के हैं ही।

## (६) असिबन्धक पुत्र ग्रामणी

एक समय भगवान गौतम नालन्दा में प्रावादिक आग्न-वन में विहार करते थे। निगंठों का शिष्य असिवन्धक पुत्र ग्रामणी भगवान के पास आया। एक ओर बैठ गया। भगवान ने उससे पृज्ञा—''ग्रामणी! निगंठ नातपुत्र अपने आवकों (शिष्यों) को क्या धर्मीपदेश करता है?'

"भन्ते ! जो प्राणों का अतिपात करता है, अदस ग्रहण करता है, व्यक्तिचार में आसक

होता है, कर बोलता है, वह नरक में पड़ता है। जो व्यक्ति इन कायों की जितना अधिक करता है, उसकी बैसी ही गति होती है। निगंठ नातपुत्र अपने श्रावकों की यहां धर्मोपदेश करता है।'

"ग्रामणी! निगंड नातपुत्र के सिद्धान्तानुसार तो कोई भी व्यक्ति नरकगामी नहीं होगा ?"

"कैसे भन्ते !"

"ग्रामणी! एक व्यक्ति रह-रह कर दिन या रात में प्राणों का श्रविपात करता ही रहता है; फिर भी तुम बतलाओं उसका समय जीव-हिंसा करने में अधिक लगता है या जीव-हिंसा नहीं करने में ?"

"मन्ते! यह तो स्पष्ट ही है। उसका अधिकाश समय तो जीव-हिंसा के उपराम में ही क्यतीत होगा।"

"ग्र:मणी! तो फिर 'जो-जो अधिक करता है, उसकी वैसी ही गति होती है'; निगंठ नातपुत्र का यह सिद्धान्त यथार्थ कैसे ठहरेगा थु"

"ग्रामणी! एक व्यक्ति रह-रह कर दिन में या रात में भूठ बोलता है, अदत्त-ग्रहण करता है या व्यभिचार करता है; फिर भी तुम बतलाओ उसका अधिक समय भूठ बोलने में, अदत्त-ग्रहण में या व्यभिचार में लगता है अथवा भूठ न बोलने में, अदत्त-ग्रहण न करने में, व्यभिचार न करने में ?"

"भन्ते ! यह भी स्पष्ट ही है। उसका अधिकांश समय भूठ न बोलने में, अदत्त-ग्रहण न करने में और व्यक्तिचार के उपराम में ही व्यतीत होगा।"

"यामणो! निगंड नातपुत्र का विद्धानत इस प्रकार यथार्थता से दूर जाता है। कुछ एक आचार्य ऐना मानते हैं और उपदेश करते हैं—'जो जीव-हिंसा करता है, भूड बोलता है; वह नरक में जाता है।' उस आचार्य के प्रति आदक बड़े श्रद्धाल होते हैं।"

"श्रावक के मन में चिन्तन उभरता है, मेरे आचार्य का ऐसा बाद है कि 'जो जीव हिंसा करता है, वह अपाय-गामी होता है।' मैंने भी प्राण-हिंसा की है; अतः मैं भी अपाय-गामी हूँ। ग्रामणी! जब तक वह इस सिद्धान्त, चिन्तन व दृष्टि का परित्याग नहीं करेगा; मर कर अपाय में जायेगा।

"ग्रामणी! संसार में बहुत, सम्यक् सम्बुद्ध, विद्या-चरण-सम्पन्न, सुगति-प्राप्त, लोकविद्, अनुत्तर, पुरुष-दम्य सारथी, देवताओं और मनुष्यों के ग्रुष्ट भगवान बुद्ध उत्पन्न होते हैं। वे अनेक प्रकार से जीव-हिंसा की निन्दा करते हैं और जीव-हिंसा से विरत रहने का उपदेश देते हैं। वे ऐसे ही अनेक प्रकार से कूठ बोलने, अदत्त-प्रहण करने व व्यभिचार की निन्दा करते हैं और कूठ, अद्त-प्रहण व व्यभिचार से विरत होने का उपदेश देते हैं। उनके प्रति आवक बद्धाल हाते हैं।

"वह भावक ऐसा सोचता है—'भगवान में अने क प्रकार से जीव-हिंसा से उपरत रहने का उपदेश दिया है। क्या मैंने भी कभी कुछ जीव-हिंसा की है ? हाँ, मैंने भी जीव-हिंसा की है। वह उचित नहीं है, सम्यक् नहीं है। उसी कारण सुक्ते पश्चाताप करना होगा। मैं उस पाप से अछूता नहीं रहूँगा।' इस प्रकार चिन्तन करता हुआ वह जीव-हिंसा छोड़ देता है और भविष्य में भी उससे विरत रहता हुआ पाप से बच जाता है। उसका यही चिन्तन अदत्त-ग्रहण, व्यभिचार व असत्य-भाषण के बारे में होता है।

"वह जीव-हिंसा छोड़, जससे विरत रहता है; असरय भाषण छोड़, जससे विरत रहता है; पेशुन्य छोड़, जससे विरत रहता है; कठोर वचन छोड़, जससे विरत रहता है; दोष छोड़, जससे विरत रहता है और मिथ्याद्दाध्ट छोड़, सम्यक् द्दाध्ट से युक्त होता है।

"ग्रामणी! ऐसा यह आयं-आवक लोभ-रहित, द्वेष-रहित, असम्मृद, संब्रह, स्मृतिमान, मैत्री-सहमत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर, वैसे ही दूसरी दिशा को, तीसरी व चौथी दिशा को; ऊर्ज, अधो व तिर्यक् दिशाओं को और सब ओर से सारे लोक को विप्रत, अप्रमाण, निर्वेर, अव्यापाद, मैत्री-सहगत चित्त से व्याप्त कर विहार करता है।

"कोई बिलण्ड शंख-वादक अपने अल्प बल-प्रयोग से चारों दिशाओं को गुंजा देता है; वैसे ही मैत्री चेता विद्युक्ति के अभ्यास-कर्ता के समक्ष संकीर्णता में डालने वाले कर्म ठहर नहीं प.ते।

"इसी प्रकार वह आर्य श्रावक लोभ-रहित, द्रोष-रहित, असम्मृद्ः , करणा सहगत दि से से..., मुदिता सहगत चित्त से..., उपेक्षा सहगत चित्त से समस्त दिशाओं को व्याप्त कर विहार करता है। संकीणंता में डालने वाले कर्म उसके समक्ष ठहर नहीं प.ते।"

असिबन्धक पुत्र ग्रमणी भगत्रान् से बहुत प्रभः वित हुआ। उसने निवेदन किया— "आरुद्यं, भन्ते! आरुद्यं, भन्ते!" आज से मुभ्ने अंजलिबद्ध शरणागत उपासकं स्वीकार करें।"

> —संयुत्तिकाय, संखसुत्त, ४०-८ के आधार से— समीक्षा

आगम-साहित्य में असिबन्धक पुत्र ग्रामणी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। त्रिपिटक-साहित्य में भी 'प्रामणी संयुत्त' के अतिरिक्त और कहीं इसकी चर्चा विशेषतः नहीं मिलती। 'ग्राम का अगुत्रा' इस अर्थ में इसे 'ग्रामणी' कहा गया है।

श्राहिसा, सत्य आदि चार यमों की चर्चा यहाँ की गई है। बुद्ध ने इनका खण्डन किया है, पर यथार्थ में वाक्-चातुर्य से अधिक वह कुछ नहीं। वस्तुतः तो बुद्ध स्वयं अहिंसा, सत्य आदि को इसी प्रकरण में उपादेय बतलाते हैं। पंचशील में भी चार शील चतुर्याम धर्म

रूप ही तो है। प्रस्तुत प्रकरण में मैत्री, करणा आदि चार भावनाओं का सम्मुल्लेख हुआ है, जो प्रसक्तक योगवर्कव तथा जैन-परम्परा में भी अभिहित है।

# (७) नालम्दा में दुर्भिक्ष

भगवान् बुद्ध एक बार कौशल में चारिका करते हुए बृहद् मिक्कु-संघाके साथ नालन्दा आये और प्रावारिक आम्रवन में ठहरे। नालन्दा में छन दिनों भारी दुर्मिक्ष था। आजकल में जनता के प्राण निकल रहे थे। जनता स्वकर शलाका बन गई थी, मृत मनुष्यों की छजली हिंदुयाँ यत्र-तत्र विखरी हुई थीं। निगंठ नातपुत्र निगंठों की बृहद् परिषद के साथ छस समय वहीं वास करते थे। असिबन्धक पुत्र ग्रामणी निगंठ नातपुत्त का आवक था। वह अपने शास्ता के पास गया और अभित्रादन कर एक और बैठ गया। निगंठ नातपुत्त ने उससे कहा—"ग्रामणी! त् अमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर। इससे दूर-दूर तक तेरा सुपश फेलेगा। जनता कहेगो, असिबन्धक पुत्र ग्रामणी इतने बड़े ऋदिमान् ते जस्वी अमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर। इससे दूर-दूर तक तेरा सुपश फेलेगा। जनता कहेगो, असिबन्धक पुत्र ग्रामणी इतने बड़े ऋदिमान् ते जस्वी अमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर रहा है।"

"भन्ते ! इतने बड़े ऋद्विमान् तेजस्वी अमण गौतम के साथ मैं शास्त्रार्थ कैसे करूँगा ?"

"ग्रामणी! श्रमण गीतम के पान जा और उनसे पृत्र—'मन्ते! मगत्रान्ं तो अनेक प्रकार से कुनों के उदय, अनुरक्षा और अनुकर्णा का वर्णन करते हैं न ?' श्रमण गीतम इस प्रश्न का यदि स्वीकारात्मक उत्तर दे तो तू उसे पृतः पृत्रना—'मन्ते! दुर्मिश्च के इस विकट समय में भी आप इतने बड़े भिश्च-संघ के साथ यहाँ चारिका कर रहे हैं तो क्या आप कुनों के नाश व उनके अहित के लिए दुले हुए हैं !' इस प्रकार पृत्रुने पर श्रमण गीतम न उगल सकेगा और न निगल सकेगा।''

असिबन्धक पुत्र ग्रामणी निगंठ नातपुत्त को अभिवादन व प्रदक्षिणा कर चता और गौतम बुद्ध के पास आया। अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। ग्रामणी ने मगवान् से एक प्रश्न किया और कहा—''क्या आप इस प्रकार कुलों के नाश व उनके अहित के लिए उतें हुए हैं ?"

भगवान ने उत्तर दिया-"'ग्रामणी ! आज से एकानवे कल्प तक का मैं स्मरण करता

१, "यो पाणं नातिपातेति मुसावादं न मासति, लोके अदि नं नादियति परदार न गच्छति, सुरामेरयप नं च यो नरो न नुपुञ्जति, पहाय पञ्च वेरानि सीलवा इति वृक्षति।।"

<sup>—</sup>अंगुसर निकाय, पंचकनिपात, ५।१६।१७६।

२. समःधिपाद, १।३३।

इ. शान्तंसुषारस भावना, १३ से १६।

हैं, किन्दु एक कुल को भी ऐसा नहीं पाता, जो घर में पके भोजन में से भिक्षा देने के कारण उपहत हो गया हो, अपिद्ध जो कुल आढ्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, स्वर्ण-रजत-सम्पन्न, वस्तु-उपकरण-सम्पन्न वधन-धान्य-सम्पन्न हैं, वे सभी दान, सत्य और आमण्य के फल से हुए हैं। कुलों के उपधात के तो आठ हेतु होते हैं:

- (१) राजा द्वारा कोई कुत नष्ट कर दिया जाता है,
- (२) चोर द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है,
- (३) अस्नि द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है,
- (Y) पानी द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है,
- (५) गड़े धन का अपने स्थान से चला जाना,
- (६) अच्छे तौर से न की हुई खेती नष्ट हो जाती है,
- (७) कुल-अंगार पैदा हो जाने से, जो सम्पत्ति को फूँक देता है, चौपट कर देता है, बिध्वंस कर देता है और
- (=) सभी पदार्थों की अनित्यता।

"ग्रामणी! ये आठ हेतु कुलों के उपघात के लिए हैं। इनके होते हुए भी जो सुभी यह कहे—'भगवान् कुलों के सताने व उनके उपघात के लिए तुले हुए हैं, वह इस बात को बिना छोड़े, इस बिचार को बिना छोड़े, इस धारणा का बिना परित्याग किये, मरते ही नरक में जायेगा'।"

असिबन्धक पुत्र प्रामणी भगत्रान् के इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ! सहसा उसके सुख से उदान निकला—''आएचर्य, भन्ते! आएचर्य, भन्ते! जैसे आंधे को सीधा कर दे, आहत को अनावृत कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल का दीपक जला दे; जिससे सनेत्र देख ककें; उकी प्रकार भगतान् ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान् की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ की भी। आज से सुधे अक्रालबद शरणागत उपासक स्वीकार करें।'

— संदुक्त निकाय, कुलसुत्त, ४०-१-६ के आधार से समीक्षा

आगम साहित्य में नालन्दा की दुर्भिक्ष-स्थिति का कोई उल्लेख नही है।

प्रस्तुत प्रकरण से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि महाबीर और बुद्ध एक ही काल में अपनी-अपनी भिक्षु-परिषद् सहित नालन्दा में थे।

#### (८) चित्र गृहपति

निगंठ न तपुत्र अपनी बृहत् परिषद् के साथ उस समय मच्छितामण्ड में ठहरे हुए थे। एहपति चित्र ने जब यह सुना तो कुछ जपासकों के साथ वह जनके पास आया और कुशास क्षेम पृक्षकर एक और बैठ गया । ग्रहपति चित्र से निगंठ नातपुत्र के पृक्षा— 'ग्रहपति ! क्या क्षे यह विश्वास है कि श्रमण गीतम भी अवितर्क-अविचार समाधि लगता है ? क्या उसके वितर्क और विचार का निरोध होता है ?'

"भन्ते ! मैं अद्धा से ऐसा नहीं मानता हूँ कि भगवान को अवितर्क-अविचार समाधि लगती है।"""

निगंड नातपुत्र ने अपनी परिषद् की ओर देखकर कहा—"देखो, गृहपति चित्र कितना सरल, सत्यवादी और निष्कपट है। वितर्क और विचार का निरोध कर देना मानी हवा की जाल से बझाना है।"

"भन्ते ! आप शान को बड़ा समझते हैं या श्रद्धा को ?"

"गृहपति ! श्रद्धा से तो शान ही बड़ा है।"

"भन्ते ! जब मेरी इच्छा होती है, मैं प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान या चतुर्थ ध्यान में विहार करता हूँ ; अतः मैं स्वयं ही जान लेता हूँ और देख लेता हूँ । किसी अमण या ब ह्यण की श्रद्धा से मुक्ते जानने की आवश्यकता नहीं होती।"

निगंठ नातपुत्र ने अपनी परिषद् की ओर देखकर कहा-"गृहपति चित्र कितना वक्र, शठ व धूत है।"

यहपित चित्र ने निगंठ नातपुत्र को कीलते हुए कहा—''भन्ते! अभी-अभी आपने कहा था—'यहपित चित्र सरल, सत्यवादी और निष्कपट है' और अभी-अभी आप कह रहे हैं—'यहपित चित्र वक्त, शठ व धृतं है।' यदि आपका पहला कथन सत्य है तो दूसरा कथन मिथ्या है और यदि दूसरा कथन सत्य है तो पहला कथन मिथ्या है।''

गृहषति चित्र ने अपनी वार्ता के संदर्भ में अगे और कहा— "भनते! धर्म के दस प्रश्न अ ते हैं। जब आपको इनका उत्तर ज्ञात हो तो आप सुभ्ते और अपनी परिषद् को अवश्य बतायें। वे प्रश्न हैं:

- (१) जिसका प्रश्न एक का हो, जिसका उत्तर भी एक का हो,
- (२) जिसका प्रश्न दो का हो, जिसका उत्तर भी दो का हो,
- (३) जिसका प्रश्न तीन का हो, जिसका उत्तर भी तीन का हो,
- (४) जिसका प्रश्न चार का हो, जिसका उत्तर मी चार का हो,
- () जिसका प्रशन पाँच का हो, जिसका उत्तर भी पाँच का हो,
- (६) जिसका प्रश्न छ का हो, जिसका उत्तर भी छ का हो,
- (७) जिसका प्रश्न सात का हो, जिसका उत्तर भी सात का हो,
  - (न) जिसका प्रश्न आठ का हो, जिसका उत्तर भी आठ का हो,

- (६) जिसका प्रश्न नौ का हो, जिसका उत्तर भी नौ का हो ; और
- (१०) जिसका प्रश्न दस का हो, जिसका उत्तर भी दस का हो।"

  गृहपति चित्र ने निगंठ नातपुत्र के समक्ष प्रश्न उपस्थित किया और उठकर चला गया।

  —हंयुसिकाय, निगंठ सत्त, ३६-व के आधार से

## समीक्षा

श्रवितर्क-अश्रिचार समाधि का उल्लेख शुक्त ध्यान के द्वितीय चरण के रूप में जैन दर्शन में भी आता है। चित्र ग्रहपित मिन्छकासण्ड ग्राम का निवासी व कोषाध्यक्ष था। इसने महक, कामभू, गोदत्त, अचेत काश्यप आदि अनेक लोगों से चर्चा की थो। इसने उसे धर्म-कथा में वह बहुत कुशत था। इसने महक, कामभू, गोदत्त, अचेत काश्यप आदि अनेक

## (६) कौतूहरुशाला सुच

बरस गोत्र परिवाजक भगवान बुद्ध के पाम आया और क्रशल-क्षेम पृष्ठ कर एक और बैठ गया । भगवान् से बोला-''गोतम ! बहुत समय पूर्व की बात है । एक दिन कौतूहल-शाला में एकतित विभिन्न मतावलम्बी श्रमण, ब्रह्मण और परित्राजकों के बीच चर्ची चती- परणकाश्यप संघी. गणी. गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीर्थक्कर और बहुजन-सम्मानित हैं। वे अपने मत श्रावकों के बारे में सही सही बता देते हैं कि असूक वहाँ उत्पन्न हुआ है और अमुक वहाँ। जनका जो जतम पुरुष, परम पुरुष, परम-प्राप्ति-प्राप्त आवक है, वह भी मृत श्रावकों के बारे में सही-सही बता देता है कि असुक यहाँ उत्पन्न हुआ है और असुक यहाँ । मनखित गोशाल, निगंठ नातपुत्त, संजयवेल हिनुत्र, प्रक्रूप कास्यायन और अजित-केशकम्बल भी संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीर्यङ्कर और बहुजन-सम्मानित हैं। वे सभी मृत श्रावकों के बारे में इस प्रश्न का सही-सही उत्तर देते हैं। उनका परम-प्राधि-प्राप्त श्रांचक भी इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है। भन्ते ! आर के बारे मैं भी वहाँ चर्चा चली- 'श्रमण गौतम भी संघी, गणी, "बहुजन-सम्मानित हैं और मृत श्रावकों के बारे में सही-सही उत्तर देते हैं। उनके परम-प्राप्ति-प्राप्त श्रावक भी इस प्रश्न को सहज ही समाहित कर देते हैं। इसके साथ बुद्ध यह भी बता देते हैं—'अमूक ने तृष्णा का उच्छेद कर डाला है. बन्धन-मुक्त हो गया है व मान को अच्छी तरह जान कर दुःख का अन्त कर दिया है। तब सुफ्ते आपके धर्म को जानने की विचिकित्सा व उत्सकता हुई।"

१- जैन सिद्धान्त दीपिका, ५।३४।

<sup>2,</sup> Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, p. 865.

३- संयुक्त निकाय, शल यतनवन्ग, चित्तसंयुत्त ।

४. अ र्रेतर निक य. एन स्थावया सुत्त (देखिए, प्रपुख 'उपासक-उपासिक एँ' प्रकरण) ।

५. वह गृह, जहाँ नाना मतावलम्बी एकत्र होकर धर्म-चर्चा करते हैं और जिसे सभी उपस्थित ममुख्य कौतूहलपूर्वक सुकते हैं।

गीतम बुद्ध ने कहा-"वस्त । विचिकिस्सा स्वाभाविक ही बी। जी वर्तमान में उपादान से युक्त है, मैं उसी की उत्पत्ति के बारे मैं बतलाता हूँ। जो उपादान से मुक्त हो ंगया है, उसकी उत्पंत्ति के विषय में नहीं। उपादान के सद्भाव में ही जैसे अग्नि जलती है, अभाव में नहीं; वैसे ही मैं उपादान से युक्त की उत्पत्ति के बारे में ही बतलाता हूं, उपादान से मुक्त के विषय में नहीं।"

"गौतम ! जिस समय अग्नि की लपट उड़ कर दूर चली जाती है, उस समय उसकी **डपादा**न आप क्या बतलाते हैं 2"

"बत्स! हवा ही उसका उपादान है।"

"गौतम! इस शरीर-त्याग और दूसरे शरीर-ग्रहण के बीच सत्त्व का जपादान क्या होता है ?"

"वत्स ! तृष्णा ही उसका उपादान है।"

—संयुक्तनिकाय, कुतूहलशाला सुत्त, ४२-९ के आधार से.। समीक्षा

जैन-धारणा के अनुसार मृत की गति को जान लेना बहुत साधारण बात है। महाबीर तो कैवल्य-सम्पन्न थे। मृत की गति तो अवधिशान से भी जानी जा सकती है।

## (१०) अभय किच्छवी

एक समय आयुष्मान् आनन्द वैशाली के महावन में कूटागारशाला में विहार करते थे। उस समय अभय लिच्छ्रवी व पण्डितकुमार लिच्छ्रवी ने आयुष्मान् आनन्दं से कहा-"भन्ते ! शातिपुत्र निर्यान्य का कहना है कि वे सर्वेश है, सर्वेदशीं है और उन्हें असीम शाने-दर्शन प्राप्त है। उनका कहना है-सुक्ते चलते, खड़े रहते, सोते, जागते, सतत ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। उनका कहना है- उपस्या से प्राचीन कर्मों का नाश होता है और कमों के अकरण से नवीन कमों का घात होता है। इस प्रकार कर्म-क्षय से दु:ख-क्षय, दु:ख-क्षय से बेदना-क्षय, बेदना-क्षय से समस्त दुःखों की निर्जरा होगी। इस प्रकार सांहिन्द्रक निर्जरा-विशुद्धि से दुःख का अतिकमण होता है। भन्ते ! भगवान इस विषय मैं क्या कहते हैं 2!

आयुष्मान् आनन्द ने उत्तर दिया- "उन भगवान्, ज्ञानी, दशीं, बहंत्, सम्यक्-सम्बद्ध के द्वारा शोक व रोने-पीटने के अतिक्रमण के लिए, दुःख दौर्मनस्य के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के लिए तीन निर्णरा—विशुद्धियाँ संस्था प्रकार कही गई हैं।"

"भन्ते । वे तीन कौन-सी हैं ?"

"अभय! शिक्ष सदाचारी, प्राविमोक्ष के नियमों का पालन करने बाला, आचार-गौचर से युक्त, अणु-मात्र दोष से भी भीत होने वाला और शिक्षापदों के नियमों का पालन करने बाला होता है। वह नया कर्म नहीं करता और प्राचीन कर्म के फल को भोग कर समाप्त कर देता है। यह सांहष्टिक निर्जरा है और देश-काल की सीमाओं से रहित है। इसके लिए कह सकते हैं, आओ, स्वयं परीक्षा करो, यह स्वयं निर्वाण की ओर ले जाने बाली है। प्रत्येक विश्व पुरुष इसका साक्षात् कर सकता है।

"अभय ! इस प्रकार वह शील-सम्पन्न भिक्ष काम-भोगों से दूर हो, सुख व दुःख के परित्याग से सौमनस्य व दौर्मनस्य के पूर्व ही अस्त हो जाने से, सुख-दुःख-रहित चहुई ध्यान की प्राप्त कर विहार करता है। वह नया कर्म नहीं करता और प्राचीन कर्म के फल को भोग कर समाप्त कर देता है। यह सांद्रष्टिक निर्जरा है और देश-काल की सीमाओं से रहित है। "" पत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात् कर सकता है।

'अभय ! इस प्रकार यह शील-सम्पन्न भिक्षु शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न तथा प्रज्ञा-सम्पन्न होकर आसवों का क्षय कर अनासन चित्त-विभुक्ति व प्रज्ञा-विभुक्ति को इसी शरीर में जान कर, साक्षारकार कर और प्राप्त कर विहार करता है। वह नवीन कर्म नहीं करता और प्राचीन कर्म के फल को भोग कर सगाप्त कर देता है। यह सांहण्टिक निर्जरा है और देश-काल की सीमाओं से रहित है। '''प्रत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात् कर सकता है।

"अभय ! उन भगवान, ज्ञानी, दशीं, अर्हत्, सम्यक् मम्बुद्ध के द्वारा शोक तथा रोने-पीटने के अविक्रमण के लिए, दुःख-दौर्मनस्य के नाश के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के लिए ये तीन निर्जरा—विशुद्धियाँ सम्यक् प्रकार कही गई हैं।"

पण्डितकुमार लिच्छुवी ने अभय लिच्छुवी से पृष्ठा—"सौम्य! अभय! आयुष्मान् आनन्द के सुभाषित का सुभाषित के रूप में अनुमोदन क्यों नहीं करता 2''

"सौम्य! मैं इससे परे नहीं हूँ। जो व्यक्ति आयुष्मान् आनन्द के सुभाषित का अनुमोदन नहीं करेगा, उसका सिर भी गिर सकता है।"

--अंगुत्तरनिकाय, तिकनिपात, ७४, (हिन्दी अनुवाद) पृ० २२७-२८ के आधार से । समीक्षा

अभय लिच्छ्यों का उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त साल्ह सुन्त में भी आता है। बहुँ भी बह साल्ह लिच्छ्यों के साथ बुद्ध से चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होता है। यहाँ यह स्वयं प्रश्न करता है, वहाँ उसका सहवतीं साल्ह लिच्छ्यो। अंगुसरनिकाय के अँग्रेजी

१. अंगुत्तरिकाय, चतुक्कनिपात, महावग्ग, साल्ह सूत्त, ४-२०-१६६ ।

अनुवाद में डॉ॰ वुडवार्ड ने अभय किच्छ्यवो और अभय राजकुमार को एक ही मान किया है। पर वस्तुतः यह दोनों ही व्यक्ति पृथक्-पृथक् हैं। अभय राजकुमार राजयह का निवासी तथा राजा विभिन्नार का पुत्र होता है और अभय लिच्छ्यवी वैशाली का कीई क्षत्रियं कुमार है।

प्रस्तुत प्रकरण में तप-विषयक जो चर्चा की है, वह जैन-धारणा के सर्वथा अनुकूल ही है। 'निर्जरा' शब्द का उपयोग बहुत यथार्थ है।

#### (११) होक सान्त-अनन्त

दो लोकायतिक बाह्यण भगवान के पास आये। आकर शास्ता का अभिवन्दन किया और एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन्होंने भगवान से कहा—'हे गौतम! पूरण काश्यप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निष्किल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी है। वह मानता है कि सुभे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। वह ऐसा कहता है—'मैं अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता, देखता व विहरता हूँ।' हे गौतम! यह निगंठ नातपुत्त भी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निष्किल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी है। वह मानता है—'सुभे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है।' वह ऐसा कहता है—'मैं अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता, देखता, विहरता हूँ।' इन परस्पर विरोधी ज्ञानवादों में हे गौतम! कीन-सा सत्य है और कौन-सा असत्य ?"

"रहने दो, ब्राह्मणो ! 'इन परस्पर निरोधी ज्ञानवादों में कौन-सा सत्य है और कौन-सा असत्य' इस बात को । ब्राह्मणो ! मैं तुम्हें धर्मोपदेश करता हूँ, उसे सुनो, सम्यक् प्रकार से ध्यान दो ।''

"अच्छा, भगवन्!" इस प्रकार कह ब्राह्मणों ने उसे स्वीकार किया और मगवान् बोले—

--- सुत्तपिटके, अंगुत्तरिकाय पालि, नवक-निपातो, महावग्गो, लोकायतिक सुत्तं, ६-४-७ के आधार से।

## समीक्षा

उक्त प्रकरण में दो लोकायतिक पूरण काश्यप और निगंठ नातपुत्त के लोक-सिद्धान्त की चर्चा करते हैं। उस चर्चा में सान्तता और अनन्तता का मतमेद मी व्यक्त होता है; पर उक्त प्रकरण में एक मौलिक असंगति यह है कि लोक सम्बन्धी धारणा में दोनों का मतभेद

<sup>?.</sup> The Book of Gradual Sayings, Vol. I, p. 200.

भी-बताया जाता है और दोनों की धारणा समान रूप से अनन्त भी बवाई जाती है। दोनों की धारणाओं में लोक अनन्त है, तो मतमेद कैसा १ इसी प्रकरण के अँग्रेजी अनुवाद में ई० एक देर प्रण काश्यप का लोक सान्स और निगंठ नातपुत्त का लोक अनन्त बतलाते हैं। अनुवादक ने एक पाठान्तर के आधार पर ऐसा किया है। पर यह भी सही नहीं लगता। पक दूसरा पाठान्तर को अनुवादक ने टिप्पण में दिया है, उसमें प्रण काश्यप के साथ 'अन्तवन्तं' याठ है। वह सही लगता है; क्योंकि महाबीर की लोक-सम्बन्धी धारणा के वह नितान्त अनुकृत बैठता है। महाबीर ने लोक को सान्त और अलोक को अनन्त माना है। वैसे महाबीर ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की समेदा से लीक की प्रथक-प्रथक व्याख्या की है। अर्थात्—

द्रव्य की अपेक्षा लोक — सान्त क्षेत्र की अपेक्षा लोक — सान्त काल की अपेक्षा लोक — अनन्त भाव की अपेक्षा लोक — अनन्त ।

दो लोकायतिकों की लोक-चर्चा क्षेत्रिक अपेक्षा से ही प्रतीत होती है; अतः "बेस्तओं कोष संग्रंते" यह आगम-पाठ अंगुलरनिकाय के दूसरे पाठान्तर की पुष्टि कर वेता है।

इस प्रश्न को बुद्ध ने बिना अपना मन्तव्य व्यक्त किये ही टाला है। वस्तुस्थिति यह

<sup>2.</sup> The Book of Gradual Sayings, Vol. IV, pp. 287-288.

२. Ibid, p. 288 fn.

३. भगवती सूत्र, ११-१०-४२१।

<sup>8. &</sup>quot;एवं खलु मए खंदया! चउव्विहें लोए पन्तत्ते, त जहा—दव्वओ खेत्तओ कालओ भावओ। दव्वओ णं एगे लोए सअंते ?

खेत्तओ णं लोए असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्ख भेणं असंखेजजाओ जोयण-कोडाकोडीओ परिक्खेवेणं पन्नताः अस्थि पुण सअंते २।

कालओं णं लोए ण कयावि न आसी, न कयावि न भवति न कयावि न भविस्सति, भविस् य भवति य भविस्सइ य, धुवे णितिए सासते अक्खए अव्वए अवट्टिए णिच्चे, णित्य पुण से अन्ते ३ ।

भावओं णं लोए अणंता वण्णपञ्जवा गंधपञ्जवा रसपञ्जवा फासपञ्जवा अणंता संठाय-पञ्जवा अणंता गरुयलहुयपञ्जवा अणंता अगरुयलहुयपञ्जवा, नत्थि पुण से अन्ते ४।

से तं संदगा ! दब्वओ लोए सअंते, खेत्तओ लोए सअंते, कालतो लोए अणंते, मावओ लोए अणंते।" — मगदती सूत्र, २-१-६०।

हैं कि बुद्ध ने इसे तथा इस प्रकार के अनेकों प्रश्नों को मिक्सिमनिकाय बादि में 'अन्याकत' किया है। वे प्रश्न हैं--

- (१) क्या लोक शास्त्रत है 2
- (२) क्या लोक अशाश्वत है १
- (३) क्या लोक अन्तमान है १
- (४) क्या लोक अनन्त है ?
- (५) क्या जीव और शरीर एक हैं 2
- (६) क्या जीव और शरीर भिन्न हैं?
- (७) क्या मरने के बाद तथागत नहीं होते ?
- (५) क्या मरने के बाद तथागत होते भी हैं और नहीं भी होते ?
- (६) क्या मरने के बाद तथागत न होते हैं और न नहीं होते हैं १

## (१२) क्य जैन श्रावक

एक समय भगवान शाक्य जनपद में कपिलवस्तु के न्यग्रीधाराम में विहार करते थे। उस समय निगण्ठ नातपुत्त का आवक वप्प जहाँ आयुष्मान महामौद्गल्यायन थे, वहाँ गया । पास पहुँच, महामौदगल्यायन को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए निगण्ठ नातपुत्र के श्रावक वप्प की महामौद्गल्यायन ने यह कहा-"वप्प ! एक आदमी शरीर, वाणी तथा मन से संयत हो, वह अविद्या से विरक्त हो और विद्यालाभी हो । वप्प ! क्या तुभी इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व जन्म के दुःखद आसवीं की माप्ति हो ?"

"भन्ते ! मैं इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमी ने पूर्व जन्म में पाप-कर्म किया हो, किन्दु उस पाप-कर्म का फल न सुगता हो, तो ऐसी हालत में उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दःखद आसवीं की प्राप्ति हो।"

आयुष्मान् मौद्रगल्यायन के साथ निगण्ठ श्रावक वप्प शाक्य की यह बातचीत हुई। तब भगवान शाम के समय ध्यान से उठ, जहाँ उपस्थानशाला थी, वहाँ पहुँचे । पहुँच कर बिछे आसन पर बेठे । बेठ कर भगवान ने आयुष्मान मौद्गल्यायन से पूछा- "मौद्गल्यायन ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे १ इस समय क्या बातचीत चालू थी १" "भन्ते! मैंने निगण्ठ आवक वप्प शास्य की यह कहा- 'वप्प ! एक आदमी शरीर, बाणी तथा मन से संयत हो ; वह अविद्या से विरक्त हो और विद्यालाभी हो । वण्प ! क्या तुक्ते इसकी

१. (क) मजिक्रमनिकाय, चूलमालू क्य सुत्त, ६३।

<sup>(</sup>ख) बीधनिकाय, पोट्रपाद सुल, ११६ ।

सम्बादना दिखाई देती है कि उस दुद्दव की पूर्व-जन्म के आखनों की प्राप्ति हो १' भन्ते ! ऐसा कहने पर निगण्ठ श्रावक कष्ण शाक्य ने मुक्ते ऐसा कहा—'भन्ते ! मैं इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमी ने पूर्व-जन्म में पाप-कर्म किया हो, किन्तु उस पाप-कर्म का फल न मुगता हो, तो ऐसी हालत में उस पुद्दव को पूर्व-जन्म के दुःखद आखनों की प्राप्ति हो।' भन्ते ! निगण्ठ श्रावक वष्ण शाक्य के साथ मेरी यह बातचीत चल रही थी कि मगवान आ पहुँचे।"

सब भगवान् ने निगण्ड श्रावक वप्प शाक्य से कहा—"वप्प ! जो बात उसे मान्य हो, छसे मानना, जो बात उसे स्वीकार करने योग्य न जँचे, छसे स्वीकार मत करना । यदि मेरी कोई बात समझ में न आये तो सुझ से ही उसका अर्थ पृष्ठ लेना कि मन्ते ! इसका क्या मतलब है १ अब हम दोनों की बातचीत हो ।"

"भन्ते! भगवान् की जो बात सुक्ते मान्य होगी, उसे मान्ँगा, जो बात स्वीकार करने योग्य न जँचेगी, उसे स्वीकार नहीं करूँगा। यदि कोई बात मेरी समझ में न आयेगी तो मैं भगवान् से ही उसका अर्थ पृष्ण लूँगा कि भन्ते! इमका क्या मतलब है १ हम दोनों की बातचीत हो।"

"वष्प! तो क्या मानते हो शारीरिक-कियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दु:खद आस्रव उत्पन्न होते हैं, शारीरिक-कियाओं से विरत रहने से दु:खद आस्रव उत्पन्न नहीं होते १ वह नया कर्म नहीं करता। पुराने कर्म को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है—यह क्षीण करने बाली क्रिया सांद्रिष्टिक है, निर्जरा (=क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता है, 'आओ और स्वयं देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वष्प! क्या दुन्ने इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दु:खद आसवों की प्राप्ति हो १''

"भन्ते ! नहीं।"

"वप्प! तो क्या मानते हो, वाणी की कियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आसव उत्पन्न होते हैं; वाणी की कियाओं से विरत रहने से वे दुःखद आसव उत्पन्न नहीं होते ? वह नया-कर्म नहीं करता। पुराने कर्म को सुगत-सुगत कर क्षीण कर देता है—यह क्षीण करने वाली किया सांदृष्टिक है, निर्जरा (=क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा संकता है, 'आओ और स्वयं देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विश्व पुरुष हारा जानी जा सकती है। वप्प! क्या तुक्ते इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दुखद आस्त्रों की प्राप्ति हो ?"

"भन्ते ! नहीं।"

"बप्प! ती क्या मानते हो मन की कियाओं के परिणाम-स्वरूप जो तुःखद आसव

खरान्त होते हैं; मन की किवाओं से विरंत रहने से वे दुःखद आसंव उटान्न नहीं होते हैं वह नवा कर्म नहीं करता। पुराने कर्म को सुगत-सुगत कर शीण कर देता है— यह शीण कर देने वाली किया सोहण्डिक है, निर्जरा (=श्वयो) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता है, 'आओ और स्वयं देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक किश पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वप्प ! क्या तुक्षे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि छल पुरुष को पूर्व-जन्म के दुःखद आसवों की प्राप्ति हो है'

''भन्ते ! नहीं।''

"वष्प! तो क्या मानते हो अविद्या के घरिणाम-स्वरूप जो दुःखद आख उत्पन्न होते हैं; अविद्या के विनष्ट हो जाने से, विद्या के उत्पन्न हो जाने से दुःखद आख उत्पन्न नहीं होते ? वह नया कर्म नहीं करता। पुराने कर्म को भुगत-भुगत कर भीण कर देता है—यह भीण करने वाली किया सांदृष्टिक है, निर्जरा (=भयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता है, 'आओ और स्वयं देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विश्व पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वष्प! क्या तुक्षे इसकी सम्मावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दुःखद आखवों की प्राप्ति हो ?"

"भन्ते ! नहीं।"

"वप ! इस प्रकार जो भिक्ष सम्यक् रीति से विमुक्त हो गया है, उसे बह शान्त-विहरण सिद्ध होते हैं। वह आँख से रूप देखने पर न प्रसन्न होता है, न अपसन्न होता है, वह उपेक्षायुक्त रहता है, स्मृतिमान तथा ज्ञानी ! कान से शब्द सुन कर"नाक से मंद्र सूँघ कर "जिह्ना से रस चख कर "काय से स्पृष्टव्य का स्पर्श करके "तथा मन से धर्म (मन के विषयों ) को जान कर न प्रसन्त होता है, न अप्रसन्त होता है, वह छपेक्षायुक्त रहता है. स्मृतिमान् तथा शानी । वह जब तक पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि मैं पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवनपर्यन्त मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक यह जानता है कि मैं मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीर के न रहने पर, जीवन की समाप्ति हो जाने पर सभी बेदनायें, सभी अच्छी-बुरी लगने वाली अनुभृतियाँ यहीं ठण्डी पड़ जायेंगी। वप्प ! जैसे खम्मे के होने से उसकी प्रतिच्छाया दिखाई देती है। अब एक आदमी कुदाल और टोकरी ले कर आये। वह पस खम्मे को जड़ से काट दे, जड़ से काट कर उसे खने, उसे खन कर जड़ें उख।ड़ दे, यहाँ तक की खसकी जड़ पह पतली-पतली जड़ें भी। फिर वह आदमी उस खम्मे के टुकड़े-टुकडे करके उन्हें फाड़ डाले, फाड़ डाल कर उसके क्लिटे-क्लिटे कर दे, क्लिटे-क्लिटे करके उसे

इक्त-भूप में सुखा डाले, इवा-भूप में सुखा कर आग से जला डाले, अरग से जला कर राख कर दे, राज करके या तो हवा में छड़ा दे अथवा नदी के शीधगामी स्रोत में बहा दे। इस प्रकार वप्प ! जो उस खम्मे के होने से प्रतिच्छाया थी, उसकी जड़ जाती रहेगी। वह कटे क्स की-सी हो जायेगी, वह लुप्त हो जायेगी, वह फिर भविष्य में प्रकट न होगी। इसी प्रकार क्या । जौ शिक्ष सम्बक् रीति से विम्रक्त-चित्त हो गया है, उसे छः शान्त-विहरण सिद्ध होते है। वह आँख से रूप देखने पर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह अपेक्षा-सक रहता है, स्मृतिमान् तथा ज्ञानी । कान से शब्द सुन कर "नाक से गंध सूँघ कर "जिहा से इस चना कर "काय से स्पृष्टव्य का स्पर्श करके "तथा मन से धर्म (मन के विषयों) को कान कर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षा युक्त रहता है, स्मृतिमान वया हानी । वह जब तक पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दु:खमय वेदनाओं का अनुभव करता है. तब तक वह जानता है कि मैं पंचेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली सुख-दु:खमंग बेदनाओं का अनुभव कर रहा हैं। वह जब तक जीवनपर्यन्त मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने बाली वेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि मैं मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीर के न रहने पर, जीवन की समाप्ति हो जाने पर, सभी वेदनाएँ, सभी अच्छी-बुरी लगने वाली अनुभृतियाँ यहीं ठण्डी पड़ जायेंगी।"

ऐसा कहने पर निगंठ श्रावक वप्प शाक्य ने भगवान् से यह कहा—"भन्ते ! जैसे कोई आदमी हो, वह अपने धन की वृद्धि चाहता हो, वह बछेरों का पालन-पोषण करें । इसके धन की वृद्धि तो न हो, बिल्क वह क्लेश तथा हैरानी को ही प्राप्त हो । इसी प्रकार भन्ते ! मैंने अभिवृद्धि की कामना से मूर्ख निगंठों की संगति की । मेरी अभिवृद्धि तो नहीं ही हुई, प्रत्युत मैं क्लेश और हैरानी का भागीदार हो गया । इसिलए भन्ते ! अब आज के बाद से निगंठों के प्रति मेरी जो भी श्रद्धा रही, उसे मैं या तो हवा में उड़ा देता हूँ अथवा तीवगामी नदी के वेग में बहा देता हूँ । भन्ते ! बहुत मुन्दर है भन्ते ! भगवान मेरे प्राण रहने तक सुक्ते अपना उपासक स्वीकार करें ।"

—सुत्तिपटके, अंगुत्तरिकाय पालि, चतुक्किनिपात, महावग्गो, वष्पसुत्त, ४-२०-५ (हिन्दी अनुवाद) पृ० १८८-१९२ के आधार से।

## समीक्षा

बष्प शाक्य राजा था और स्वयं बुद्ध का चूलिपता (पितृब्य) था। हालाँकि जैन परम्परा में इस सम्बन्ध से कोई छल्लेख नहीं है। छल्लेखनीय बात यह है कि बुद्ध ने जो

**१. बंतुत्तरनिकाय-अ**हकद्या, खण्ड २, पृ० ५५६।

कुछ बप्प की समझाबा है, लगभग वह सब निर्धान्य-धर्मगत ही है। आखब, निर्धारा आदि-शब्दों के प्रयोग भी ज्यों के त्यों हुए हैं।

भीमती राईस डेविड्स ने पंचवर्गीय वप्प और इस शाक्य वप्प के एक होने की सम्भावना व्यक्त की है । यर यह नितान्त असंभव है। दोनों बप्प कपिलबस्त के है, पर एक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण था और दूसरा शाक्यवंशीय क्षत्रिय । पंचवर्गीय क्ष्य बुद्ध से बहुत पूर्व दीक्षित हो खुका था। बुद्ध के बोधि-लाभ के पश्चात अपने साधियों-सहित वह अहैत-पद को प्राप्त हुआ। 2

बुद्ध के पित्रव्य का निर्धान्य-धर्म में होना महाबीर की ज्येष्ठता और निर्धान्य-धर्म की व्यापकता का भी परिचायक है। बुद्ध के विचारों में निर्धान्य-धर्म का यत्किचित प्रमाव आने का भी यह एक निमित्त हो सकता है।

## (१३) सक्छ उदायी

एक समय भगवान बुद्ध राजग्रह के कलन्दक निवाप में विहार करते थे। सकुल जदायी परिवाजक भी अपनी महती परिषद के साथ परिवाजिकाराम में वास करता था। पूर्वीह समय भगवान सकुल उदायी के पास गये। उदायी ने उनका हार्दिक स्वागत किया और बैठने के लिए आसन की प्रार्थना की। भगवान एक बोर बैठ गये। उदायी भी एक नीचा आसन लेकर बैठ गया। भगवान् ने पृक्का-- "उदायी ! क्या कथा चल रही थी ?"

"भन्ते ! इस कथा-चर्चा को जाने दीजिए। जब मैं इस परिषद के पास नहीं होता हैं; यह परिषद अनेक प्रकार की व्यर्थ कथाएँ करती रहती है। जब मैं इस परिषद के बीच होता हूँ : यह मेरी ओर ही टकटकी बान्धे रहती है और जो कुछ मैं कहता हूँ, तन्मय होकर उसे सुनती है। भगवान जब इस परिषद के बीच होते हैं तो हम सभी भगवान की ओर ही टकटकी बान्धे रहते हैं और भगवान के धर्मोपदेश को सुनने के लिए सम्रत्सुक रहते हैं।"

"उदायी। आज तही कक सना।"

"मन्ते । पिछले दिनों मेरी एक शास्ता से भेंट हुई, जो अपने को सर्वज्ञ, सर्वदशी व निष्णिल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि सुके चलते, खड़े रहते. सोते. जागते भी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। मेरे द्वारा आरम्भ के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर वे इधर-उघर जाने लगे और बाहर की कथाओं द्वारा मुक्ते विलमाने

<sup>2. &</sup>quot;It is quite in the range of possibility that the vappa in Sutta 195 is one of those five friends in whom the Sakyamuni sought fellow helpers."

<sup>-</sup>The Book of Gradual Sayings, Vol. II, Introduction, p. XIII. २. विनयपिटक, महावना, महाखन्धक । देखिए-"मिक्ष संघ और उसका विस्तार" प्रकरण के अन्तर्गत "पंचवर्गीय भिक्ष"।

लगे। उन्होंने कोष, द्वेष और अविश्वास न्यक्त किया। मुक्ते उस समय अगवान के प्रति ही प्रीति उत्पन्न हुई। मुझे यह सुनिश्चित अनुभृति हुई कि भगवान सुगत हैं, जो इन धर्मों में कुशल हैं।"

"अदायी ! वह सर्वत्र, सर्वदर्शी कौन है ?"

"मन्ते ! निगंठ नायपुत्र।"

"खदाबी! जो अनेक पूर्व जनमों का ज्ञाता हैं, वह मुक्ते पूर्वान्त (आरम्म) के विषय में प्रश्न पृद्धे और उसे में प्रश्न पृद्धें। उत्तर देकर वह मुझे सन्तर्पित करें और मैं उसे सन्तर्पित करूँ। जो दिन्य चक्क से सत्त्वों को च्युत होते व उत्पन्न होते देखता है, वह मुझे दूसरे छोर (अपर-अन्त) के बारे में प्रश्न पृद्धे। मैं भी उसे दूसरे छोर के बारे में प्रश्न पृद्धें। वह मुक्ते उत्तर सन्तर्पित करें और मैं उसे सन्तर्पित करूँ। उदायी! पूर्व और अपर-अन्त का प्रसंग जाने दो। मैं तुक्ते धर्म बतला दूँ—ऐसा होने पर यह होता है; इसके उत्पन्न होने से यह होता है। इसके न होने पर यह नहीं होता। इसके निरोध होने पर यह निरुद्ध होता है।

--- मिडिशनिकाय, चूलसुकुलदायि सुत्तन्त, २-३-६ के आधार से। समीक्षा

इस प्रकरण में 'कर्म-चर्चा' प्रकरण की तरह सर्वज्ञता की ही कुछ प्रकार-भेद से चर्चा है।

## घटना-प्रसंग

## (१४) निर्वाण-संवाद-१

एक बार भगवान् शाक्य देश में सामगाम में विहार करते थे। निगंठ नातपुत्त की कुछ समय पूर्व ही पावा में मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगंठों में फूट हो गई, दो पक्ष हो गये, लड़ाई चल रही थी और कलह हो रहा था। निगंठ एक-दूसरे को वचन-वाणों से बींधते हुए विवाद कर रहे थे—'तू इस धर्म-विनय को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनय को जानता हूँ'। 'तू भला इस धर्म-विनय को क्या जानेगा ? तू मिथ्यारूढ़ है, मैं सत्यारूढ़ हूँ'। 'मेरा कथन सार्थक है, तेरा कथन निरर्थक है'। 'पूर्व कथनीय बात तू ने पीछे कही और पश्चात् कथनीय बात पहले कही'। 'तेरा वाद बिना विचार का उल्टा है'। 'तू ने वाद आरम्भ किया, किन्तु निग्हीत हो गया'। 'इस वाद से बचने के लिए इधर-उधर मटक'। 'यदि इस वाद को समेट सकता है तो समेट'। नातपुत्रीय निगण्ठों में मानो युद्ध ही हो रहा था।

निगण्ड नातपुत्र के श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य भी नातपुत्रीय निगंठों में वैसे ही

विरक्त-चित है, जैसे कि वे नातपुत्र के दुराख्यात, दुष्पवेदित, अनैथीणिक, अन्-उपशम-संवर्त-निक, अ-सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, मिन्न-स्तूप, आश्रय-रहित धर्म-विनय में ये।

चुन्द समण्हेस पाषा में वर्षावास समाप्त कर सामगाम में आयुष्मान आनन्द के पास आये और छन्हें निगण्ठ नातपुत्र की मृत्यु तथा निगण्ठों में हो रहे विग्रह की विस्तृत सूचना दी । आयुष्मान आनन्द बोले-"आयुस चन्द ! भगवान के दर्शन के लिये यह कथा भेंट रूप है। आओ, हम भगवान के पास चलें और उन्हें निवेदित करें ।"

आयुष्मान् आनन्द और चुन्द समणुद्देस भगवान् के पास आये। अभिवादन कर एक और बैठ गये। आयुष्मान् आनन्द ने चुन्द समणुद्देस द्वारा सुनाया गया सारा घटना हुत्त भगवान बुद्ध को सुनाया।

--- मिक्सिमनिकाय, सामगाम सुतन्त, ३-१-४ के आधार से।

## (१५) निर्वाण-संवाद-२

भगवान बुद्ध शाक्य देश में शाक्यों के वेधन्त्रा नामक आम्र-वन-प्रासाद में विहार कर रहे थे। निगण्ठ नातपुत्र (तीर्थक्कर महाबीर) की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगण्डों में फूट हो गई, दो पक्ष हो गये, लड़ाई चल रही थी और कलह हो रहा था। निगण्ठ एक दूसरे को बचन चाणों से बींधते हुए विवाद कर रहे थे — 'तुम इस धर्म-विनय को नहीं जानते, में इस धर्म-विनय की जानता हूँ। तुम भला इस धर्म-विनय की क्या जानीरी १ तुम मिथ्या-प्रतिपन्न हो, मैं सम्यक्-प्रतिपन्न हूँ । मेरा कहना सार्थक है, द्रम्हारा कहना निरर्थक है। जो बात पहले कहनी चाहिये थी, वह दुमने पीछे कही; जो पीछे कहनी चाहिए थी, वह तुमने पहले कही। तुम्हारा निवाद बिना विचार का उल्टा है। तुमने बाद रोपा है, तुम निग्रह-स्थान में आ गये। तुम इस आक्षेप से बचने के लिए यत्न करो, यदि शक्ति है तो इसे सुलझाओ। मानो निगण्ठों में युद्ध हो रहा था।

निगण्ठ नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी गृहस्य शिष्य नातपुत्रीय निगण्ठ के द्वराख्यात, दुष्पवेदित, अनैर्याणिक, अन्-उपशम-संवर्तनिक, अ-सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, भिन्न-स्तूप, आसय-रहित धर्म में अन्यमनस्क, खिन्न और विरक्त हो रहे थे।

चुन्द समण्हेस पावा में वर्षावास कर सामगाम में आयुष्मान् आनन्द के पास गये और उन्हें निगंठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निगण्ठों में परिव्याप्त पूछ की बिस्तुत सूचना ही। आयुष्मान् आनन्द बोती-"आवृत चुन्द ! यह कथा मेंट रूप है । हम भगवान् के पात चलें और उनसे यह निवेदित करें।"

१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए-"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्त त "महाबीर-निर्वाण-प्रसंग''।

A Part S

सुनाची ।

-शिवनिकाय, पासादिक सूत्त, ३।६ के आधार से।

## (१६) निर्वाण-चर्चा

पावा-वासी मलों का उन्नत व नवीन संस्थागार उन्हीं दिनों बना था। तब तक वहाँ किसी अमण-ब्राह्मण ने वास नहीं किया था। भगवान् बुद्ध मझ में चारिका करते हुए पावा पहुँचे और चुन्द कर्मार-पुत्र के आम्र-वन में ठहरे। जब पावा-वासी मल्लों को इसकी सूचना हुई तो वे उन्हें अपने संस्थागार के लिए अभिमंत्रित करने के लिए आये। उन्होंने निवेदन किया-"संस्थागार का सर्व प्रथम आप ही परिभोग करें। उसके अनन्तर उसका हम परिभोग करेंगे। यह हमारे दीर्घरात्र तक हित-सुख के लिए होगा।"

बुद्ध ने मौनं रह कर स्वीकृति दी। मल वापस शहर में आये। उन्होंने संस्थागार की अच्छी तरह सद्माया । सब जगह फर्श विद्याया और आसन स्थापित किये । पानी के मटके रखे और तेल के दीपक जलाये। बुद्ध के पास आये और उन्हें सूचित किया। बुद्ध पात्र-चीवर लेकर मिश्च-संघ के साथ संस्थागार में आये। पावा-वासी मलों को बुद्ध ने बहुत रात तक धार्मिक कथा से संदर्शित, समुत्तेजित और संग्रहिष्ति कर विसर्जित किया। भिश्च-संघ की तृष्णीभृत देख कर भगवान ने सारिपुत्र को आमंत्रित किया और निर्देश दिया—"सारिपुत्र ! भिश्च-संघ स्त्यान-मृद्ध-रहित है। दुम जन्हें धर्म-कथा कही। मेरी पीठ अगिया रही है, मैं लेटूँगा।"

सारिपुत्र ने बुद्ध का निर्देश शिरोधार्य किया। बुद्ध ने चौपेती संघाटी बिछुवा, दाहिनी करवट के बल, पैर पर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्य के साथ उत्थान-संज्ञा मन में कर सिंह-शब्या लगाई । निगण्ठ नातपुत्त (तीर्थक्कर महावीर) की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु हुई थी। उनके काल करने से निगण्ठों में फूट पड़ गई और दो पक्ष हो गये। दोनों विवाद में पड़, एक-दूसरे पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप करते हुए कह रहे थे— 'तू इस धर्म-विनय को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनय की जानता हूँ।' 'तू इस धर्म को क्या 'जानेगा १' 'तू मिथ्यारूढ़ है, मैं सत्यारूढ़ हूँ'। 'मेरा कथन अर्थ-सहित है, तेरा नहीं है'।' 'तू ने पहले कहने की बात की पीछे कहा और पीछे कंहने की बात पहले कहीं। 'वैरा विवाद बिना विचार का उस्टा है। तू ने बाद आरम्भ किया, किन्तु निग्हीत हो गया'। 'इस बाद से बचने के लिए इधर-

विशेष समीक्षा के लिए देखिए—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महावीर-निर्वाण-प्रसंघ" ।

उधर अटक'। 'बदि इस बाद को समेट सकता है तो समेट'। निगण्डी में मानी युद्ध ही हो रहा था।

ं निगण्ड नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी गृहस्य शिष्य भी नातपुत्रीय निगण्डी में वैसे ही विरक्त चित्त हैं, जैसे कि वे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अ-नैर्याणिक, अन्-उपराम-संवर्तनिक, अ-सम्यक्-सम्बद्ध प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित धर्म में हैं।

अायुष्मान सारिषुत्र ने निश्चओं को आमंत्रित किया और उन्हें निगंठ नातपुत्त की मृत्यु का संवाद तथा निगण्डों की फूट की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा-"हमारे भगवान का यह धर्म सु-आरुवात, सुप्रवेदित, नैर्याणिक, उपशम-संवर्तनिक, सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित है। यहाँ सबको ही अविरुद्ध भाषी होना चाहिए। विवाद नहीं करना चाहिए, जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अध्वितक (चिरस्थायी) हो और वह बहुजन-हितार्थ, बहुजन-सुखार्थ, लीक की अनुकम्पा के लिए तथा देव व मनुष्यों के हित व सुख के लिए ही।

- दीवनिकाय, संगीति-पर्याय-सुत्त, ३।१८ के आधार से ।

## (१७) निगण्ड नातपुत्र की मृत्यु का कारण

वह नातपुत्त तो नालन्दा-वासी था। वह पावा में कैसे कालगत हुआ १ उपालि गृहपति को सत्य का प्रतिवोध हुआ और उसने दस गाथाएँ बुद्ध के उत्कीर्तन में कही । उस बुद्ध कीर्ति को सहन न करते हुए नातपुत्त ने अपने मुँह से उष्ण रक्त उगल दिया। उस अस्वस्थ स्थिति में वह पावा ले जाया गया : अतः वहीं वह कालगत हुआ।

--- मिक्सिमनिकाय-अट्टकथा, सामगाम सुत्त वण्णना, खण्ड ४, पृ० ३४ के आधार से । समीक्षा

जैन कथा-वस्तु में तो उक्त प्रकार की घटना का उल्लेख है ही नहीं। मृल मिक्सन-निकाय के उपालि सुत्त में भी इस घटना को महावीर की मृत्यु से नहीं जोड़ा गया है। यह नितान्त अहकथा का ही परिवर्दन है। जैन उल्लेख के अनुसार महाबीर राजगृह से विहार कर पावा जाते हैं। वहाँ वे वर्षांवास करते हैं और कार्तिक अमावस्या को निर्वाण प्राप्त करते हैं। इतनी प्रलम्ब अस्वस्थता उनकी रही होती, तो अवस्य उसका कहीं उल्लेख मिलता ; इस अवधि में उनकी अस्वस्थता का कही उल्लेख नहीं है।

## (१८) दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन

उस समय राजगृह के एक श्रेष्ठी को एक महार्घ्य चन्दनसार की चन्दन गाँउ मिली। भेष्ठी ने सीचा--- "क्यों न मैं इसका पात्र बनवार्डे ? चूरा मेरे काम आयेगा और पात्र का

१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए--"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महाबीर-निर्काण-

दान कहाँगा।" पात्र सेपार हुआ। श्रेष्टी ने उसे सीके में रख कर, उस सीके को एक पर एक, इस प्रकार अनेक बाँस बाँध कर, सबसे ऊँचे बाँस के सिरे पर लटका दिया। उसने यह भोषणा भी कर दी—"जो अमण, बाह्यण, अर्हत् या ऋदिमान् हो; उसे यह दान दिया जाता है। यह इस पात्र को उतार कर ले ले।"

प्रणकाश्यप श्रेष्ठी के पास आया और उसने अपने को अर्हत् व ऋदिमान् बतलाते हुए उस पात्र की याचना की। श्रेष्ठी ने कहा—"भन्ते! यदि आप वस्तुतः अर्हत् व ऋदिमान् हैं को पात्र को उतार कर ले लें। मैंने आपको दिया।" किन्तु प्रणकाश्यप उसे उतारने में सफल नहीं हुआ। मक्खली गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकुध कात्यायन, संजय वेलिहिश्चत व निगण्ठ नातपुत्त भी कमशः श्रेष्ठी के पास आये और उन्होंने भी अपने को अर्हत् व ऋदिमान् बतलाते हुए पात्र की याचना की। श्रेष्ठी का उनको भी वही उत्तर मिला। पात्र की उतारने में कोई भी सफल नहीं हुआ।

आयुष्मान् मीद्गल्यायन व आयुष्मान् विण्डोल भारद्वाज पूर्वाह्न को सु-आच्छादित हां, पात्र-चीवर ले, राजगृह में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। उन्होंने भी पात्र सम्बन्धी यह सारी घटना सुनी। विण्डोल भारद्वाज ने मीद्गल्यायन को और मीद्गल्यायन ने विण्डोल भारद्वाज को पात्र जतार लाने के लिए कहा। विण्डोल भारद्वाज इस कार्य के लिए तैयार हुए। वे आकाश में उड़े। उस पात्र को लिया और उस पात्र सहित राजगृह के तीन चहार लगाये। श्रेष्ठी पुत्र-दारा सहित अपने आवास पर चढ़ा। करवद्ध होकर नमस्कार किया और अपने आवास पर ही उतरने की उनसे प्रार्थना की। विण्डोल भारद्वाज ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और वहीं उतरे। श्रेष्ठी ने उनके हाथ से पात्र लिया और महार्घ खाद्य से उसे भर कर छन्हें भेंट किया। विण्डोल भारद्वाज पात्र-सहित आराम को लीट आये।

पात्र को उतार लाने की घटना कुछ ही क्षणों में शहर में फैल गई। कुछ लोग कोला-हल करते हुए ही पिण्डोल भारद्वाज के साथ-साथ आराम में प्रविष्ट हुए। बुद्ध ने जब उस कोलाहल को सुना तो आयुष्मान् आनन्द से उसके बारे में पूछा। आनन्द ने सारा घटना-कुल जाना और भगवान् को निवेदित किया। भगवान् ने उसी समय भिक्षु-संघ को एकत्रित किया और सब के बीच पिण्डोल भारद्वाज से पूछा—"क्यों, तू ने सचसुच राजगृह श्रेष्ठी का पात्र उतारा ?"

"हाँ, भगवन् !"

बुद्ध ने उन्हें धिकारते हुए कहा—"भारद्वाज ! यह अनुचित है, प्रतिकृल है, श्रमण के अयोग्य है और अकरणीय है। एक नगण्य से काष्ठ-पात्र के लिए रहस्थों को उत्तर मनुष्य-धर्म- अमुद्ध-प्रातिहार्य तू ने कैसे दिखाया १ न यह (आचरण) अपसमनों को प्रसम्न करने के लिए

है और न प्रसन्नों (अद्धालुओं) को अधिक प्रसन्न करने के लिए : अधित अप्रसन्नों को (और भी) अप्रसन्न करने के लिए तथा प्रसन्नों में से भी किसी किसी की उलट देने के लिए है।"

मिश्चवों को सम्बोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा-"ग्रहस्थों को उत्तर मनुष्य-धर्म-ऋद्धि-प्रातिहार्य नहीं दिखाना चाहिए। जो दिखाये, उसे दुष्कृत की आपत्ति। इस पात्र के दुकड़े-दुकड़े कर भिक्क्षओं को अञ्चन पीसने के लिए वे दो।"

उसी प्रसंग पर मिश्लुओं के पात्र-सम्बन्धी नियम का विधान करते हुए बुद्ध ने कहा-"भिक्षुत्रों को स्वर्ण, रौप्य, मणि, बैड्रर्य, स्फटिक, काँस्य, काँच, राँगा, सीसा, ताम्रलेह ब काष्ठ का पात्र नहीं रखना चाहिए। जो रखे, उसे दुष्कृत की आपत्ति। केवल लोहे और मिट्टी के पात्र की ही मैं अनुशा देता हूँ।"

> --- विनयपिटक, चुल्लवरग, ५-१-१० ; धरमपद-अट्टकथा, ४-२ के आधर से । समीक्षा

यह सारा उदन्त अतिशयोक्ति भरा है। पिण्डोल भारद्वाज का चन्दंन-पात्र के लिए ऋद्धि-प्रातिहार्य का दिखलाना बुद्ध के द्वारा गहर्य बताया गया है। यह कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि निगण्ड नातपुत्त उस चन्दन-पात्र को लेने के लिए ललचाये होंगे और इस कौतुक में प्रयत्नशील हुए होंगे। जैन-परम्परा में तो किसी भी ऋद्धि-प्रदर्शन का सर्वधा वर्जन है। लगता है, पिटकों में जहाँ भी इतर तैर्धिकों की न्यूनता व्यक्त करने का प्रसंग होता है, वहीं निगण्ठ नातपुत्त, पूरणकाश्यप आदि सारे नाम दुहरा दिये जाते हैं।

## (१६) इ: बुद्ध

पूरणकाश्यप, मक्खली गोशाल, निगण्ठ नातपुत्र, संजय वेलहिपुत्र, प्रकृध कात्यायन, अजितकेशकम्बल आदि छहां शास्ता आचायों की सेवा से चिन्तामणि आदि विदाशों में प्रवीण हो, 'हम बुद्ध हैं' यह घोषित करते हुए देश-देशान्तर में विचर रहे थे। वे चारिका करते हुए क्रमशः श्रावस्ती पहुँचे ! उनके भक्तों ने राजा की सूचित किया, पूरणकाश्यप आदि छः शास्त्रा बुद्ध हैं, सर्वज्ञ हैं और अपने नगर में आये हैं। राजा ने उन्हें, छहीं शास्ताओं को निमंत्रित कर अपने राज-प्रासाद में लाने का निर्देश दिया। मक्तों ने अपने-अपने शास्ता को राजा का निमंत्रण दिया और राजा के यहाँ भिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें बाध्य किया। उन सभी में वहाँ जाने का साहस नहीं था। भक्तों द्वारा पून:-पून: आग्रह किये जाने पर वे एक साथ ही राज-प्रासाद की ओर चले। राजा ने उनके लिए बहुमूल्य आसन विक्रवा दिये थे। छहों शास्ता उन आसनों पर नहीं बैठे। वे धरती पर ही बैठे। छन आसनों पर बैठने से निगुणों के शरीर में राज-तेज छा जाता है ; ऐसी छनकी मान्यता

१. द्रष्टव्य, जयाचार्य कृत प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध, गोशालाधिकार, पु० १६०।

धी । राजा ने इससे निर्णय किया, इनमें शुक्ल-धर्म नहीं है। राजा ने उनहें भीजन प्रदान नहीं किया। इस प्रकार ने ताड़ से गिरे हुए तो थे ही और राजा ने मुंगरे की मार जैसा एक प्रक्रम जनसे और कर लिया—"उम बुद्ध हो या नहीं ?" सारे ही शास्ता धवरा गये। उन्होंने सीचा—"यदि हम बुद्ध होने का दावा करेगे, तो राजा हम से बुद्ध के बारे में नाना प्रश्न पृद्धेगा। यदि हम उनका समुचित उत्तर नहीं दे सकेंगे, तो राजा यह कह कर कि बुद्ध न होते हुए भी एम अपने को बुद्ध कह कर जनता को उगते फिरते हो; कुद्ध होकर हमारी जिहा भी कटवा सकता है तथा अन्य भी अनर्थ कर सकता है।" सभी ने उत्तर दिया—"हम बुद्ध नहीं है।" राजा ने दण्ट होकर उन्हे राज-प्रासाद से निकलवा दिया।

बाहर खड़े भक्त जत्सुकता से जनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही वे राज-प्रासाद से बाहर आये, भक्तों ने जन्हें घेर लिया और पृष्ठा—"राजा ने आप सबसे प्रश्न पृष्ठ कर आप को सत्कृत किया? राजा ने आप से क्या प्रश्न पृष्ठे?"

कहीं आचार्यों ने वास्तिविकता पर आवरण डालते हुए उत्तर दिया—"राजा ने हम से पृक्का—"तुम बुद्ध हो या नहीं?" हमने निषेध में उत्तर दिया। उसकी पृष्ठभूमि में हमारा तात्वर्य था, राजा बुद्ध के बारे में अनिमज्ञ है। यदि हम स्वीकृति-सूचक उत्तर देते, तो हमारे प्रति राजा का मन दूषित होता। हमने राजा पर अनुग्रह कर ऐसा उत्तर दिया। वैसे तो हम बुद्ध ही हैं। हमारा बुद्धत्व पानी से धोने पर भी नहीं जा सकता।"

---संयुत्तनिकाय-अट्टकथा, ३-१-१ के आधार से। समीक्षा

एक अतिरंजित कथा के अतिरिक्त इस अडकथा का कोई महत्त्व नहीं लगता। (२०) मृयार श्रेष्ठी

श्रावस्ती में मृगार श्रेष्ठी रहता था। उसके पुत्र पूर्णवर्धन का विवाह साकेत के धनव्यय श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा के साथ हुआ। मृगार सेठ ने एक सप्ताह तक विवाहोत्सव मनाया। वह निर्धन्थों का अनुयायों था; अतः उसने इस उपलक्ष पर सातवे दिन बहुत सारे निर्धन्थों को आमंत्रित किया। निर्धन्थों से उसका सारा घर भर गया। श्रेष्ठी ने विशाखा को शासन भेजा, अपने घर अर्धत् आये हैं; अतः उम आकर उन्हें बन्दना करो। विशाखा श्रांतापन्न आर्य श्राविका थी। अर्धत् का नाम सुन कर वह बहुत हुन्ध उन्ध हुई। वह तत्काल तैयार हुई और वन्दना करने के लिए चली आई। उसके जब नग्न निर्धन्थों को देखा तो वह सहसा सिहर उठी। उसके मुँह से कुछ शब्द निकल ही पड़े—''क्या अर्धत् ऐसे ही होते हैं? मेरे श्वसुर ने इन लज्जाहीन श्रमणों के पास सुझे क्यों बुलाया? धिक, धिक, धिक, ।'' वह उसी क्षण अपने महल में लौट आई।

नन्न समण विशासा के उस व्यवहार से बहुत खिन्म हुए। अन्होंने सुगार अच्छी की क्या उत्ताहना देते हुए कहा—"अंच्डिन ! क्या उसे दूसरी कन्या नहीं मिली ! अमण गौतम की इस महाकुलक्षणा आविका की अपने घर क्यों लाया ? यह तो जलती हुई गाडर है। शीन ही इसे घर से निकालो।"

मृगार भेष्ठी असमंजस में पड़ गया । उसने सोचा, विशाखा महाकुल की कन्या है । इनके कथन-मात्र से इसे निकाला नहीं जा सकता । न निकालने पर भमणों का कोप भी छससे अपरिचित नहीं था । उसने अत्यिक विनम्नता के साथ उनसे क्षमा माँगी और छन्हें ससम्मान विदा किया ।

स्वयं बड़े आसन पर बैठा। सीने की कलड़ी से सोने की थाली में परोसा गया निर्जल मचुर क्षीर भोजन करने लगा। उसी समय एक स्थितर (बौद्ध) मिझु पिण्डचार करता हुआ श्रेष्ठी के गृह-द्वार पर आया। विशाखा ने उसे देखा। श्वसुर को स्विस करना उसे उचित नहीं लगा, अतः वह वहाँ से उठ कर एक ओर इस प्रकार खड़ी हो गई, जिससे मृगार श्रेष्ठी भिझु को अञ्झी तरह देख सके। मूर्ख श्रेष्ठी स्थितर की देखता हुआ भी न देखते हुए की तरह नीचा मुँह कर पायस खाता रहा। विशाखा ने जब यह सारा दृश्य देखा तो उससे नहीं रहा गया। स्थिवर को लह्य कर वह बोली—"भन्ते! आगे जायें। मेरा श्वसुर वासी खा रहा है।"

## भेष्ठी का रोष

निर्यं ने प्रति विशाखा द्वारा हुए असम्य व्यवहार से ही मृगार अंग्डी बहुत इष्ट श्वा और जब उसने अपने प्रति 'वासी खा रहा है'; यह सुना तो उसके कोप का ठिकाना नहीं रहा। उसने भोजन से हाथ खींच लिया और अपने अनुचरों को निर्देश दिया—"इस पायस को ले जाओं और इसे (विशाखा को) भी घर से निकालो। यह सुन्ने ऐसे मंगल घर में भी अशुचि-भोजी बना रही है।"

सभी अनुचर विशाखा के अधिकार में थे और उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। उसे पकड़ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असम्य शब्द का व्यवहार भी कोई नहीं कर सकता था। विशाखा श्वसुर को सम्बोधित करती हुई बौली—"तात! मैं ऐसे नहीं निकल सकती। आप सुभी किसी पनिहारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की वर्तमानता में कन्याओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। मेरे पिता ने जिस दिन सुभी अपने जिस से विदा किया था; बाड कोहुनिवकों को मेरे अपराध के शोधन का दायित्व सौंपा था। उन्हें बसा कर पहले आप मेरे दीव का परिशोधन करें।"

# भूगार निर्मन्य संब से बुद्ध-संघ की जोर

विशाखा ने क्षमा प्रदान करते हुए अपनी एक शर्त प्रस्तुत की। उसने कहा-"मैं बुद्ध-धर्म में अत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ। मैं भिक्षु-संघ की सेवा के बिना नहीं रह सकती। यदि सुक्ते भिक्कु-संघ की सेवा का यथेच्छ अवसर दिया जाये तो मैं रहूँगी ; अन्यया इस घर में रहनें के लिए करहें प्रस्तुत नहीं हूँ।" मृगार श्रेष्ठी ने विशाखा की शर्त स्वीकार की और एक अपवाद संयोजित किया-"बुद्ध का स्वागत तुम्ने ही करना होगा। मैं उसने **७पॉस्थित होना नहीं** चाहता।" विशाखा ने दूसरे ही दिन बुद्ध की ससंघ निर्मात्रित किया। बुद्ध जब उसके घर आये तो सारा घर भिक्षओं से भर गया। विशाखा ने उनका हार्दिकं स्वागतः किया । नम्न अमणों (निर्मान्थों) ने जब यह वृत्तान्त सुना तो वे भी दौड़े अगये और सन्होंने मुगार शेष्ठी के घर को चारों और से घेर लिया । विशाखा ने बुद्ध प्रभृति संभ की बक्षिणोदक दिया और श्वसूर के पास शासन भेजा, सत्कार-विधि सम्पन्न हो गई है, आप आकर भोजन परोसें। श्रेष्ठी निर्यन्थों के प्रभाव में था, अतः नही आया। भोजन समाप्त हो चुकने पर विशाखा ने फिर शासन भेजा, श्वसर बुद्ध का धर्मीपदेश सुनें । अब न जाना अञ्चल्यित होगा, यह सोच कर मगार श्रेण्डी अपने कक्ष से चला । नग्न अमणी (निर्द्ध न्यों) ने आकर उसे रोका और कहा- "अमण गीतम का धर्मोपदेश कनात के बाहर रह कर सुनना।" मृगार श्रेष्ठी ने वैसा ही किया। वह कनात के बाहर से अपदेश सुनने लगा । बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा-"'तू चाहे कनात के बाहर, दीवाल या पर्वत की आड़ में व चक्रवाल के अन्तिम छोर पर भी क्यों न बैठे, मैं बुद्ध हूँ : अतः तुभी उपदेश भूमा सकता है।"

बुद्ध ने जपदेश प्रारम्भ किया। सुनहले, पके फलों से लदी हुई आम्र-वृक्ष की शाखा की क्षक झोरने पर जैसे फल गिरने लगते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठी के पाप विनष्ट होने लगे और जपदेश समाप्त होते-होते वह लोतापत्ति-फल में प्रविष्ट हो गया।

--- अम्मपद-अट्टकथा, ४-४ के आधार से।

## समीक्षा

यह सारा प्रसंग अन्मपय-अहुकथा का है, अतः अतिरंजित होना तो सहज है ही ! . आगमी में किसी भी मृगार नामक ग्रहपति के निगण्ठ-श्रावक होने का उल्लेख नहीं मिलता। सूत त्रिपिटकों में भी उक्त घटना-प्रसंग का कोई विवरण नहीं है।

१. प्रस्तुत कथा वस्तु अनाथपिण्डिक की कत्या चूल सुमहा के सम्बन्ध से भी ज्यों की स्थों मिलती है। (देखिए-वम्मपद-अट्टक्या, २१-८)।

# (११) गरहादिम्न और सिरिगुच

भाषसती में दो मिन्न रहते थें। एक का नाम सिरिगुल था और दूसरे का नसहरिक्त था। सिरिगुल बुद्ध का जपासक था, गरहित्न निगण्डों का। दोनों में धार्मिक स्वार्टें होतीं। गरहित्न चाहता था—सिरिगुल निगण्डों का जपासक बने। वह कहता—निगण्डें सर्वें , सर्वेदशीं होते हैं। वे चलते, जडते, सोते सब कुक्क जानते हैं, देखते हैं। सिरिगुल नि एक दिन अपने यहाँ ५०० निगण्ड साबुधों को आमंत्रित किया। जनकी सर्वें कता की प्ररीक्षा के लिए जसने अपने घर में एक गर्त खुदबाया। गर्त में उसने विष्ठा भरकाया। उस गर्दे पर एक जाल बाँचा। जस पर आसनादि विद्धा विये। निमण्ड आये, विद्धे आसन पर ज्यों ही बैठे, गर्त में धँस गये।

गरहदिन्न इस घटना से बहुत असन्तुष्ट हुआ। उसके मन में प्रतिश्वाध की भावना जगी। कालान्तर से उसने अपने यहाँ मिश्च-संघ-सहित बुद्ध को आमंत्रित किशा। उसने भी उसी तरह एक गर्त बनवाया और उसमें अंगारे भरवाये। उसी तरह जाल बिक्काया और आसन लगाये। बुद्ध ने आते ही अपने ज्ञान-बल से सब कुछ समझ लिया। अपने ऋदि-बल से अंगारों के स्थान में कमल उत्पन्न कर दिये। कमल तत्काल उत्पर उठ आये। तब कमलों पर ५०० भिश्चओं के साथ बैठ कर बुद्ध ने धमोंपदेश किया। गरहदिन्न, सिरिगुत्त उथा अन्य अनेक लोग स्रोतापत्ति-फल को प्राप्त हुए।

—धन्मपद-अट्ठकथा, ४-१२ के आधार से।

## समीक्षा

लगता है, साम्प्रदायिक मनोभावों से अनेक कथाएँ गढ़ी जाती रही हैं। उनमें से

एक यह भी है। ठीक इसी प्रकार की एक कथा जैन-परम्परा में भी बहुत प्रचित्रत है।

उसके अनुसार राजा श्रेणिक बौद्ध-मत को मानने वाला था और रानी चेलणा जैन-मत की

मानने वाली थी। दोनों एक-दूसरे को अपने धर्म में लाने के लिए प्रयत्नशील थे। श्रेणिक

के आग्रह पर चेलणा ने बौद्ध-भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु आये।

श्रेणिक उनहें महाज्ञानी मानता था। चेलणा ने बौद्ध-गुरुओं की चर्म-उपानत् उठा कर

मँगवा ली और उनकी कतरनें करके 'सोगरी का रायता' बनवा दिया। रायता अनेक

सुगन्धित पदार्थों से भावित था। वह बौद्ध-गुरुओं को बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार वे

अपनी सारी जूती रायते के साथ खा गये। लौटते समय जब बौद्ध-गुरु की जूतीं नहीं मिली,

सब चैलणा ने सारा मेद खोला। बौद्ध-मिक्षु बेंचारे शरेमाये। राजा श्रेणिक इस बात से

बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिशोध लैने की बात मन में ठानी।

राजा नै एकं दिन सार्यकाल वन-क्रीड़ा से आंते एक शूम्य देवालेय में एक निर्गण्ठ सुनि को ध्यानस्य देखा । तत्काल एक देश्या को बुला, उसे भी उन्न देवास्तर में विका दिया । राजमहल में जा, चेलणा से चर्चों की कि निगण्ठ मुनि वेश्याओं के साथ रात किताते हैं। में सबेरे दुन्हें यह बात बताकेंगा । बात नगर में फेल चुकी थी। सबेरे राजा रानी को लेकर बेबास्य पर आधा । सहस्रों सोग और भी इकड़े हुए। निगण्ठ मुनि राजा की इस करत्र को समझ खुका था। उसने अपने तपोबल से अपना रूप बदल कर बोद-िमधु का रूप बना लिया। चरवाजा खुलते ही बौद-िमधु और वेश्या सब को दिखलाई दिये। रानी की विजय के दांजा में अपने वर्ष का अपहास और वृश्यामान नगर में करा लिया।

े अन्य वनों के सम्बन्ध से भी इस प्रकार के अनेकों कथानक दोनों परम्पराओं में भिक्त है तथा इन दोनों परम्पराओं के सम्बन्ध में इतर धर्मों में भी ऐसे ही कथानक जिल्त है। लगता है, कोई युग ही आया था, जिसमें ऐसे कथानक गढ़ने की होड़ सगी थी।

'मिसिन्द प्रस्मं में कहा गया है---गरहदिन्न के घर बुद्ध के धर्मोपदेश करते समय ८५००० लोगों को स्रोतापत्ति-फल मिला। यह भी प्रस्तुत कथानक की अयथार्थता का एक प्रमाण है।

# उल्लेख-प्रसंग

#### (२२) भामण्यकल

एक समय बुद्ध राजगृह में जीवक कौमार-भृत्य के आम्न-वन में साढ़े बारह सौ भिक्क्षमों के बृहद् संघ के साथ विहार कर रहे थे। पूर्णमासी के उपोसथ का दिन था। चातुमांसिक कौमुदी से युक्त पूर्णिमा की रात की, राजा मागध अजातरात्र वैदेहीपुत्र, राज-अमात्यों से घिरा हुआ, उक्तम प्रासाद पर बैठा था। उस समय अजातरात्र ने उदान कहा— "अही! कैसी रमणीय चाँदनी रात है! कैसी सुन्दर, दर्शनीय, प्रासादिक व लाझणिक रात है! किस अमण या बाइण का सत्संग करें, जी हमारे चित्त की प्रसन्न करे।"

एक राजमंत्री ने कहा-"महाराज! पूरणकाश्यप गणनायक, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, तीर्यक्रर, बहुजन-सम्मानित, अनुभवी, चिर-प्रविजत व नयोवृद्ध हैं। आप उनसे धर्म-चर्ची करें। उनका अल्पकालिक सत्संग भी आपके चित्त की प्रसन्न करेगा।"

राजा अजातरात्रुं ने सुना, किन्तु मौन रहा ।

इसरे मंत्री ने उक्त विशेषणों को दुहराते हुए मक्खिल गोशाल का सुझाब दिया।

राजा अजावश्रज्ञ मीन रहा! इस प्रकार विभिन्न मंत्रियों ने इसी उक्ति के साथ कमशाः

अजितकेशकम्बल, प्रकृष कात्सायन, निगण्ठ नातपुत्त व संजय वेलद्विपुत्र का सुझाब दिया।

स्विकातशृक्ष वे यह सब कुछ सुना, किन्द्र मीन रहा। जीवक कीमार-भृत्य भी अजातशृक्ष के

<sup>्</sup> विस्तिम्ब अश्रम, १५०। -

पास जीन बेठा था। राजा ने प्रससे कहा-"सीन्य जीनक । तम मीन क्यों हो ६ द्वस सी ध्यमत सुकाय दो।"

श्रीवक ने कहाल- "महाराज ! मेरे आम्र-उद्यान में साढ़े बारह की भिक्षकों के बुद्ध संघ के साथ भगवान अर्हत् सम्यक् सम्बद्ध विद्वार कर रहे हैं। अनका संगत्तवध भीता हुआ है। वे भगवान अर्हत्, परमज्ञानी, विद्या और आचरण से युक्त, सुगत, लोकविद्द, पुक्तों की सम्मार्ग पर लाने के लिए अनुपन अर्ब-नियन्ता, देव व मनुष्यों के शास्ता सभा चुद्ध है। महाराज ! आप उनके पास चलें और उनसे धर्म-चर्चा करें। कदाचित् खामका विद्य प्रसम्भ हो आमेगा।"

अजावराञ्च जीवकं के सुझावानुसार बुद्ध के दर्शनार्थ चंला 1, सुसिंक्सित पाँच सौ हाधियों पर उसकी पाँच सौ रानियाँ थीं । स्वयं भी पहहस्ती पर आस्द् हुआ । महाक्ष्ती की रोशनी से घिरा, राजकीय विपुल आडम्बर के साथ चला । उद्यास के सभीय पहुँचते ही राजा का मन मय व आशंका से भर गया । रोमांचित होकर उसने जीवक से कहा—"कहीं दुम सुके घोखा तो नहीं दे रहे हो ? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हो ? कहीं दुम सुके शच्छों के हाम तो नहीं दे रहे हो ? साहे बारह सौ मिश्रुओं के इतने वड़े संबक्षि अवस्थित पर भी किसी के थूकने, खाँसने तक का तथा अन्य किसी दू सरे प्रकार सक का शब्द नहीं हो रहा है।"

जीवक ने सस्मित उत्तर दिया—"महाराज ! मैं आपको घोखा नहीं दे रहा हूँ और न मैं आपको शत्रुओं के हाथों ही दे रहा हूँ । आप आगे चलें । सामने देखें, मण्डप मैं दीयक जल रहे हैं।"

जहाँ तक हाथी जा सकता था, वहाँ तक अजातराञ्च हाथी पर गया। उसके बाद पैदल ही मण्डप-दार पर पहुँचा। क्रमशः मण्डप में प्रविष्ट हुआ। अद्भुत शान्ति को देख कर वह बहुत प्रभावित हुआ। सहसा उसने उदान कहा—"मेरा कुमार उदयमद्र भी इस प्रकार की शान्ति में सुस्थिर हो।"

अवास्त्रशृञ्च भगवान को अभिवादन कर व मिश्च-संघ को करबद्ध नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। राजा ने प्रश्न पृक्षने की अनुमति ली और पृक्षा— ''भन्ते । विविध शिक्षों . के बाध्यम से व्यक्ति जीविका स्पार्जन कर प्रत्यक्षतः सुखी होता है; क्या स्मी सकार इसी खीवन में आमध्य का प्रत्यक्ष फला भी पाया जा सकता है ?''

"महाराज | क्या यह प्रस्त दुमने दूसरे अमण-जाहाजों से भी पृक्का है १ यदि पृक्का ही तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, बताओ !"

अजनत्यात् ने बतायाः—"मैं प्रणकाश्यपः, सक्खलि गीराग्लः, अजितकेशकम्बलः, प्रमुख कालायन व संजय केलडिपुत्र के पास गया । केले कि अल्लेश्यके अंत्रस स्त्रीर उस्तर में कटक्स । पृद्धे कांट इस और उत्तर दे आर्म । उसी प्रकार भन्ते ! उन सभी ने सांहष्टिक आतम्य काल पृद्धे जाने पर कमशः अकियवाद, देववाद, उच्छेदवाद, अकृततावाद व अनिश्चित्वाकाद । काल उसर दिया । मैंने उनके कथन का न तो अभिनन्दन ही किया और न निन्दा ही की । मैंने उनके सिद्धान्त की न स्वीकार ही किया और न निरादर ही किया । आसम से उंड

"मन्ते | में निगण्ड नातपुत्त के पास भी गया और उनसे भी सांहष्टिक श्रामण्य-फल के भारे में पृक्षा के छन्होंने उसके उत्तर में मुक्ते चातुर्याम संवरवाद बतलाया । उन्होंने कहा- 'निगण्ड चार संवरों से संवृत्त रहता है—(१) वह जल के व्यवहार का वर्जन करता है, जिसके जल के जीव न मरें, (२) वह सभी पापों का वर्जन करता है, (३) सभी पापों के वर्जन से लगा रहता है । इसीलिए वह निर्माण्य- 'कल के बारे में और स्थितात्मा कहलाता है।' भन्ते ! मेरा प्रश्न तो था, प्रत्यक्ष शामण्य- 'फल के बारे में और निगण्ड नातपुत्त ने वर्णन किया चार संवरों का । भन्ते ! यह भी वैसा ही था, जैसे पृक्षे आम और उत्तर दे कटहल ; पृछ्णे कटहत और उत्तर दे आम । मेंने उनके कथन का भी न विभानन्दन किया और न निन्दा ही की । उनके सिद्धान्त को न मैंने स्थीकार किया कीर न उत्तर ही किया । आतत से उठ कर चला आया ।''

बुद्ध ने राजा अजातशात्रु के प्रश्न का दृष्टान्त, युक्ति व सिद्धान्त के माध्यम से सविस्तार एतर दिया। अजातशात्रु उससे बहुत प्रभावित हुआ। बोला— "आश्चर्य भन्ते! अद्भुत भन्ते! जैसे उत्तरे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल का दोपक दिखा दे; जिससे सनेत्र देख सकें; उसी प्रकार भगवास् ने अमैक प्रकार से धर्म की प्रकाशित किया है। मैं भगवान् को शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व मिश्च-संघ की भी। आज से यावज्जीवन सुक्ते शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

आजातरात्र ने अपना आत्मालीचन करते हुए कहा— "मन्ते ! मैंने एक बड़ा भारी अपराध किया है। मैंने अपनी मृद्वा, मूर्जता और पापों के कारण राज्य-लोभ से प्रेपित ही कर धर्मराज पिता की हत्यां की है। भन्ते ! भविष्य में सम्भल कर रहूँगा। आप मेरे किस अपना को क्षमा करें।"

बुद्ध ने उत्तर में कहा—"चूँ कि महाराज! तुम अपने पाप की समझ कर, अविष्य में साबधान रहने की अतिशा करते हो; अतः मैं दुमको क्षमा प्रदान करता हूँ। आर्थ-क्षमें में विष्ट बुद्धि (लाभ) की बात समझी जाती है, यदि कोई अपने पाप को समझ कर और स्वीकार कर प्रविष्य में वैसान करने और धर्माचरण करने की प्रतिश्चा करता है।"

१. इन मतवादौँ का विस्तृत उल्लेख के लिए देलिए—"समसामयिक धर्म-नावक" प्रकरण ।

<sup>:</sup> १. वेखिए-"समसामयिक धर्मनावक" प्रकरण।

अविषातरात्रं सुद्ध के कथन का अधिनन्दन य अनुमोदन कर आसने से उठा और यन्दना-प्रदक्षिणों कर चला आया। बुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—"इस राजा का संस्कार अच्छा नहीं रहा। यह राजा अभागा है। यदि यह राजा अपने धर्मराज पिता की हत्या नहीं करता तो आज इसे इसी आसन पर बैठे-बैठे बिरज, विमख धर्म-चक्क उत्पन्ना हो जाता ।"

> --- दीवनिकाण, सामञ्जकतसुत्त, १-२ के आधार से । समीक्षा

सामक्रमक्र सुत्त की समीक्षा पूर्व के 'समसामधिक धम-नायक' व 'कास-निर्मय' प्रकरणीं -में अनेक पहलुओं से की जा चुकी है।

महाबीर को चातुर्याम-धर्म का निरूपक बतलाना इस बात की ओर संकेत करता है कि बौद्ध-भिक्षु पार्श्वनाथ की परम्परा से संपृक्त रहे हैं और महाबीर के धर्म को भी उन्होंने उसी रूप में देखा है, जब कि वह पञ्चशिक्षात्मक था।

चार वाम जो यहाँ बताये गये हैं, वे यथार्थ नहीं है। तथा प्रकार की बत-परिकल्पन्तां और भी किसी नाम से जैन-परम्परा में नही मिलती। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शीतोदक-वर्जन आदि के रूप में यह चार निषेष जैन-परम्परा से विरुद्ध नहीं है।

भूलसकुलवायि युत्त शीर प्रामणी संयुत्त में प्राणातिपात, अदत्तादान, कामेसु-मिच्छाचार व सुमावाद से निवृत्त होने का उल्लेख है, पर वहाँ 'चातुर्याम' शब्द का प्रयोग नहीं है।

महाबीर का नाम अजातशत्रु को किस मंत्री ने सुझाया, यह उक्त प्रसंग में नहीं है। पर महायान-परम्परा के अनुसार उक्त सुझाव अभयकुमार ने दिया था।

यहाँ अन्य सभी धर्म-नायकों को चिर-प्रवजित और वयोऽनुप्राप्त कहा गया है, पूर बुद्ध के लिए जीवक ने इन विशेषणों का प्रयोग नहीं किया है। इससे सूचित होता है, इन सबकी अपेक्षा में बुद्ध तरुण थे।

## (२३) बुद्ध : धर्माचार्यों में कनिष्ठ

एक बार भगवान बुद्ध आवस्ती में अनाथिपिण्डिक के जेतवन में बिहार कर रहे थे। राजा प्रसेनजित् कौशल भगवान के पास गया, कुशल-प्रश्न पृद्धे और जिज्ञासा व्यक्त की—-''गौतम! क्या आप भी अधिकार-पूर्वक यह कहते हैं, आपने अनुत्तर सम्यग् सम्बोधि की झाल कर जिया है १"

१. चाउज्जामो य जो घम्मो, जो इमो पंचितिकाओ।

देखिओं वस्त्राणेण, पासेण व महामुखी।। ---उत्तराघ्यधन सूत्र, अं० २३, गाथा २३

२. मिक्सिमिनिकाम्, ७६ तथा इसी प्रकरण में सम्बन्धित प्रसंग-संख्या १३ ६

३- इसी प्रकरण में सम्बन्धित प्रसंग-संख्या ६।

अगल्यान ने क्लर नियान "अइत्यान ! यदि कोई किसी को सन्धान सम्यम् कई तो कि क्ला कि का साधारकार किया है। " राजा असेनिजाह को लंक ने कहा--- "गौतम ! दूसरे अमणनाइण, जो संघ के अधिप्रति, मानाविपति, सन्धान के प्रतिद्ध, परास्थी, तीर्यक्लर और बहुजन-सम्मत प्रणकाश्यप, सक्खिल गोशाल, नियक नातपुत्त, संजय बेलिहपुत्त, प्रकृष कात्यायन, अजितकेशकम्बली आदि से भी ऐसी पृक्षा जाने पर, वे अनुत्तर सम्यग् कंपनीधि-प्राप्ति का अधिकार-पूर्वक कथन नहीं करते हैं। आप तो अल्यवयस्क व सद्या प्रजित है ; फिर यह केसे कह सकते हैं है"

क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण को अवस्पर्यस्क समझ क्षर कभी भी उनका परिभव व अपमान नहीं करना चाहिए। जुलीन, उत्तम, यशस्वी इतिय को अवस्पर्वेषक समझना भूल है। हो सकता है, समयान्तर से वह राज्य प्राप्त कर मनुष्यों का इन्द्र हो जाये और उसके बाद तिरस्कर्ता का राज-दण्ड के द्वारा प्रतिशोध ले। अपने जीवन की रक्षा के लिए इससे बचना आवश्यक है। गाँव हो या अरण्य, सर्प को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सर्प नाना रूपों से तेज में विचरता है। समय पाकर वह नर, नारी, जालक आदि को छँस सकता है। जीवन-रक्षा के निमित्त इससे बचना भी आवश्यक है। बहुमानी कृष्णवर्त्म पावक को दहर नहीं समझना चाहिए। सामग्री पाकर वह अशिन सुविस्तृत होंकर नर-नारियों को जला देती है। अहोरात्र बीतने पर वहाँ अंकुर उरपन्त हो जाते हैं। किन्तु शील-सम्पन्न भिक्ष अपने तेज से जिसे जला डालता है, उसके पुत्र, पशु तक भी नहीं होते। उसके दायाद भी धन नहीं पाते। वह निःसन्तान और निर्धन सिर कटे ताल दक्ष जैसा हो जाता है। अतः पण्डित-गुरुष अपने हित का चिन्तन करता हुआ भुजंग, पावक, यशस्वी स्त्रिय और शील-सम्पन्त भिक्ष के साथ अच्छा व्यवहार करे।"

राजा प्रसेनजित् कीशल ने कहा—"आश्चर्य भन्ते ! आश्चर्य भन्ते ! जैसे औषे की सीधा कर दे, आदत को अनावृत्ति कर दे, मार्ग-तिस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तैल-प्रदीप दिखा दे, जिससे सनेत्र देख सकें, वैसे ही भन्ते ! भगशान् ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। भन्ते ! में भगशान् की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और मिश्च-संघ की शरण जाता हूँ । आज से जीवन-पर्यन्त सुक्ते शरणागत छपासक स्थीकार करें।"

—संयुक्तनिकाय, दहरसुत्त, ३-१-१ के खाबारं से । समीक्षा

सब धर्म-नाथकों में बुद्ध की कनिष्ठता का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है। महावीर और बुद्ध की समसामयिकता के निर्धय में डॉ॰ जेकोबी आदि ने इस प्रसंग की खुका तक नहीं है। यह उन्हें सुलभ हुआ होता, तो सम्भवतः वे भी महाबीर की ज्येष्ठता निर्विवाद सिद्ध करते।

#### (२४) सभिय परिवाजक

एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में बेलुबन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे। सभिय परिवाजक के एक हितेशी देव ने उसे कुछ प्रश्न सिखाये और कहा—''जो अमण-बाह्मण इन प्रश्नों का उत्तर दे, उसी के पास तुम बहानर्य स्वीकार करना।''

सिय परिवाजक प्रातःकाल उठा। वह संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थक्कर, बहुजन-सम्मत पूरणकाश्यप, मक्खिल गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलिष्ठिपुत और निर्धन्थ नातपुत्त के पास क्रमशः गया और उनसे प्रश्न पृछे। सभी तीर्थक्कर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके; अपितु वे कोप, द्वेष और अपसन्नता ही व्यक्त करने लगे तथा उल्टे उससे ही प्रश्न पृछने लगे। सिमय बहुत असन्तुष्ट हुआ। उसका मन नाना उत्तरपोहों से भर गया और उसने निर्णय किया—अच्छा हो, यहस्थ होकर सांसारिक झानन्द लुटूँ।

सभिय परिवाजक के मन में ऐसा भी विचार उत्पन्न हुआ—अमण गौतम भी संघी, गणी, गणाचार्य "बहुजन-सम्मत हैं, क्यों न मैं उनसे भी ये प्रश्न पृद्धूँ। उसका मन तत्काल ही आशंका से भर गया। उसने सोचा, प्रणकाश्यप, मक्खिल गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलिहिपुत्त और निर्मन्थ नातपुत्त जैसे जीणे, वृद्ध, वयस्क, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतीत, स्थिवर, अनुभवी, चिर प्रविजत, संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थंद्वर, बहुजन-सम्मानित अमण-ब्राह्मण भी मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके, न दे सकने पर कोप, द्वेष व अपसन्नता व्यक्त करते हैं और मुद्ध से ही इनका उत्तर पृक्षते हैं। अमण गौतम क्या मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेगे १ वे तो आयु में कनिष्ठ और प्रवच्या में नवीन हैं। फिर भी अमण युवक होता हुआ भी महद्धिक और तेजस्वी होता है; अतः अमण गौतम से भी मैं इन प्रश्नों को पृद्धूँ।

सिन्य परित्राजक राजगृह की ओर चला। क्रमशः चारिका करता हुआ बेलुबन कलन्दक निवाप में भगवान के पास पहुँचा। कुशल-संवाद पृष्ठ कर एक ओर बैठ गया। सिम्य ने भगवान से निवेदन किया—"भन्ते! संशय और विचिकित्सा से प्रेरित होकर मैं प्रश्न पृष्ठने के अभिप्राय से आया हूँ। धार्मिक-रीति से उत्तर देकर मेरी उन शंकाओं का निरसन करें।"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"सिभय ! प्रश्न पृक्षने के अभिप्राय से तुम दूर से आये हो। तुम एक-एक कर मुझ से पृक्षो। मैं उनका समाधान कर तुम्हें संशय-मुक्त कर सकता हूँ।"

१. इस प्रसंग पर विशेष चर्चा के लिए देखिए—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महावीर की ज्येष्ठला"।

सौभव परिवादक ने सोचा—आश्चर्य है! अद्भुत है! अन्य अमण-बाह्यां ने जिन प्रश्नों के पृक्षने के लिए अवकाश तक नहीं दिया, नहाँ अमण गौतम सुके उनके निरसन का विश्वास दिलाते हैं। प्रसन्न व प्रसुदित होकर उसने पृष्ठना आरम्भ किया। ""गौतम हुउ ने उनका सिवस्तार उत्तर दिया। ""सिमय परिवाजक ने भगवान के भाषण का अमिन्दन किया, अनुमोदन किया और आनन्दित हो कर आसन से उठा। उत्तरीय को एक कन्धे पर सम्भाल कर उसने भगवान बुद्ध की स्तुति में कुछ गाथाएँ कहीं। मगवान के पाद-पद्मों में नतमस्तक हो कर कहने लगा—"आश्चर्य है गौतम! अद्भुत है गौतम! जैसे औंचे की सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल का दीपक जला दे, जिससे सनेत्र देख सकें, उसी प्रकार आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। में भगवान गौतम की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व मिश्च-संघ की मी। मैं आपके पास प्रवज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करना चाहता हूँ।"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"सिमय! कोई अन्य तीर्थिक इस धर्म-विनय में प्रवरुया और उपसम्पदा की आकांक्षा करता है तो उसके लिए सामान्य नियम यह है कि उसे पहले चाद्धमाँ सिक परिवास करना होता है। परिवास में सफल होने पर भिक्ष-जन प्रवरुया और उपसम्पदा प्रदान करते हैं। कुछ एक व्यक्तियों के लिए इसमें अपवाद भी किया जा सकता है।"

सभिय ने विनम्रता से उत्तर दिया—"भन्ते! मैं इसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। भिक्क सुभे प्रविजत करें, उपसम्पदा प्रदान करें।"

सभिय परिवाजक ने भगवान के पास प्रवच्या व उपसम्पदा प्राप्त की। कुछ समय पर्चात् सभिय एकान्त में अप्रमत्त, उद्योगी तथा तत्पर हो, जिस प्रयोजन के लिए कुलपुत्र सम्यक् प्रकार से घर से बेघर हो विहार करता है, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य के अन्त को इसी जीवन में स्वयं जान कर और साक्षात्कार कर विहार करने लगे। उन्होंने जान लिया—"जन्म क्षीण हुआ, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, कृतकृत्य हो गया और पुनर्जन्म समाप्त हो गया।" आयुष्मान् समिय अहतों में से एक हुए।

- मुत्तनिपात, महावरग, सभियसुत्त के आधार से।

### समीक्षा

उक्त प्रसंग महावीर की ज्येष्ठता का अनन्य प्रमाण है। यहाँ बुद्ध की अपेक्षा सभी धर्म-नायकों को 'जिल्ल, बुद्दा, महञ्जका, अद्भाता, बयो अनुपता, बेरा रत्तक्यू, बिर पञ्चिता' अर्थात् जीर्ण, बुद्ध , नयस्क, चिरजीवी, अवस्था-प्राप्त, स्थविर, अनुभवी, चिर-प्रवित्त कहा

१. बिरोष समीक्षा के लिए देखिए-"काल निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महाबीर की ज्येष्ठता"।

गया है। यह समुक्तेष सुसनिपात का है, इस इध्दि से भी अधिक प्राचीन और अधिक प्रामाणिक है।

सभिय परिवाजक के विषय में बेरगाबा-अद्रक्षा आदि ग्रन्थ विस्तत व्योरा देते हैं। एक सुमट-कन्या अपने अभिभावकों के आदेश से किसी एक परिवाजक के पास शास्त्रादि का अध्ययन करती थी। उसी संसर्ग में उसके गर्भाधान हुआ। वह घर से निकाली गई। चौराहों पर फिरते उसने एक शिशु को जन्म दिया । सभा अर्थात् लोक-समृह के बीच जन्म होने के कारण उस बालक का नाम सिभय पड़ा और वह बड़ा हो कर परिवाजक बना ! इन्हीं अदुक्तथाओं में इसके पूर्वजनम सम्बन्धी विस्तृत चर्चा भी है।

#### (२५) समद्र परिवाजक

कुसिनारा में सुभद्र परिवाजक रहता था । उसने सुना, आज रात के अन्तिम प्रहर में अमण गौतम का परिनिर्वाण होगा । उसने सोचा, मैंने वृद्ध आचार्य-प्राचार्य परिवाजकों से यह सुना है कि तथागत सम्यक् सम्बुद्ध कभी-कभी ही उत्पन्न हुआ करते हैं। आज रात को गौतम का परिनिर्वाण होगा। मेरे मन में कुछ संशय है। मैं अमण गौतम के प्रति अद्धानन हूँ। वे मुझे ऐसा धर्मोपदेश कर सकते हैं, जिससे मेरे संशयों का निवारण हो जायेगा।

सुभद्र परिवाजक मल्लों के शाल-वन उपवत्तन में आया । आयुष्पान् आनन्द के समीप पहुँचा । श्रमण गौतम के दर्शन करने के अपने अभिप्राय से उन्हें सूचित किया । आयुष्मान आनन्द ने उससे कहा-"'आवुस ! सुभद्र ! तथागत को कष्ट न दो । भगवान थके हुए हैं।" सुभद्र ने अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया। भगवान ने उस कथा-संलाप की सुन लिया । आनन्द से उन्होंने कहा-"'सुभद्र को मत रोको । सुभद्र को तथागत के दर्शन पाने दो। यह जो कुछ भी पूछेगा, वह परम ज्ञान की इच्छा से ही पूछेगा ; कष्ट देने के अभिप्राय से नहीं। प्रश्न के उत्तर में इसे जी कुछ भी बताऊँगा, वह शीघ ही ग्रहण कर लेगा।"

आनन्द से अनुज्ञा पा कर सुभद्र तथागत के पास आया । उन्हें संमोदन कर एक और बैठ गया । वार्तालाप का आरम्म करते हुए बोला—"गौतम! जो श्रमण-ब्राह्मण संघी, गणी गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थङ्कर, बहुत लोगों द्वारा उत्तम माने जाने वाले हैं ; जैसे कि प्रणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलडिपुत्त, निगण्ड नातपुत्र ; क्या वे सभी अपने पक्ष की तद्दत् ही जानते हैं या तद्दत नहीं जानते हैं, या कोई-कोई तदत् जानते हैं या कोई-कोई तदत् नहीं जानते हैं ?"

बुद्ध ने उस प्रश्न को बीच ही में काटते हुए कहा-"उन सभी पश्ली की तू जाने दे। मैं तुक्ते घर्मों पदेश करता हूँ। उसे तू अच्छी तरह सुन और उस पर मनन कर।"

<sup>2.</sup> S. B. E., Vol. X, Part II, Introduction by Fausboll.

२. बेरताचा बहुकथा, १,३८१ ; सुसनिपात बहुकथा, २,४१६ ।

सुभद्र तमन्य हो कर बैठ गया। बुद्ध ने कहा—"सुभद्र! जिस धर्म-विनय में अध्योगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, उसमें प्रथम अमण (स्रोत आपरन), द्वितीय अमण (सक्त्वागामी), सृतीय अमण (अनगामी), चतुर्थ अमण (अर्हत्) भी उपलब्ध नहीं होता। सुभद्र! इस धर्म-विनय में ऐसा होता है; अतः यहाँ चारों प्रकार के अमण हैं। दूसरे मत अमणों से दूर हैं। यदि यहाँ मिश्च ठीक से विहार करें तो लोक अर्हतो से शृत्य न हो।

"सुभद्र ! उनतीस वर्ष की अवस्था में कुशल का गवेषक हीकर में प्रविजत हुआ था। अब सुभी इसमें इकावन वर्ष ही चुके हैं। न्याय-धर्म के एक देश की देखने वाला भी यहाँ से बाहर नहीं है।"

आश्चर्याभिभृत होकर सुभद्र परिवाजक ने कहा—"आश्चर्य भन्ते ! आश्चर्य भन्ते ! मै भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघ की भी शरण जाता हूँ । सुभे भगवान् से प्रवच्या मिले, उपसम्पदा मिले।"

--बोधनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २-३ के आधार से।

### समीक्षा

यहाँ बुद्ध की अन्तिम अवस्था तक महावीर के वर्तमान होने की बात निकलती है, पर यह यथार्थ नहीं है।

# (२६) राजगृह में सातों धर्म-नायक

एक बार भगवान् बुद्ध राजगृह में वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे। उस समय अनुगार-वरचर और सकुल-उदायी आदि बहुत सारे प्रसिद्ध परित्राजक मोर-निवाप परिवाजकाराम में वास करते थे। पूर्वाह्म समय भगवान् पहिनने का वस्त्र पहिन कर, पात्र-चीवर ले राजगृह में पिण्डचार के लिए प्रविष्ट हुए। उन्हें अनुभव हुआ, पिण्डचार के लिए अभी बहुत सबेरा है। वे वहाँ से सकुल-उदायी से मित्तने के अभिप्राय से मोर-निवाप परिवाजकाराम की ओर आगे बढ़े। सकुल-उदायी उस समय राज-कथा, चोर-कथा, माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्त-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कथा आदि कथाओं व निर्थक कथाओं के माध्यम से कोलाहल करने वाली बड़ी परिषद् से घिरा बैठा था। सकुल-उदायी ने दूर ही से गौतम बुद्ध को अपनी और आते हुए देखा। परिषद् को सावधान करते हुए कहा—"आप सब चुप हो जायें। शब्द न हो। अमण गौतम आ रहे हैं। ये आयुष्मान् निःशब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक हैं। परिषद् को शान्त देख कर सम्भवतः इधर भी आयें।"

सभी परिवाजक शान्त हो गये। भगवान् सकुल-उदायी के पास गये। सकुल-उदायी

१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए---"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "श्रीचन्दजी रामपूरिया"।

ने मगनान का स्वागत करते हुए कहा--"आइये भन्ते ! स्वागत भन्ते ! बहुत समय बाद आप यहाँ आये । बैठिये । यह आसन विद्या है।"

भगवान बुद्ध विद्धे आसन पर बैठे । सकुल-उदायी एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया। बार्ता का आरम्भ करते हुए भगवान ने कहा-- "उदायी! किस कथा में संलग्न थे १ क्या वह कथा अध्री ही रह गई है १"

सकुल-उदायी ने उस प्रसंग को बीच ही में काटते हुए कहा-"मन्ते ! इन कथाओं को आप यहीं छोड़ दें। आपके लिए इन कथाओं का श्रवण अन्यत्र भी दुर्लभ नहीं होगा। विगत दिनों की ही घटना है। कुत्रहलशाला में एकत्रित नाना तीथों के अमण-त्राह्मणों के बीच यह कथा चली--आज कल अङ्ग-मागधों को अच्छा लाभ मिल रहा है; क्यों कि यहाँ राजगृह में संघपति, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, बहुजन-सम्मानित और तीर्थक्कर वर्षावास के लिए आये हैं। प्रणकाश्यप, मनखिल गांशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलिट्टिपुत्त और निगंठ नातपुत्त उनमें प्रमुख हैं। श्रमण गौतम भी वर्षावास के लिए यहाँ आये हुए हैं। इन सब अमण-बाह्मणों में आवकों (शिष्यों) द्वारा कौन अधिक सत्कृत व पूजित है १ श्रावक किसे अधिक सत्कार, गौरव, मान व पूजा प्रदान करते हैं ?

"उपस्थित सभी व्यक्तियों में मुक्त चर्चा होने लगी। किसी ने कहा- 'पूरणकाश्यप संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, बहुजन-सम्मत व तीर्थङ्कर कहे जाते हैं, किन्तु वे न तो आवको द्वारा सत्कृत हैं और न पूजित ही। इन्हें आवक सत्कार, गौरव, मान व पूजा प्रदान नहीं करते। एक बार की घटना है। पुरणकाश्यप सहस्रों की सभा को धर्मोपदेश कर रहे थे। उनके एक श्रावक ने जोर से वहाँ कहा-- 'आप लोग ये बात पूरणकाश्यप से न पूछें। ये इसे नहीं जानते । इसे हम जानते हैं । यह बात हमें पूछें । हम आप लोगों को बतायेंगे ।" पूरणकाश्यप उस समय बाँह पकड़ कर चिल्लाते थे- 'आप सब चुप रहें, शब्द न करें। ये लोग आप सब से नहीं पूछ रहे हैं। हमारे से पूछते हैं। इन्हें हम ही बतलायेंगे। किन्तु वे उस परिषद् को शान्त न कर सके। पुरणकाश्यप के बहुत सारे श्रावक वहाँ से विवाद करते हुए निकल पड़े-- 'तू इस धर्म-विनय को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनय की जानता हूँ।' 'तू इस धर्म-विनय को क्या जानेगा ?' 'तू मिथ्यारूढ़ है, मैं सम्यग्-प्रतिपन्न हूँ।' 'मेरा कथन सार्थक है, तेरा निरर्थक है।' 'तू ने पूर्व कथनीय बात को पीछे कहा और पश्चात कथनीय बात को पहले कहा।' 'अविचीर्ण को तू ने उलट दिया।' तेरा बाद निग्रह में आ गया।' 'वाद छड़ाने के लिए यत्न कर।' 'यदि सामध्यं है तो इसे खोल ले।' इस प्रकार पूरण-काञ्यप श्रावको द्वारा न सत्कृत है, न गुरुक्कत है, न पूजित है, न मानित है बलिक परिषद् के द्वारा वे तो धिक्कृत हैं।

"किसी ने वहाँ छपरोक्त प्रकार से नक्ष्यां सि गोशास की चर्चा की तो किसी ने

अजितकेशकम्बल की और किसी ने प्रकृष कात्यायन, संजयबेलिडियुत्त व निगंठ नातपुत्त की चर्चा की। समी आचार्यों को उन्होंने असत्कृत, अगुरुकृत, अपृजित और अमानित ही ठहराया।

"एक अन्य व्यक्ति ने कहा- अमण गीतम संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, बहुजन-सम्मानित व तीर्थक्कर हैं। वे श्रावकों द्वारा सत्कृत, गुरुकृत, मानित और पृजित हैं तथा छन्हें गौरव प्रदान कर, उनका आलम्बन ले विचरते हैं। एक समय की घटना है कि अमण गौतम सहस्रों की सभा को घर्मीपदेश कर रहे थे। अमण गौतम के एक शिष्य ने वहाँ साँसा ! दूसरे सबझवारी ने उसका पैर दवाते हुए कहा-"आयुष्मन ! सुप रहें, शब्द न करें। शास्ता हमें धर्मोपदेश कर रहें हैं। जिस समय अमण गौतम सहस्रों की परिषद को धर्मोपदेश करते हैं, उस समय आवकों के धुकने व खाँसने का भी शब्द नहीं होता। जनता जनकी प्रशंसा करती है और प्रत्युत्थान करती हुई कहती है—'भगवान हमें जो धर्मोपदेश करेंगे, उसे सुनेंगे। अमण गीतम के जो श्रावक सब्रह्मचारियों के साथ विवाद कर, भिक्क-नियमों को छोड़ गहस्य-आभम को लौट आते हैं ; वे भी शास्ता के प्रशंसक होते हैं, धर्म के प्रशासक होते हैं. संघ के प्रशासक होते हैं। वे दूसरों की नहीं, अपनी ही निन्दा करते हुए कहते हैं-- 'हम भाग्यहीन हैं, जो ऐसे स्वाख्यात धर्म में प्रवजित हो, परिपूर्ण व परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन-पर्यन्त पालन नहीं कर सके।' इसके अतिरिक्त आराम-सेवक हो या गृहस्थ (उपासक) हो, पाँच शिक्षापदों को ग्रहण कर विचरते हैं। इस प्रकार अमण गौतम श्रावकी द्वारा सत्कृत, गुरुकृत, मानित और पूजित है और श्रावक उन्हें गौरव प्रदान कर. चनका आलम्बन ले विचरते हैं।"

> — मिल्सिमिनिकाय, महासकुलदायि सुत्तन्त, २-३-७ के आधार से। समीक्षा

इस उदन्त में उल्लेखनीय अभिव्यक्ति यही है कि सातों धर्म-नायकों का एक साध राजगृह में वर्षावास बताया गया है।

#### (२७) निगण्ड उपोसथ

एक बार भगवान् बुद्ध श्रावस्ती में विशाखा मृगार-माता के पूर्वाराम-प्रासाद में विहार कर रहे थे। विशाखा मृगार-माता उपोस्थ के दिन भगवान् के पास आई। अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। विशाखा से भगवान् ने पूछा—"दिन चढ़ते ही आज कैसे आई?"

"मन्ते ! आज मैंने लगोसथ (मत) रखा है।"

'विशाखे! उपोसथ तीन प्रकार का होता है:

(१) गोपाल-ज्योसथ, (२) गिर्य न्य-ज्योसथ तथा (३) आर्थ-ज्योसथ ।"

"भन्ते ! गोपाल-उपोस्य किसे कहते हैं ?"

"विशाखे! कोई खाला सन्ध्या होने पर गीओं को अपने-अपने स्वामियों की सौंपने के बाद सोचता है, इन गीओं ने आज अमुक-अमुक स्थान पर चराई की और अमुक-अमुक स्थान पर पानी पीया। ये गीएँ कल अमुक-अमुक स्थान पर चरेंगी तथा अमुक-अमुक स्थान पर पानी पीयेंगी। इसी प्रकार उपोसथ-त्रती सोचता है—आज मैंने अमुक पदार्थ खाया है और कल अमुक पदार्थ खाऊँगा। वह अपना सारा दिन लोम-युक्त चित्त से व्यतीत कर देता है। यह गोपाल-उपोसथ होता है। इसका न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है और न महान् विस्तार होता है।"

"भन्ते ! निर्मन्य-उपोसय किसे कहते हैं १"

"विशाखे ! निर्प्रनथ नामक अमणों की एक जाति है। वे अपने अनुयायिओं को बत दिलाते हैं-- हे पुरुष ! तू यहाँ है । पूर्व दिशा में सौ योजन तक जितने प्राणी है, उन्हें तू दण्ड-मुक्त कर । इसी प्रकार पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में सौ-सौ योजन तक जितने भी प्राणी हैं, उन्हें भी तू दण्ड-मुक्त कर । वे इस प्रकार कुछ प्राणियों के प्रति दया व्यक्त करते हैं और कुछ प्राणियों के प्रति दया व्यक्त नहीं करते हैं। उपोस्थ के दिन वे अपने श्रावकों को तत दिलाते हैं - पुरुष ! तू इधर आ । सभी वस्त्रों का परित्याग कर त् वत ग्रहण कर-न मैं कहीं, किसी का, कुछ हूँ और न मेरा कहीं, कोई, कुछ है। किन्छ जसके माता-पिता जानते हैं, यह मेरा पुत्र है और पुत्र भी जानता है, ये मेरे माता-पिता हैं। पुत्र-स्त्री आदि उसके पारिवारिक भी जानते हैं, यह हमारा स्वामी है और वह भी जानता है, पुत्र-स्त्री आदि ये मेरे पारिवारिक हैं। उसके दास, नौकर, कर्मकर भी जानते हैं. यह हमारा स्वामी है और वह भी जानता है, ये मेरे दास, नौकर, कर्मकर आदि हैं। जिस समय वे बत लेते हैं, फूठ का अवलम्बन लेते हैं। मैं कहता हूँ, इस प्रकार वे मृषावादी हैं। रात्रि व्यतीत हो जाने पर वे उन त्यक्त वस्तुओं को बिना किसी के दिये ही उपभोग में लाते है। इस प्रकार वे चोरी करने वाले भी होते हैं। यही निर्यन्थ-उपीसथ होता है। इस प्रकार के उपोसध-त्रत का न महान फल होता है, न महान परिणाम होता है, न महान प्रकाश होता है तथा न महान विस्तार होता है।"

"भन्ते ! आर्य-उपोसय किसे कहते हैं !"

"विशाखे ! आर्थ-आवक चित्त की निर्मलता के लिए तथागत का अनुस्मरण करता है—भगवान अर्हत् है, सम्यक्-सम्बुद्ध है, विद्या-आचरण से युक्त है, सुगत है, लोक के काता है, सर्वश्रेष्ठ है, कुमार्गगामी पुरुषों का दमन करने वाले उत्तम सारधी है तथा देवताओं और मनुष्यों के शास्ता है। वे भगवान बुद्ध है। इस प्रकार आर्थ-आवक ब्रक्क-उपोत्तय-त्रत

रखता है और बहा के साथ रहता है। बहा के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बद्दता है और चित्त के सैल का प्रहाण होता है।

'आर्य-श्रावक धर्म का अनुस्मरण करता है—यह धर्म मगवान द्वारा सुप्रवेदित है, यह धर्म इहलोक-सम्बन्धी है, इस धर्म का पालन सभी देशों तथा सभी कालों में किया जा सकता है। यह धर्म निर्वाण तक ले जाने में समर्थ है तथा प्रत्येक बुद्धिमान इस धर्म का साक्षात कर सकता है। इस प्रकार आर्य-श्रावक धर्म-उपोसथ-नत रखता है और धर्म के साथ रहता है। धर्म के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रमन्न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का प्रहाण होता है।

"आर्य-आवक संघ का अनुस्मरण करता है—भगवान का आवर्क-संघ सुन्दर, सरल, न्याय व समीचीन मार्ग पर चलने वाला है। इस संघ में आठ प्रकार के सत्पुरुषों का समावेश होता है। यह संघ आदरणीय है, आतिथ्य के योग्य है। दान-दक्षिणा के योग्य है और करबद्ध नमस्कार के योग्य है। यह लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र है। इस प्रकार संघ का अनुस्मरणकरने वाले का चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का प्रहाण होता है।

"आयं-श्रावक अपने शील का स्मरण करता है—यह अखण्डित, अक्ट्रिंद्र, मालिन्य-रहित, पंचित्र, शुद्ध, विज्ञपुरुषों द्वारा प्रशंतित, अकलंकित व समाधि की ओर ले जाने बाला है। इस प्रकार शील के अनुस्मरण से चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का प्रहाण होता है।

"आर्थ-श्रावक चाहुर्महाराजिक, त्रवस्त्रिश, याम, हुषित, निर्माण-रित, परनिर्मित-वश्यतीं, बह्यकायिक देवता और इससे आगे के देवताओं का अनुस्मरण करता है—जिस प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रुत (ज्ञान), त्याग और प्रज्ञा से युक्त वे देवता यहाँ से मर कर वहाँ उत्पन्त हुए हैं, मेरे में भी उसी प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा है। उन देवताओं की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा का अनुस्मरण करने वाले का चित्त प्रसन्न होता है, मोद बदता है और चित्त के मैल का प्रहाण होता है।

"जपोसथ के दिन वह आर्य-श्रावक चिन्तन करता है--

- (१) अर्धत् जीवन-पर्यन्त प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, पाप-भीर, दयावान् हो कर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकम्पा करते हुए विचरते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, पाप-भीरु व दयावान् होकर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकम्पा करते हुए विहार करूँ। इस अंश में भी मैं अर्हतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ (त्रस) पूर्ण होगा।
- (२) 'अर्हत् जीवन-पर्यम्त अदस्त से विरत रह, केवल दत्त के ही ग्राहक, दस्त के ही अम्बाद्धी हो कर पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक अदस् से विरत

- हो, केमल दस का ही थाहक, दस का ही आकांकी हो कर पवित्र जीवन वितालें। इस अंश में भी मैं अहतों का अनुकरण कहाँ गा तथा मेरा छपोसय पूर्ण होगा।
- (२) अईत् जीवन-पर्यन्त अबद्धचर्य का त्याग कर, बद्धचारी, अनाचार-रहिस, मैथुन पाम्य-धर्म से विरत रहते हैं। मैं भी आज अहोराच तक अबद्धचर्य का त्याग कर, बद्धचारी, अनाचार-रहित, मैथुन प्राप्य-धर्म से विरत हो कर रहूँ। इस अंश में भी मैं अहतों का अनुकरण कहँगा तथा मेरा च्योसथ पर्ष होगा।
- (४) अहत् जीवन-पर्यन्त मृषावाद का त्याग कर, सत्यवादी, विश्वसनीय, स्थिर, निर्भर तथा लोक में असत्य न बोलने वाले हो कर रहते हैं। मैं भी आज अहोराज तक मृषावाद का त्याग कर, सत्यवादी, विश्वसनीय, स्थिर, निर्भर तथा लोक में असत्य न बोलने वाला हो कर रहूँ। इस अंश में भी मैं अहतीं का अनुकरण करूँ गा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा।
- (५) अर्हत् जीवन-पर्यन्त सुरा आदि प्रमाद-कारक वस्तुओं का परित्याग कर उनसे विरत हो कर रहते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक सुरा आदि प्रमाद-कारक वस्तुओं, से विरत हो कर रहूँ। इस अंश में भी मैं अर्हतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसध पूर्ण होगा।
- ् (६) अर्हत् जीवन-पर्यन्त एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यागी, विकाल भोजन से विरत हो कर रहते हैं। मैं भी आज का अहोरात्र एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यागी, विकाल भोजन से विरत हो कर बिताऊँ। इस अंश में भी मैं अहतों का अनुसरण करूँ गा तथा मेरा उपोसय पूर्ण होगा।
- (७) अर्हत् जीवन-पर्यन्त नृत्य, संगीत, वाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गन्ध, विलेपन, शृङ्गारिक परिधान आदि से विरत रहते हैं। मैं भी आज का अहोरात्र नृत्य, संगीत, वाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गन्ध, शृङ्गारिक परिधान आदि से विरत हो कर विताऊँ। इस अंश में भी मैं अर्हतों का अनुसरण कर पाऊँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा।
- (二) अर्हत् जीवन-पर्यन्त ऊँची व महान शय्या का त्याग कर, उससे विरत हो कर चारपाई या चटाई का नीचा आसन हो काम में लेते हैं। मैं भी आज अहोरात्र ऊँची व महान् शय्या का त्याग कर, उससे विरत हो, चटाई या नीचा आसन हो काम में लूँ। इस अंश में भी मैं अर्हतों का अनुसरण कर पाऊँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा।

"विशाखे! उपरोक्त विधि से रखे गये उपोस्तय का महान फल होता है, महान परिणाम होता है, महान प्रकाश होता है तथा महान विस्तार होता है।" "भन्ते ! उस उपोसय से कितना महान् फल, कितना महान् परिणाम, कितना महान् प्रकाश तथा कितना महान् विस्तार होता है १"

"विशाखे! महान सह रत-बहुल अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्जी, महा, चेदी, वंग, जुद, पंचाल, मत्स्व, शीरसेन, अश्मक, अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोज आदि महाजनपदीं का ऐश्वर्य भी अष्टींग उपोसय-त्रत के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं होता; क्योंकि दिव्य सुख के समझ मानुषी राज्य का कोई मृत्य नहीं है। अष्टींगिक उपोसय का पालन करने वाले स्त्री या पुद्ध शरीर क्षूटने के अनन्तर चातुर्महाराजिक, त्रयस्त्रिश, याम, तुषित, निर्माण-रति, परिनिर्मत-वश्चती देवताओं का सहवासी हो जाये।

"''चन्द्रमा और सूर्य दोनों सुदर्शन हैं। जहाँ तक सम्भव होता है, वे प्रकाश फेंकते हैं और अन्धकार का नाश करते हैं। वे अन्तरिक्ष-गामी हैं; अतः आकाश की सभी दिशाओं को आलोकित करते हैं। जहाँ जो कुछ भी मुक्ता, मणि, वेड्र्य, जातरूप व हाटक कहलाने वाला स्वर्ण, चन्द्रमा का प्रकाश तथा सभी तारागण उपोसथ के सोलहवें अंश के सदृश मी नहीं होते। सदाचारी नर-नारी उपोसथ का पालन कर, सुख-दायक पुण्य-कर्म कर, आनन्दित रह स्वर्ण स्थान को प्राप्त होते हैं।"

--अंगुत्तरनिकाय, तिकनिपात, ७० के आधार से।

# समीक्षा

जैन-श्रावक के बारह त्रतों में ग्यारहवाँ "पौषध त्रत" है। प्रस्तुत प्रकरण में उमका विकृत ही चित्रण हुआ है और विकृत ही समीक्षा हुई है। पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओं में १०० योजन उपरान्त पाप न करना, 'छुट्टे दिग्विरित त्रत' का स्चक है। इसमें कुछ की हिंसा और दुछ की दया का दोष बताना अयथार्थ है। यथ।शक्य विरमण का अर्थ कुछ जीवों की हिंसा व कुछ जीवों की दया नहीं होता।

पौषध-वत में असत्य और चौर्य का दोष भी बताया गया, पर यह वाग् विरोध मात्र है। यथार्थ में पौषध का अभिप्राय है—एक अहोरात्र के लिए निर्ग्रन्थ-जीवन जीना। उसमें भी इतना विशेष कि वह अहोरात्र आवक निर्जल और निराहार बिताये। बुद्ध ने स्वयं जिस तीसरी कोटि के उपोसध का प्ररूपण किया है, उसकी भावना में और निर्म्रन्थ-उपोसध की भावना में मुरूथतः कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता। उन्होंने आर्य-उपोसध में एकाहारी रहने की बात कही है और निर्म्रन्थ-उपोसध में निराहारी रहने की बात है। बुद्ध ने भी तो उपोसध की भावना यही मानी है कि उपासक एक अहोरात्र के लिए अईत्-जीवन जीएँ। उसमें हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के अहोरात्रिक त्याग बतलाये हैं। यदि जैन-उपोसध में हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के दोष आर्येंगे तो फिर बौद्ध-उपोसध में क्यों नहीं आर्येंगे ?

बौद्ध-उपासक भी तो अहोरात्र के पश्चात् माता को माता और पिता को बिता मानता है तथा अपने धन आदि का उपभोग-परिभोग आदि करता है। जब कि अहोरात्र के लिए अर्हत्-जीवन जीते समय उस सब ब्यवहार का वर्जन हो गया था।

लगता है, उस युग की यह भी एक मुख्य चर्चा रही है। जैन-आगम मगवती सूत्र के अनुसार आजीवकों ने निगण्ठ स्थिविरों को ऐसे ही अनेक प्रश्न पृछे। गौतम ने उन्हीं प्रश्नों को महाबीर के सम्मुख प्रस्तुत किया। महाबीर ने सिवस्तार उन प्रश्नों का उत्तर दिया। वे प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं:

"भन्ते ! उपाश्रय में कोई श्रावक सामायिक-त्रत लेकर बैठा हो । कोई श्रन्य पुरुष उसके भण्डोपकरण ले जाये । सामायिक पूर्ण कर वह श्रावक अपने भण्डोपकरणों की खोज करता है या दूसरों के भण्डोपकरणों की ?"

"गौतम! वह अपने भण्डोपकरणों की गंबषणा करता है, अन्य के भण्डोपकरणों की नहीं।"

"मन्ते ! शीलवत, गुणव्रत, विरमणवत, प्रत्यारूयान और पौषधोपवास में क्या आवक के भण्ड अभण्ड नहीं होते ?"

"गौतम ! वे अभण्ड होते हैं।"

"भन्ते! ऐसा फिर किसलिए कहा गया कि वह अपने भण्ड की गंवपणा करता है?"

"गौतम! सामायिक करने वाले आवक के मन में आता है, 'यह हिरण्य मेरा नहीं है, यह स्वर्ण मेरा नहीं है; इसी प्रकार यह कांस्य, वस्त्र, घन, कनक, रत्न, मिण, मुक्ता, शंख, शील, प्रवाल, विद्रुम, स्फिटिक आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं।' सामायिक-वत पूर्ण होने पर ममत्व भाव के कारण वह अपरिज्ञात बनता है। इसलिए हे गौतम! यह कहा गया कि वह अपने भण्ड की गवेषणा करता है, पर-भण्ड की नहीं।"

"भन्ते ! उपाश्रय में सामायिक-त्रत करते श्रावक की भार्या का कोई अन्य पुरुष भोग करता है, तो वह उसकी भार्या को भोगता है या अभार्या को 2"

"गौतम ! वह उसको भार्या को भोगता है।"

''मन्ते ! शीलवत, गुणवत, पौषधोंपवास आदि के समय क्या भार्या अभार्या नहीं होती ?"

"गौतम ! होती है।"

"भनते ! तो यह कैसे कहा गया कि वह उसकी शार्या को भोगता है ?"

<sup>\* 2. 4141500</sup> I

"गौतम! शीलवत, पीषधीपबास आदि के समय श्रात्रक के मन में यह विचार होता है— "यह मेरी माता नहीं है, यह मेरा पिता नहीं है, यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरी बहिन नहीं है, यह मेरी स्त्री नहीं है, यह मेरा पुत्र नहीं है, यह मेरी पुत्री नहीं है, यह मेरी पुत्र-वधु नहीं है।" गौतम! यह सोचते समय भी उसका प्रेम-बन्धन ब्युव्बिव्यन्न नहीं होता। इसलिए अस्य पुरुष उसकी भार्या का ही भोग करता है।"

कुल मिला कर ये सब आपेक्षिक कथन हैं। संगत अपेक्षा में सोचने से ये सब संगत हैं और असंगत अपेक्षा में सोचने से ये सब विरूप लगते हैं।

बौद्धों ने प्रस्तुत सुत्त में असंगत अपेक्षाएँ सामने रख कर निगण्ठ उपोसथ का उपहास किया है।

## (२८) छ: अभिजातियों में निर्म्रन्थ

एक बार भगवान् राजग्रह में ग्रध्नूट पर्वत पर विहार करते थे। आयुष्मान् आनन्द भगवान् के तमीप आये, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आनन्द ने भगवान् से कहा—"भन्ते! प्रणकाश्यप ने छः अभिजातियों का निरूपण किया है— कृष्ण अभिजाति, नील अभिजाति, लोहित अभिजाति, हरिद्र अभिजाति, शुक्ल अभिजाति और परम शुक्ल अभिजाति।

पूरणकाश्यप ने कृष्ण अभिजाति में कसाई, आखेटक, लुब्धक, मत्स्यघातक, चोर, लुण्टाक, काराग्रहिक और इस प्रकार के अन्य कृर कर्मान्तक लोगों को गिनाया है।

नील अभिजाति में कण्टकवृत्तिक भिक्षुक और अन्य कर्मवादी, कियाबादी लोगों को गिनाया है।

लोहित अमिजाति में एक शाटक (एक वस्त्रधारी) निर्धान्यों को गिनाया है।

हरिद्र अभिजाति में श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ व अचेलक (निर्धन्ध) श्रावकों को गिनाया है।

शुक्त अभिजाति में आजीवक और उनके अनुयायियों को गिनाया है।

परम शुक्ल अभिजाति में नन्द, वत्स, कृश-सांकृत्य और मक्खलि गोशाल की गिनाया है।

---अंगुसरनिकाय, ६-६-५७ के आधार से।

# समीक्षा

छः अभिजातियाँ यहाँ प्रणकाश्यप के नाम से बताई गई हैं; पर मूसतः यह गीशासक द्वारा निरूपित हैं। दीवनिकाय के सामञ्ज्ञफल पुता में, संयुक्तनिकाय के सम्बद्धमा में और विकमिनकाय के सन्दक सुता में इन्हें गीशासक द्वारा निरूपित ही बताया गया है। पूरण-

काश्यप के नाम से इनको प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त और कहीं नहीं बताया गया है। तीन समुख्लेख जब समान रूप से मिलते हैं तो इस चतुर्थ समुख्लेख के सम्बन्ध में यथार्थता यही लगती है कि शास्त्र-संकलियताओं की भूल ही से ऐसा हुआ है। इस प्रकार की भूलों के और भी अनेक प्रमाण त्रिपिटक-साहित्य में मिलते हैं। जैसे गोशालक के अहेतबाद को संयुत्तिकाय भें पूरणकाश्यप का बता दिया गया है। अतिक अट्टकथा अमें पूरणकाश्यप के अभिमत को निगंठ नातपुत्त के नाम से बता दिया गया है। संयुत्तनिकाय में गोशालक के समग्र मतवाद का उल्लेख प्रकृष कात्यायन के बाद के अन्तर्गत कर दिया गया है। वहाँ ये हुः अभिजातियाँ भी प्रकथ कात्यायन की बता दी गई हैं। यहाँ तक कि त्रिपिटकों के तिब्बती संस्करण में बः अभिजातियाँ अजितकेशकम्बल के नाम से उल्लिखित हुई हैं। त्रिपिटकों के व्याख्याता आचार्य बृद्धघोष ने भी अनेक स्थलों पर अभिजातियों का सम्बन्ध केवल गोशालक से जोडा है।

मुलतः अभिजातियों के गोशालक की होने में एक प्रमुख प्रमाण जैन-आगम मगवसी सूत्र" का है। वहाँ गोशालक अपने प्रवृत्त-परिहार का उल्लेख करते हुए बताता है कि उदायी के पोइ-परिहार में मेरी शक्ल-अभिजाति थी।

अभिजातियों सम्बन्धी जितने प्रकरण त्रिपिटकों में हैं, उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक सामञ्जूफल सुल को ही माना गया है। इससे भी यह पूष्ट होता है कि अभिजातियों का सम्बन्ध मुलतः गोशालक से है और यही तो कारण है कि अभिजातियों में सर्वोपरि स्थान आजीवकों और आजीवक-प्रवर्तकों का रहा है।

१. संयुत्तनिकाय, खन्धक संयुत्त, मजिक्रम पण्णासक, उपयवर्ग, महालिस्त, २१-२-१-५ (हिन्दी अनुवाद), पु० ३५२।

२. डॉ॰ वहवाई का भी कहना है—By a quite curious carelessness, the editors of the Kindred Sayings have imputed to purana Kassapa—the teaching imputed in the Dihga (1-53) to makkhali gosāla. He denied hetupaccyo, condition and cause, the efficacy of Karmas. He is ahetuvado. non-causationist. -Book of Kindred Sayings, Vol. III, p. 61 n

३. सण्ड ५, पु० २२७ ।

<sup>.</sup> ४. २३-१-८।

<sup>4.</sup> A. L. Basham, History and Doctrines of Ajivikas, P. 22.

६. सुमंगलविलासिनी, खण्ड १, पु० १६२ ।

७. शतक १५, सूत्र ५५०।

s. That in the Dihga Nikāya shows a completeness and consistency lacking in the rest, and perhaps represents the original source of the -Dr. A. L. Basham, op. cit., P. 23. other sources.

हॉ॰ बाराम का अभिमत है—प्रणकाश्यप वयोवृद्ध धर्म-नायक था। गोशालक उस समय तरण था। प्रणकाश्यप ने अपने मत का हास और गोशालक के मत का उदय देख कर अभके नवीदित मत की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। वह झः अभिजातियों का समुल्लेख भी करने लगा।

डॉ॰ बाशम की यह धारणा यदि सही है, तब तो निषिटक-साहित्य में पूरणकाश्यप के नाम से अभिजातियों का उल्लेख होना स्वामाविक है ही, जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में हुआ है।

### अर्थ-भेद

अभिजातियों के अर्थ में भी कुछ-कुछ भेद डाला जाता है। तीसरी लोहित अभिजाति में 'निगंठा एकशाटका' ऐसा पाठ है। डॉ॰ हर ने अपने अँग्रेजी अनुवाद में उसका अर्थ 'जैन और कौपीन (एक वस्त्र) धारी लोक' किया है। डॉ॰ बाशम³, डॉ॰ हर्नलें और आचार्य बुद्धघोष' ने इसका अर्थ 'एक वस्त्र पहनने वाले निर्मन्थ' किया है और यही यथार्थता के अधिक समीप लगता है। अन्यत्र भी मर्वस्त्र निर्मन्थों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में मिलता है।

चतुर्थ हरिद्र अभिजाति में 'गिही-ओदातवसना अचेलक सावका' ऐमा पाठ है। डॉ॰ बाशम ने इसका अर्थ 'अचेलको के शिष्य-श्वेत वस्त्रधारी शिष्य' किया है। " 'अचेलक' शब्द से उन्होंने आजीवको का ग्रहण किया है। उनका कहना है— "अन्य सभी मिक्कुओं

We may tentatively reconstruct the relations of the prophets as follows: Pūrana, a heretical leader of long standing, maintaining a fātalistic doctrine with tendencies to antinomianism, came in contant with Makkhali Gosala, a younger teacher with doctrines much the same as his own, but with a more successful appeal to the public recognising his eclipse, adimitted the superiority of the new teacher and accepted the sixfold classification of men. —Ibid, p, 90.

o. "Jains and loin cloth folk."

<sup>-</sup>The Book of Gradual Sayings, Vol. III, p. 273.

<sup>3. &</sup>quot;Red (Lohita), niganthas, who wear a single garment."

<sup>-</sup>Op. cit. p. 243.

v. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 262.

y. The Book of Kindred Sayings, Vol. III, p. 17 fn.

E. W. Burlinghame, Buddhist Legends, Vol. III, p. 176.

<sup>9.</sup> The householder clad in White robs, the disciples of the Achelakas.

<sup>-</sup>Op. cit. pp, 139.

**a.** Ibid, p. 243.

से आजीवक गहस्थों को यहाँ केंचा बताया गया है।" इस पाठ से आचार्य बुद्धधोध ने 'निर्धन्य आवकों' का अर्थ ग्रहण किया है। उनका अभिमत है—निर्धन्य ग्रहस्य आवक आजीवक मिक्कजों को भी दान देते थे : अतः उनका स्थान निर्धन्थ मिक्कजों से भी केंचा रखा गया है। इं डॉ॰ हर के अनुसार इस पाठ का अर्थ है—'श्वेत वस्त्रधारी गृहस्य और नग्न साधुओं के अनुयायी।"3 कुल मिला कर यथार्थ तो यह लगता है कि 'अवदातवसन-गहीं और 'अचेलक आवक' ये दो शब्द हैं। 'गिही बोदातवसना' पाठ सामग्रम मुत्त', नासाबिक मुत्त' व संगीति-पर्याय-मुत्त में भी आया है और वहाँ 'निगफ नातपुत्तस्त सावका' उनका परिचायक विशेषण है। इससे यह फलित सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि ये 'अवदातवसन-गृही' भी निगण्ठ नातपुत्त के श्रावक है। यह कहना कठिन है कि बौद्ध-परम्परा का यह समुल्लेख कौन से श्रावक समुदाय की ओर संकेत करता है : क्यों कि जैन-साहित्य में श्वेत-त्रस्त्रधारी गृहस्य आवकों का कोई उल्लेख नहीं है। हो सकता है, स्थिविरकल्पी मुनियों के लिए यह संकेत हुआ हो। प्रमुखता जिनकल्पी सामुओं की रही हो ; अतः उन्हें निर्मन्थ शिष्य तथा स्थिवरकल्पी सुनियों को श्वेत-वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य कह दिया हो । यद्यपि 'अचेलक-आवक' का अर्थ डॉ॰ हेर ने 'अचेलक-अनुयायी' किया है. पर यहाँ श्रावक शब्द का अर्थ 'अचेलक भिक्षओं का अनुयायी' ही होना चाहिए। बौद्ध-परम्परा में 'श्रावक' शब्द भिक्ष और उपासक-इन दोनों अधौं में प्रयुक्त होता है। नस्न भिक्षओं का अर्थ 'निर्यान्थ भिक्ष' ही इसलिए संगत होता है कि आजीवक भिक्षओं को तो पाँचवीं अभिजाति में पृथक से गिना ही दिया गया है।

डॉ॰ बाशम ने पंचम शुक्ल अभिजाति में 'आजीविक भिक्षु और भिक्षुणियों' का अर्थ किया है", जब कि डॉ॰ हेर ने 'आजीवक और उनके अनुयायी' किया है। ' डॉ॰ हेर का अर्थ अधिक संगत लगता है।

<sup>e. "This passage also has its obscurities, but seems to reyer to Ajivika lazmen, who are promoted above the ascetics of other communities".

—Op. cit. p. 243.</sup> 

२. "अयं अँतनो पच्चय-दायके निगट्टे हि पि जेट्रकतरे करोति।"

<sup>—</sup>सुमंगलविलासिनी, खण्ड १, पु० १६३ तथा Basham, Op. cit. p. 139.

<sup>3. &</sup>quot;white robed householders and followers of naked ascetics."

<sup>-</sup>The Book of Gradual Sayings, Vol. III, p. 273.

४. मज्भिमनिकाय, ३-१-५।

५. दीघनिकाय, ३।६।

६. वही, ३।१०।

white (Sukka) Ājīvikas and Ājīvinis (the latter called in the Anguttara Ājīvikiniyo). Ājīvika ascetics of both sexes."
 —Op. cit., p. 243.

<sup>5. &</sup>quot;Fakirs and their disciples." —Op. cit., p. 273.

#### हा: लेक्बाएँ

जैन-परम्परा की झुः लेश्याएँ माव-भाषा में झः अभिजातियों के साध बहुत इक्ष समानता रखती हैं। इनके नाम हैं—कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापीत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। विचार और प्रवृत्ति की दृष्टि से प्राणियों का विभागी- करण झः लेश्याओं में निम्न प्रकार से होता है—

पर्नेच आसवों में प्रवृत्त, तीनों गुषियों से अगुप्त, षट्काय की हिंसा में आसक्त, उरकट आयों से हिंसा करने वाला, श्रुद्रबुद्धि, विना विचारे कार्य करने वाला, निर्देशी, नृशंस--याप इत्यों में शंका-रहित और अजितेन्द्रिय मनुष्य कृष्ण लेश्या के अन्तर्गत हैं।

ईंग्यांसु, कदाग्रही, असहिष्णु, अतपस्त्री, अविद्वान् अज्ञानी, मायावी, निर्लेष्क, विषयी — लम्पट, द्वेषी, शठ—धूर्त, प्रमादी, रसलोत्तुपी, सुख-गवेषक, आरम्भी, अविरत, श्रुद्ध और साहिसक मनुष्य नील लेश्या के अन्तर्गत हैं।

बक बचन बोलने बाला, वक आचरण करने वाला, छल करने वाला, असरल, अपने दोषीं को छिपाने वाला, मिथ्याद्दष्टि, अनार्य, मर्म भेदक, दुष्ट वचन बोलने वाला, चोरी ब अस्या करने वाला मनुष्य कापोत लेश्या के अन्तर्गत है।

नम्रतायुक्त, अचपल, अमायी, अकुत्हली, विनययुक्त, दान्त, स्वाध्याय में रत, उपधान आदि तप करने वाला, धर्मप्रेमी, दृद्धर्मा, पापभीर तथा हितेषी—मुक्ति-पथ का गवेषक मनुष्य तेजो लेश्या के अन्तर्गत है।

अल्प क्रोध, मान, माया, लोभ वाला, प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, योग और उपधान वाला, अत्यल्पभाषी, उपशान्त और जितेन्द्रिय मनुष्य पद्मलेश्या के अन्तर्गत हैं।

आर्त-रोद्र ध्यानों को त्याग कर धर्म-शुक्ल ध्यानों का आसेवन करने वाला, प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, पाँच समितियों से समित, तीन गुप्तियों से गुप्त, अल्परागवान् अधवा वीतरागी, उपशान्त और जितेन्द्रिय पुरुष शुक्ल लेश्या के अन्तर्गत हैं।

आगम-साहित्य में लेश्याओं का एक व्यवस्थित और विस्तृत सिद्धान्त है। पृथक्-पृथक् लेश्याओं के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श बताये गये हैं। द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या आदि भेद बताये गये हैं। देव, नारक, तिर्यव्च, मनुष्य आदि में कितनी-कितनी लेश्याएँ सम्भव है, इसका पूरा ब्यौरा है। इनमें प्रथम तीन अशुभ हैं और अग्रिम तीन शुभ हैं। छुः अभिजातियों का इतना व्यवस्थित और विस्तृत स्वरूप कहीं नहीं मिलता।

लेश्या-सिद्धान्त के अनुसार वैमानिक देवों में वर्ण की अपेक्षा से क्रमशः तीन शुभ लेश्याएँ हैं। आगमिक उल्लेख के अनुसार आजीवक भिक्ष मृत्यु के पश्चात् बारहवें स्वर्ग

१. उत्तराघ्ययन सूत्र, अ० ३४, गा० २१-३२।

तक भी पहुँच सकते हैं। तात्पर्य हुआ, वे तेजस्, पद्म और शुक्त; तीनों शुभ लेश्याएँ पा सकते हैं। आजीवकों के कथनानुसार निगण्ड लोहित और हरिद्र अभिजाति में हैं ही। तेजस् और पद्म-लोहित और हरिद्रा वर्ण के ही पर्यायवाची हैं।

डॉ॰ हमेंन जेकोबी विधा डॉ॰ बाशम का अभिमत है कि महावीर ने लेश्याओं का सिद्धान्त गोशासक की अभिजाितयों पर ही खड़ा किया है। पर कल्पना से अधिक उसका कोई बाधार नहीं लगता। महावीर के लेश्याओं से गोशासक ने छः अभिजाितवाँ ली हों, यह भी तो उतनी ही सम्भव कल्पना है। 'महावीर ने गोशासक से बहुत कुछ सीखा' इस विचार का निराकरण ''गोशासक'' प्रकरण में किया ही जा बुका है। डॉ॰ बाशम का तर्क है कि लेश्या-सिद्धान्त बहुत विस्तृत और व्यवस्थित है, इसिलिए भी सोचा जा सकता है कि वह छः अभिजाितयों का विकसित रूप है। सम्भव स्थित तो यह लगती है कि पार्श्व-परम्परा के अनेक सिद्धान्त आजीवक, बौद्ध, जैन आदि अमण-परम्पराओं में आये हैं, उनमें एक यह भी हो सकता है।

# बौद्ध अभिजातियाँ

पुरुषों के कर्म के आधार पर वर्गीकरण का विचार उस समय बहुत प्रचलित था। गोशालक और महाबीर की तरह बुद्ध ने भी वैसा वर्गीकरण किया। आनन्द ने पूरणकाश्यप द्वारा अभिहित छ: अभिजातियों के विषय में बुद्ध से पूछा, तो बुद्ध ने कहा—"यह मुर्ख और अबुद्धिमान लोगों के लिए है। मैं छ: अभिजातियाँ इस प्रकार कहता हूँ—

(१) ऋष्ण अभिजाति—कृष्णधर्म—कोई पुरुष नीच कुल में पैदा होता है; चण्डाल-कुल में, वेन-कुल में, निषाद-कुल में, रथकार-कुल में, पुक्कुस-कुल में, दिरद्र और बड़ी तंगी से रहने वाले निर्धन-कुल में, जहाँ खाना-पीना बड़ी तंगी से मिलता है। वह दुर्वर्ष, न देखने लायक, नाटा और मरीज होता है। वह काना, लूल्हा, लँगड़ा या लुँज होता है। उसे अन्न, पान, वस्त्र, सवारी, माला, गन्ध, बिलेपन, शय्या, घर, प्रदीप कुछ प्राप्त नहीं होता है।

वह शरीर से दुराचरण कस्ता है, वचन से दुराचरण करता है, मन से दुराचरण करता है। इन दुराचरणों के कारण यहाँ से मर कर अपाय में पड़ बड़ी दुर्गित की प्राप्त करता है। यह 'क्रुण-अभिजाति—क्रुण-धर्म' वाला है।

१- देलिए-"गोशालक" प्रकरण के अन्तर्गत "जैन और आजीवकों में सामीप्य"।

२. डॉ॰ बाराम ने 'हरिद्रा' का अर्थ 'हरा' (Green) किया है, (Op. Cit. p. 243) ; वस्तुतः 'हरिद्रा' का अर्थ 'पीत' होना चाहिए।

ş. S. B. E, Vol, XIV, Introduction, p. XXX.

v. Op. Cit., p. 245.

- (२) कृष्ण-अभिजाति—शुक्ल-धर्म कोई पुरुष नीच कुल ...... प्राप्त नहीं होता । वह शरीर से सदाचार करता है, वचन से सदाचार करता है, मन से सदाचार करता है। इन सदाचारों के कारण यहाँ से मर कर स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति की प्राप्त करता है। यह 'कृष्ण-अभिजाति—शुक्ल-धर्म' वाला है।
- (३) कृष्ण अभिजाति—न कृष्ण, न शुक्ल (धर्म) अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करने वाला—कोई पुरुष नीच कुल में पैदा होता है और दादी-केश मुँडवा कर, घर से बेघर हो प्रवित्ता है और नाना साधनाओं से निर्वाण प्राप्त करता है। यह कृष्ण अभिजाति—निर्वाण—न शुक्ल, न कृष्ण प्राप्त करने वाला है।
- (४) शुक्ल अभिजाति कृष्ण धर्म कोई पुरूष ऊँचे कुल में उत्पन्न होता है, ऊँचे क्षित्रय-कुल में, ब्राह्मण-कुल में, यहपति-कुल में, धनाट्य, महाधन, महाभोग " वाले कुल में। वह सुन्दर, दर्शनीय, साफ और बड़ा रूपवान होता है। अन्त-पान " यथेच्छ लाम करता है। वह शरीर से दुराचरण आदि कर दुर्गति को प्राप्त होता है।
- (५) शुक्ल अभिजाति—शुक्ल-धर्म—कोई पुरुष ऊँचे कुल में उत्पन्न हो, शरीर से सदाचार आदि कर सुगति को प्राप्त होता है।
- (६) शुक्ल अभिजाति—निर्वाण अर्थात् न कृष्ण, न शुक्ल—कोई पुरुष ऊँचे कुल में उत्पन्न हो, प्रत्रजित हो कर निर्वाण प्राप्त करता है।"

गोशालक की अभिजातियाँ वर्तमान जीवन से ही सम्वन्धित हैं, जब कि महाबीर का लेश्या-विचार तथा बुद्ध की अभिजातियाँ परलोक से भी सम्बन्धित हैं। बुद्ध ने छः अभिजातियाँ कहाँ से लीं, इसका उत्तर अपने-आप में स्पष्ट है ही कि वातावरण में अभिजातियों की चर्चा थी; अतः बुद्ध ने भी प्रकारान्तर से उनका निरूपण किया।

#### (२६) सञ्चक निगण्ठपुत्र

एक समय भगवान् गौतम वैशाली की महावन की कूटागारशाला में विहार कर रहे थे। भगवान् पूर्वाह्न समय वस्त्र धारण कर, पात्र-चीवर ले भिक्षा के लिए वैशाली में प्रविष्ट होना चाहते थे। सच्चक निगण्ठपुत्र (नंगे साधु का पुत्र) जंघा-विहार के लिए अनुविचरण करता हुआ कूटागारशाला में गया। आयुष्मान् आनन्द ने उसे दूर से ही आते हुए देखा। भगवान् को इसकी सूचना दी और कहा— "भन्ते! सच्चक निगण्ठपुत्र आ रहा है। यह बहुत प्रलापी, पण्डितमानी व बहुजन-सम्मानित है। यह बुद्ध-धर्म व संघ की निन्दा चाहने वाला है। अच्छा हो, यदि थोड़े समय भगवान् कृपा कर यहीं ठहरें।" भगवान् विछे आसन पर बैठ गये। सच्चक निगण्ठपुत्र भगवान् के पास आया। भगवान् से यथायोग्य कुशल प्रश्न पृष्ठ कर एक और बैठ गया। नाना टेढ़े-मेढ़े प्रश्न पृष्ठ और गहरी चर्चा चली। भगवान् बुद्ध ने उन

१. मिंफ्समिनकाय, पूलसञ्चक सुत्तन्त, १-४-५।

सबका ही सविस्तार उत्तर दिया। गौतम बुद्ध के उत्तरों से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा-"आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है, भो गौतम ! मैंने आपको चिद्रा-चिद्रा कर, ताने दे-दे कर चुभने वाले बचन-प्रयोग से प्रश्न पृद्धे, किन्तु आपका मुख-वर्ण वैसा ही स्वच्छ व प्रसन्न है, जैसा कि अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध का होता है। गौतम ! मैंने पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलट्टिपुत्र व निगण्ठ नातपुत्र के साथ भी शास्त्रार्थ किया है। वे दूसरी-दूसरी बातें हो करते हैं, विषय से बाहर निकल जाते हैं और कोप, द्वेष तथा अप्रसन्नता प्रकट करने लगते हैं। किन्तु आपको मैंने इतना चिढ़ा-चिढ़ा कर भी कहा तथापि आपका मुख-वर्ण स्वच्छ व प्रसन्न है। गौतम ! अब हम जायेंगे। हम बहु-करणीय हैं।"

सच्चक निगण्ठपुत्र भगवान् के भाषण का अभिनन्दन व अनुमोदन कर आसन से उठ कर चला गया।

# ---मज्भिमनिकाय, महासद्यक सुत्तन्त, १-४-६ के आधार से। समीक्षा

जैन-परम्परा में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता । मिल्किमनिकाय में बताया गया है—सच्चक निगंठपुत्त प्रलापी, पण्डितमानी और बहुत लोगों से सम्मानित था। वह कहा करता था-"'मैं ऐसे किसी अमण, ब्राह्मण, संघपति, गणाचार्य व स्वयं को अर्हत् सम्यग् सम्बुद्ध कहने वाले को भी नहीं देखता, जो मेरे साथ वाद-विवाद में कम्पित, संप्रकम्पित न हो, जिसकी काँख से पसीना न छूटने लगे। यदि में अचेतन स्तम्भ से भी शास्त्रार्थ करूँ, तो वह भी कम्पित, संप्रकम्पित, संप्रवेधित होगा। मनुष्य की तो बात ही क्या ?" बुद्ध के साथ महती परिषद में उसने शास्त्रार्थ किया। अन्त में वही निरुत्तर रहा। बुद्ध ने कहा-"देख, मेरे तो शरीर में पसीना नहीं है, तेरे ललाट पर पसीना आया है।" अन्त में बुद्ध के प्रति नतमस्तक हो, उसने बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। लिच्छवियों ने जसी रात पाँच सौ स्थालीपाक (सीधा) उसके आराम में भेज दिये। उसने भोजन बनवा, बुद्ध व भिक्क-संघ को तृप्त किया। साथ-साथ यह भी कहा-- "भगवन ! इस दान का फल लिच्छवियों को मिले।" बुद्ध ने कहा-"अवीतराग, अवीतद्वेष व अवीतमोह को देने में जो पुण्य होता है, वह उन्हें मिलेगा और वीतराग, वीतद्वेष व वीतमोह को देने में जो पुण्य . होता है, वह दुमें मिलेगा अर्थात् उन्होंने यह दान दुमें दिया है और तूने यह दान सुमे विया है।"

मिक्सिमिनिकाय-अहुकथा में आचार्य बुद्धधोष ने बताया है—"एक निगंठ और निगंठी बहुत विवादशील थे। दोनों में विवाद उना। एक-दूसरे को कोई न हरा सका। लिच्छ वियों

१. मिज्ममिनकाय, बूलसबक सुरा ।

ने समझौते के रूप में दोनों का विवाह करा दिया। चार पुत्रियाँ हुई, जो सारिपुत्र से विवाद में परास्त हो भिश्लिषयाँ बन गईं। उसी निगंठ-दम्पती की पाँचवीं सन्तान के रूप में यह सच्चक पैदा हुआ। निगंठ-निगंठी का पुत्र होने से वह सच्चक निगंठपुत्र कहलाया।"

बुद्ध ने इसे सम्बोधन में सर्वत्र ही 'अग्निवेश्यायन' कहा है। यह इसका गोत्र था। महाबीर को भी पिटक-साहित्य में कुछ एक स्थलों पर 'अग्निवेश्यायन' कहा गया है।

हो सकता है, पिटकों के संकलन-काल में निगंठपुत्र के अनिवेश्यायन नाम का विपर्यास महावीर के साथ हो गया हो। डॉ॰ जेकोबी का कहना है—सुधर्मा के अग्नि-वेश्यायन गोत्री होने के कारण यह विपर्यास हुआ है। पर 'निगण्ठ नातपुत्र' और 'निगण्ठपुत्र' के नाम-साम्य में इस विपर्यास की अधिक सम्भवता लगती है।

सच्चक निगण्ठपुत्र ने जो विस्तृत चर्चाएँ बुद्ध के साथ की हैं, उन चर्चाओं से यह जरा भी प्रतीत नहीं होता कि वह कोई निगंठ-मान्यता का अनुयायी रहा हो। कायिक और मानसिक भावना की चर्चा में भी उसने कायिक भावना का सम्बन्ध गोशालक से जोड़ा है। प्रस्तुत महासच्चक पुत्त में तो सच्चक ने महावीर की कुत्सा ही अभिव्यक्त की है। कोन-परम्परा से सम्बन्धित यह कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता, तो अवश्य कहीं आगमसाहित्य या कथा-साहित्य में उल्लिखित होता। इस स्थित में बुद्धिष की धारणा किंबदन्ती से अधिक महत्त्व नहीं रखती।

### (३०) अनाः श्वासिक ब्रह्मचर्य-वास

एक बार मगवान बृद्ध कौशाम्बी के घोषिताराम में विहार कर रहे थे। इस समय पाँच सौ परिवाजकों की महापरिषद् के साथ परिवाजक सन्दक प्लक्ष गुहा में घास करता था। आयुष्मान् आनन्द सायंकालीन ध्यान से निवृत्त हो भिक्षु-परिवार के साथ देवकट सोब्भ को देखने के लिए गये। सन्दक परिवाजक अपनी परिषद् से घिरा बैठा था और चारों और नाना प्रकार की कथाओं से कोलाहल हो रहा था। सन्दक परिवाजक ने दूर ही से आयुष्मान् आनन्द को अपनी ओर आते हुए देखा। अपनी परिषद् को सावधान करते हुए कहा—"आप सब जुप हो जायें। शब्द न हो। अमण गौतम का आवक अमण आनन्द आ रहा है। अमण गौतम के कौशाम्बी में जितने आवक वास करते हैं उनमें अमण आनन्द भी एक है। ये अमण निःशब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक है। परिषद् को शान्त देख कर सम्भवतः ये इधर भी आयें।"

१. मजिम्ममिनकाय-अद्रुक्या, १-४५०।

२- दीवनिकाय, सामञ्ज्ञ फल सुन्त ।

ş. S. B. E, Vol. XLV, Introduction, p. XXI.

सभी वरिवाजक शान्त हो गये। आयुष्मान् आनन्द सन्दक परिवाजक के पास आये। सन्दक ने छनका स्वागत किया और कहा-"बहुत समय बाद आप इधर आये हैं। यह आसम बिक्का है, आप बैठें।"

आयुष्मान् आनन्द आसन पर बैठ गये। सन्दक परिव्राजक भी एक नीचा आसन ले कर बैठ गया। वार्ता का आरम्भ करते हुए आनन्द ने पूछा-- "सन्दक! किस कथा में बैठे थे १ क्या वह कथा अधूरी ही रह गई १"

सन्दक परिवाजक ने उस प्रसंग को बीच ही में काटते हुए कहा-- "इन कथाओं की आप यहीं छोड़ दीजिये। आपके लिए इन कथाओं का अवण अन्यत्र भी दुर्लेभ नहीं होगा। अच्छा हो, आप ही अपनी आचार्यक विषयक कथाएँ कहें।"

आयुष्मान् आनन्द ने कहना आरम्भ किया-"सन्दक ! ज्ञाता, द्रष्टा, सम्यक् सम्बद्ध भगवान् ने चार अब्रह्मचर्य-वास और चार अनाश्वासिक-ब्रह्मचर्य-वास बतलाये हैं, जिनमें विज्ञ पुरुष ब्रह्मचर्य-वास स्वीकार नहीं करता और स्वीकार करने पर वह न्याय तथा कुशल धर्म को नहीं पाता।"

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अब्रह्मचर्य-वास का विस्तृत विवेचन करते हुए आयुष्मान् आनन्द ने क्रमशः अजितकेशकम्बल, पूरणकाश्यप, मनखिल गोशाल और प्रकृष कात्यायन के मतवादों का उल्लेख किया और उन्हें ही उक्त अबह्यचर्य-वासी में गिनाया। चार अनाश्वासिक-ब्रह्मचर्य-वास का वर्णन करते हुए प्रथम अनाश्वासिक-ब्रह्मचर्य-वास के अन्तर्गत आनन्द ने निगण्ठ नातपुत्त के मतवाद का उल्लेख किया। उन्होंने कहा-"यहाँ एक शास्ता ऐसा है, जो सर्वज्ञ, सर्वदशीं, अशेष ज्ञान-दर्शन-युक्त होने का अधिकारपूर्वक कथन करता है। उसके अनुसार उसे चलते, खड़े, सोते, जागते सदा-सर्वदा ज्ञान प्रत्युपस्थित रहता है। तो भी वह सूने घर में जाता है और वहाँ भिक्षा नहीं पाता। उसे कुक्कुट भी काट खाता है । चण्ड हाथी, चण्ड घोड़े और चण्ड बैल से भी उसका सामना हो जाता है। सर्वज्ञ होने पर भी वह स्त्री-पुरुषों के नाम-गीत्र पृक्कता है, ग्राम निगम का नाम और मार्ग पृक्ता है। जब उन्हें यह पृक्षा जाता है कि सर्वज्ञ हो कर आप यह क्या करते हैं तो वे उत्तर देते हैं-- 'सूने घर में जाना हमारा प्रारब्ध था, अतः गये। भिक्षा न मिलना भी प्रारब्ध था, अतः न मिली। कुमकुट का काटना भी प्रारब्ध था। चण्ड हाथी, घोडे और बैल का मिलना भी प्रारब्ध था।' सन्दक ! बिश पुरुष का तब यह चिन्तन सभरता है कि जहाँ शास्ता ऐसे दावा करते हैं, वहाँ बद्धवर्य-वास अनाश्वासिक है और उससे उसका मन उदास हो कर हट जाता है। यह प्रथम अनास्वासिक-ब्रह्मचर्य-बास है।"

इसी प्रकार आयुष्मान् आनन्द ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनाश्वासिक ब्रह्णचर्य-वास का वर्णन किया और चतुर्थ में संजय वेलिहिन्न के बाद का उल्लेख किया।

यहाँ अजितकेशकम्बल आदि चार को अब्रह्मचर्य-वास में माना है। अब्रह्मचर्य-वास का अभिप्राय है—असंन्यास। महावीर को अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य-वास में माना है अर्थात् वह संन्यास तो है, पर निर्वाण का आश्वासन देने वाला नहीं। कुल मिला कर यह तो कहा ही जा सकता है, बुद्ध की दृष्टि में निगण्ठ नातपुत्त अन्य धर्मनायकों की अपेक्षा तो अंग्ट ही थे।

सर्वज्ञता सम्बन्धी समुल्लेखों की समीक्षा प्राक्तन प्रकरणों में की जा चुकी है। (३१) विभिन्न मतों के देव

एक बार भगवान् बुद्ध राजग्रह के वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे। दूसरे मतावलम्बी श्रावक देवपुत्र, असम, सहली, निक, आकोटक, वेटम्बरी और माणव गामिय रात बीतने पर वेलुवन को चमत्कृत करते हुए भगवान् के पास आये और अभिवादन कर एक और खड़े हो गये।

असम देवपुत्र ने पूरणकाश्यप की स्तुति में कहा— "यदि कोई पुरुष किसी को मारता है या किसी को नष्ट करता है तो पूरणकाश्यप उसमें कोई पुण्य-पाप नहीं समझते। उनके बताये हुए सिद्धान्त विश्वसनीय हैं। वे महान् सम्मान के पात्र हैं।"

सहली देवपुत्र ने मक्खलि गोशाल की स्तुति में कहा—"वे कठिन तपश्चरण और पाप-जुगुप्सा से संयत, मौनी, कलह-त्यागी, शान्त, दोष-विरत, सत्यवादी हैं। उनके जैसे पुरुष कभी पाप नहीं कर सकते।"

निंक देवपुत्र ने निगण्ठ नातपुत्त की स्तुति में कहा—"वे पापों से घृणा करने वाले, चढर, भिक्षु, चार यामों से सुसंवृत्त हैं। द्रप्ट व श्रुत का ही आरूयान करते हैं। उनमें क्या पाप का अवकाश हो सकता है ?"

आकोटक देवपुत्र ने नाना तैथिकों की स्तुति में कहा—''प्रक्रुध कात्यायन, निगण्ठ नातपुत्त, मक्खिल गोशाल, पूरणकाश्यप आदि श्रामण्य-पर्याय में रमण करने वाले गण-नायक हैं। सत्युक्षों से ये कैसे दूर जा सकते हैं ?''

वेटम्बरी देवपुत्र ने आकोटक देवपुत्र का प्रतिरोध करते हुए कहा—"हुँआ कर रोने वाला तुच्छ सियार सिंह के सदृश नहीं हो सकता। नग्न, असत्यवादी ये गणाचार्य, जिनके चलन में सन्देह किया जा सकता है, सज्जनों के सदृश कभी नहीं हो सकते।"

१. देखिए-"कैवल्य और बोधि" प्रकरण के अन्तर्गत "अवलोकन" ।

मार ने वेटम्बरी देवपुत्र में प्रवेश कर भगवान के समक्ष कहा—"जो तप और दुष्कर किया के अनुष्ठान में लगे हैं और उनका विचारपूर्वक पालन करते हैं तथा जो सौसारिक रूप में आसक्त हैं, देवलोक में आनन्द लूटने वाले हैं, वे ही परलोक को बनाने का अच्छा उपदेश देते हैं।"

भगवान् बुद्ध समझ गये, यह मार बोल रहा है। उन्होंने उत्तर में कहा—"राजगृह के पर्वतों में जैसे विपुल पर्वत, हिमालय के शिखरों में श्वेत पर्वत, आकाश-गामियों में सूर्य, जलाशयों में समुद्र, नक्षत्रों में चन्द्रमा श्लेष्ठ हैं; वैसे ही देवगण-सहित समग्र लोक में बुद्ध अयगण्य हैं।"

--संयुत्तनिकाय, नानाति त्थिय सुत्त, २-३-१० के आधार से।

#### समीक्षा

देवों के धर्म-चर्चा में रस लेने का उल्लेख आगमों में भी यत्र-तत्र मिलता है। कुण्ड-कोलिक से चर्चा करने वाला देव गोशालक की धर्म-प्रश्निष्ठ को मानने वाला था, जब कि कुण्डकोलिक महावीर की धर्म-प्रश्निष्ठ में विश्वास करता था। शकडालपुत्र को सन्देश देने वाला देव महावीर का अनुयायी प्रतीत होता है, जब कि तब तक शकडालपुत्र गोशालक का अमुयायी था।

### (३२) पिंगलकोच्छ ब्राह्मण

एक समय भगवान् बृद्ध श्रावस्ती में अनाथ-पिण्डिक के जेतवन में विहार कर रहे थे। पिंगलकोच्छ ब्राह्मण भगवान् के पास गया। कुशल-प्रश्न पूछ कर एक ओर बैठ गया। पिंगलकोच्छ ने भगवान् से कहा—''गौतम! पूरणकाश्यप, मक्खिल गोशाल, अजित केश-कम्बल प्रकृष कात्यायन, संजय वेलिंडिएत और निगंठ नातपुत्त संघपित, गणपित, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थं द्वर हैं। क्या ये सभी अपने वाद को समझते हैं या नहीं समझते या कोई-कोई समझके हैं या कोई-कोई नहीं समझते हैं 2''

बुद्ध ने उत्तर दिया—"बाह्यण! इस प्रसंग को यहीं रहने दो। मैं तुभी उपदेश देता हूँ। तू उसे सुन और हृदयंगम कर।"

पिंगलकोच्छ ब्राह्मण लीन हो कर बैठ गया और भगवान बुद्ध ने उसे विस्तार से धर्म-कथा कही।

-- मिक्समिनाय, चूल सारोपम सुत्तन्त, १-३-१० के आधार से।

१. ''कैलारा''—संयुक्तनिकाय अट्रकथा।

२. देखिए--"समसामयिक धर्म-नायक" प्रकरण।

### समीक्षा

यह बुद्ध की अपनी विशेष शैली रही है कि उलझन भरे प्रश्नों को वे बड़ी चहुरता से टाल देते। अनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसा किया है। (३३) जटिलस्त

एक बार मगवान् बुद्ध आवस्ती में विशाखा मृगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद में विहार कर रहे थे। बुद्ध सायं-कालीन ध्यान-सम्पन्न कर बाहर बैठे हुए थे। कोशल-राज प्रसेनजित् भगवान् के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। उस समय काँख में केश व नाखून बढ़ाये सात जटिल, सात निगण्ठ, सात नग्न, सात एकशाटिक और सात परिमाजक नाना सामग्री लिए भगवान् के निकट से गुजरे। प्रसेनजित् कौशल आसन से छठा, एक कन्धे पर उत्तरीय को व्यवस्थित किया, दाहिने घुटने को भूमि पर टिका जटिल, निगण्ठ आदि जिस ओर जा रहे थे, उस ओर उसने करबद्ध हो तीन बार अपना नाम सुनाया। उनमें से कोई नहीं कका। सभी चले गए। राजा पुनः भगवान् के पास आया और उसने पृद्धा—"भन्ते! लोक में जो अर्हत् या अर्हत्-मार्ग पर आरूढ़ है, क्या ये उनमें से भी एक हैं ?"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"महाराज ! आपने तो गलत समझ लिया । ये तो ग्रहस्थ, काम-भोगी, बाल-बच्चों में रहने वाले, काशी का चन्दन लगाने वाले, माला-गन्ध व उबटन का प्रयोग करने वाले और परिग्रह बटोरने वाले हैं। अईत् या अईत्-मार्ग पर आरूद् इनमें से कोई नहीं है। राजन ! साथ रहने से, बहुत समय तक साथ रहने से और सदैव इस ओर ध्यान रखने से प्रज्ञावान पुरुष के द्वारा ही किसी का शील जाना जा सकता है। इसी प्रकार ध्यावहार से ही किसी की प्रागाणिकता का, विपत्ति आने पर स्थिरता का और वार्तालाप से ही प्रज्ञा का प्रज्ञावान पुरुष अनुमान लगा पाता है।"

राजा ने सहसा कहा—"भनते! बाश्चर्य है। बापने सम्यक् हो बतलाया। इनमें से कोई भी अर्हत् या अर्हत्-मार्ग पर आरूढ़ नहीं है। ये तो मेरे गुप्तचर हैं। कहीं का भेद ले कर आ रहे हैं। इनसे मैं भेद ले लेता हूँ और वैसा ही समझता हूँ। अब ये भस्म आदि को घो डालेंगे, स्नान करेंगे, जबटन करेंगे, बाल बनवायेंगे, जज्जबल बस्त्र पहनेंगे बौर पाँच प्रकार के काम-गुणों का जपभोग करेंगे।"

भगवान के मुँह से गाथाएँ निकलीं— विश-भूषा से मनुष्य नहीं जाना जाता। बाह्य आवरण को देख कर ही किसी में निश्वास मत करो। संयम का स्वांग रच कर दुष्ट लोग भी विचरण करते हैं। नकली, मिट्टी या लोहे के बने और सोने के झोले चढ़े कुण्डल के समान कितने ही व्यक्ति साधुता का चोंगा पहिन कर घूमते हैं। वे अन्दर से मैले और बाहर से चमकते हैं। — संयुक्तनिकाय, जटिलसुत्त, ३-२-१ के आधार से।

#### समीक्षा

यह प्रसंग तास्कालिक राज-ध्यवस्था का बहुत ही गृढ़ परिचय देता है। गुप्तचर विमिन्न नतीं के साधु बन कर गुप्तचरता करते, यह एक अद्भुत-सी बात है। (३४) धम्मिक उपासक

#### ऐता मैंने सना--

एक समय भगवान आवस्ती में अनाधिपिण्डिक के जेतवनाराम में विहार करते थे. उस समय चिम्मक छपासक पाँच सौ छपासकों के साथ जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । पास जा भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे धिम्मक उपासक ने गायाओं में भगवान् से कहा-

"महामज गौतम! मैं आपसे पृक्षता हैं कि किस आचरण का आवक अच्छा होता है? घर से निकल कर बेघर होने वाला या गृहस्थ उपासक 2

"देव-सहित लोगों की गति और विमुक्ति को आप ही जानते हैं। आपके समान निषुण अर्थदशीं कोई नहीं है। (लोग) आप ही को उत्तम बुद्ध बताते हैं।

''आपने धर्म सम्बन्धी पूरा ज्ञान प्राप्त कर अनुकम्पा-पूर्वक प्राणियों को (बह) प्रकाशित किया है। सर्वदर्शी। आप (अविद्या-रूपी) पर्दे से मुक्त हैं, निर्मल रूप से सारे संसार में संशोभित है।

''आपको 'जिन' सुन कर 'ऐरावण' नामक हस्तिराज आपके पास आया था। वह भी आपसे वार्तालाप कर ( धर्म ) सुन कर प्रसन्न हो, प्रशंसा कर चला गया।

"राजा वैश्रवण कुबेर भी धर्म पूछने के लिए आपके पास आया था। धीर। आपने उसके प्रश्न का भी उत्तर दिया और वह भी (आप की बात) सुन कर प्रसन्न हो म्बला गया ।

"जितने भी वादी तेथिक, आजीवक और निर्फन्थ हैं, वे सब प्रशा में आपको वैसे ही नहीं पा सकते जैसे कि शीघ्र चलने वाले को खड़ा रहने वाला।"

- सूर्तिवात, जुलवगा, धम्मिक सूत्त, (हिन्दी अनुवाद), पृ० ७५,७७ के आधार से। समीक्षा

यहाँ बुद्ध की प्रशंसा करते हुए निगण्डों का उल्लेख मात्र किया गया है। सुलनिपात अट्टकचा के अनुसार ये पाँच सी बौद्ध जपासक आकाशागामिनी विद्या के धारक थे व 'अनागामी' थे।

### (३५) महाबोधिकुमार

वाराणसी में ब्रह्मदत्त का राज्य-शासन था । काशी राष्ट्र में अस्सी करोड़ की सम्पत्ति बाला महाचनिक उद्देश्य ब्राह्मण-कुल था। बोधिसरब उस कुल में उत्पन्न हुए। उनका नाम बोधिकुमार रखा गया। बड़े होने पर वे तक्कशिला गये, शिल्प सीखा और घर लौट आये।
बहुत वर्षों बाद सांसारिक सुखों को दुकरा कर वे हिमालय चले गये। परिवाजक बन कर
फल-मूल खाते हुए वहाँ रहने लगे। बहुत वर्ष बीत गये। एक बार वर्षा ऋतु में हिमालय से
छतरे। चारिका करते हुए क्रमशः वाराणसी पहुँचे। राजा के उद्यान में उहरे। अगले दिम
परिवाजक-विधि से भिक्षाटन करते हुए राज-द्वार पर पहुँचे। गवाक्ष में खड़े राजा ने उन्हें
दूर से ही देखा तो वह उनकी शान्त प्रकृति से बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें अपने भवन में
साथा और राज-सिंहासन पर बिठाया। कुशल-क्षेम के अनन्तर धर्मोपदेश सुना और भेष्ठ
भोजन परोसा!

बोधिसत्त्व जब भोजन कर रहे थे, उन्होंने सोचा—'राज-कुल में दोष बहुत होते हैं। सामु भी बहुत रहते हैं। आपित आने पर यहाँ मेरी रक्षा कौन करेगा ?' उन्होंने चारों ओर हिए डाली। कुछ ही दूरी पर खड़ा, राज-प्रिय एक पिंगल वर्ण कुत्ता उन्हें दिखलाई दिया। बोधिसत्त्व भात का एक बड़ा गोला उसे देना चाहते थे। राजा ने उनके इस इंगित को समझ लिया। उसने कुत्ते का बर्तन मेंगवाया और उनमें भात डाला। बोधिसत्त्व ने अपने हाधों बह बर्तन कुत्ते को दिया और अपना भोजन समाप्त किया। राजा ने बोधिसत्त्व से अपने यहाँ नैरन्तरिक प्रवास की भावभरी प्रार्थना की। बोधिसत्त्व ने उसे स्वीकार किया। राजा ने उनके लिए राजोद्यान में पर्णशाला बनवाई, परिवाजक की समस्त आवश्यकताओं से उसे पूर्ण किया और उन्हें वहाँ बसाया। राजा प्रतिदिन दो-तीन बार उनकी सेवा में आता। भोजन के समय उन्हें राज-सिंहासन पर ही बैठाता और वे राजा का भोजन ही यहण करते। कमशः बारह वर्ष बीत गये।

राजा के पाँच अमात्य थे, जो राज्य की अर्थ और धर्म सम्बन्धी अनुशासना करते थे। वे कमशः अहेतुवादी, ईश्वर-कर्ण त्ववादी, पूर्व कृतवादी, उच्छेदवादी तथा क्षतिवधवादी थे। अहेतुवादी जनता को सिखलाता था; ये प्राणी संसार में ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। ईश्वर-कर्ण त्ववादी जनता को सिखलाता था; यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। पूर्व कृतवादी जनता को सिखलाता था; प्राणियो को जो सुख-दुःख की अनुस्रुति होती है, वह पूर्व कृत कर्मों के अनुसार ही होती है। उच्छेदवादी जनता को सिखलाता था; यहाँ से कोई परलोक महीं जाता। इस लोक का यहीं उच्छेदवादी जनता को सिखलाता था; यहाँ से कोई परलोक महीं जाता। इस लोक का यहीं उच्छेद हो जाता है। क्षतिधवादी की शिक्षा थी; माता-पिता को मार कर भी अपना स्वार्थ-साधन करना चाहिए। राजा के द्वारा वे न्यायाधीश के पदौं पर नियुक्त थे। रिश्वत खा कर वे असत्य निर्णय देते थे। एक द्वारा अधिकृत वस्तु या भृति को अन्य के अधीन कर देते थे। इस तरह वे सत्य का गला घींट रहे थे और अपना अर्थ-भण्डार भी भरते जा रहे थे।

एक बार एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर भूठा अभियोग लगाया । उन न्यायाधीशो

ने बास्सिविकता के विरुद्ध निर्णय दिया। सच्चा हार गया। बोधिसस्व भिक्षा के लिए राज-गृह में प्रवेश कर रहे थे। उसने उन्हें देखा तो रोता हुआ वह उनके पास आया और प्रणाम करते हुए कहा—"भन्ते! आप राज-गृह में भोजन करते हैं। न्यायाधीश रिश्वत लेकर जब संसार का विनाश कर रहे हैं तो आप उपेक्षाशील क्यों हैं १ पाँचों न्यायाधीशों ने कूटे अभियोक्ता से रिश्वत ले कर सुक्के अपने स्वामित्व से वंस्तित कर दिया है।" बोधिसस्व ने उसके प्रति करणा दिखलाई। न्यायालय में गये, उस्ति निर्णय करवाया और उसे अपना स्वामित्व दिलवाया। जनता गगन-भेदी शब्दों में एक बार 'साध्,' 'साध्,' प्रकार उठी।

जनता का कोलाहल राजा के कानों तक पहुँचा। राजा ने उसके बारे में जिझासा की। अनुचरों ने परिस्थिति से उसे अवगत किया। बोधिसत्त्र जब भोजन कर चुके तो राजा ने उनके उपपात में बैठ कर पृद्धा—"भन्ते! क्या आज आपने किसी अभियोग का निर्णय दिया था?"

"हाँ, महाराज!"

'भन्ते ! यदि आप इस कार्य को अपने हाथ में ले ले, तो जनता की उन्नति होगी। मेरा निवेदन है, अब से आप ही न्यायाधीश का पद सम्भालें।''

"महाराज ! हम प्रविजत हैं। यह हमारा कार्य नही है।"

"भन्ते ! जनता पर अनुग्रहशील हो कर ऐसा करें। आप पूरा समय इस कार्य में न लगायें। प्रातः उद्यान से यहाँ आते समय और भोजन कर उद्यान को लौटते समय चार-चार अभियोगों का निर्णय दे। इस प्रकार जनता की अभिवृद्धि होगी।"

राजा के पुनः-पुनः अनुरोध करने पर बोधिसत्त्व ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे प्रतिदिन बाठ-बाठ अभियोगों का निर्णय देने लगे। बोधिसत्त्व की उपस्थिति से भूठे अभियुक्तों की दाल गलनी वन्द हो गई और अमारयों के रिश्वत के द्वार सर्वधा बन्द हो गये। क्रमशः दे निर्धन होते गये। अमारयों ने बोधिसत्त्व के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। वे राजा के पास आये और उनसे कहा—"बोधि-परिवाजक आपका अहित-चिन्तक है।" राजा ने इस कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उपेक्षा दिखाते हुए कहा—"यह सदाचारी है, शानी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता।"

अमात्यों ने पुनः कहा-- "आप चाहे हमारे कथन पर विश्वास न करें, किन्द्र उसने सारे नगर-वासियों को अपनी सुट्टी में कर लिया है। हम पाँचों को वह अपना समर्थक नहीं बना सका है। यदि आपको हमारे कथन पर विश्वास न हो तो जब वह इस ओर आये, इसके अनुयायिओं की ओर आप एक हिन्द डालें।"

. राजा असमंजस में पड़ गया। कभी वह सोचहा, बोधि परिवाजक ऐसा नहीं हो सकता। कभी सोचता, अमास्य भी सुक्ते अन्यथा परीमर्श नहीं हे सकते। किन्द्र बोधि यरिवाजक जब राज-महलों की ओर आये तो राजा ने उनके मार्ग की ओर देखा। जन-समृह को अच्छी भीड़ लगी हुई थी। वे सभी बोधि परित्राजक से अपने-अपने सुकद्दमों का निपटारा चाहते थे। राजा ने उन्हें उनका अनुयायी-वर्ग समझा। राजा का मन विवाक हो गया। अमात्यों को बुलाया और पृक्का—"क्या करें ?"

"देव ! इन्हें गिरपतार कर लें।"

"बिना किसी विशेष दीष के ऐसा कैसे कर सकते हैं 2"

"तो महाराज ! आप इसका आदर-सत्कार करना छोड़ दें। स्वागत के अभाव में यह स्वतः समझ जायेगा और बिना किसी को सूचित किये ही चला जायेगा।"

राजा ने बोधि परिवाजक के स्वागत में क्रमशः न्यूनता प्रारम्भ कर दी। पहले ही दिन उन्हें राज-सिंहासन पर न बैठा कर नंगे पल्यंक पर बैठाया गया। बोधिसत्त्व ने परिस्थिति को तत्काल भाँप लिया। उद्यान लौटते ही उन्होंने प्रस्थान का बिचार किया। फिर उनका चिन्तन उमरा, निश्चयात्मक रूप से जान कर ही यहाँ से जाऊँगा। वे नहीं गये। अगले दिन उन्हें नंगे पल्यंक पर बैठाया गया और राजा के लिए बने चावलों में सामान्य चावल मिश्रित कर उन्हें परोसा गया। तीसरे दिन भी जब बोधिसत्त्व भोजन के लिए आये तो उन्हें ऊपर की मंजिल में चढ़ने से रोका गया और सीढ़ियों में ही मिश्रित भात दिये गये। वे उद्यान लौट आये और वहाँ भोजन किया। चौथे दिन उन्हें प्रासाद पर नहीं चढ़ने दिया गया। नीचे ही कण वाले भात उन्हें दिये गये। उद्यान में आ कर उन्हें भी उन्होंने खाया।

सारे घटना-चक को देखते हुए राजा असमंजस में पड़ गया। बोधि परिवाजक को निकालने का प्रयत्न करने पर भी वे नहीं निकले। राजा ने अमारयों को बुलाया और कहा—"महाबोधि कुमार का सत्कार घटा दिया, फिर भी वे नहीं जा रहे हैं।"

अमात्यों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने राजा से कहा—"महाराज! बह भात के लिए नहीं घृम रहा है। वह अत्र पाने के प्रयत्न में है। यदि उसके सामने भात का ही प्रश्न होता तो वह यहाँ से कभी का चला जाता।"

राजा घबराया । उसने अमात्यों की पृक्का-"तो अब क्या करें ?"

अमात्यों ने कुछ गंभीर हो कर कहा—''महाराज ! अब आपको कुछ कठोरता से काम लेना होगा । आप उसे मरवा दें।''

राजा ने अमारयों के हाथों में तलवार धमाते हुए कहा—''कल भिक्षा के समय तुम सब छुप कर द्वार के समीप खड़े हो जाना। ज्यों ही वे प्रवेश करें, सिर काट डालना और टुकड़े-टुकड़े कर शौचालय के कुएँ में फेंक देना। स्मान कर मेरे पास आना। पर इस कार्क का किसी को पता म चले।" अमारेवों ने राजा का आदेश शिरोधार्य किया और प्रसन्नचित्त अपने-अपने घर लौट आये।

सायंकाल भोजन से निवृत्त हो कर राजा शब्या पर लेटा था। सहसा उसे बोधिसत्त्व के गुण याद आये। उसका मन शोक से भर गया और पसीने से तर-बतर हो गया। बेन्द्रेनी से वह लोट-पोट होने लगा। अग्रमहिषी से राजा ने बात तक नहीं की। पूर्णतः स्तब्धता छाई हुई थी। रानी ने मौन मंग करते हुए पृक्षा—"महाराज! क्या में अपराधिनी हूँ ? आप मेरे से बोलते तक नहीं है।"

राजा ने अपने की सम्भालते हुए कहा— 'दिवी! ऐसी वात नहीं है। मैं तो दूसरे ही विचारों में खोया हुआ हूँ। बोधि परिवाजक मेरा शत्रु हो गया है। पाँचों मंत्रियों को मैंने उसे मार डालने की आज्ञा दे दी है। वे उसे मार कर, दुब ड़े-दुक ड़े कर शौचालय के कुएँ में डाल देंगे। उसने बारह वर्ष तक हमें धर्मोपदेश किया था। मैंने उसका एक भी प्रत्यक्ष दोष नहीं देखा। दूसरों के कथन पर विश्वास कर मैंने उसके वध का निर्देश दिया है। ज्यों ही यह स्मृति होती है, मैं सिहर उठता हूँ।"

रानी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा—"देव! यदि वह शत्रु ही हो गया है तो उसके वध में इतना क्या विचार है १ पुत्र भी यदि शत्रु हो जाये तो उसे भी मरवा कर अपना हित-साधन करना चाहिए। आप चिन्ता न करें।"

श्रेष्ठ पिंगल वर्ण श्वान ने, राजा और रानी का ज्यो ही यह वार्तालाप सुना, मन में संकल्प किया—''अपने कौशल से कल मैं बोधि परिनाजक के प्राणों की रक्षा करूँगा। अगले दिन स्योंदय होते ही वह प्रासाद से उतर आया। मुख्य द्वार की देहली पर वह सिर रख कर लेट गया और बोधिसच्च के आगमन की व्ययता के साथ प्रतीक्षा करने लगा। खड्गधारी अमात्य भी प्रातःकाल आकर द्वार के मीतर छुप कर खड़े हो गये। बोधिसच्च अपने समय पर उद्यान से राज-द्वार के समीप आये। कुत्ते ने मुँह बाया, चारों दाँत बाहर निकाले और अपनी भाषा में चिल्लाना आरम्भ किया—"भन्ते! क्या आपको सारे जम्बूद्वीप में अन्यत्र कहीं भिक्षा नहीं मिलती है? हमारे राजा ने आपके वध के लिए पाँच अमात्यों को नियुक्त किया है। नंगी तलवारें ले कर वे द्वार के पीछे छुपे खड़े हैं। अपने प्राणों को हथेली में रख कर आप आगे न बढ़ें। शीघ ही लीट जायें।"

बोधि परिवाजक को सभी बीलियों का ज्ञान था; अतः वे उसे भली-भाँति समझ गये। कुछ झण वहीं क्के और उद्यान की ओर लौट आये। प्रस्थान के अभिप्राय से वे अपनी आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने में जुट पड़े।

राजा गवाझ में खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसने सीचा-यदि यह मेरा शत्रु होगा तो उद्यान में लौटते ही सेना की एकत्र कर युद्ध की तैयारी करने लगेगा अन्यद्या अपनी बस्दुओं को बटोर कर प्रस्थान में संलक्ष्म हो जायेगा। सुभी इस बारे में जानकारी करनी चाहिए। वह उद्यान पहुँचा। बोधिसत्त्व अपनी सामग्री बटोर रहे थे। वे उस समय पर्णशाला से निकल चंक्रमण के चबूतरे पर थे। राजा ने प्रणाम किया और एक ओर खंड़े हो कर गांधा में कहा:

किं नु वर्ष्ड किं अजिन किं छत्तं किं उपाहनं किं अंकुसं चपसं च संघाटिं चापि बाह्मण ! तरमाणक्यो गण्हासि किं नु पत्थयसे दिसं ॥१॥

बाइण ! दण्ड, अजिन, छूत्री, उपानह, थैला, पात्र और संघाटी की शोधता से क्यों बटोर रहे हो १ क्या प्रतिष्ठासु हो १

बीधिसत्त्व ने सोचा, यह मेरे वर्तृत्व से अनिभन्न है। मुक्ते इसे बोध देना चाहिए। उन्होंने गाथा में कहा:

> द्वांबसेतानि वस्सानि बुसितानि सवन्तिके नामिजानानि सोनेन पिङ्गलेन अमिनिकूजितं ॥२॥ म्बायं वित्तो व नदति सुक्कदाहं विवंसयं। तव सुखा समरिस्स वीतसद्धस्स मम पति ॥३॥

राजन्! बारह वर्ष तक में तेरे पास रहा। मैं नही जानता, पिंगल कुत्ते ने कभी भूँका हो। किन्तु अब यह जान कर कि तेरी तथा तेरी पत्नी की मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रही, वह कुद्ध हो कर, दाँत बाहर निकाल कर भूँकता है।

राजा ने अपना दोष स्वीकार किया और क्षमा मॉगते हुए कहा:

अह एस कतो बोसो, यथा मासिस बाह्मण, एस मिय्यो पसीदामि, वस बाह्मण मा गम ॥४॥

ब्राह्मग! जैसा तुम कहते हो, वैसा मेरे से सदोष आचरण हो ही गया है। अब मैं और भी अधिक श्रद्धावान हूँ। यहीं रहें, प्रस्थान न करें।

"महाराज! बिना प्रत्यक्ष देखे दूसरों की बात मानने वाले के साथ पण्डितजन नहीं रहते"; बोधिसच्य ने यह कहते हुए उसका प्रस्ताय टुकरा दिया और उसका अनाचार प्रकाशित करते हुए कहा—"अर्थचन्द्राकार देकर निकाल दिये जाने से पूर्व स्वयं ही चला जाना अच्छा है। जल-रहित कुओं के समान अश्रद्धावान् के आश्रय में नहीं रहना चाहिए! जल-रहित कुएँ को खने भी तो उसका पानी कीचड़ की गन्ध वाला ही होगा। श्रद्धावान् के आश्रय में ही रहे। अत्यन्त साथ रहने से, साथ न रहने से तथा असमय ही माँग बैठने से मित्रता नष्ट हो जाती है; अतः न तो निरन्तर जाये, न श्रति विकान्य से

माये भौर न असमय ही माँगे। इस प्रकार मित्रता दूटती नहीं है। अति चिरकाल दक साथ रहने से फ़िस मनुष्य भी अग्रिय हो जाता है। तेरे अग्रिय बनने से पूर्व ही हम तुओ सूचना देकर जाते हैं।"

राजा ने निवेदन किया-"यदि आप हमारी प्रार्थना स्थीकार नहीं करते हैं, अपने अनुयायियों की बात नहीं रखते हैं तो यह बचन दें, फिर शीव ही आयेंगे।"

वोधिसत्त्र ने उत्तर दिया-"महाराज! इस प्रकार विचरते हुए मेरे अथवा हुम्हारे शारीर को हानि न हुई तो सम्भव है कुछ दिनों बाद फिर हम एक-दूसरे को देखें।"

बोधिसरव ने राजा को धर्मीपदेश दिया-"महाराज ! अप्रमादी रहें।"

बीधिसत्त्व ने उद्यान से प्रस्थान किया । अनुकृत स्थान पर भिक्षाटन कर वाराणसी से भी निर्गमन कर दिया। क्रमशः चारिका करते हुए हिमालय पहुँचे। दुख समय वहाँ रहे और नीचे उतरे। एक प्रत्यन्त-प्राम के आश्रय से जंगल में रहने लगे।

महाबोधिकुमार परिवाजक के चले जाने पर अमात्यों की पाँचों अँगुलियाँ घी में हो गईं। वे न्यायाधीश हो कर फिर लूट मचाने लगे। साथ ही वे सोचने लगे-- 'महाबोधि कुमार यदि पुनः यहाँ आ गया तो हम नहीं बच पायेंगे। ऐसा उपक्रम करना चाहिए, जिससे वह पुनः यहाँ न आ सके।" उन्होंने चिन्तन किया, प्राणी प्रायः आसक्ति के स्थान को होड़ नहीं सकता। यहाँ उसकी किसमें आमिक है ? उन्होंने अनुमान लगाया, महारानी में उसकी आसक्ति है ; अतः सम्भव है, इसी कारण से वह पुनः अधि । इसे पहले ही मरबा दें।

अमात्य हिल-मिल कर राजा के पाम आये। गंभीरतापूर्वक बाले-"देव! नगर में एक चर्चा है।"

"क्या ?"<sup>7</sup>

"महाबोधि परिवाजक और महारानी के बीच अवांख्रनीय पत्राचार चलता है।"

"किस प्रकार का 2"

महाबोधि परिवाजक ने देवी को लिखा है-"क्या तू राजा को मरवा कर सुभे **इत्रपति बनवा सकती है** 2" रानी ने उसे उत्तर में लिखा है—"राजा को मारने का दायित्व मेरे पर है। शीध चले आओ।"

अमारयों के पुनः पुनः कहने से राजा की उस कथन पर विश्वास हो गया। उसने पृक्का-- "क्या करें ?"

"देवी को मरवा डालना चाहिए।"

राजा ने निर्देश दिया-- "उसे मार डालो और टुकड़े-टुकड़े कर शौचालय के कुएँ में डाल दो।"

अमात्यों ने राजा के आवेश की कियान्वित किया। रानी के वध की बात सारे शहर में फैल गई! जारों राजकुमार राजा के इसीलिए शत्रु हो गये। राजा बहुत भयभीत हुआ। समस्या बहुत उलझ गई। सारी घटना बोधिसस्य तक पहुँची। उन्होंने सीचा-कुमारों को समझा कर और राजा को भी अपने दोष की अनुभृति करा कर सुने इस समस्या को सुलझाना चाहिए। मैं राजा को जीवन-दान देंगा और कुमारों को इस षाप से बचाऊँगा ।

बोधितस्य अगले दिन मिक्षाटन के लिए प्रत्यन्त-प्राम में गये तो मनुष्यों ने उन्हें बन्दर का मांस दिया। उन्होंने उसे खालिया। उन्होंने बन्दर का चर्म भी माँग कर ले लिया। आश्रम में ला कर उन्होंने उसे सुखाया, गन्ध-रहित कर ओढ़ा, पहिना और कन्धे पर भी रखा। ऐसा करने का उनका तात्पर्य था कि वे यथार्थ कह सकें कि बन्दर बहुत उपकारी था। वे उसका धर्म लेकर क्रमशः वाराणसी पहुँचे। कुमारी के समीप जा कर खन्होंने कहा--"पित्-हत्या दारुण कर्म है। कभी मत करना। कोई ग्रांणी अजर-अमर नहीं है। मैं तुम्हारा पारस्परिक मेज करवाने के लिए आया हूँ। जब सन्देश भेज़ें, चले आना।" वे वहाँ से चले और नगर के आभ्यन्तरिक उद्यान में आये। शिला पर बन्दर का चमड़ा विद्या कर बैठ गये। माली ने राजा की यह सूचना दी। राजा बहुत हर्षित हुआ और अमात्यों के साथ उदान में पहुँचा। प्रणाम किया और कुशल-क्षेम पृक्षा। बोधिसत्व राजा के साथ बात न कर केवल उस चमड़े को ही मलते रहे। राजा की आघात-सर लगा। उसने पूछा-"भन्ते! आप मेरी उपेक्षा कर इम चमड़े को हो सहलाते जा रहे हैं, क्या यह मेरी अपेक्षा बहुत उपकारी है ?"

सहज स्वाभिमान से वोधितत्त्व ने राजा की ओर देखा और कहा-"हाँ, महाराज ! यह बन्दर मेरा बहुत उपकारी है। इसकी पीठ पर बैठ कर मैं बहुत घूमा हूँ। यह मेरे लिए पानी का घड़ा लाया है। इसने मेरा वास-स्थान प्रमार्जित किया है। इसने मेरी सामान्य सेवा की है। मैं अपने चित्त की दुर्बलता से इसका मांस खा कर उपचित हुआ हूँ। इसकी चमड़ी सुखा, फैला, उस पर बैठता हूँ और उस पर लेटता हूँ। महाराज ! इस प्रकार यह मेरा बहुत उपकारी है।"

बोधिसरव ने अमात्यों के मत का निरसन करने के उद्देश्य से बानर-चर्म के स्थान पर बानर शब्द का उपयोग किया। उन्होंने उसे पहिना ; अतः 'पीठ पर चढकर घुमा' कहा। उसे कन्धे पर रखकर पानी का घड़ा लाये थे; अतः 'पानी का घड़ा लाया' कहा। उस चर्म से भूमि का प्रमार्जन किया था; अतः 'वास-स्थान प्रमार्जित किया' कहा। लेटते समय पीठ का और उठ कर चलते समय पैरों का स्पर्श हुआ ; अतः 'मेरी सामान्य सेवा की'

कहा । भूख संगने पर उसका मांस मिल जाने से खा गये ; अवः 'अपनी दुर्बलता के कारण मांस खाया' कहा । अमात्यों ने ताली बजा कर उनका उपहास किया और कहा- "प्रमंजित कें कर्न की देखी। बन्दर का बध कर, माँस खा, चमड़ी को लिए धुमता है।" बोधिसत्त्व ने सब कुछ देखा। वे सोचने लगे, ये अह है। ये नहीं जानते कि मैं इनके मत का निरसन करने के लिए ही यह चर्म ले कर आया हूँ। मैं यह प्रकट नहीं होने द्राा । उन्होंने अहेतुवादी को बुलाया और पृक्का-- "आयुष्मन् ! तुमने मेरा उपहास क्यों किया ए"

''क्यों कि यह मित्र-द्रोही-कर्म और प्राण-बध है।"

"जो तेरे में और तेरे मत में अद्धा रखता है, उसके लिए दु:ख की क्या बात है ! तेरा तो सिद्धान्त है कि स्वभाव से हो सब कुछ होता है। अनिच्छा से ही करणीय तथा अकरणीय किया जाता है। यदि यह मंत्र कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है और यदि सत्य ही है तो बन्दर की हत्या ठीफ ही हुई है। यदि अपने मत के दोष को समझ सकेगा तो मेरी निन्दा नहीं कर सकेगा : क्योंकि तेरा सिद्धान्त ऐसा ही है।"

बोधिसत्व ने अहेतुवादी का निग्रह कर उसे हतप्रभ कर दिया। राजा भी परिषद् में बैठा था। वह भी हतप्रभ हो अधःसिर बैठा रहा। बोधिसत्त्व ने ईश्वर-कर्तृत्ववादी से कहा-"आयुष्मन ! यदि तू ईश्वर-कर्तृत्व में विश्वास करता है तो तू ने मेरा उपहास क्यों किया ? यदि ईश्वर ही सारे लोक की जीविका की व्यवस्था करता है, उसी की इच्छानुसार मनुष्य को ऐश्वर्य मिलता है, उस पर विपत्ति आती है, वह भला-चुरा करता है और मनुष्य ईर्वर का ही आज्ञाकारी है, तो ईर्वर ही दोषी ठहरता है। यदि यही मत है तो अपने दोष को समझो। मेरी निन्दा मत करो।" इस प्रकार जैसे आम की मोगरी से ही आम गिराये जाते हैं : उसी प्रकार उसके हेतुओं से ही उसके सिद्धान्त का निरसन किया !

इंश्वर-कर्तृत्ववादी को इतप्रभ कर बोधिसत्त्व ने पूर्वकृतवादी को पूछा-"आयुष्मन्! यदि तू पूर्वकृत को ही सत्य मानता है तो तू ने मेरा उपहास क्यों किया ? यदि पूर्वकृत-कर्म के कारण ही सुख-दुःख होता है, यदि यहाँ का पाप-कर्म प्राचीन पाप-कर्म से ऋण-सुक्ति का कारण होता है, तो यहाँ पाप किसे स्पर्श करता है ? यदि यही मत है तो अपने दोष को समझे । मेरी निन्दा मत करो।"

ज्चेदवादी को सम्बोधित करते हुए कहा-"आयुष्मतः! यदि यहाँ किसी का किसी से सम्बन्ध नहीं है; अतः प्राणियों का यहीं उच्छेद हो जाता है, कोई भी परलोक नहीं जाता. तो फिर तू ने मेरा उपहास क्यों किया ? पृथ्वी आदि चार महाभूतों से ही प्राणियों के रूप की उत्पत्ति होती है। जहाँ से रूप उत्पन्न होता है, वहीं वह विसीन हो जाता है। जीव यहीं जीता है, परलोक में विनष्ट ही जाता है। विण्डत और मुर्खे सभी का यहीं उच्छेद हो जाता है। यदि ऐसा है तो यहाँ पाप किसे स्पर्श करता है ? यदि यही मत है तो अपने दोष को समझो। बेरी निन्दा मत करो।"

श्रविधवादी को सम्बोधित करते हुए कहा—"आयुष्मन् ! जब तेरा यह मत है कि माता-पिता और ज्येष्ठ बन्धु को भी मार कर अपना स्वार्थ-साधन करना चाहिए और हैसा प्रयोजन हो तो पुत्र और स्त्री की भी हत्या कर देनी चाहिए, तो तू ने मेरा उपहास क्यों किया !"

सब मतों का निराकरण करने के अनन्तर बोधि परिवाजक ने कहा—"हमारी तो यह मान्यता है, जिस बूक्ष की क्षाया में बैठे अथवा लेटे, उसकी शाखा तक को न तोड़े। मित्र-द्रोह पातक है। तुम्हारा मत है, प्रयोजन होने पर उसे जड़ से भी उखाड़ दो। मेरे तो पाथेय का प्रयोजन था; अतः बानर की हत्या को मैं समुचित ही मानता हूँ।"

पाँचीं अमास्यों के हतप्रम व हतबुद्धि हो जाने पर बोश्यिस्त ने राजा को सम्बोधित करते हुए कहा—''महाराज! राष्ट्र के इन पाँच लुटेरों को आप आश्रय दे रहे हैं; अतः अग्रम किसने बड़े मूर्ख हैं। ऐसे न्यक्तियों के संसर्ग से ही आदमी इस लोक में तथा परलोक में महान दुःख का अनुभव करता है। ये अहेतुवादी, ईश्वरकर्तृ त्वादी, पूर्वकृतवादी, उच्छेद वादी और श्रतिधवादी लोक में असत्युद्ध हैं; जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको पण्डित मानते हैं। ये स्वयं भी पाप करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। असत्युद्ध की संगति दुःखद तथा कटुक फल देने वाली होती है। पूर्व समय में मेंद्रे से मिलता-जुलता एक भेड़िया रहता था। वह निशंक हो कर वकरियों के भुण्ड में पहुँच जाता था, वहाँ मेक्नों, वकरियों तथा वकरों को मार कर आनन्दपूर्वक खाता था और यथेन्छ घृमता रहता था। इसी प्रकार कुछ अमण माह्यण स्वांग रच कर जनता को उगते हैं। उनमें से कोई अनाहारी होते हैं, कोई कढ़ोर भृमि पर सोते हैं, कोई पाँसुकृत्विक होते हैं, कोई एक बूह ही बैठते हैं, कोई सग्नाह या पद्ध में एक बार भोजन करते हैं, कोई निर्जल रहते हैं और कोई पापाचरण करते हुए भी अपने कों अर्हत् बतसाते हैं। पण्डितमानी ये सभी मूर्ख असत्युद्ध हैं। """

बोधिसत्त्व ने राजा को धर्मोपदेश दिया। चारों राजकुमारों को अपने पास बुहाया और उन्हें भी धर्म-देशना से प्रभावित किया। राजा के कारनामों को प्रकाशित करते हुए कुमारों से कहा—"द्वम राजा को क्षमा कर दो।" सबके बीच ही राजा से कहा—"अब कसी अविचारित कार्य न करना और इस प्रकार का दुस्साहस भी न करना।" कुबारों से कहा—"द्वम भी राजा से द्वेष न रखना।"

राजा ने कहा-- "भन्ते ! मैंने इन पाँच अमात्यों के चंगुल में फँस कर आप के तथा देशी के प्रति पाप-कर्म किया है। इन पाँचों को अब मरवाता हूँ।" "महाराज! ऐसा नहीं कर सकते।"

"तो इनके हाथ-पाँच कटना देता हूँ।"

"नहीं, महाराज ! यह भी नहीं कर सकते।"

राजा ने अमात्यों की सम्पत्ति का अपहरण करना लिया और सिर मुंडा कर, तीवरा बान्ध उन्हें अपमानित किया और देश से वहिष्कृत कर दिया।

बीविसस्य वहाँ कुछ दिन ठहरे और राजा को अप्रमादी रहने का उपदेश दे कर हिमालय की ओर ही चले गये। वहाँ ध्यान-अभिज्ञा प्राप्त की, जीवन-पर्यन्त ब्रह्मविहारी को भावना से अनुप्राणित हो कर ब्रह्मलोकगामी हुए।

शास्ता ने धर्म-देशना के सन्दर्भ में कहा-"भिक्षुओ ! न केवल वर्तमान में ही अपित विगत में भी शास्ता प्रज्ञावान तथा अन्य वादियों के सिद्धान्तों का मर्दन करने वाले ही रहे हैं। जातक का मेल बैठाते हुए उन्होंने कहा-"उस समय के पाँच मिथ्यादृष्टि अमारय पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, प्रकृष कात्यायन, अजितकेशकम्बल और निगण्ड नायपुत्र थे। पिंगल वर्ण कुत्ता आनन्द था। महाबोधि परित्राजक तो मैं ही या।"

-- जातक महुकचा, महाबोधि जातक, ५२६ (हिन्दी अनुवाद), पृ० ३१२ से ३३० के आधार से।

# समीक्षा

यह महाबोधि जातक तथा इस प्रकार के अन्य कथानक यही अभिन्यक्त करते हैं कि बौद्धी ने अपने प्रतिपक्षिओं को हीन व उच्छ प्रमाणित करने के लिए अनेकी अनगढ़ कथानक रचे हैं।

### (३६) मयूर और काक

बुद्ध के उत्पन्न होने से पूर्व तैथिंकों को लाभ और यश की प्राप्ति थी, किन्तु उनके उत्पन्न होने पर उनका लाभ और यश जाता रहा। उनकी दशा वैसी ही हो गई, सूर्योदय के समय जैसी कि जुगनुओं की होती है। धर्म-सभा में इस प्रसंग पर चर्चा चल पड़ी। शास्ता ने आ कर पूछा-- "भिक्षुओ ! बैठे-बैठे अभी क्या बातचीत कर रहे थे ?" भिश्वओं ने उपयुक्त बार्तालाप-प्रसंग सुनाया, तो शास्ता ने फिर कहा-"मिश्वओ! न केवल अभी, पूर्व में भी जब तक गुणवान उत्पन्न नहीं हुए थे, गुणहीनों की श्रेष्ठ लाभ और श्रेष्ठ यश मिलता रहा था। गुणवानों के अवतरित होने पर गुणहीनों का लाभ-सत्कार चला जाता रहा था।

"पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य-काल में बोधिसत्त्व मीर की यौनि में उत्पन्न हुए थे। बड़े हुए और सुन्दरता से अलंकृत हो, जंगल में विचरने समे। उस समय कुछ न्यापारी दिशा-काक को साथ ले कर बावेर राष्ट्र की ओर चले। बावेर राष्ट्र में उन दिनों प्रश्नी नहीं होते थे। वहाँ के निवासी पिंजरे में आबद्ध उस कौए को देख कर अस्यन्त चिंकत हुए। उसकी ओर संवेत करते हुए वे परस्पर एक-दूसरे को कहने लगे—"इसकी चमड़ी के क्या की देखो। इसकी चोंच गले तक है। इसकी ऑलें मणि की गोलियों जैसी हैं।" कौए की इस प्रकार प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन ज्यापारियों से याचना की—"आयों! यह प्रश्नी हमें दे दो। हमें इसकी आवश्यकता है। तुम्हें तो अपने राष्ट्र में अन्य भी मिल जायेंगे।"

"मृत्य चुका कर इसे ले लो।"
"पाँच कार्षापण ले कर दे दें।"
"नहीं देंगे।"

मृत्य बढ़ता हुआ क्रमशः सौ कार्षापण तक पहुँच गया। आगन्तुक व्यापारियो ने कहा—"यद्यपि हमारे लिए यह बहुत उपयोगी है; फिर भी आपकी मैत्री से आकर्षित हो कर हम इसे प्रदान कर रहे हैं।" बावेच वासियो ने सौ कार्षापण में उसे खरीद लिया। उन्होंने उसे सोने के पिंजरे में रखा। नाना प्रकार के मछली-माँस व फलाफल से उसे पाला। दूसरे

पिक्षयों के अभाव में वह दुगुणी की आ भी वहाँ समाहत हो कर श्रेष्ठलाभी हुआ।

दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले कर वहाँ आये । वह बहुत शिक्षित था । ज्यों ही खुटकी बजती, केका हो उठती और ज्यों हो ताली बजती, वह नाचने लगता । जनता के एकत्रित होने पर नौका की धुरा पर खड़ा हो पैरों को फैलाता, मधुर स्वर से केका करता और नाचने लगता । बावेद-वासी उससे भी बहुत आकर्षित हुए । याचना करते हुए उन्होंने कहा—"आयों ! यह सुन्दर ब सुशिक्षित पक्षी-राज हमें दे दें ।"

आगन्द्रक न्यापारियों ने कहा-- "पहले हम कौआ ले कर आये, आपने उसे ले लिया। अब जब कि हम मयूरराज ले कर आये हैं; आप लोग इसे भी लेना चाहते हैं। आपके राष्ट्र में पक्षी ले कर आना कठिनता से भरा रहता है।"

बावेद-वासियों ने कहा--''जो भी हो, यह पक्षी तो हमें देना होगा। आपके देश में तो दूसरा भी दुर्लभ नहीं है। यह तो हमें दे वीजिये।"

मृत्य बढ़ता हुआ कमशः हजार कार्षाण तक पहुँच गया। बाबेद-वासियों ने वह मृत्य चुका दिया और उसे ले लिया। मोर को सात रत्नों वाले पिंजरे में रखा गया। मझली, माँस, फल, दूध, खील तथा शर्बत से उसे पाला। मोर-राज को वहाँ श्रेष्ठ लाम और यश मिला। जब से वह वहाँ पहुँचा, कीए का लाभ-सस्कार घट गया। कोई मी

<sup>्</sup> १. स्थल की दिशा जानने के लिए जहाजों पर कीआ रखा जाता है।

क्यत्ति इस ओर देखना भी नहीं चाहता था। कीए को जब खाना मिलना बन्द हो गया, वह 'काँब-काँब' चिल्लाता हुआ अवकर पर जा गिरा। शास्ता ने दोनों कथाओं को मिलाते हुए कहा—

> अवस्तनेत मोरस्त सिकिनो मञ्जुमाविनो, काकं तस्य अपूजेसुं मंदीत च फलेन च ॥१॥ यवा च सरसम्यन्नो मोरो वावेर मागमा, अय लामो च सक्कारो वायसस्स अहायच ॥२॥ याच नुष्पञ्जति बुद्धो धम्मराजा पमक्करो, ताव अञ्जे अपूजेसुं पुषु समणवाहाणे॥३॥ यवा च सरसम्यन्नो बुद्धो धम्मं अवेयसि, अच लामो च सक्कारो तित्थियान अहायच ॥४॥

जब तक मधुर-भाषी मोर से परिचित न थे, तब तक वहाँ माँस और फल से कौए का समादर हुआ। स्वर-युक्त मयूर जब बाबेर राष्ट्र पहुँचा, कौए का लाभ-सत्कार न्यून हो गया। इसी तरह जब तक प्रभक्कर धर्मराज पैदा नहीं हुए, दूसरे अनेक अमण-ब्राह्मणों की पृजा हुई; किन्तु जब स्वर-युक्त बुद्ध ने धर्मीपदेश दिया तो तैथिकों का लाभ-सत्कार नष्ट हो गया।

उस समय कौआ निगण्ड नातपुत था और मोर राजा तो मैं ही था।"

--- जातक अहुकचा, बाबेर जातक, ३३९ (हिन्दी अनुवाद), भा० ३, पृ० २८६ से २६१ के आधार से।

#### समीक्षा

कथा नितान्त आक्षेपात्मक और गर्हा-सूचक है और परिपूर्ण साम्प्रदायिक मनोभावों से गढ़ी हुई है। यह कथा मूल त्रिपिटकों की नहीं है, इसलिए इसका अधिक महत्त्व नहीं है। मूल आत्तक में भी गुणी की वर्तमानता में अवगुणी की पूजा का उल्लेख है। यह उदन्त जातक-अर्थकचा का है; इसलिए भी काल्पनिक कथानक से अधिक इसका कोई महत्त्व नहीं दीख पड़ता।

#### (३७) मांसाहार-चर्चा

सिंह सेनापित भगवान् बुद्ध की शरण में आया। अगले दिन के लिए भोजन का निमन्त्रण दिया। बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। सिंह सेनापित ने अन्य भोजन के साथ मौस भी बनाया। निगण्डों ने जब यह सुना तो वे कुंपित व असन्तुष्ट हुए। तथागत को व्यथित करने के अभिप्राय से उन्होंने गालो दी—"अमण गौतम जान-बुक्त कर अपने

लिए बनाये गये मांस की खाता है।" धर्म-सभा में भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध का इस और घ्यान आकर्षित किया और कहा—"निगण्ठ नातपुत्त आपको मांसाहार की गाली देता हुआ । धूमता है।" बुद्ध ने उत्तर दिया—"निगण्ठ नातपुत्त न केवल वर्तमान में ही मेरी निम्दा करता है; बल्कि उसने पहले भी ऐसा ही किया है।"

बुद्ध ने पूर्व-जन्म की कथा सुनति हुए कहा— "पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य-काल में बोधिसत्त्व ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए। बड़े होने पर ऋषि-प्रवर्णा के अनुसार प्रविज्ञ हुए। हिमालय में वास करने लगे। एक वार नमक-खटाई खाने के अभिप्राय से वे वाराणसी आये। अगले दिन भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया। एक ग्रहस्थ ने तपस्वी को तंग करने के उद्देश्य से उन्हें अपने घर बुलाया, विद्धे आसन पर विठाया और मत्स्य-मांस का भोजन परोसा। मोजन कर चुकने पर उस ग्रहस्थ ने कहा— 'यह मांस दुम्हारे ही उद्देश्य से प्राणियों का वध कर निष्यन्न किया गया था; अतः इसका पाप केवल हमें ही न लगे अपिद्ध दुम्हें भी लगे।' उसने गाथा कही—

# हत्त्वा मत्त्वा विभिन्दा च देति दानं असम्ब्यतो । एदिसं भसं मुक्त्रमानो संपापेन उपलिब्यति॥

मार कर, परितापिश्व कर, वध कर असंयमी दान देता है। इस प्रकार का भोजन करने वाला पाप-भाग होता है।

उत्तर में कोधिसत्व ने गाथा कही-

# पुलबारम्मि चे हत्त्वा देति दान असङ्ग्रतो । मुअमानोवि सप्पञ्जो न पापेन उपलिप्पति ॥

अन्य मांस की तो चर्चा छोड़ो। यदि कोई दुःशील अपने पुत्र व स्त्री को मार कर भी उनके मांस का दान करता है, ता प्रशाबान, क्षमा-मैत्री आदि गुणों से युक्त पुरुप उसे ग्रहण कर पाप से लिए नहीं होता।

बोधिसत्त्व धर्मीपदेश कर आसन से उठ कर चले गये।"

शास्ता ने जातक का मेल बैठाते हुए कहा—"उस समय गृहस्थ निगण्ठ नातपुत्त था और तपस्वी तो मैं ही था।"

> --- जातक-अहुकथा, तेलोवाद जातक, सं० २४६ के आधार से। समीक्षा

विनयपिटक और अंगुसरनिकाय में जहाँ सिंह सेनायित की इस घटना का उल्लेख है, वहाँ चौराहों पर मांसाहार की निन्दा करने के मसंग में निगण्ठ नातपुत्त का नाम म हो कर केवल निगण्ठों का ही नामोख्लेख है। लगता है, अडक्याकार ने जातक गाधानी

१. देखिए-इसी प्रकरण का प्रथम प्रसंग ।

के साथ पूर्व-जन्म की घटना की जोड़ने के लिए निगण्ठ नातपुत्र को ही नगर-चर्चा का पात्र बना दिया है। अन्य अहकधाओं की तरह इस अहकधा का भी काल्पनिक कथानक से अधिक शहरूव नहीं लगता।

#### (३८) चार प्रकार के लोग

मिश्रुओ ! दुनियाँ में चार प्रकार के लोग विद्यमान है। कौन से चार तरह के ? फिश्रुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला होता है, अपने को कच्ट देने में ही लगा हुआ; मिश्रुऔ, एक आदमी दूसरों को तपाने वाला होता है, दूसरों को कच्ट देने में ही लगा हुआ; फिश्रुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कच्ट देने में लगा हुआ है तथा दूसरों को भी तपाने वाला, दूसरों को कच्ट देने में ही लगा हुआ होता है; भिश्रुओ, एक आदमी न अपने को तपाने वाला, न अपने को कच्ट देने में ही लगा होता है और न दूसरों को तपाने वाला, दूसरों को कच्ट देने में ही लगा होता है। जो न अपने को अनुतप्त करने वाला होता है, न दूसरों को अनुतप्त करने वाला होता है। जो न अपने को अनुतप्त करने हो कर, निर्वृत हो कर, शान्तमाव को प्राप्त हो कर, सुख का अनुमव करता हुआ श्रेष्ट जीवन व्यतीत करता है।

मिश्चुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कच्ट देने में ही लगा रहने वाला केसे होता है शिश्चुओ, एक आदमी नग्न होता है, शिष्टाचार-श्रन्य, हाथ चाटने वाला, 'भदन्त आयें' कहने पर न आने वाला, 'भदन्त खड़े रहें' कहने पर खड़ा न रहने वाला, लाया हुआ न खाने वाला, जहेश्य से बनाया हुआ न खाने वाला और निमंत्रण भी न स्वीकार करने वाला होता है। वह न घड़े में से दिया हुआ लेता है, न ऊखल में से दिया हुआ लेता है, न किवाड़ की ओट से दिया हुआ लेता है, न मोड़े के बीच में आ जाने से दिया हुआ, न डण्डे के बीच में पड़ जाने से लेता है, न मुसल के बीच में आ जाने से लेता है। वह दो जने खाते हों, उनमें से एक उठ कर देने पर नहीं लेता है, न गिमंणी का दिया लेता है, न बच्चे को दूध पिलाती हुई का दिया लेता है, न पुरुष के पास गई हुई का लेता है, न कर्ण हिल्य हुए अन्न में से पकाया हुआ लेता है, न जहाँ कुत्ता खड़ा हो, वहाँ से लेता है, न कहाँ मिक्खयाँ उड़ती हों, बहाँ से लेता है, वह न मझली खाता है, न मांस खाता है, न सुरा पीता है, न मेरय पीता है, न चावल का पानी पीता है। वह या तो एक ही घर में ले कर खाने वाला होता है या एक ही कीर खाने वाला, दो घर से ले कर खाने वाला होता है या एक ही कीर खाने वाला, दो घर से ले कर खाने वाला होता है या एक ही कीर खाने वाला, हो घर से ले कर खाने वाला होता है या सात कीर खाने वाला।

बह एक ही कोटी तरतरी से भी गुजारा करने वाला होता है। बह दिन में एक

कार भी काने वाला होता है, हो किन में एक बाँए भी काने वाला होता है" सात विन में एक बार का कर भी रहता है। वह शाक काने वाला भी होता है, श्यामाक (धान) काने वाला भी होता है, श्यामाक (धान) काने वाला भी होता है, दरल (धान) काने वाला भी होता है, दर (शाक) काने वाला भी होता है, क्या (भान) काने वाला भी होता है, क्या (भान) काने वाला भी होता है, क्या (भान) काने वाला भी होता है। वह आचाम खाने वाला होता है, काने वाला भी होता है, तिनके (धास) काने वाला भी होता है, गोबर काने वाला भी होता है, गोबर काने वाला भी होता है, जंगल के पेड़ों से गिरे फल-मूल को खाने वाला भी होता है।

यह सन के कपड़े भी धारण करता है, सन-मिश्रित कपड़े भी धारण करता है, शव-वस्त्र (कफन) भी पहनता है, फेंके हुए वस्त्र भी पहनता है, वृक्ष-विशेष की छाल के कपड़े भी पहनता है, अजिन (मृग) की खाल भी पहनता है, अजिन (मृग) की चमड़ी से बनी पहियों से बुना वस्त्र भी पहनता है, छाल (वाक) का वस्त्र भी पहनता है, छाल (वाक) का वस्त्र भी पहनता है, केशों से बना कम्बल भी पहनता है, पूँच के वालों का बना कम्बल भी पहनता है, उत्त्व के परों का बना वस्त्र भी पहनता है।

वह केश्वन्दादी का लुँचन करने वाला भी होता है। वह बैठने का त्याग कर, निरन्तर खड़ा ही रहने वाला भी होता है। वह उकड़ बैठ कर प्रयत्न करने वाला भी होता है। वह काँटों की शय्या पर सोने वाला भी होता है। प्रातः, मध्याह, सायं—दिन में तीन बार पानी में जाने वाला होता है। इस तरह वह नाना प्रकार से शरीर को पीड़ा पहुँचाता हुआ बिहार करता है। मिश्चओ, इस प्रकार एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कष्ट देने में ही लगा रहने वाला होता है।

---अंगुत्तरिकाम (हिन्दी अनुवाद), भाग २, पृ० १९७ से १६६ के आधार से।
समीक्षा

इस प्रसंग में नामग्राह निर्ग्नशों का उल्लेख नहीं है, पर आचार बहुत कुछ निर्णन्थों का ही बताया गया है। कुछ एक आचार तो दसवैकालिक सुत्र से शब्दशः मिलते हैं।

—दश्बैकालिक सूत्र, पार्शर्७-४३।

१- वुण्हं तु मुञ्जमाणाणं, एगो तत्य निमतए।
दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छद से पिंडलेहए॥
गुन्त्रिणीए उवण्णत्यं, विविह पाणभोजणं।
भुजमाण विविज्ज्जिजा, मुस्तेसं पिंडिन्छिए।।
सिजा य समणद्वाए युव्विणी कालमासिणी।
उद्विज्ञा वा निसीइज्जा, निसन्ता वा पुणुट्टए।।
तं भवे भस्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं।
विविज्ञं पिंडजाइन्छे, न मे कृष्पइ सारिसं।।
ज्ञणगं पिज्जमाणी, दारगं व कुमारिसं।
तं निन्छिविस्तु रोगंतं, आहरे पाणभोगणं।।
तं भवे भस्तपाणं तु,........................तारिसं।।

इस प्रथम भंग में निर्धान्यों के अतिरिक्त आजीवक तथा प्रण काश्यप के अनुयायियों के भी कुछ नियम बताये गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है। "न वह मांस खाता है, न वह मछली खाता है, न वह सुरा पीता है, न वह मैरय पीता है"—यह आचार भी निर्धान्य-आचार के संलग्न ही बताया गया है। जैन-साधुओं के मांसाहार के विपक्ष में यह एक अच्छा प्रमाण बन सकता है।

### (३९) निर्मन्यों के पाँच दोष

मिश्चुओ, जिस आजीवक में ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसा ला कर नरक में डाल दिया गया हो। कौन सी पाँच बातें १ प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, अब्रह्मचारी होता है, भूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजों का सेवन करने वाला होता है। भिश्चुओ, जिस आजीवक में ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसा ला कर नरक में डाल दिया गया हो।

मिश्लुओ, जिस निगण्ठ (=निर्यान्ध) में ... जिस बृद्ध-श्रावक में ... जिस जटिलक में ... जिस परित्राजक में ... जिस मागन्दिक में ... जिस दिण्डक में ... जिस आबद्धक में ... जिस गोतमक में ... जिस देव धम्मिक में ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसी ही होता है, जैसा ला कर नरक में डाल दिया गया हो। कौन सी पाँच बातें १ वह प्राणी हिंसा करने वाला ... नरक में डाल दिया गया हो।

---अंगुत्तरिकाय, ५-२८-८-१७ (हिन्दी अनुवाद), भाग २, पृ० ४५२ के आधार से । समीक्षा

यह उल्लेख 'उपसम्पदा वर्ग' का है। इसमें आजीवक, अठिलक, परित्राजक आदि के लिए भी ये ही पाँच वातें कही गई हैं।

#### (80) वस्त्रधारी निर्म्रन्थ

श्रावस्ती की घटना है। कुछ बौद्ध-भिश्चओं ने निगण्डों को जाते देख कर परस्पर बातें कीं—"मिश्चओं, ये निगण्ड उन अचेलक भिश्चओं से तो अच्छे ही हैं, जो थोड़ा भी वस्त्र नहीं रखते। ये बेचारे कम-से-कम अपने अग्रभाग को तो आच्छादित रखते हैं। लगला है, इन अमणों में तो सभ्यता और लोक-ज्यवहार का कुछ ध्यान है।" बौद्ध-भिश्चओं की इस चर्चों को सुन कर निगण्ड श्रमणों ने कहा—"हम लोक-ज्यवहार और सभ्यता के लिए वस्त्र नहीं रखते। धूल और गन्दगी भी जीव हैं। हमारे भिश्चा-पात्र में पड़ कर उनकी हिंसा नहीं; इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं।"

इस पर दोनों — बौद्ध और निगण्ड — भिक्षुओं में लम्बी चर्चा चली। तत्पश्चात् बौद्ध-भिक्षु जेतवन में भगवान् बुद्ध के पास आये। बुद्ध को अपना चर्चा-प्रसंग बताया। तम बुद्ध ने ये गाधार्ष्ट कहीं — अलिजता ये लज्जनित लज्जिता ये न लज्जरे । मिच्छाविद्विसमायाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ अमये च भयवस्तिनो भये च अभयवस्तिनो । मिच्छाविद्विसमायाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥

लाज्जा न करने की बात में जो लाज्जित होते हैं और लज्जा करने की बात में लाज्जित नहीं होते हैं—वे प्राणी मिथ्या-हिस्ट को ग्रहण करने से दुर्गित की प्राप्त होते हैं।

भय न करने की बात में भय देखते हैं और भय करने की बात में भय नहीं देखते— वे प्राणी निथ्या-दिष्टि को ग्रहण करने से दुर्गीत को प्राप्त होते हैं।

---- बम्मपद-अट्टकथा, २२-५ के आधार से।

#### समीक्षा

इस घटना-प्रसंग में निगण्डों के वस्त्र-धारण की चर्चा है, पर यह स्पष्ट नहीं होता कि किस प्रकार का वस्त्र वे धारण करते थे और उसका क्या प्रयोजन था १ पर इससे इतना दो स्पष्ट होता ही है कि बौद्ध-पर्म्परा को सचेलक और अचेलक—दोनों ही प्रकार के निगण्डों का परिचय है।

#### (४१) मौद्गाल्यायन का वध

एक समय तैर्धिक लोंग एकत्रित हो सलाह करने लगे—'जानते हो, आबुसी! किस कारण से, किसलिए, अमण गौतम का बहुत लाभ-सत्कार हो गया है 2' "'एक महा-मीदगल्यायन के कारण हुआ है। वह देवलोक भी जा कर देवताओं के काम की पृष्ठ कर, था कर मनुष्यों को कहता है...नरक में उत्पन्न हुओं के भी कर्म को पृष्ठ कर आ कर, मनुष्यों को कहता है...। मनुष्य उसकी थात को सुन कर बड़ा लाभ-सत्कार प्रदान करते हैं। यदि उसे मार सकें, तो वह लाभ-सत्कार हमें होने लगेगा"। तब (उन्होने) अपने सेवकों की कह कर एक हजार कार्षापण पा कर, मनुष्य मारने वाले गुण्डों को बुलवा कर—'महामीद्गल्यायन स्थविर काल-शिला में वास करता है, वहाँ जा कर उसे मारो' (कह) उन्हें कार्षापण दे विये। गंडों (=चोरों) ने धन के लोभ से उसे स्त्रीकार कर, स्थिवर को मारने के लिए जा कर, खनके बास-स्थान को घेर लिया। स्थिवर उनके घेरने की बात जान कर कंजी के खिद्र से (बाहर) निकल गये। उन्होंने स्थविर को न देख, फिर दूसरे दिन जा कर घेरा। स्थविर जान कर इत फोड़ कर आकाश में चले गये। इस प्रकार वह न प्रथम मास में, न दूसरे मास में ही स्थावर को पकड़ सके। अन्तिम मास प्राप्त होने पर, स्थावर अपने किये कर्म का परिषाम जान कर स्थान से नहीं हटे! घातकों ने जान कर स्थावर को पकड कर उनकी हुड़ी को तंडुल-कण जैसा करके मार डाला। तब उन्हें मरा जान कर एक झाड़ी के मीछे डाल कर चले गए। स्थविर ने 'शास्ता को देख कर ही मारूँगा' (सोच), शरीर को ध्यान

रूपी वेष्टन से वेष्टित कर, स्थिर कर. आकाश-मार्ग से शास्ता के पाम जा, शास्ता की बन्दना कर "भन्ते ! परिनिव त होकँगा"-कहा ।

"परिनिवृत होओंगे, मीद्रगल्यायन !" "भन्ते हाँ"।

''कहाँ जा कर श' ''मन्ते ! काल-शिला-प्रदेश में।''

(मीद्गल्यायन) "शास्ता को बंदना कर काल-शिला जा परिनिर्वत हुए।"

स्थविर के परिनिर्वृत होने का समाचार जब राजा अजातशत्र की मिला, तब उसने चर-पुरुषों को नियुक्त करके पाँच सौ चोरों तथा नगर के सब तैर्थिकों को पकड़वा मँगाया और उन्हें नाभी भर गहरे गड़दों में गड़वा कर जीवित ही जलवा दिया।

> -- बम्मपद-अट्टकचा, १०१७ के आधार से। समीक्षा

यह वृत्तान्त दो स्थानों में उपलब्ध होता है-जातकद्रकथा और धन्मपद-अद्रक्षा। जातकटुकया में मौद्गल्यायन के वध-प्रसंग में निगण्ठों का उल्लेख है और धन्मपद-अट्टकया में तैर्थिकों का। यथार्थ दोनों ही नहीं लगते। निगण्डों व तैर्थिकों को गर्हित करने का ही सनरा **उपकम** लगता है।

डॉ॰ मलालशेखर ने Dictionary of Pali Proper Names में तथा एच० जी॰ ए० वान भे य्हट ने Encyclopaedia of Buddhism? में लिखा है-- "अजातराञ्च ने ५०० निगण्ठो का वध करवाया : इसलिए ही निगण्ठों का अभिपाय अजातशत्र के प्रति अच्छा नहीं रहा।" यह लिखना यथार्थ नहीं है। वस्तुस्थित तो यह है कि बौद्ध-परम्परा अजातशत्र की बहुत स्थलों पर उपेक्षा करती है ; जब कि जैन-परम्परा मुख्यतया उसे सम्मा-नित स्थान देती है। 3 अजातशत्र निगण्डों का वध कराये, यह जरा भी सम्भव नहीं लगता। (४२) मिलिन्द प्रक्र

जम्बूद्वीप के सागल नगर में मिलिन्द राजा हुआ। वह पण्डित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था । भूत, भविष्यत् और वर्तमान सभी योग-विधान में वह सावधान रहता था । जन्नीस विद्याओं में पारंगत था। शास्त्रार्थ करने में अद्वितीय और श्रेष्ठ था। वह सभी तीर्थक्टरों (आचायाँ) में श्रेष्ठ समझा जाता था। राजा मिलिन्द के समान प्रज्ञा, बल, बेग, बीरता, धन और भोग में जम्बुद्वीप में दूसरा कोई नहीं था। वह महासम्पत्तिशाली और उन्नतिशील था । उसकी सेनाओं और वाहनों का अन्त नहीं था ।

<sup>2.</sup> Vol I, p. 35.

ą. p. 320.

इ. विशेष वर्णन-"अनुपायी राजा" प्रकरण के अन्त 'त "अजातशत्र"।

४. मिनान्दर (Minander) इन्दोग्नीक सम्राद् ही राजा मिलिन्द था, जिसकी राजधानी सागल (वर्तमान-स्यालकोट) थी ; ऐसा विद्वानों का अभिमत है। देखिए-मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी अनुवाद), पु० ४ 🖠

राजा मिलिन्द एक दिन चतुरंगिनी अनन्त सेना को देखने के अभिप्राय से नगर के बाहर आया। सेनाओं की गणना करने के अनन्तर वाद-प्रिय राजा ने शास्त्रार्थ करने के अभिप्राय से उत्सुकतापूर्वक आकाश की ओर देखा और अपने अमात्यों को सम्बोधित किया—"अभी बहुत समय अवशिष्ट है। क्या यहाँ नगर में कोई ऐसा पण्डित सम्यक्सम्बद्ध के सिद्धान्तों का ज्ञाता, अमण-ब्राह्मण या गणाचार्य है, जिसके साथ वार्तालाप करूँ, जो मेरी शंकाओं का समाधान कर सके।"

पाँच सौ यवनों ने राजा से निवेदन किया—"महाराज ! ऐसे छः पण्डित हैं: (१) प्रणकाश्यप, (२) मक्खिल गोशाल, (३) निगण्ड नातपुत्र, (४) संजय वेलिडिपुत्र, (५) अजित केशक श्वीर (६) प्रक्षुष कात्यायन । वे संघ-नायक, गण-नायक, गणाचार्य, प्राज्ञ और तीर्थहर हैं। जनता में छनका बड़ा सम्मान है। महाराज ! आप उनके पाम जायें और अपनी शंकाओं को दूर करें।"

"" वे भिक्षु केतुमती विमान में महासेन देवपुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। राजा मिलिन्द के प्रश्नों को समाहित करने के लिए संघ द्वारा विशेष प्रार्थना किये जाने पर वे हिमालय के पास ब्राह्मणों के कार्जगल ग्राम में सोनुत्तर ब्राह्मण के घर अवतरित हुए। उनका नाम नागसेन रखा गया। आगे चल कर यही आचार्य नागसेन हुए, जिन्होंने राजा मिलिन्द के प्रश्नों को समाहित किया।

— मिलिन्व प्रश्न (हिन्दी अनुवाद), अनु० भिश्च जगदीश काश्यप, पृ० ४ से ६ के आधार से ।

#### समीक्षा

राजा मिलिन्द बुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात् हुआ, ऐसा बताया गया है। यहाँ भी बुद्ध के अतिरिक्त छहीं धर्मनायकों के नाम गिनाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध-साहित्य में ऐसी एक प्रधा ही रही है कि निगण्ठ, आजीविक प्रभृति भिश्चओं के सम्बन्ध से भी कुछ कहना हो, तो उनके प्रवर्तक निगण्ठ नातपुत्त, मक्खिल गोशाल के नाम से ही कह दिया जाये। निगण्ठ नातपुत्त की वर्षमानता में भी जहाँ-तहाँ उनका नाम आया है, अनेक स्थलों पर घटना का सम्बन्ध निगन्ठ भिश्चओं से ही हो सकता है। इसी घटना-प्रसंग पर भिश्च जगदीश काश्यप का कहना में—"माल्म होता है कि इन (छहों तीर्थक्दरों) की अपनी-अपनी गहियाँ इन्हीं नामों से चलती होंगी, जैसे—भारतवर्ष में 'शंकराचार्य' की गदी अभी तक बनी है। किन्तु इन गहियों का कब आरम्भ हुआ और कब अन्त; इसका पता नहीं। "शंकराचार्य की तरह एक ही नाम से इन सब की गहियाँ

१. मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी-अनुवाद ), अनुः मिक्षु जगदीश काश्यप, पृ० ४।

२. बही, बोधिनी, पुं ६।

चलती हों, इसका तो कोई आधार नहीं है, पर उन मतों के सम्बन्ध में यह एक कहने की पद्धति-Stock phrase-रही है, ऐसा अवश्य लगता है।

#### (8३) लंका में निर्मान्य

राजा पाग्डुकाभय का राज्यामिषेक हुआ। उसने सुवर्णपाली को अग्रमहिषी के पद पर व चन्द्रकमार की पुरोहित के पद पर अभिषिक्त किया ।"" राजा ने पाँच सी चण्डाल नगर की सफाई के लिए, दो सी चण्डाल नालियों की सफाई के लिए, डेढ़ सी चण्डाल सुदें उठाने के लिए और डेद सौ ही श्मशान में प्रातिहारिक के रूप में नियुक्त किये। श्मशान की पश्चिमोत्तर दिशा में चण्डालों का ग्राम बसाया गया। चण्डाल-ग्राम की प्रवेत्तिर दिशा में चण्डालों के लिए एक नीचा रमशान बनाया गया। रमशान के उत्तर और पाषाण-पर्वत के बीच शिकारियों के लिए घरों की कतार बनवाई । उसके उतर में पामणी बापी तक अनेक तपस्वियों के लिए आश्रम बनवाये । उसी श्मशान के पूर्व में राजा ने जोतिय निगण्ड के लिए घर बनवाया। उसी स्थान पर गिरि नामक निगण्ड तथा अन्य भी अनेक मतों के बहुत सारे अमण रहते थे। वहीं राजा ने कुम्भण्ड निगण्ठ के लिए एक देवालय बनाया, जो उसके नाम से ही विश्रुत हुआ।

देवालय के पश्चिम में तथा शिकारियों के घरों से पूर्व की ओर पाँच सौ अन्य मतावलम्बी परिवार बसते थे । जोतिय के घर से उस ओर और ग्रामणी वागी से इस ओर परिवाजकों के लिए एक आश्रम बनवाया। आजीविकों के लिए घर, ब्राह्मणों के लिए निवास-स्थान, यत्र-तत्र प्रसृतिका-गृह और रोगी-गृह भी बनवाये।

-- महावंश, परिच्छेद १०, श्लो० ७७-७६ व ९१ से १०२ के आधार से।

### समीक्षा

इस समुरुजेख से यह भालक मिलती है कि निर्यन्थ-धर्म समुद्रों पार बिदेशों में भी गया था। पाण्डुकामय (ई० पू० ३७)-३००) राजा सम्राट् अशोक से भी लगभग १०० वर्ष पूर्व होता है। महेन्द्र और संघिमत्रा से बहुत पूर्व की यह घटना है। जैन-साहित्य में इन निगण्डी की कोई चर्चा नहीं है। उक्त घटना-प्रसंग से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि ये निगण्ड शही थे या भिक्षक । जीतिय निगण्ड की महाबंश टीका में 'नगर वर्धकि' कहा गया है।

### (88) वैशाली में महामारी

उस समय हिमालय की उपत्यका में एक कुण्डला नामक यक्षिणी रहती थी। उसके सहस्र पुत्र थे। कुण्डला मर गई। सहस्र यक्ष मनुष्यों के बल का अपहरण करते और महामारी फैलाते । वे दो प्रकार की महामारी फैलाते - एक मण्डलक और एक अधिवास । मण्डलक परिवार के लोगों में फैलती और अधिवास प्रदेश-भर के लोगों में। एक बार ये तहल यह

१. मिध्या दृष्टि वाले ।

वैशाली धाये। मनुष्यों के बल का अपहरण किया। अधिवास महामारी फैली। उत्तरौत्तर लोग मरने लगे।

एक-एक कर अनेक देवताओं की लोगों ने आराधना की, पर रोग शान्त नहीं हुआ। तब लोगों ने एक-एक कर कमशः काश्यप पूरण, मस्करी गोशालिपुत्र, ककुद कात्यायन, अजित केसकम्बल, सम्जयिन वेरिट्टपुत्र और निर्मम्थ ज्ञातिपुत्र को बुलाया। तब भी रोग शान्त नहीं हुआ। महामारी में जो लोग मरे थे, उनमें से कुछ देवगति में उत्पन्न हुए। उन्होंने आ कर वैशाली वासियों से कहा— "अनेक कल्पों के पश्चात् लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। वे जहाँ रहते हैं, वहाँ महामारी आदि रोग उत्पन्न नहीं होते।" तब तोमर लिच्छ्रवी राजगृह से बुद्ध को ले कर आया। उनके प्रवेश-मात्र से महामारी रोग शान्त हुआ। सहस्र यक्ष पराभृत हो वेशाली छोड़ गये।

—Mahavastu, Tr. by J. J. Jones, Vol. I. pp. 208 to 209 के आधार से। समीक्षा

कथा सारी की सारी बुद्ध की श्लाघा में गढ़ी गई है! जहाँ बुद्ध रहते हैं, वहाँ महामारी आदि रोग नहीं होते; इस विषय में जैन परम्परा की मान्यता है—"जहाँ जिन रहते हैं, वहाँ चारों दिशाओं में पचचीस-पचचीस योजन तथा ऊर्ध्व और अधो दिशा में साढ़े बारह योजन तक ईति, महामारी, स्वचक्रभय, परचक्रभय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, उपपात आदि नहीं होते।"

#### (८५) नमो बुद्धस्स, नमो अरहन्तानं

राजगृह में एक सम्यग्-दिष्ट बालक और एक मिथ्या-दिष्ट बालक रहते थे। जब वे गुल्ली-डण्डा खेलते, तो सम्यग्-दिष्ट बालक कहता—'नमो बुद्धस्स' और मिथ्या-दिष्ट बालक कहता—'नमो अरहन्तानं।' जीत सदा सम्यग्-दिष्ट बालक की होती। मिथ्या-दिष्ट बालक के मन में भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगी और वह भी 'नमो बुद्धस्स' कहने लगा।

एक दिन वह अपने पिता के साथ काष्ठ की भरी गाड़ी ले कर जंगल से आ रहा था। मार्ग में श्मशान के पास उन दोनों ने विश्राम किया। वैलों को भी गाड़ी से खोल दिया। खुले बेल नगर में चले गये। कुछ समय पश्चात् पिता भी बेलों को खोजते-खोजते नगर में चला गया। वह बेलों को ले कर वापस लौटने लगा, तो नगर-द्वार बन्द मिला। श्मशान में लड़का अकेला ही रातभर रहा। रात को दो भूत आये। एक सम्यग्-दृष्टि था, एक मिथ्या-दृष्टि भृत ने बालक को कष्ट देना चाहा, पर बालक के मुँह से निकला— 'नमो बुद्धस्त'। भूत भयभीत हो कर दूर हट गया। दोनों भूतों के मन में

१. समबायांग सूत्र, समबाय ३४ ।

बालक के प्रति प्यार उत्पन्न हुआ। राजा विश्वितार के राजप्रासाद से वे स्वर्ण-थाल और प्रकवान लाये। बालक के भाता-पिता का ही रूप बना कर उन्होंने उसे अने अन कराया। स्वर्ण-थाल की उन्होंने वहीं बैलगाड़ी में क्लोड़ दिया।

प्रातः राजा के आरक्षक स्वर्ण-थाल के चोर की खोज में निकले। लड़के को पकड़ कर राजा के पास लाये और कहा—''राजन ! यही स्वर्ण-थाल का चोर है।" लड़के ने सहज रूप से जो उसे अवगत था, कहा। लड़के के मूल माता-पिता भी वहाँ पहुँच गये। वस्फुस्थिति सबकी समझ में आ गई।

राजा बालक को ले कर बुद्ध के पास आया और बोला-"भन्ते ! बुद्धानुस्मृति से ही इस बालक की रक्षा हुई है।"

-- धम्मप्य-सट्टकथा, २१-५ के आधार से।

#### समीक्षा

ममो मुद्दस्स और नमो अरहत्तानं का शब्द-प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए बंहुत ही रोचक हो जाता है। दोनों परम्पराओं का वन्दन-सूक्त बहुत ही समान शैली से प्रसूत हुआ है। 'सम्यग्-दृष्टि' और 'मिध्या-दृष्टि' के शब्द-प्रयोग भी दोनों परम्पराओं की समान धारणाओं के सूचक हैं। जैन-परम्परा भी उक्त अभिप्राय में 'सम्यग्-दृष्टि' और 'मिथ्या-दृष्टि' का प्रयोग करती है।

प्रस्तुत घटना-प्रसंग का शेष महत्त्व एक दन्तकथा के रूप में ही रह जाता है। (85) निर्म्मन्थों को दान

राजगृह में एक ब्राह्मण रहता था। वह सारिपुत्त का मामा था। सारिपुत्त स्थविर ने एक बार अपने मामा से पृक्का-- "विप्रवर! कोई पृण्य-कर्म करते हो १"

"भन्ते ! ब्रह्मलोक जाने के लिए प्रति मास एक सहस्र सुद्राएँ व्यय कर निर्धन्थों को दान देता हूँ।"

सारिपुत्र बाह्मण को साथ लेकर बुद्ध के पास आये। ब्राह्मण से कहा—"ब्रह्मलोक जाने का मार्ग बुद्ध से पृक्षो।" ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भगवान् ने कहा—"इस प्रकार के सौ वर्ष तक दिये गये दान से भी मेरे भिक्षुओं को मुहूर्तमात्र प्रसन्न चित्त से देखना या उन्हें कुड़्बी भर मिक्षा देना श्रेष्ठ है।"

--- बस्मपद-अ कथा, द-५ के आधार से।

१. मासे मासे सहस्सेन यो यजेश सतं समं। एकञ्च मावितसानं मुहुत्तमि पूजये। सा वेश पूजना सेय्यो यं ने पस्ससतं हुतं॥

#### समीक्षा

बन्नपद-अहुकथा के रचियता ने धन्मपद की प्रत्येक गाथा पर कोई एक कथा लिख देना आवश्यक ही समझा है, ऐसा लगता है। बहुत सम्भव है, इस हेंद्र उन्हें बहुत सारी कथाएँ अपनी ओर से ही गढ़ देनी पड़ी हों। निर्धन्य अपने लिए पकाया व अपने लिए खरीदा अन्न, वस्त्र आदि यहण नहीं करते। इस स्थिति में यह कथा-वस्तु संदिग्ध ही रह जाती है।

सारिपुत्त के मामा को यहाँ निर्धन्थ-उपासक माना गया है। बुद्ध के चाचा निर्धन्थ-उपात्तक थे ही। इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि निर्धन्थ-धर्म और बौद्ध-धर्म अनेक परिवारों में धुले-मिले ही चलते थे।

लगता है, दोनों परम्पराओं की दान-विषयक धारणा बहुत कुछ समान रही है। अपने-अपने भिक्षओं को दिया गया दान ही दोनों परम्पराओं में पात्र-दान माना गया है। फिर भी निर्यन्थों को देने से बहुलोक ही मिले, ऐसा कोई विशेष उल्लेख निर्यन्थ-परम्परा में नहीं मिलता।

### (४७) नाहक परित्राजक

असित ऋषि ने नालक परित्राजक से कहा—"लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उम वाराणसी चले जाओं।" वह वहाँ गया। वहाँ उसने एक-एक कर काश्यप पूरण यावत् निर्मन्थ ज्ञातिपुत्र से तत्त्व-चर्चा की। किसी से उसे सन्तोष नहीं हुआ। अन्त में बुद्ध के पास गया और अपनी जिज्ञासा का समाधान पा कर सन्दुष्ट हुआ।

—Mahavastu, Tr. by J. J. Jones, Vol. III, p. 379-388 के आधार से। समीक्षा

यह प्रसंग महायान-परम्परा का है। हीनयान-परम्परा में भी नालक सुत्त' में यही कथा-प्रसंग उपलब्ध होता है, पर नहाँ बुद्ध के अतिरिक्त अन्य धर्म-नायकों का उल्लेख नहीं है।

#### (४८) जिन-श्रावकों के साथ

एक बार बुद्ध आवस्ती में विहार कर रहे थे। भिक्षुओं को आमंत्रित कर बोले— "भिक्षुओ! मैं प्रव्रजित हो, बैशाली गया। वहाँ अपने तीन सौ शिष्यों के साथ आराष्ट्र-कालाम रहते थे। मैं उनके पास गया। वे अपने जिन-आवकों को कहते—'त्याग करो, त्याग करो।' जिन आवक कहते—'हम त्याग करते हैं, हम त्याग करते हैं .'

१३ सुत्तनिपात, ३७।

"मैंने आराइ-कालम से कहा-"मैं भी आपका शिष्य होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा- 'जैसा दुम चाहते हो, बैसा करो।' मैं शिष्य रूप में वहाँ रहने लगा। जो उन्होंने सिखाया, वह मैंने सीखा। मेरी मेघा से वे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा- 'जी मैं जानता हैं, वहीं यह गौतम जानता है। अच्छा हो, गौतम ! हम दोनों मिल कर संघ का संचालन करें। इस तरह कह उन्होंने सुके सम्मानित पद दिया।

"सभे लगा-इतना-सा ज्ञान पाप-नाश के लिए पर्याप्त नहीं है। सभे और गवेषणा करनी चाहिए। यह सोच मैं राजगृह आया। वहाँ अपने सात सी शिष्यों के परिवार से उद्रक रामपुत्र रहते थे। वे भी अपने जिन-भावकों को वैसा ही कहते थे। में उनका भी शिष्य बना । उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा । उन्होंने भी सुक्ते सम्मानित पद दिया । पर सुभे लगा-- 'इतना ज्ञान भी पाप-क्षय के लिए पर्याप्त नहीं है। सुभे और अन्वेषण करना चाहिए। यह सोच मैं वहाँ से भी चल पड़ा।"

> -Mahavastu, Tr. by J. J. Jones, Vol. II, pp. 114-117 के आधार से । समीक्षा

यहाँ 'जिन-श्रावक' शब्द का प्रयोग आराड़ कालाम, उद्रक रामपुत्र व उनके अनुयायिओं का निगण्ठ धर्मी होना सूचित करता है। यह प्रकरण महाबस्तु प्रनथ का है, जो महायान का प्रमुख ग्रन्थ है। महायान के त्रिपिटक पालि में न हो कर संस्कृत में है। पालि त्रिपिटकों में जिस अभिप्राय में 'निगण्ठ' शब्द आता है, उसी अर्थ में यहाँ 'जिन-श्रायक' शब्द आया है।

इस प्रसंग से यह तो विशेष रूप से स्पष्ट होता ही है कि बुद्ध ने 'जिन-श्रावकों' के साथ रह कर बहुत कुछ सीखा व पाया।

#### (88) भद्रा कुण्डलकेशा

भद्रा कुण्डलकेशा राजगृह के एक श्रीमन्त की कन्या थी। उसका पिता राजकीय कोषाध्यक्ष था। मद्रा सुरूप व गुणवती थी। एक दिन प्रासाद में बैठे उसने देखा, आरक्षक एक सुन्दर तरुण को बन्दी बनाये वध-स्थान की ओर ले जा रहे हैं। भद्रा उस तरुण के लावण्य पर मुख्य हुई। उसने हठ पकड़ा-"मेरा विवाह इसी तरुण के साथ हो।" माता-पिता ने बहुत समझाया; पर वह नहीं मानी। उसके पिता ने आरक्षकों की घन दे कर प्रचन्नन रूप से इस बध्य को बचा लिया।

वह राजगृह के राज-पुरोहित का पुत्र था। उसका जन्म भी उसी दिन हुआ, जिस दिन भद्रा का हुआ था। वह चीर नक्षत्र में जन्मा था, इसलिए उसका नाम सत्थुक था।

<sup>2.</sup> Cf. Mahavastu, Tr. By J. J. Jones, Vol. II, p. 114 n.

कोरी के अपराध में ही उसे प्राण-दण्ड मिला था। दोनों का विवाह हो गया। कुछ दिन ही यह-जीवन सुख से चला। सत्युक के मन में फिर चोरी करने की आने लगी।

एक दिन उसने भद्रा से कहा—"मैंने प्राण-दण्ड के समय देवार्चा की मनौती की थी। बहुत दिन हुए, अब उसे पूरी करना है। सुन्दर वस्त्र और सुन्दर आभूषण पहन तुम मेरे साथ चलो। हम पर्वत पर चलेंगे।" भद्रा ने वैसा ही किया। पर्वत पर पहुँच कर सत्युक ने भद्रा से कहा—"सब आभूषण खोल दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जन्म-जात चोर हूँ। तुम निरी मूर्ख हो, जो मेरे साथ लगी।" भद्रा सहम गई। उसने कहा—"प्राणेश! मेरा अब कोई सहारा नहीं है। तुम सुभी मारोगे और आभूषण लोगे। तुम्हारे से अन्तिम विदा लेती हुई में एक बात चाहती हूँ; पूरी करोगे? में सर्वांग आलिंगन चाहती हूँ। फिर सुभी मरना भी सुखकर होगा।" सत्युक इसके लिए सहमत हुआ। भद्रा ने पीठ की ओर से आलिंगन करते, उसे ऐसा धक्का दे मारा कि पर्वत के शिखर से लुद्कते वह बहुत ही गहरे गर्त में जा गिरा।

भद्रा ने सोचा—"अब मैं नगर में अपने माता-पिता को कैसे मुँह दिखाऊँगी १ मैंने सब के रोकते-रोकते सत्युक के साथ विवाह किया और उसका परिणाम यह निकला।" वह पर्वत से नीचे उतर कर एक श्वेत वस्त्रधारी निगण्ठों के संघ में प्रव्रजित हो गई। वहाँ उसका लुंचन हुआ। लुंचन के पश्चात् उसके मस्तक पर कुण्डलाकार केश आये; अतः उसका नाम भद्रा कुण्डलकेशा पड़ा। उसने शास्त्राभ्यास किया। तर्क-वितर्क में कुशल हुई। निगण्ठ-धर्म से असन्तुष्ट हो कर स्वतंत्र विहार करने लगी। प्रत्येक गाँव में वह पण्डितों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देती। चुनौती का उसका प्रकार था—प्राम के बाहर धूलि जमा कर जामुन की शाखा रोप देती। लोगों से कहती—"जो इसे बालकों से रौंदवा देगा, वह मुझ से शास्त्रार्थ करेगा।" अनेक विद्वानों को उसने पराजित किया।

एक बार श्रावस्ती में अग्रश्नावक सारिपुत्त से उसका शास्त्रार्थ हुआ। सारिपुत्त से उसने अनेक प्रश्न पृद्धे। सारिपुत्त ने उनका यथार्थ उत्तर दिया। अन्त में सारिपुत्त ने उससे एक प्रश्न किया—"एक सत्य क्या है, जो सब के लिए मान्य हो ?" भद्रा उत्तर नहीं दे सकी। श्रद्धापूर्वक उसने कहा—"भन्ते! में आपकी शरण हूँ।" सारिपुत्त ने कहा—"शास्ता की शरण लो, तुम्हें शान्ति मिलेगी।"

बह बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने उसे कहा—"अनर्थ पदों से युक्त सौ गाथाएँ कहने की अपेक्षा धर्म का एक पद भी कहना अध्य है, जिसे सुन कर उपशम होता है।" यह सुन कर भद्रा अर्हत् हुई। शास्ता ने उसे प्रविज्ञत किया।

--- अम्मपद अहुकथा, ८।३ ; येरीगाथा अहुकथा, पृ० ६६ के आधार से ।

शास्ता के उपदेशों का विस्तार करती वह मगध, कोसल, काशी, वज्जी, अंग आदि देशों में विहार करती रही। ै बुद्ध ने उसे प्रखर प्रतिभा में अयगण्या कहा। है

#### समीक्षा

प्रसंग बहुत ही सरस व घटनात्मक है। बुद्ध की प्रमुख शिष्या का पहले निगण्ड-संघ में दीक्षित होना, एक विशेष बात है। केश-लंचन व श्वेत वस्त्रधारी निगण्ठों का उल्लेख ऐतिहासिक महत्त्व का है।

#### (५०) ज्योतिर्विद् निगण्ठ

गंगा नदी के किनारे एक ब्रह्मचारी निगण्ड रहता था। उसके ५०० अनुयायी थे। वह ज्योतिर्मण्डल का जाता था। वह ग्रहों और नक्षत्रों के उदयास्त देख कर भविष्य बताता। एक दिन गंगा नदी के किनारे अपने अनुयायिओं के साथ वह भाग्य सम्बन्धी चर्चा कर रहा था । उस चर्चा-प्रसंग में प्रश्न उठा-"भाग्य कहते किसे हैं 2" उन्हें परस्पर के संलाप से कोई सन्तोप-जनक समाधान नहीं मिला, तब वे सब बोधि-वृक्ष के पास आये और उन्होंने तथागत से यह प्रश्न पूछा। तथागत को कुछ ही समय पूर्व यहाँ बोधि-लाभ हुआ था। शास्ता ने संयम, साधना आदि गुणों का कथन किया और कहा-इन्हें जो धारण किये रहता है, वह भाग्यशाली है।

शास्ता के इस उत्तर से सब प्रभावित हुए और शास्ता के पास प्रवजित हुए।

चीनी घम्मपद कथा के आधार पर ; S. Beal, Dhammapada (Tr. from Chinese), Susil Gupta (India) Ltd. Calcutta, 1952, pp. 103-4,

#### समीक्षा

जैन-कथा-साहित्य में इस प्रकार के घटना-प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। यह घटना इतना अवश्य व्यक्त करती है कि बुद्ध के बाधि-लाभ से पूर्व भी निगण्ठ लीग बड़े-वडे समुदायों में विद्यमान थे ! जैन-कथा-साहित्य में ऐसे प्रसंग बहुत अल्प हैं, जिनमें बौद्ध-भिक्ष निगण्ड-शासन में प्रवेश करते हैं; जब कि बौद्ध-कथा-साहित्य में प्रस्तुत प्रकार के कथा-प्रसंगों की बहुलता है। इससे निगण्ठों की पूर्ववर्तिता स्पष्टतः व्यक्त होती है। बुद्ध से महाबीर के ज्येष्ठ होने का भी यह एक स्पष्ट आधार बनता है।

### (५१) धृहि-धूसरित निगण्ड

उत्तरवर्ती प्रदेश में उस समय ५०० ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने सोचा, गंगा के किनारे एक निगण्ठ साधु रहता है। वह तपस्वी है, अपने शरीर को धूलि-धूसरित रखता है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए हमें उसके पास चलना चाहिए। वे वहाँ से चले। घने जंगल में वे

१. धेरी गाथा, १०७-११।

२. अंगुत्तर निकाय, एकक्कनिपात, १४।

प्यासे हो गये। प्यास से पीड़ित हो कन्दन करने लगे। उस वन के एक वृक्ष से एक भूत प्रकट हुआ। उसने सबको पानी पिलाया। ब्राह्मणों के सम्मुख उसने बुद्ध की प्रशंसा की। वे ब्राह्मण निगण्ठ के पास न जा कर, बुद्ध के पास श्रावस्ती आ गये। बुद्ध ने कहा—नंगे रहने से, जटा रखने से, धूलि-धूसरित होने से, उपवास करने से, भूमि पर सोने से किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो आत्म-गुणों के विकास से होता है।

यह सब सुन कर ४०० ब्राह्मण श्रमण बन गये।

—चीनी धम्मपद की कथा के आधार पर ; S. Beal, op. Cit, P. 54.

\*\*

# आचार-प्रन्थ और आचार-संहिता

आचार और परम्परा का पहलू भी दोनों धर्म-संघों के तुलनात्मक अन्वेषण का सुन्दर विषय बनता है। आचार और परम्परा की चर्चा समय आगम और त्रिपिटक साहित्य में छितरी पड़ी है, पर मुख्यतः जैनाचार की सूचना निशीय देता है और बौद्ध-आचार की सूचना विनयपिटक !

### निशीथ

जैन-आगम प्रचलित विभाग-कम के अनुसार चार प्रकार के हैं—(१) अङ्ग, (२) उपाङ्ग (३) मृल और (४) छेद । छेद-विभाग में निशीष एक प्रमुख आगम है। इसकी अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएँ हैं। इसका अध्ययन वही साधु कर सकता है, जो तीन वर्ष से दीक्षित हो और गाम्भीर्थ गुणोपेत हो। प्रौद्ता की दृष्टि से कक्षा में बाल वाला १६ वर्ष का साधु हो विशिष का वाचक हो सकता है। निशीष का ज्ञाता हुए बिना कोई साधु अपने सम्बन्धियों के घर भिक्षार्थ नहीं जा सकता और न वह उपाध्यायादि पद के उपयुक्त भी माना जा सकता है। साधु-मण्डली का अगुआ होने में और स्वतन्त्र विहार करने में भी निशीष का ज्ञान आवश्यक माना गया है। क्योंकि निशीधज्ञ हुए बिना कोई साधु प्रायश्चित देने का अधिकारी नहीं हो सकता। इन सारे विधि-विधानों से निशीष की महत्ता भली-भाँति व्यक्त हो जाती है।

### रचना-कारू और रचयिता

परम्परागत धारणाओं के अनुसार सभी आगम महाधीर की बाणीरूप हैं। अङ्ग आगमों का संकलन पंचम गणधर व महाबीर के उत्तराधिकारी श्री सुधर्मास्वामी के द्वारा हुआ। अङ्गेतर आगमों का संकलन बहुश्रुत व ज्ञान-स्थविर मुनियों द्वारा हुआ। निशीय भी अङ्गेतर आगम है; अतः वह स्थिवर कृत है, यह कहा जा सकता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह महाधीर की धाणी से कहीं दूर चला गया है। अर्थागम रूप से सभी

१. निशीध चूणि, गा॰ ६२६५ ; व्यवहार सूत्र, उद्दे॰ १०, गा॰ २०-२१ तथा व्यवहार माध्य, उद्दे॰ ७, गा॰ २०२-३।

२. ब्यवहार सूत्र, उद्दे० ६, सू० २, ३।

३. वही, उद्देश ३, सूर ३।

४. बही, उद्दे० ३ सू० १ ३

आगम भगवद्यणीत हैं। सूत्रागम रूप से वे गणधर कृत या स्थविर कृत हैं। आगम-प्रणेता स्थावर भी पूर्वधर होते हैं। उनका प्रणयन उतना हो मान्य है, जितना गणधरों का। अब प्रश्न रहता है, रचियता के नाम और रचना-काल का। भाष्य, चूर्णि व निर्युक्ति से रचियता के सम्बन्ध में अनेक अभिमत निकलते हैं। निशीय का अन्य नाम 'आचार प्रकल्य' व 'आबारांग' है। आबारांग चूर्णि के रचियता ने इस सम्बन्ध से चर्चा करते हुए 'स्थविर' शब्द का अर्थ 'गणधर' किया है। अाचारांग निर्मुक्ति की थेरेहिं (गा॰ ২০৬) के स्थिवर शब्द की व्याख्या आचार्य शीलांक ने इस प्रकार की है—'स्यविरे श्रुतवृद्धेश्चतुदशपूर्विव विनः।' यहाँ श्रुतवृद्ध चतुर्दश पूर्वधर मुनि को स्थिवर कहा है। पंचकरूप माण्य की चूर्णि में बताया गया है-"इस आचार प्रकल्प का प्रणयन भद्रबाहु स्वामी ने किया है।" निशीध सूत्र की कतिपय प्रशस्ति गाथाओं के अनुसार इसके रचियता विशाखाचार्य प्रमाणित होते हैं। र इस प्रकार निशिथ के सम्बन्ध से किसी एक ही कर्ता विशेष की पकड़ पाना कठिन है। तत्सम्बन्धी मतभेदीं का कारण निशीप की अपनी अवस्थिति भी हो सकती है। ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि निशीष सूत्र प्रारम्भ में आचारांग सूत्र की चुला रूप था। ऐतिहासिक आधारों से यह भी स्पष्ट होता है, आधारांग स्वयं पहले नव अध्ययनो तक ही गणधर-रचित द्वादशांगी का प्रथम अङ्ग था । क्रमशः स्थिवरों ने इसके आचार-सम्बन्धी विधि-विधानों का पल्लवन किया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय चृलिकाओं के रूप में उन्हें इस अङ्ग के साथ संलग्न किया। साधुजन आचार-सम्बन्धी नियमों का खल्लंघन करे तो जनके लिए प्रायश्चित्त-विधान का एक स्वतन्त्र प्रकरण स्थविरों ने बनाया और चूला के रूप में आबारांग के साथ जोड़ दिया। यह प्रकरण नवम पूर्व के 'आबार बस्तु' विभाग से निकाला गया था। इसका विषय आबारांग से सम्बन्धित था, अतः वहीं वह एक चूला के रूप में संयुक्त किया गया। निशीध का एक नाम 'आचार' भी है। हो सकता है, वह इसी बात का प्रतीक हो। आगे चल कर स्थिवरीं द्वारा गोप्यता आदि कारणों से वह चूला आचारांग से पुनः पृथक हो गई। उसका नाम निशीथ रखा गया और वह स्वतंत्र आगम के रूप में छेद-सूत्र का एक प्रमुख अङ्ग बन गया। कत्ती के सम्बन्ध में नाना धारणाएँ

१. स्याणि पुण आयारग्गाणि आयार चेव निज्जूढाणि ।
 केण णिज्जूढाणि ? थेरेहिं (२८७) थेरा—गणधरा; ।।

<sup>—</sup>आचारांग चूणि, पृ० ३३६

२. दंसणचिरतंजुत्तो, जुतो गुतीसु सज्जणहिएसु । नामेण विसाहगणी, महत्तरओ गुणाण मंजूसा ॥१॥ कितीकंतिपिणद्धो, जसपत्तो (दो) पड़हो तिसागरिनरुद्धो । पुणरूत माई भहि, सिसव्य गगणं गुणं तस्स ॥२॥ तस्स लिहियं निसीहं, धम्मधुराधरणपवरपुज्जस्स । आरोमां धाएणिज्जं, सिस्सपिससोवभोज्जं च ॥३॥

<sup>--</sup> निशीध सूत्रम्, यतुर्थ विभावः, पृ० ३६५

चूर्णि और भाष्य में मिल रही हैं। विभिन्न अपेक्षाओं से हो सकता है, वे सभी सही हो। इस घटनात्मक इतिहास में किसी अपेक्षा से उसके कर्ता भद्रवाहु मान लिये गये हों और किसी अपेक्षा से विशाखाचार्य।

ऐतिहासिक दृष्टिपात से निर्शाय सूत्र का रचना-काल बहुत प्राक्तन प्रमाणित होता है। श्री दलसुख मालवणिया के मतानुसार यह भद्रवाहु कुत हो या विशाखाचार्य कृत, बीर निर्वाण से १५० या १७५ वर्षों के अन्तर्गत ही रचा जा चुका था। अस्तु, यह माना जा सकता है, यह प्रनथ अर्थागम रूप से २५०० वर्ष तथा सूत्रागम रूप से २३०० वर्ष प्राचीन है।

#### निशीध शब्द का अभिप्राय

'निशीय' शब्द का मूल आधार 'निसीह' शब्द है। कुछ एक ग्रन्थकारों ने 'णिसिहिय', 'णिसीहिय' और 'णिसेहिय' नाम से इस आगम को अभिन्यक्त किया है तथा इसका सम्बन्ध संस्कृत के 'निषिद्धिका' शब्द से जोड़ा है। इसका अभिग्राय होता है, निपेधक शास्त्र। यह न्याख्या मुख्यतः दिगम्बरीय धवला, जय धवला, गोम्मटसार टीका आदि ग्रन्थों की है। पश्चिमी विद्वान वेवर ने भी इसी अर्थ को मान्यता दी है।

तत्त्वार्ष भाष्य में 'निसीह' शब्द का संस्कृत रूप 'निशीथ' माना है। नियुक्तिकार ने भी यही अर्थ अभिनेत माना है। चूणिकार के मतानुसार निशीथ शब्द का अर्थ है—अपकाश । आचार्य हमचन्द्र कहते हैं: "निशीथस्त्वर्धरात्रो" अर्थात् निशीथ शब्द का अर्थ है—अर्थ रात्रि। सारांश यह हुआ एक परम्परा के अनुसार इस आगम का नाम है—'निषेधक' तो एक मान्यता के अनुसार इसका नाम है—'अपकाश्य'। निशीथ सूत्र के अन्तर्गत जो विषय है, उसके साथ दोनों ही नामों को संगति बैठ सकती है। परिषद् में इसका वाचन न किया जाये, इस चिर-मान्यता के अनुसार वह अपकाश्य ही है और इसमें अकरणीय कार्यों की तालिका है; अतः यह निषेधक भी है। फिर भी यथार्थ रूप में निषेधक आगम आधारांग को ही मानना चाहिए, जिसकी भाषा है—साधु ऐसा न करें।

निसीप सूत्र की भाषा आदि से अन्त तक एक रूप है और वह यह कि साधु असुक कार्य करे तो असुक प्रकार का प्रायश्चित । इस दृष्टि से 'निषेधक' की अपेक्षा 'अप्रकाश्य'

१. निशोध सूत्रम्, चतुर्थ भाग में 'निशीथः एक अध्ययन', प्र० सन्मतिज्ञानपीठ, आगरा, १६६०, प्र० २५ ।

२. The name ( निसीह ) is explained strangely enough by Nishitha though the character of the contents would lead us to expect Nisheda (निषेष)।
—Indin Antiquary, Vol. 21, p. 97.

३. जिसीहमप्रकाशम् । — निशीय चूर्णि, गा॰ ६८, १४८३

४ अभिषान चिन्तामणि कोश (नाममाला), २-५६।

सर्थ यथार्थता के कुछ निकट हो जाता है। निशीय में काम-भावना-सम्बन्धी कुछ एक प्रकरण ग्रेसे हैं, जो सचसुच ही गोप्य हैं। इस दृष्टि से भी उसका 'अप्रकाश्य' अर्थ संगत ही है।

## मूल और विस्तार

मिसीय सूत्र मृलतः न श्रति विस्तृत है, न श्रति संक्षिप्त । इसमें २० उद्देशक हैं । प्रत्येक उद्देशक का विषय कुछ सम्बद्ध है, कुछ प्रकीर्णक है । श्रान्तम उद्देशक में प्रायश्चित्त करने के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है । भाषा अन्य जैन-आगमों की तरह श्रधंमागधी है । बहुत सारे स्थलों पर मान अति संक्षिप्त हैं । उनकी यथार्थता को समझने के लिये अपेक्षाएँ खोजनी पड़ती हैं । उदाहरणार्थ—जो साधु अपने आँखों के मैल को, कानों के मैल को, दौंतों के मैल को व नाखूनों के मैल को निकालता है, विशुद्ध करता है, निकालते व विशुद्ध करते किसी अन्य को अच्छा समझता है तो उसे लघु मासिक प्रायश्चित्त आता है । जो साधु अपने शरीर का स्वेद, विशेष स्वेद, मैल, जमा हुआ मैल निकाले, शुद्ध करे, निकालते हुए को, विशुद्ध करते हुए को अच्छा जाने तो वह मासिक प्रायश्चित्त का मागी होता है । जो साधु दिन का लाया हुआ आहार दिन को भोगे, तो वह गुरू चातुर्नीसिक प्रायश्चित्त का मागी होता है । यहाँ शोभा, आसक्ति, प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर में आदि निमित्त ऊपर से न जोड़े जायें तो भाव बुद्धिगम्य नहीं बनते । बीस उद्देशकों में कुल मिला कर १६५२ बोल हैं अर्थात् इतने कार्यों पर प्रायश्चित्त-विधान है ।

भाव-भाषा संक्षिप्त है, इसलिए आगे चलकर आचायों द्वारा इस पर चूणि, नियुक्ति, भाष्य आदि लिखे गये। इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक महाग्रन्थ बन जाता है। तथापि आगम रूप से मृल निशीय ही माना जाता। व्याख्याएँ कहीं-कहीं तो मृल आगम की भावना से बहुत ही दूर चली गई हैं; अतः वे जैन-परम्परा में सर्व मान्य नहीं हैं। प्रस्तुत प्रकरण में मृल आगम ही विवेचन और समीक्षा का विषय है।

### विनय पिटक

ं बौद्ध-धर्म के आधारभूत तीन पिटकों में एक विनय पिटक है। पारम्परिक धारणाओं के अनुसार बुद्ध-निर्वाण के अनन्तर ही महाकाश्यप के तत्त्रावधान में प्रथम बौद्ध संगीति

१. जे भिक्खु अप्पणो अत्थिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा, णहमलं वा, णहिरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा, णिहरंतं वा, विसोहंतं वा, साइण्जइ। जे भिक्खु अप्पणो कायाओ सेयं वा, जलं वा, पंकं वा, मलं वा णिहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

णिहरतं वा, विसोहतं वा, साइज्जइ। — निशीध सूत्र, उ० ३, बोल ६६-७० २. जे भिक्खु दिया असणं वा, ४ पडिग्गहित्ता दिया भंजह, दिया भुंजतं वा साइज्जइ।

निरीय सूत्र, उर ११, बोल १७६

हुई और वहीं त्रिपिटक साहित्य का प्रथम प्रणयन हुआ है। विनयपिटक के अन्तिम प्रकरण जुल्लबरा के पंचरातिका खंधक में जिनयपिटक की रचना का ब्यौरा देते हुए बताया गया है:

आयुष्मान् महाकाश्यप ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा-"'एक समय मैं पाँच सौ भिश्लओं के साथ पावा और क़ुसिनारा के बीच जंगल में था। मार्ग से हट कर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। एक आजीवक उस समय मन्दार-पुष्प लेकर पाना के उसी मार्ग से जा रहा था। मैंने उससे पूछा-- 'आबुस ! हमारे शास्ता को जानते हो १'

"आजीवक ने उत्तर दिया-"हाँ, आबुस ! जानता हूँ, अमण गौतम को परिनिर्वाण प्राप्त हुए एक सप्ताह हुआ है। मैंने यह मन्दार-पूष्प वहीं से लिया है।

"अमण गौतम की स्मृति मात्र से कुछ अवीतराग मिश्च बाँह पकड़ कर रोने लगे, कुछ कटे चृक्ष के सदश गिर पड़े, लोटने लगे और कहने लगे, भगवान बहुत शीघ ही परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये। किन्तु जो बीतराग भिक्ष थे, वे स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ उसे सहन कर रहे थे और समचित्त होकर सोच रहे थे, संस्कार (कृत वस्तुएँ) अनित्य हैं। वे अब कहाँ मिलेंगे ?

''सुभद्र नामक एक बृद्ध परिवाजक भी उस समय उस परिषद् में बैठा था। उसने कहा- 'भिक्षुओ ! शोक मत करो । रोओ मत । श्रमण गीतम की मृत्यु से हम सुयुक्त ही गये। उससे हम बहुधा पीड़ित रहा करते थे। वह हमें पुनः-पुनः कहा करता था ; यह तुःहें विहित है और यह विहित नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं। जो चाहेंगे, करेंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे।

"अच्छा हो, अब हम धर्म और विनय का संगायन करें। अधर्म प्रकट हो रहा है और धर्म को हटाया जा रहा है; अविनय प्रकट हो रहा है और विनय को हटाया जा रहा है: अधर्मवादी बलवान हो रहे हैं और धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं : विनयवादी हीन हो रहे हैं और अविनयवादी पुष्ट हो रहे हैं।"

भिक्षओं ने समवेत स्वर से प्रस्ताव रखा-"तो भन्ते! आप स्थविर भिक्षओं का चुनाव करें।" महाकाश्यप ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और चार सौ निन्नानवे अईत् भिक्षुओं का चुनाव किया। भिक्षुओं ने महाकाश्यप से निवेदन किया-"भन्ते! यद्यपि आनन्द शैद्धय (अन-अर्हत्) हैं, फिर भी छुन्द (राग), द्वेष, मोह, भय, अगति (कुमार्ग) पर जाने के अयोग्य हैं। इन्होंने भगवान के पास बहुत धर्म और विनय प्राप्त किया है ; अतः इन्हें भी चुनें।" आयुष्मान् महाकाश्यप ने आनन्दं को भी चुना। इस प्रकार पाँच सौ भिक्षत्रीं का चुनाव सम्पन्न हो गया।

स्थान का विमर्थण करते हुए स्थविर भिक्षुओं ने राजग्रह का निर्णय लिया ; क्योंकि ६५

यह नगर महागोचर श्रीर बिपुल शयनासन-सम्पन्न था। वहीं वर्षांवास करते हुए धर्म और विनय के संगायन का निश्चय किया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अन्य मिह्न इस अविधि में राजगृह न आयें।

आयुष्मान् महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया और अनुश्रावण किया। संघ जब मौन रहा तो महाकाश्यप ने दूसरी बार और तीसरी बार भी वैसे ही किया। 'संघ इन पाँच सौ भिक्षुओं के राजग्रह में वर्षावास करने, धर्म व विनय का संगायन करने तथा वहाँ अन्य भिक्षुओं के अनागमन से सहमत है; अतः चुप है', यह मैं धारणा करता हूँ।

संघ से अनुमति पाकर स्थिवर भिक्षु धर्म और विनय के संगायन के लिए राजगृह आये। उनके मन में आया, भगवान ने कहा है, सर्व प्रथम टूटे-फूटे की सुसज्ज करो; अतः प्रथम मास में यही करेंगे और द्वितीय मास में एकत्रित होकर संगायन करेंगे!

आयुष्मान् आनन्द ने सोचा, शैद्य रहते हुए मैं सन्निपात (गोष्ठी) में जाऊँ; यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। रात का अधिकांश ममय उन्होंने काय-स्मृति में विताया। प्रातः काल लेटने के अभिप्राय से जब शारीर को फैलाया; पैर भूमि तक नहीं पहुँच पाये थे और सिर अधान तक; इसी बीच उनका चित्त आसत्रों से मुक्त हो गया। आयुष्मान् आनन्द अर्हत् होकर ही सन्निपात में गये॥

आयुष्मान महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया—''आवुसो! संघ सुने, यदि संघ चाहता हो तो मैं उपालि से विनय पूछ ं?''

आयुष्मान् उपालि ने भी संघ को ज्ञापित किया— "भनते! संघ सुने, यदि संघ चाहता हो तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यप द्वारा पूछे गये विनय का उत्तर दूँ।"

आयुष्मान् महाकाश्यप ने आयुष्मान् उपालि को कहा-

"आबुस ! उपात्ति ! प्रथम पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई १"

"भन्ते ! राजगृह में।"

"किसको लक्षित कर 2"

"सुदिन्न कलन्द-पुत्त को लक्षित कर।"

"किस विषय में ?"

"मैयुन धर्म में ।"

महाकाश्यप ने उसके अनन्तर उपालि से प्रथम पाराजिका की कथा भी पृक्की, निदान भी पृक्का, पुद्गल (व्यक्ति) भी पृक्का, प्रकृष्ठि (विधान ) भी पृक्की, अनुप्रकृष्ठि (सम्बोधन) भी पृक्की, आपत्ति (दोष-दण्ड) भी पृक्की और अनापत्ति भी पृक्की।

१. आराम के निकट संघन बस्ती वाला।

```
"जपालि ! द्वितीय पाराजिका कहाँ प्रशापित हुई १"
```

"मन्ते ! राजगृह में।"

"किसको लक्षित कर ?"

"धनिय कुम्भकार-पुत्त को लक्षित कर।"

''किस विषय में 2''

"अदसादान में।"

इसके साथ ही उपालि से द्वितीय पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, प्रकृष्ठि, अनुप्रकृष्ठि, आपत्ति और अनापत्ति भी पृक्की।

"उपालि ! तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई ?"

"भन्ते ! वैशाली में।"

"किसको लक्षित कर ?"

"बहुत से भिक्षुओं को लक्षित कर।"

"किस विषय में 2"

"मनुष्य-विग्रह (नर-हत्या) के विषय में।"

इसके साथ ही तृतीय पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, प्रक्रिप, अनुप्रक्रिप, आपत्ति और अनापत्ति भी पृक्की और उपालि ने उन सबका सविस्तार उत्तर दिया।

"उपालि ! चतुर्थ पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई १"

"भन्ते ! वैशाली में।"

"किस को लक्षित कर ?"

"वग्रु-मुदा-तीखासी भिश्वओं को लक्षित कर।"

"किस विषय में ?"

"उत्तर मनुष्य-धर्म (दिव्य शक्ति) में ।"

आयुष्मान महाकाश्यप ने इसके साथ ही चतुर्थ पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, प्रक्रिप, अनुप्रक्रिष, आपित और अनापित भी पृक्की और उपालि ने उनका सिवस्तार उत्तर दिया। इसी प्रकार महाकाश्यप ने भिश्च-भिश्चिषयों के विनयों को पृक्का और उपालि ने उन सबका उत्तर दिया।

# ऐतिहासिक-दृष्टि

प्राचीन धर्म-ग्रन्थों के रचना-सम्बन्ध से पारम्परिक-कथन और गवेषणारमक ऐतिहान सिक-कथन बहुधा भिन्न-भिन्न ही तथ्य प्रस्तुत करते हैं। विनयपिदक की भी यही स्थिति है। कुछ एक विद्वानों की राय में तो प्रथम संगीति की बात ही निर्मल है।

ओल्डनवर्ग का कथन है कि महापरिनिष्याण सुत में उक्त संगीति के विषय में कीई उल्लेख नहीं है; अतः इसकी बात एक कल्पनामात्र ही रह जाती है। फेंक भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं-"प्रथम संगीति की मानने का आधार केवल चुझवमा का श्यारहवाँ, बारहवाँ प्रकरण है। यह आधार नितान्त पारम्परिक है और इसका महत्त्व मनगढ़न्त कथा से अधिक नहीं है।" परन्तु डॉ॰ हर्मन जेकोबी उक्त कथन से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है, महापरिनिच्चाण स्त में इस प्रसंग का उल्लेख करना कोई आवश्यक ही नहीं था। 3 कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि चुल्लवग्ग के उक्त दो प्रकरण वस्तुतः महापरिनिग्वाण सुस के ही अंग थे और किसी समय चुलुवग्ग के प्रकरण बना दिये गये हैं। वस्तुस्थिति यह है कि चुल्लबग के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा की दृष्टि से उसके साथ नितान्त असम्बद्ध-से हैं। महापरितिकाण सुत के साथ भाव-भाषा की दृष्टि से उनका मेल अवश्य बैठता है। 'संयुक्त बस्तु' नामक ग्रन्थ में परिनिर्वाण और संगीति का वर्णन एक साथ मिलता है। इससे यह यथार्थ माना जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण महापरिनिध्वाण सत्त के ही अक्ररूप थे। इन आधारों से संगीति की वास्तविकता संदिग्ध नहीं मानी जा सकती, पर उस संगीति के कार्य-क्रम के निषय में अवश्य कुछ चिन्तनीय रह जाता है। उस संगीति में क्या-क्या संग्रहीत हुआ, इस सम्बन्ध से विद्वत् समाज में अनेक धारणाएँ हैं। प्रो॰ जी॰ सी॰ पाण्डे के कथनानुसार विनयपिटक व सुत्तपिटक का समग्र प्रणयन उस सीमित समय में हो सका, यह असम्भव है। ' निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विनयपिटक में दो संगीतियों का उल्लेख है, पर तीसरी संगीति का नहीं ; जिसका समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दि माना जाता है। सम्राट् अशोक का भी इसमें कोई वर्णन नहीं है, जो कि ई० पू० २६६ में राजगद्दी पर बेठे थे। अतः इससे पूर्व ही विनयपिटक का निर्माण हो चुका था, यह असंदिग्ध-सा रह जाता है। विनयपिटक का वर्तमान विस्तत स्वरूप प्रो॰ जी॰ सी॰ पाण्डे के मतानुसार कम से कम पाँच बार अभिवर्धित होकर ही बना है।"

<sup>?.</sup> Introduction to the Vinaya Pitaka, XXIX, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 1898, pp. 613-94.

<sup>2.</sup> Journal of the Pali Text Society, 1908, pp. 1-80.

<sup>3.</sup> Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 1880, p. 184 ff.

y. Finst & Obermiller, Indian Historical Quarterly, 1923, S. K. Dutt, Early Buddhist Monachism, p. 337.

<sup>4.</sup> Studies in the Origins of Buddhism, p. 10.

E. History of Buddhist Thought by Edward J. Thomas, p. 10.

y. Studies in the Origins of Buddhism by G. C. Pande, p. 16.

निसीय सूत्र का रचना-काल महाबीर के निर्वाण-काल से १५० या १७५ वर्ष बाद के लगभग प्रमाणित होता है, जो कि ई० प्० ३७५ या ३५० का समय था। विनयपिटक का समय ई० प्० ३०० के लगभग का प्रमाणित होता है। तात्पर्य हुआ, दोनों हो प्रनथ ई० प्० भोधी शताब्दि के हैं।

### भाषा-विचार

जैन-आगमों की भाषा अर्थमागधी और बौद्ध-पिटकों की भाषा पालि कही जाती है। दोनों ही भाषाओं का मूल मागधी है। किसी युग में यह प्रदेश विशेष की लोकभाषा थी। आज भी विहार की बोलियों में एक का नाम 'मगही' है। महावीर का जन्म-स्थान वैशाली (उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर) और बुद्ध का जन्म-स्थान लुम्बिनी था। दोनों स्थानों में सीधा अन्तर २५० मील का माना जाता है। आज भी दोनों स्थानों की बोली लगभग एक है। वैशाली की बोली पर कुछ मैथिलो भाषा का और लुम्बिनी (नेपाल की तराई में 'क्षिनदेई' नाम का गाँव) की बोली पर अवधी भाषा का प्रभाव है। दोनो स्थानों की भाषा ग्रुस्थतः 'मोजपुरी' कही जाती है। आज मगही और भोजपुरी को विद्धान् प्राचीन मागधी की सन्तान मानते हैं। हो सकता है, महावीर और बुद्ध दोनों की मातृभाषा एक मागधी ही रही हो। जैन-शास्त्रकारों ने इसे अर्थमागधी कहा है।

अर्थमागधी कहलाने के अनेक कारण माने जाते हैं, प्रदेश विशेष में बोला जाना, अन्य भाषाओं से मिश्रित होना, आवार ।

जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के आगम शताब्दियों तक मौखिक परम्परा से चलते रहे। बौद्धागम २४ और जैनागम २६ पीढ़ियाँ बीत जाने के पश्चात् लिखे गये हैं। तब तक आगमधरों की मालृभाषा का प्रभाव उन पर पड़ता ही रहा है। आगमों की लेखबद्धता से भाषाओं के जो निश्चित रूप बने हैं, वे एक-दूसरे से कुछ भिन्न हैं। एक रूप का नाम पालि है और दूसरे रूप का नाम अर्धमागधी। दोनों विभिन्न कालों में लिखे गये; इसलिए भी भाषा-सम्बन्धी अन्तर पड़ जाना सम्भव था। बुद्ध के वचनों को 'पालि' कहा गया है; इसलिए जिस भाषा में वे लिखे गये, उस भाषा का नाम भी पालि हो गया। समग्र आगम-साहित्य के साथ निशीष और विनयपिटक का भी यही माषा-विचार

१. (क) भगवं च णं अद्भागहीए मासाय धम्ममाइखइ। -समवायांग सूत्र, पृ० ६०।

<sup>(</sup>ख) तए णं समने भगवं महावीरे कृणिअस्स रण्णो भिभिसारपुत्तस्स अद्धमागहाएँ मासाय भासइ "सावि य णं अद्धमागहा भासा तेसि सञ्बेसि आरियमणारियाणं अप्पणे सभासाए परिणामेणं परिणमइ "। —औपपातिक सन्न।

२. मगदब्रविसयभासाणिबद्धं अद्धमागहं, अट्ठारसदेसी भासाणिमयं वा अद्धमागहं।

<sup>---</sup>निशीथ चूर्णि।

<sup>3.</sup> Studies in the Origins of Buddhism by G. C. Pande, p. 573.

है। निम्न दो उदाहरणों से दोनों श्रास्त्रों की भाषा तथा शैली और अधिक समझी जा सकती है कि ने परस्पर कितनी निकट हैं:

(१) 'ज भिक्कु जबे इसे पडिगाहं लखेतिकहू, तेलेण वा, घएण वा, जबणीएज का, बसाएज वा, मक्केण्ज वा, भिलिंगेज्ज वा, मक्केंत वा, भिलिगंत वा साइज्जह ।

जे सिक्खु णवे इसे पिडिग्गहं लद्धेत्तिकट्दु, लोद्धेण वा, कक्केण वा, खुण्णेण वा, णहाणेण वा, जाव साइण्जइ ।

जे सिक्खु णवे इमे पडिग्गहं लद्धेतिकट्टु, सीउदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेण्ज वा, पधोवेण्ज वा, उच्छोलतं वा, पधोवंतं वा साइण्जइ।"

— जो साधु, मुभ्ते नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर उस पर तेल, घृत, मक्खन, चरबी एक बार लगाये, बार-बार लगाये, लगाते को अच्छा जाने; उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।

जो साधु नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, उसे लोद्रक, कोण्टक, पद्म चूर्ण आदि द्रव्यों से रंगे, रंगते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मीतिक प्रायश्चित ।

जो साधु मुक्ते नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, उसे अचित (धोवन) ठंडे पानी से, अचित गरम पानी से धोये, बार-बार धोये, धोते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मीसिक प्रायश्चित ।

(२) ''यो पन भिक्खु जातरूपरजतं उमाण्हेय्य वा उमाण्हापेय्य वा उपनिक्क्षित्तं वा साबियेय्य, निस्सिगायं पाचित्तियं ति ।

यो पन मिनल नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापक्षेय्य, निस्तनियं पाचित्तियं ति।" व

—जो कोई भिक्षु सोना या रजत ( चाँदी आदि के मिक्के ) को ग्रहण करे या ग्रहण करवाये या रखे हुए का उपयोग करे, उसे 'निस्सग्गिय पाचित्तिय' है।

जो कोई भिक्ष नाना प्रकार के रुपयों (सिक्कों) का व्यवहार करे, उसको 'निस्सन्गिय पाचित्तिय' है।

### विषय-समीक्षा

'निशीय' के विषय में आगमिक-विधान हैं—कम-से-कम तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय बाला मिश्च इसका अध्ययन कर सकता है। निशीय व अन्य छेद-सूत्र गोप्य हैं, अतः उनका परिषद में वाचन नहीं होता और न कोई ग्रेहस्थ विशेष सूत्रागम रूप से उसे पढ़ने का अधिकारी होता है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार विनयपिटक के विषय में भी यह मान्यता है कि वह संघ में दीक्षित भिक्ष को ही पढ़ाया जाना चाहिए।

१. निशीय सूत्र, उ० १४, बोल १२, १३, १४।

२. विनयपिटक, पाराजिका पालि, ४-१८, १२५, १३०।

३. विनयपिटक, पाराजिका पालि, आमुख, ले॰ भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ॰ ६।

साधारणतथा इस प्रतिबन्धक-विधान को अनावश्यक और संकीर्णता का चौतक माना जा सकता है, किन्दु वास्तव में इसके पीछे एक अर्थपूर्ण उद्देश्य सिन्तिहत है। इन प्रन्थों में सुख्यतथा मिश्च-मिश्चिणियों के प्रायश्चित-विधान की चर्ची है। संघ है, वहाँ नाना व्यक्ति हैं। नाना व्यक्ति हैं, वहाँ नाना स्थितियाँ भी होती हैं। भगवान् श्री महावीर ने कहा—"आचार-दृष्टि से एक साधु पूर्णिमा का चाँद है तो एक प्रतिपदा का।" तात्पर्य, मिश्च-संघ का अभियान साधना की उच्चतम मंजिल की ओर बढ़ने वाला है। पर उस अभियान के सभी सदस्य अपनी गति में कुछ भी न्यूनाधिक न हों, यह स्वामाविक नहीं है। एक साध चलने वालों में कोई पीछे भी रह सकता है, कोई लड़खड़ा भी सकता है और कौई गिर भी सकता है; गिरा हुआ पुनः उठ कर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघ-प्रवर्तकों और संघ-नायकों को अनुभृत और आशंकित विधि-विधान सभी गढ़ देने पड़ते हैं। वह उसे संघ के नैतिक पतन का ऐतिहासिक ब्यौरा मान सकता है। ऐसे अनेक कारणों से शास्त्र-प्रणेताओं ने यदि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की आज्ञा सर्वसाधारण को नहीं दी, तो वह किसी असंगति का प्रभाव नहीं है। इनका ध्येय पाप को छिपाने का नहीं, पाप के विस्तार को रोकने का है।

निशीय और विनयपिटक दोनों ही शास्त्रों में अब्रह्मचर्य के नियमन पर खुल कर लिखा गया है। साधारण दृष्टि में वह असामाजिक जैसा भले ही लगता हो, पर शोध के क्षेत्र में गवेषक विद्वानों के लिए विधि-विधान व चिन्तन के नाना द्वार खोलने वाला है। निशीय के अब्रह्मचर्य-सम्बन्धी प्रायिद्धत-विधान

- (१) जो साधु हस्तकर्म करता है, करते को अच्छा समझता है, उसे गृद मासिक प्रायश्चित । र
- (२) जो साधु अंगुलि आदि से शिश्न को संचालित करे, करते को अच्छा समझे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।3
- (३) जो साधु शिश्न का मर्दन करे, बार-बार मर्दन करे, मर्दन करते को अच्छा जाने; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित । ४

१- ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, अ० १०।

२- जे भिक्लु हत्थकम्म सुत्त करेति, करंतं वा साइज्जइ। — निशीथ सूत्र, उ० १, बोल १।

३. जे भिक्खू अगादाणं कट्टेणं वा, अंगुलियाए वा, सिलागए वा, संचालेइ संचालतं वा, साइज्जइ। —वही, उ०१, बोल २।

४. जे भिनल् नंगादाणं संवाहेज्ज वा, पिलमदेज्जवा, संवाहंतं वा, पिलमदेतं वा साइज्जइ।

<sup>—</sup>वही, उ० १, बोल ३।

- (४) जो साधु शिश्न को तेल आदि से मर्दन करे, करते को अच्छा समक्षे ; जसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।
- (५) जो साधु शिश्न पर पोठी करे, करते को अच्छा समझे ; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित । र
- (६) जो साधु शिश्न का शीत या उष्ण पानी से प्रक्षालन करे, करते को अच्छा समभे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।3
- (७) जो साधु शिश्न के अग्रभाग को उद्घाटित करे, करते को अच्छा समभे; उसे गुरू मासिक प्रायश्चित । ४
- (८) जो साधु शिश्न को मूंघता है, सूंघते को अच्छा समक्तता है; उसे गुढ मासिक प्रायश्चित ।
- (९) जो साधु शिश्न को अचित छिद्र विशेष में प्रक्षिप्त कर शुक्रपात करे, करते की अच्छा समके, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।

स्त्रियों के सम्बन्ध से कुछ एक प्रायश्चित्त-विधान इस प्रकार किये गये हैं-

- (१) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की प्रार्थना करे, करते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।°
- (२) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री के जननेन्द्रिय में अंगुलि आदि डाले, डालने को अच्छा समभ्ते ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।
- १. जे भिक्षु अंगादाणं तेलेण वा, घएण वा, वासाएण वा, णवणीए वा, अभंगेज्ज वा, मंक्खेज्ज वा, अभ्यंगतं वा, मक्खतं वा साइज्जड। — निशीथ, उ०१, बोल ४।
- २. जे भिक्लू अंगादाणं कक्केण वा, लोहेण वा, पउमचुण्णेण वा, ण्हाणेण वा, सिणाणेण वा, चुग्णेहि वा, वण्णेहि वा, उवट्टे इ वा, उवट्टे तं वा, परिवट्ट तं वा साइज्जइ।
- --वही, उ०१, बोल ५। ३. जे भिक्खू अंगादाणं सीउदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोइज्ज वा, उच्छोलंतं वा, पधोयंतं वा साइज्जइ।
- —वही, उ० १, बोल ६।
- ४. जे भिक्लू अंगादाणं णिच्छलेइ, णिच्छलंतं वा साइज्जइ ।
- —वहीं, उ० १, बोल ७।
- ५. जे मिक्सू अंगादाणं जिग्वइ, जिग्वंतं वा साइज्जइ।
- —वही, उ० १, बोस = । ६. जे भिक्ख अंगादाणं अण्णयरीस अचित्तीस सोयगीस अणुप्पविसित्तए मुक्कपोश्यले णिश्घाएइ, णिखायतं वा साइज्जइ ।
- ---वही, उ० १, बोल ६। ७. जे भिक्खू माउग्गमस्स मेहुणविडयाए विणवेद, विणवंतं वा साइज्जइ।
- ---वही, उ० ६, बोल १। ५. जे मिक्ख माउग्गमस्स मेहुणं विडयाए हत्यकम्मं करेइ, करंतं वा साइज्जइ।
  - -वही, उ०६, बोल २।

- (३) को साम् नाहा समान दिनामी जाती सभी के बिएन का सर्व कराये, करते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्गीसक प्रायश्चित ।
- (४) जो साज माता-समान इन्द्रियों बाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर, लेख लिखे या लिखने को अच्छा जाने ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।
- (५) जो साधु माता-समान इन्द्रियौ वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर अझारहसरा, नौसरा, मुक्तांबली, कनकावली आदि हार व कुण्डल आदि आभूषण धारण करे, करते को अच्छा समक्षे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।
- (६) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री को सम्भोग की इच्छा से शास्त्र पढ़ाए तथा पढ़ाते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।
- (७) जो साधु अपने गच्छ की साध्वी तथा अन्य गच्छ की साध्वी के साथ विहार करता हुआ कभी आगे-पीछे, रहे, तब साध्वी के वियोग से दुःखित हो कर हथेली पर मुँह रख कर आर्चध्यान करे, करते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चाद्वमांसिक प्रायश्चित ।

इत प्रकार निशीय उद्देशक छः, सात व आठ में अनेकानेक प्रायश्चित-विधान अब्रह्म-चर्य के सम्बन्ध से लिखे गये हैं।

-- निशीय, उ० ६, बो० ४।

२. जे भिक्लू माउग्गमस्स मेहुण विडयाए लेहं लिहइ, लेहं लिहावेइ, लेह विडयाए बहियाए शक्छइ, सक्छतं वा, साइण्डइ।

-वही, उ० ६, बो० १३।

३. जे भिक्तू माउग्गमस्स मेहुण विडयाए हाराणि वा, अद्वहाराणि वा, एकावली वा, मुसावली वा, कणगावली वा, रयणावली वा, कडगाणी वा, तुडियाणी वा, केउराणी वा, कुडलाणी वा, अंबलाणी वा, मजदाणी वा, पसंत्रसमुत्ताणी वा, सुवक्णसुत्ताणी वा करेड करते साइक्चड । एवं घरेड, घरतं वा साइक्चड ।

-वही, उ० ७, बो० ५,६।

४. जे जिन्तु माजग्गमस्स मेहुण विषयाए वाएइ, वायवार्यतं वा साइज्जइ ।
—वही, उ० ७ बो० घट ।

५. वे शिवस् सम्मिन्जियाए का, परिवर्णिन्जियाए वा, निमांबीए सिंह गामाश्रुमामं बूहण्जमाणे पुरओ गच्छन,णे पिट्ठको रीयमाणे. उहत्तवाण संकर्णीनतास्रोणसानारं संपिष्ट्रे करतल पहत्यमुहे बद्माणोवगए विहारं वा करेड जाव कहं कहेड, कहेतं वा साडज्जइ।

--वही, उ० ८, बो० ११।

१. जे मिक्लू माउग्गमस्स मेहुण विडयाए अंगादाणं संवाहेज्ज वा, प्रतिमहेक्ज का, संवाहंतं वा,
 पितमहंतं वा साइज्जइ।

# विनयपिटक के अब्रह्मचर्य-सम्बन्धी प्रायक्त्र्यित-विधान

निशीय सूत्र की शैली से ही विनयपिटक में अवस्वचर्य-सम्बन्धी मुक्त चर्चाएँ मिलती हैं:

- (१) जो निश्च भिश्च-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्ततः पशु से भी मैथुन-धर्म का सेवन करे, वह 'पाराजिक' होता है तथा भिश्चओं के साथ रहने योग्य नहीं होता।
- (२) स्वप्न के अतिरिक्त जान-बुझ कर शुक्र-(वीर्य) मोचन करना 'संघादिसेस' है। र
- (३) किसी भिश्लका विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री के हाथ या वेणी को पकड़कर या किसी अंग को छूकर शरीर का स्पर्श करना 'संघादिसेस' है। <sup>2</sup>
- (४) किसी मिश्लु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित वाक्यों का कहना, जिनको कि कोई युवती से मैथुन के सम्बन्ध से कहता है, 'संघादिसेस' है। '
- (५) किसी मिश्च का वैकारिक चित्त से यह कहना कि सभी सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ सेवा यह है कि तू मेरे जैसे सदाचारी, ब्रह्मचारी को संभोगिक सेवा दे; 'संघादिसेस' है।'

[संघादिसेस का तात्वर्य है, कुछ दिनों के लिए संघद्वारा संघ से बहिष्कृत कर देना।]

- (६) जी कोई साधु संघ की सम्मति के बिना मिश्चणियों को उपदेश दे; उसे 'पाचित्तिय' है। ६
- (७) सम्मति होने पर भी जो भिक्ष सूर्यास्त के बाद भिक्षुणियों को उपदेश दे; उसे 'पाचितिय' है।"

वनयपिटक, भिवखु पात्तिमोवस, पारांजिक, १-१-२१।

१- यो पन भिक्ख भिक्खूनं सिक्खासाजीवसमापन्नो सिक्खं अपचक्खाय वुब्बल्यं अनाविकत्वा मेधुनं धम्मं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छाजगताय पि, पाराजिको होति असंवासो ति ।

२. स चेतनिका सुक्कविस्सिट्टि अ त्र सुपिनन्ता स दिसेसो ति ।

<sup>--</sup>विनयपिटक, भिवखु पात्तिमोक्ख, संघादिसेस, २-१-३।

३. यो पन भिक्ख ओतिण्णो बिपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सिद्ध कायसंसर्गा समापज्जेय्य हत्थ्यगाहं वा वेणिगाहं वा अ तरस्स वा अतरस्स वा असस्स परामसनं, स दिसेसी ति ।

<sup>—</sup>विनयपिटक, पाराजिक पाली, २-२-३७ ।

४- यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणवेन चित्तेन मातुगामं दुद्ठुल्लाहि वाचाहि ओभासेय्य यथा तं युवा युवति मेथुनुपसंहिताहि, स दिसेसी ति । —वही, २-३-५१।

५. यो पन भिक्खु बोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अत्तकायपारि चरियाय वण्णं मासेय्य—"एतदम्मं, भगिनि, पारिचरियानं या मादिसं सीलवन्तं कल्याणधम्मं ब्रह्मचारिं एतेन धम्मेन परिचरेय्या ति मेथनुपसंहितेन', स दिसेसो ति ।

<sup>--</sup>वही, २-४-५८।

६. विनयपिटक, पाचित्तिय २१।

७. बही, २२।

- (क) जो कोई भिक्ष अतिहिक्त विशेष अवस्था के भिक्षणी-आश्रम में जाकर भिक्षणियों को उपदेश करे, तो उसे 'पाचित्तिय' है। [विशेष अवस्था से तात्पर्य है—भिक्षणी का रुगण होंना।] के
- (६) जो कोई मिश्च मिश्चणी के साथ अकेले एकान्त में बैठे; उसे 'पाचित्तिय' है। र

निशीय सूत्र में भिक्ष और भिक्षणियों के लिए ब्रह्मचर्य सम्बन्धी पृथक्-पृथक् प्रकरण नहीं हैं। भिक्षुओं के लिए जो विधान है, वे ही उत्तट कर भिक्षुणियों के लिए भी समझ लिए जाते हैं।

विनयपिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए 'निक्खु पाते मोक्स' और 'निक्खुणी पातिमोक्स' नाम से दो पृथक्-पृथक् प्रकरण हैं। 'निक्खुणी पातिमोक्स' के कुछ विधान इस प्रकार हैं:

- (१) कोई भिक्कुणी कामासक्त हो अन्ततः पशु से भी यौन-धर्म का सेवन कर लेती है, वह 'पाराजिका' होती है अर्थात् संघ से निकाल देने योग्य होती है।
- (२) जो कोई भिक्षुणी किसी पाराजिक दोषवाली भिक्खुणी को जानती हुई भी सैंघ को नहीं बताती, वह 'पाराजिका' है। ४
- (३) जो कोई भिक्षुणी आसक्ति-भाव से कामातुर पुरुष के हाथ पकड़ने व चद्दर का कोना पकड़ने का आनन्द ले; उसके साथ खड़ी रहे, भाषण करे या अपने शारीर की उस पर छोड़े तो वह 'पाराजिका' होती है। '

भिश्चणियाँ यदि दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन भिश्चणी-संघ के प्रति द्रोह करती हों और एक-दूसरे के दोषों को दाँकती हुई बुरे संसर्ग में रहती हों, तो दूसरी भिश्चणियाँ उन भिश्चणियों को ऐसा कहें— "भिगिनिओं! उम सब दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन, भिश्चणी-संघ के प्रति द्रोह करती हो और एक-दूसरे के दोषों को छिपाती हुई बुरे संसर्ग में रहती हो। भिगिनियों का संघ तो एक एकान्त शील और विवेक का प्रशंसक है।" यदि उनके ऐसे कहने पर वे भिश्चणियाँ अपने दोषों को छोड़ देने के लिए न तैयार हों, तो वे तीन बार तक उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए कहें। यदि तीन बार तक कहने पर वे उन्हें छोड़ दें, ती यह उनके लिए अच्छा है नहीं तो वे भिश्चणियाँ भी 'संघादिसेस' हैं। "

१. विनयपिटक, पाचित्तिय २३।

२. वही, ३०।

३. वही, मिनखुणी पातिमोक्ख-पाराजिक १।

४. वही, ६।

५. वही, म।

६. वही, भिक्खुणी पातिमोक्ख संघादिसेस १२ ।

- (१) जो भिक्षणी प्रदीप-रहित रात्रि के अवकार में अकेले पुरुष के साथ अकेली खड़ी रहे या बात्रचीत करे; उसे 'पाचितिय' है।
- (२) जो भिश्चणी गुहा-स्थान के रोम बनवाये ; उसे 'पाचित्तिय' है। ह
- (रे) जी मिल्लाजी अप्राकृतिक कर्म करे उसे 'पाचित्तिय' है। 3
- (४) को किश्वणी योन-शुद्धि में दो अंगुलियों के दो पोर से अधिक काम में ले तो उसे 'धार्कित्तिय' है। ४

प्रश्न हो सकता है, शास्त्र-निर्माताओं ने यह असामाजिक-सी आचार-संहिता इस स्कृष्ट आवन-भाषा में क्यों लिख दी। यह निर्विवाद है कि लिखने वाले संकोच-सुक्त थे। इस विषय में संकोच-सुक्त दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं—जो अधम होते हैं या जो परम उत्तम होते हैं; जिनकी वृत्तियाँ इस विषय के आकर्षण-विकर्षण से रहित हो चुकी हैं। शास्त्र-निर्माता इसरी कोटि के लोगों में से हैं। संकोच भी कभी-कभी अपूर्णता का द्योतक होता है। समवृत्ति बाले लोगों में सुक्ता स्वाभाविक होती है।

पौराणिक आख्यान है—तीन ऋषि एक बार किसी प्रयोजन से देव-सभा में पहुँचे हुए थे और सभा का सारा दृश्य उनके सामने था। देखते-देखते अप्सराओं का नृत्य आरम्भ हुआ। अप्सराओं को रूप-राशि को देखते ही किनिष्ठ ऋषि ने अपनी आँखें मूँद लीं और ध्यानस्थ हो गये। नृत्य करते-करते अप्सरायें मद विह्वल हो गईं और उनके देव-दृष्य इघर-एधर विखर गये। इस अशिष्टता को देख मध्यम ऋषि आँखें मूँद कर ध्यानस्थ हो गये। अप्सराओं का नृत्य चालू था। देखते-देखते वे सर्वथा वस्त्र-विद्वीन होकर नाचने लगीं। ज्येष्ठ ऋषि ज्यों-के-त्यों बेठे रहे। इन्द्र ने पृक्का—"इस नृत्य को देखने में आपको तिनक भी संकोच नहीं हुआ, क्या कारण है ?" ऋषि ने कहा—"सभे तो इस नृत्य के उतार-चढ़ाव में कुछ अन्तर लगा हो नहीं। मैं तो आदि क्षण से लैंकर अब तक अपनी सम स्थिति में हूँ।" इन्द्र ने कहा—"इन दो ऋषियों ने कमशः आँखें क्यों मूँद लीं ?" ज्येष्ठ ऋषि ने कहा—"व अभी साधना की सीदियों पर हैं। मंजिल तक पहुँचने के बाद इनका भी संकोच मिट जाएगा।"

ठीक यही स्थिति प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सोची जा सकती हैं। सर्व साधारण को लगता है, ज्ञानियों ने इस विषय को इतना खोल कर क्यों लिखा, परन्तु ज्ञानियों के अपने मन में संकोच करने का कोई कारण भी तो शेष नहीं था तथा संघ व्यवस्था के लिए यह आवश्यकता का प्रश्न भी था। देश के अधिकांश लोग भले होते हैं,

१. विनयपिटक , भिक्खुणी पातिमोक्ख, पाचितिय ११।

२. वही, २।

३. वही, ३।

४. वही, ५३

कर कुछ एक चोर-सुदेरे और व्यक्तिचारी आदि असामाजिक तत्त्व भी रहते हैं। राजकीय बाखार-संहिता में वही तो मिलेगा न-अमुक प्रकार की चोरी करने वाले को कह दण्ड असुक प्रकार का व्यक्तिचार करने वाले को यह दण्ड । साधुओं का भी एक समाज होता है। सहस्रों के बनाव में अनुपाद से असाधुदा के उदाहरण भी घटिस होते हैं। उस चारिभ-शील खाधु-समाज की संघीय आचार-संहिता में उक्त प्रकार के नियम अनावश्यक और अस्वाभाविक नहीं माने जा सकते।

#### प्रायश्चित्त-विधि

प्रायश्चित और प्रायश्चित करने के प्रकार, दोनी परम्पराओं में बहुत ही मनोवैश्वानिक हैं। जैन-परम्परा में प्रायश्चित के सुख्यतया इस मेद हैं:

- (१) आलोबगा (आलोचना) निषेदना तस्त्रकणं सुद्धिं वर्क्क्वतिचार जातं तदा-लोबगा—सर्गे दोष का गुरु के पास यथावत् निषेदन करना, आलोचना-प्रायश्चित्त है, उससे मानसिक-मसिनता का परिष्कार माना गया है।
- (२) पश्चिकमण (प्रतिक्रमण)—मिण्या पुष्कृतं। यह प्रायश्चित साधक स्वयं कर सकता है। इसका अभिप्राय है—मेरा पाप मिथ्या हो।
- (३) तदुमयं आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों मिलकर 'तदुमयं' प्रायश्चित है।
- (४) **विवेग (विवेक )— अधुद्ध भक्तावित्यागः**। आधाकर्म आदि अधुद्ध आहार का त्याग।
- (५) विजतना (ब्युत्सर्ग) -- कायोत्सर्ग। यह प्रायश्चित व्यानादि से सम्पन्न होता है।
- (६) तब (तपस्)—निर्विकृतिकादि । दूध, दही आदि विगय वस्तु का त्याग तथा अन्य मकार के तप ।
- (७) श्रेय (छेद)—प्रव्रज्यापर्याय हस्वीकरणम् । दीक्षा-पर्याय को कुछ कम कर देना । उस प्रायश्चित से जितना समय कम किया गया है, उस अवधि में बने हुए छोटे साथु दीक्षा-पर्याय में उस दोषी साधु से बड़े हो जाते हैं।
- (६) मूल (मूल)—महावतारोपणम् । पुनदीक्षा ।
- (ह) सन्बद्धापा ( अनाबस्थाप्य )—इतत्वपसो सतारोवनस् । तय विशेष के पश्चात् प्रनदीक्षा ।
- (१०) पाराश्चिय (पाराश्चिक )—लिङ्गाविभेवस् । इस प्रावश्चित में संघ-विश्वकत साथु एक अवधि-विश्वेष सक साथु-वेष परिवर्तित कर जन-जन के बीख अपनी आस्म-मिन्दा करता है । उसके काद ही उसकी पुनर्वीका होती है । १

१. ठाणांग सूत्र, ठा० १०।

व्याख्या-प्रनथों में इन दसीं प्रायश्चितों के विषय में भेद-प्रभेदात्मक विस्तृत व्याख्याएँ है। विशीध सूत्र में मासिक और चातुर्मासिक प्रायश्चितों का ही विधान है। इनका सम्बन्ध कपर बताए गए सातवें भावश्चित 'छेद' से है। मासिक प्रायश्चित अर्थात एक मास के संयम-पर्याय का छोद । 'छोद' प्रायश्चित छठे भेद 'तप' में भी बदल जाता है। इससे दोषी साधु संयम-पर्याय की छोद न कर तप-विशेष से अपनी शुद्धि करता है। दोष की तरतमता से मासिक प्रायश्चितों में गुरु और लघु दी-दी भेद ही जाते हैं।

विनयपिटक में समग्र दोषों को आठ भागों में बाँटा गया है:

- (१) भिश्ल के लिए ४ दोष, भिश्लणी के लिए ५ दोष 'पाराजिक' हैं।
- (२) मिश्च के लिए १३ दोष, भिश्चणी के लिए १७ दोष 'संधादिसेस' हैं।
- (३) शिक्ष के लिए २ दोष, 'अनियत' हैं।
- (४) मिश्च के लिए ३० दोष, मिश्चणी के लिए ३० दोष, 'निसम्गय पाचित्तिय' हैं।
- · (प्र) मिश्च के लिए १२ दोष, मिश्चणी के लिए १६६ दोष 'पाचित्तिय' हैं।
  - (६) मिश्च के लिए ४ दोष, मिश्चणी के लिए न दोष, 'पाटिदेसनीय' हैं।
  - (७) भिक्ष के लिए ७५ बातें. भिश्चणी के लिए ७५ बातें 'सेखिय' हैं।
- (ম) भिक्ष के लिए ७ बातें, भिक्षणी के लिए ७ बातें 'अधिकरण-समय' है। दोष की तरतमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मृद्ध और कठोर है। 'पाराजिक' में भिश्व सदा के लिए संघ से निकाल दिया जाता है। 'संघादिसेस' में कुछ अविध के लिए दोषी भिक्ष-संघ से पृथक कर दिया जाता है।

'अनियत' में संघ विश्वस्त प्रमाण से दोष निर्णय करता है और दोषी को प्रायश्चित कराता है।

'निस्सगिय पाचित्तिय' में दोषी भिक्ष-संघ या भिक्ष-विशेष के समक्ष दोष स्वीकार करता है और उसे छोड़ने को तत्पर होता है।

'पाचित्तिय' में भिक्ष आत्मालोचनपूर्वक प्रायश्चित करता है।

'पाटिदेसनीय' में दोषी भिक्ष-संघ के समक्ष दोष स्वीकार करता है और क्षमा-याचना भी करता है।

'सेखिय' में शिक्षा-पद हैं। उन व्यावहारिक शिक्षा-पदों का लंघन भी दोष है।

'अधिकरण समध' में उत्पन्न कलह की शान्ति के आचार बतलाए गए हैं। उनका लंबन करना भी दोष है।

दोषी साधु प्रायश्चित्त कैसे करे. इस विषय में दोनों परम्पराओं के अपने-अपने प्रकार हैं। जैन-परम्परा के अनुसार प्रायश्चिस कराने के अधिकारी बाचार्य व गुरु हैं। वे बहुश्रुत व गाम्भीयादि अनेक गुणों के घारक होने चाहिए। एक साधु का प्रायश्चित वे दूसरे साधु

को बताने के अधिकारी नहीं होते। अवहार-पूत्र में बताया गया है-दीषी शास अवने आसार्य व उपाध्याय के वास शत्य-रहित होकर आलीचना करे। आचार्य या उपाध्याय निकट न हीं तो अपने गण के प्रायश्चित्त-बेता साध के पास वह आलोचना करे। यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो अन्य गण के शास्त्रक साधु के पास वह आलोचना करे। ऐसा भी सम्भव न हो तो किसी बहुअत पार्श्वस्य के पास वह आलोचना करे। पार्श्वस्य साधु का तात्पर्य है-जो साधु का क्य तो घारण किये रहता है, पर आसार का यथावत् पालन नहीं करता । ऐसा भी संयोग न हो तो ऐसे भावक के पास आलोचना करनी चाहिए, जो पहले साधु-जीवन में रह चुका हो और प्रायश्चित्त-विधि का शाता हो। ऐसा भी संबोग न हो तो किसी सममावी देवता के पास आलोचना करे। यह भी सम्भव न हो तो वह साधु शून्य धरण्य में चला जाये और पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर अरिहन्त व सिद्धों को नमस्कार करे, उनकी साक्षी ग्रहण कर तीन बार अपने दीप का उच्चारण करे और आत्म-निन्दा करता हुआ अपनी धारणा के अनुसार प्रायश्चित ग्रहण करे।

जैन-विधि में व्यक्तिपरता और गोप्यता को जहाँ प्रधानता दी है, वहाँ बौद्ध-परम्परा में साध-समुदाय के सामने प्रायश्चित ग्रहण का विधान किया गया है। वहाँ प्रायश्चित-विधि का व्यवस्थित रूप है:

प्रत्येक मास की कृष्ण-चतुर्दशी और पूर्णमासी को तत्रस्य सभी भिक्क उपोसथागार में एकत्रित होते हैं। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी संघ को बताया; अतः कोई निश्चित आचार्य नहीं होता। किसी प्राज्ञ भिक्षु को सभा के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता है। तदनन्तर 'पातिमोक्स' का बाचन होता है। प्रत्येक प्रकरण की पूर्ति में पूछा जाता है-'उपस्थित सभी भिक्षु उक्त बातों में शुद्ध हैं ३' कोई भिक्षु खड़ा होकर तत्सम्बन्धी अपने किसी दोष की आलोचना करना चाहता है तो संघ उस पर विचार करता है और उसकी शुद्धि कराता है। दूसरी बार फिर पृक्का जाता है, 'उपस्थित सभी मिश्च इन सब बातों में शुद्ध है ? इस प्रकार तीन बार पृष्ठ कर मान लिया जाता है, सब शुद्ध हैं। तदम्तर इसी कम से एक-एक कर आगे के प्रकरण पढ़े जाते हैं। इसी प्रकार मिक्क जियाँ 'निक्क जी पातिमोक्स' का बाचन करती हैं।<sup>3</sup>

जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं की प्रायश्चित्त-विधियाँ पृथक्-पृथक् प्रकार की है, पर दोनों में ही मनोबैज्ञानिकता अवश्य है। प्रायश्चित करने वालों के लिए हृदय की पवित्रता और सरलता-दोनों ही विधियाँ में अपेक्षित मानी गई हैं।

१. व्यवहार-सूत्र, उ० १, बो० ३४ से ३६।

२. बिनयपिटक, निदान

आचार-पक्ष

किति कीर विकासिक के संविधानों से दोनों ही परम्यदाओं की आधार केंदिता किती केंदित स्वस्ट हो जाती है। दोनों के कंदुक अध्ययन से ऐसा सगता है, आसार की में कोनों केंदिताएँ कहीं-कहीं एक-इसरे के बहुत निकट हो जाती है तो कहीं एक-इसरे के बहुत कृद के विद्या होंगे ही खास्थों में कठोरता से सर्विध कृद में में केंदिता से सर्विध किये गये हैं। इसके स्थूनाधिक सेवन पर प्रायश्चित मी स्थूनाधिक रूप से क्ताया गया है। इस निकाकर विद्यान के विधान अहिता, सत्य आदि के पालन की सहस्रता तक पहुँचते हैं, कियानिक के विधान कुछ अधों में बहुत ही स्थूल और न्यावहारिक ही रह जाते हैं। दोनों धरक्यशाओं की आचार-संहिता में यह मौलिक अन्तर है हो। जैन-भिक्ष को अहिता पृथ्वी, धानी, बनस्पति, बायु और अस्ति तक भी अनिवार्य होकर पहुँचती है। विद्याच में पृथ्वी, धानी खादि की हिंसा के सम्बन्ध से अनेक मासिक तथा चादार्गितक प्रायश्चित के विधान कितते हैं। विशोध के विधान के विधान कित मासिक तथा चादार्गितक प्रायश्चित के विधान कितते हैं। विशोध के विधान के विधानविधानों में व्यावहारिक-पक्ष गौण और अहिता, सस्य आदि सेहान्तिक पक्ष मसुक हैं। विवाय के विधानविधानों में व्यावहारिक-पक्ष गौण और अहिता, सस्य आदि सेहान्तिक पक्ष मसुक हैं। विवायक में सेहान्तिक पक्ष से भी अधिक संघ-व्यवस्था-रूप क्यावहारिक-पक्ष प्रसुष प्रमुख है।

जैन-परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है। साधु नदी, तालाव, वर्षा, कुएँ आदि के मानी का स्पयोग नहीं करता। पानी-मात्र शस्त्रोपहत अर्थात् अचित (अजीव) होकर ही साधु के लिए व्यवहार्य बनता है। कितम्पिटक में अहिंसा की हिस्ट केवल अनुकाने पानी सक पहुँची है। वहाँ जान-बुझ कर प्राणि-युक्त (अनुकाने) पानी पीने वाले मिश्च को 'पाचित्तिय' दोष मताया गया है। जैन-भिश्च के लिए स्नान-मात्र वर्जित है। वह स्वित्तित पानी से भी सर्व-स्नान और देश-स्नान नहीं करता। विवयपिटक में पम्द्रह दिनों से पूर्व स्नान करने को 'पाचित्तिय' कहा है। उसमें भी ग्रीष्म-ऋतु आदि अपवाद रूप हैं। वे बौद्ध-भिश्च और भिश्चिषयों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-संहिता है। वास्त्रयं, पृथ्मी, पानी, वनस्पति आदि के सम्बन्ध से जैनाचार और बौद्धाचार एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न रह जाते हैं।

वस्त्र के सम्बन्ध से निशीय सूत्र में अपने लिए बनाये गये या खरीदे गये वस्त्र की कोई ग्रहण करे तो उसे 'लघु चतुर्मासिक' प्रायश्चित बताया गया है। 'विनयपिटक की अबस्था है—कीई राजा, राजकर्मचारी या ग्रहस्थ धन देकर अपने दूस को भिक्ष के पास

१. विनयपिटक, मिक्यु पातिमोक्ल, पाचित्तिय ६२ ।

२. दशवैकालिक सूत्र, अ० ६, गा० ६१ से ६४।

३. विनयपिटक, भिन्खु पातिमोक्ख, पाचित्तिय ५७।

४. निशीषसूत्र, उ० १८, बो० ३५।

मेजे, वह दूत मिश्च से वा कर कहे-भन्ते ! आपके लिए यह चीवर का धन है, आप इसे ग्रहण करें। तब उस मिश्च को दूत से कहना चाहिए— आवस ! हम चीवर के धन को नहीं लेते, समयानुसार चीवर ही लेते हैं। वह दत किसी उपासक की चीवर ला कर देने के लिए वह धन दे दे तो भिक्ष को अधिक-से-अधिक तीन बार उसे चीवर की बात याद दिलानी चाहिए और कहना चाहिए- 'उपासक ! सुक्ते चीवर की आवश्यकता है।' इतने पर भी वह चीवर प्रदान न करे तो अधिक-से-अधिक पुनः तीन बार और उसके पास जा कर उसे याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए । इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक ; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्क चीवर को प्राप्त करेती उसे 'निस्सम्गिय पाचित्तिय' है। उस मिश्ल का कर्तव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जा कर कहे-'आयुष्यमान ! तुम्हारा धन मेरे काम का नहीं हुआ । अपने धन की देखों, वह नष्ट न हो जाये।'

निशीय का विधान है-कोई साधु आहार, पानी, औषधि आदि रात भर भी संग्रहीत रखता है, तो उसे 'गुरु चाउमीसक' प्रायश्चित । विनयपिटक का विधान है-भिक्षुओ ! घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड आदि रोगी भिक्षुओं को सेवन करने योग्य पथ्य-भेषज्य को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सप्ताह भर रख कर, भीग कर लेना चाहिए। इसका अतिक्रमण करने पर उसे 'निस्सग्गिय पाचित्तिय' है। <sup>3</sup> जैन-परम्परा में भिक्ष के लिए रात्रि-भोजन वर्जित है। विनयपिटक के अनुसार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्याह के बाद) में खाद्य-भोजन खाये, उसे 'पाचित्तिय' है।"

विशेष भोज्य पदार्थों को मांग कर लेना जैन-परम्परा में निषिद्ध है। विनयपिटक में भी घी, मक्खन, तेल, दूध, दही आदि विशेष पदार्थों को भिक्ष माँग कर ले तो उसे 'पाचित्तिय' बताया है। ६

जैन-परम्परा के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है और अपने उपाश्रय में आ कर या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में भोजन करता है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार बौद्ध-भिक्षु आमन्त्रण पा कर गृहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है।

१. विनयपिटक, भिक्ख पातिमोक्स, पाचित्तिय १०।

२- निशीध सूत्र, उ० ११, बो० १७६-१८३।

३. विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, निस्सम्भिय पाचित्तिय २३ ।

४. दशवैकालिक सुत्र, अ० ४।

५. विनयपिटक, भिनखु पातिमोक्ख, पाचित्तिय ३७।

६. वही, ३६।

विनयपिटक के 'सेखिय' प्रकरण में भिक्षु-भिक्षुणी को गृहस्थ के घर में किस संयत गतिविधि से जाना व वैठना चाहिए, इस विषय में बहुत ही व्यवस्थित शिक्षा-विधान है। भोजन करने सम्बन्धी शिक्षा-पद रोचक और सम्यता स्चक हैं। इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की प्रतिकार्यें हैं:

- (१) यास को बिना मुँह तक लाये मुख के द्वार को न खोलूँगी।
- (२) भोजन करते समय सारे हाथ को मुँह में न डाल्ँगी।
- (३) यास पड़े हुए सुख से वात नहीं कहाँगी।
- (४) ग्रास उछाल-उछाल कर नहीं खाऊँगी।
- (५) ग्रास को काट-काट कर नहीं खाऊँगी।
- (६) गाल फ़ुला-फुला कर नहीं खाऊँगी।
- (७) हाथ झाड़-झाड़ कर नहीं खाऊँगी।
- (二) जूउन बिखेर-विखेर कर नही खाऊँगी।
- (९) जीभ चटकार-चटकार कर नहीं खाऊँगी।
- (१०) चप-चप करके नही खाऊँगी।

ये प्रतिज्ञाएँ 'निक्खु पातिमोक्ख' में निक्षुओं के लिए भी हैं। भिक्षुणियों के लिए लहसुन की वर्जना की गई है।

#### दीक्षा-प्रसंग

दीक्षा किस वयोमान में दी जा मकती है, इस विषय से दोनों परम्पराओं के विधान बहुत ही भिनन हैं। जैन-परम्परा में जन्म से आठ वर्ष से कुछ अधिक उम्र वाले की दीक्षा का विधान किया गया है। इसमें पूर्व दीक्षा देने वाले को प्रायश्चित कहा है। विनयपिटक का कथन है—यदि भिक्ष जानते हुए बीस वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को उपसम्पनन (दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित अदीक्षित है। महावीर और बुद्ध लगभग एक ही युग व एक ही क्षेत्र में थे। दोनों ही अमण-संस्कृति की दो धाराओं के नायक थे। दीक्षा-वयोमान का यह मौलिक भेद अवश्य ही आश्चयोंत्यादक है। वयस्क दीक्षा और अवयस्क दीक्षा का प्रश्न उस समय भी समाज में रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक संघ ने उसे मान्यता दी और एक संघ ने उसे मान्यता वहीं दी, इसका क्या कारण १

१. विनयपिटक, भिक्खुणी पातिमोक्ख, सेखिय ४१-५०।

२. वही, भिक्खुणी पातिमोक्स, पाचित्तिय १।

३. व्यवहार सूत्र, उ० १०, बो० २४।

४. विनयपिटक, भिक्ख पातिमोक्ख, पाचित्तिय ६५ ।

अलप बयस्क की दीक्षा का विधान ही महाबीर ने किया, यही नहीं, उन्होंने अतिमुक्तक कुमार को अलपावस्था में दीक्षित भी किया। गणधर गीतम गोचरी करते हुए धोलासपुर नगर में घूम रहे थे। अकस्मात् अतिमुक्तक ने आ कर उनकी अंगुली एकड़ी और कहा—'मेरे यहाँ भिक्षा के लिए चलिए।' बाल-हठ कैसे टलता। गणधर गीतम ने उसके घर जा कर भिक्षा ली। भिक्षा ले कर मुड़े, तो बालक भी उनके साथ-साथ चल पड़ा। मार्ग में अतिमुक्तक ने पृष्ठा—'भन्ते! आप कहाँ जा रहे हैं?' गणधर गौतम ने कहा—'परमं शान्ति के उद्भावक भगवान् श्री महाबीर के पास।' अतिमुक्तक ने कहा—'मुक्ते भी शान्ति चाहिए; मैं भी वहीं जाऊँगा।' इस प्रकार वह उद्यान में आया और यथाविधि महाबीर के पास दीक्षित हुआ। उसी अतिमुक्तक भिक्षु ने एक बार प्रमादवश अपने पात्र से नदी में जल-कीड़ा की। स्थितर भिक्षुओं ने उसे डाँटा। महाबीर ने उसे प्रायश्चित्त दे कर शुद्ध किया और कहा—'अतिमुक्तक अभी अह जैमा लगता है, किन्तु यह इसी जीवन में यथाक्रम केवल्य व निर्वाण प्राप्त करेगा।'

महाबीर ने यह भी निरूपण किया है कि आठ वर्ष से कुछ अधिक वयोमान बालंक उसी वय में कैवल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व साधुत्व, कैवल्य और मोक्ष तीनो ही अप्राप्य हैं। दीक्षा ग्रहण में माना, पिता आदि की आजा भी आवश्यक होती है।

वीद्ध-परम्परा के दीक्षा-सम्बन्धी विधानों का इतिहास और अभिप्राय विनयपिटक में भी मिल जाता है। राजगृह नगर में सत्तरह वालक परस्पर मित्र थे। उपालि उन सबमें सुखिया था। एक दिन उपालि के माता-पिता सोचने लगे—उपालि को किस मार्ग पर लगाना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी वह सुखी बना रहे। पहले उन्होंने सोचा—यदि लेखा सीख जाये तो वह सदा सुखी रह सकेगा। फिर उनके मन में आया—लेखा सीखने में तो उसकी अँगुलियाँ दुखेंगी। इस प्रकार अनेक विकल्प सीचे, पर कोई भी विकल्प निरापद नहीं लगा। अन्त में सोचा—ये शाक्यपुत्रीय अमण सुख ही सुख में रहते हैं। ये अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे निवासों में रहते हैं। क्यों न उपालि भिक्षु बन कर इनके साथ रहे १ हम मर भी जायेंगे, तो यह तो सदा सुखी ही रहेगा।

उपालि भी एक ओर बैठा इस वार्तालाप को सुन रहा था। वह तत्काल अपनी मित्र-मण्डली में गया और बोला—'आओ आयों! हम सब शाक्यपुत्रीय श्रमणों के पास प्रत्नजित हो सदा के लिए सुखी हो जायें।' सब सहमत हो गये। अन्त में माता-पिताओं ने भी सबकी समान रुचि देख कर सहर्ष उन्हें दीक्षित होने की आज्ञा दी। वे भिक्षुओं के पास आये

१. भगवती सूत्र, श० ५, उ० ४।

२. बही शतक ८, उ० १०।

बीर दीक्षित हो गये। दिन में वे सुख से रहते। रात को सबेरा होने से पूर्व ही भूख से व्याकृत हो कर वे रोते व कहते—'खिचड़ी दो! भात दो! खाना दो!!' तब भिक्ष ऐसा कहते थे—'ठहरी आयुसो! सबेरा होते ही यवागू (पतली खिचड़ी या दिलया) हो तो पीना, भात हो तो खाना, रोटी हो तो भोजन करना। यह सब न हो तो भिक्षा करके खाना।' इस प्रकार भिक्ष छन्हें समझाते, पर भूख की क्या दवा १ वे तिलमिलाते और बिस्तरों पर इचर-उधर लुद्कते।

एक दिन बुद्ध को इस बात का पता लगा। उन्होंने मिश्चओं को एकत्रित किया और कहा—'मिश्चओं! बीस वर्ष से कम उम्र का पुरुष सदीं-गर्मी, भृष्य-प्यास, साँप-विच्ल्लू आदि के कध्यों को सहने में असमर्थ होता है। कठोर दुरागत के वचनों और दुःष्वमय, तीन, खरी, कदु, प्रतिकृत, अप्रिय, प्राण हरने वाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीड़ाओं को सहन न करने बाला होता है। मिश्चओं! इन्हों सब कारणों से में नियम करता हूँ कि बीम वर्ष से पूर्व किसी व्यक्ति को उपसम्पदा नहीं देनी चाहिए।'

तब से भिक्क बनाने का नियम बीस वर्ष का हो गया। पर समय-समय पर ऐसे प्रसंग आने लगे कि अन्त में बालकों को भी संघ-सम्बद्ध करने का अन्य मार्ग बुद्ध को निकालना पड़ा। वह था—श्रामणेर बनाना। एक बार घटना-विशेष पर नियम बना दिया गया— पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को श्रामणेर नहीं बनाना चाहिए। जो बनाएगा, उसे दुक्कट का दोष होगा। पुनः एक प्रसंग ऐसा आया जिससे पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को भी श्रामणेर बनाने का विधान करना पड़ा।

आयुष्मान् आनन्द का एक श्रद्धालु परिवार महामारी में मर गया । केवल दो बच्चे बच गये। आनन्द को उनकी अनाथ अवस्था पर दया आई। उसने सारी स्थिति बुद्ध के पास रखी। बुद्ध ने कहा—'आनन्द! क्या वे बालक कीआ उड़ाने में समर्थ हैं ?' आनन्द ने कहा—'हाँ, भगवन्! तब बुद्ध ने एकत्रित मिश्चुओ से कहा—'मिश्चुओ! कीआ उड़ाने में समर्थ पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आमणेर बनाने की अनुमति देता हूँ।'3

राहुल को आमणेर प्रविष्या देने की घटना वहुत ही रोचक है। उसी प्रसंग पर बुद्ध ने नियम बनाया—'भिक्षओं! माता-पिता की अनुमित के बिना पुत्र की प्रवित्त नहीं करना चाहिए। जो प्रवित्त करेगा, उसे दुक्कट का दोष होगा।'

१. विनयपिटक, महावग्ग, महास्कन्धक, १-३-६।

२. वही, १-३-७।

३. वही, १-३-८।

४. विस्तार के लिए देखिये-"भिक्षु संघ और उसका विस्तार" प्रकरण।

५. बिनयपिटक, महावग्गा, महास्कन्धक, १-३-११।

उक्त प्रकरणों से जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के दीक्षा-सम्बन्धी अभिषत प्रकट हो जाते हैं। महाबीर ने आठ वर्ष से कुछ अधिक की अवस्था वाले बालक को दीक्षित करने का विधान किया है। बुद्ध ने काक उड़ाने में समर्थ बालक को आमणेर बनाने का विधान किया है। 'आमणेरता' भिश्चत्व की ही एक पूर्वांवस्था है। कुल मिला कर यह माना जा सकता है, धर्माचरण में बाल्यावस्था को दोनों ने ही सर्वथा बाधक नहीं माना है। धर्म-संघ में स्मियों का स्थान

महावीर ने एक साथ चतुर्विध-संघ की स्थापना की। विनयपिटक के अनुसार बौद्ध धर्म-संघ में पहले-पहल भिक्षुणियों का स्थान नहीं था। वह स्थान कैसेब ना, इसका विनय-पिटक में रोचक वर्णन है।

एक बार बुद्ध कपिलवस्तु के न्ययोधाराम में रह रहे थे। उनकी मौसी प्रजापित गौतमी, उनके पास आई और बोली—'भन्ते! अपने भिक्कु-संघ में स्त्रियों को भी स्थान दें!' बुद्ध ने कहा—'यह मुक्ते अच्छा नहीं लगता।' गौतमी ने दूसरी बार और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, पर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला।

कुछ दिनों बाद जब बुद्ध वैशाली में विहार कर रहे थे, गौतमी भिश्चणी का वेष बना कर अनेक शाक्य-स्त्रियों के माथ आराम में पहुँची। आनन्द ने उसका यह स्वरूप देखा। दीक्षा-ग्रहण करने की आतुरता उसके प्रत्येक अवयव से टपक रही थी। आनन्द को दया आई। वह बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया—'मन्ते! स्त्रियों को भिक्षु-संघ में स्थान दें!' क्रमशः तीन बार कहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में कहा—'यह महा प्रजापित गौतमी है, जिसने मातृ-वियोग में भगवान को दूध पिलाया है; अतः इसे अवश्य प्रवज्या मिले।'

अन्त में बुद्ध ने आनन्द के अनुरोध को माना और कुक् अधिनियमों के साथ उसे स्थान देने की आज्ञा दी।

१. विनयपिटक, चुल्लव्रींग, मिक्खुणी स्कन्धक, १०-१ ४।

परिज्ञिष्ट-१

# त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्तः मूल पास्ति

#### : १ :

# सिंह सेनापति

तेन ची पन समयेन अभिन्नाता अभिन्नाता लिच्छ्या सन्यागारे सन्निसन्ता सन्नि-पितता अनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्णं भासिन्त, धम्मस्स वण्णं मासिन्त, सङ्घरस वण्णं भासन्ति । तेन को पन समयेन सीहो सेनापति निगण्डमानको तस्तं परिसायं निसिन्नो होति । अय खो सीहस्स सेनापतिस्स एतदहोसि-"निस्संशयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बद्धी भविस्सति तथा हिमे अभिङ्जाता अभिङ्जाता लिच्छुत्री सन्धागारे सन्निसिन्ना सन्निपतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्णं भासन्ति, धम्मस्स वण्णं भासन्ति, सञ्चन्स वण्णं भासन्ति । यन्नुनाहं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमेय्यं अरहन्तं भम्मासम्बुद्धं ति । अथ खो सीहो सेनापति येन निगण्डो नाटपुत्तो तेनुपसङ्कामः; उपसङ्कामित्वा निगण्डं नाटपुत्तं एतदवीच-"इच्छामहं, भन्ते, समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कामतुं" ति । "कि पन त्वं, सीह, किरियवादी समानां अकिरियवादं समणं गोतमं दस्तनाय उपसङ्क्षासिस्सति ? समणो हि, मीह, गोतमो अकिरियबादी, अकिरियाय धम्मं देसेति, तैन च सावके विनेती" ति । अध खो सीहस्स सेना-पतिस्य यो अहोसि गमियाभिसङ्कारो भगवन्तं दस्तनाय, सो पटिप्पस्सम्भि । इतियं पि खो सम्बद्धल अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छ्वी सन्थागारे सन्निसन्ना सन्निपतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्त वर्णा भासन्ति, धम्मस्स वर्णा भागन्ति, सञ्चास्स वर्णा भासन्ति । दुतियां पि खो सीहस्स सेना-पतिस्स एतदहोसि--"निस्संसयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बद्धो भविस्सृति, तथा हिमे अभिन्नाता अभिन्नाता लिच्छवी सन्धागारे सन्निसन्ना सन्निपतिता अनेक-परियायेन बुद्धस्स वर्णा भासन्ति, धम्मस्स वर्णा भासन्ति, संह्यस्य वर्णा भासन्ति। यन्ननाहं तं भगवन्तं दस्तनाय उपसङ्कमेय्यं अरहन्तं सम्मासम्बुदं" ति । अथ खो सीहो सेनापति येन निगण्डो नाटपुत्तो तेनुपसङ्कमिः, उपसङ्कमित्वा निगण्डं नाटपुत्तं एतद्वीच-- 'इच्छामहं, भन्ते, समणं गोतमं दस्तनाय छपतक्कमितुं" ति । " समणो हि, सीह, गोतमो अकिरिया-वादी अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेति" ति । दुतियं पि खो सीहस्स सैनापतिस्स यो अहोसि गमियाभि-एक्कारो भगवन्तं दस्सनाय, सो पद्भिष्पस्सम्भि । तृतियं पि बी'''अभिक्नाता अभिन्नाता लिच्छ्नी सन्धागारे सन्निसन्ना सन्निपतिसा अनेकपरियायेन

बुद्धस्त वण्णं भासन्ति, बस्सम्म वण्णं भासन्ति, सङ्घस्स वण्णं भासन्ति । तितयं पि खो सीहस्त सेनापितस्स एतदहोसिः ''निस्संसयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो भिवस्सिति, तथा हिमेः 'अभिञ्ञाता अभिञ्ञाता लिच्छ्वती सन्धागारे सिन्तिसन्ता सिन्तिपतिता अनेक-परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासन्ति, धम्मस्स वण्णं भासन्ति, सङ्घस्त वण्णं भासन्ति । कि हिमे करिस्सिन्ति निगण्डा अपलोकिता वा अनपलोकिता वा ? यन्नूनाहं अनपलोकेत्वा व निगण्डे तं भगवन्तं दस्सनाय अपसङ्कमेथ्यं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं" ति ।

अथ को सीहो सेनापित पञ्चमत्ते हि रथसते हि दिवादिवस्स वेसालिया निय्यासि भगवन्तं दस्सनाय । यावितका यानस्स भूमि, यानेन गन्स्वा याना पञ्चारोहित्वा पत्तिको व येन भगवा तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो को सीहो सेनापित भगवन्तं एतदबोच "सुतं मेतं, भन्ते, 'अकिरियावादो समणो गोतमो अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । ये ते, भन्ते, एवमाहंसु 'अकिरियवादो समणो गोतमो, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति, किच्न, ते, भन्ते, भगवतो बुत्तवादिनो, न च भगवन्तं अभूतेन अब्भान्तिक्खन्ति, धम्मस्स च अनुषम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गार्य्हं ठानं आगच्छति ? अनब्भक्खातु-कामा हि मयं, भन्ते भगवन्तं'' ति ।

"अत्य, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य—'अिकरियवादो समणो गोतमो, अिकरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अित्य, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य—'किरियवादो समणो गोतमो किरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अित्य, सीह, परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य—'अ्च्छेदवादो समणो गोतमो, उच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अित्य, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य—'जेगुच्छो समणो गोतमो, जेगुच्छताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अित्य, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य—'बनियको समणो गोतमो, विनयाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अित्य, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य—'वपस्सी समणो गीतमो, तपस्सिताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्य, सीह, परियायो, येन च परियायेन सम्मा वदमानो वदेव्य—'अ्पाच्यो समणो गोतमो, अपगज्यताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्य। सम्मा वदमानो वदेव्य—'अपगज्यो समणो गोतमो, अपगज्यताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्य। सम्मा वदमानो वदेव्य—'अपगज्यो समणो गोतमो, अपगज्यताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्य। सम्मा वदमानो वदेव्य—'अपगज्यो समणो गोतमो, अपगज्यताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्य। सम्मा वदमानो वदेव्य—'अस्तत्यो समणो गोतमो, अस्तासाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति ।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य अकिरियवादी सममो गोतमो, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति १ अहं हि, सीह, अकिरिबं

# इतिहास और परम्परा ] किपिडकों में नियक व नियक नातपुत्त : मूल पारित

वदामि । कायदुच्चरितस्स वचीदुच्चरितस्स मनोदुच्चरितस्स; अनेकविहितानं "सम्मा वदमानो वदेख- 'अकिरियवादो समणो गोतमो, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति ।

''कतमो च, सीह, परिवाबो, येन मं परियायेन सम्मा बदमानो बदेय्य—'किरियवादो समणो गोतमो, ''''।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा बदमानो बदेख- 'उच्छेदबादो, समणो गोतमो, ....।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेश्य—'जेगुच्छी समणो गोतमो, .....

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा बदमानो वदेय्य—विनयिको समणो गोतमो, .....।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य त्रणस्सी समणो गोतमो, .....।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेव्य अपगब्भो समणो गोतमो, .....।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानी वदेय्य—'अस्सात्सको समणो गोतमो, .....।"

एवं बुत्तो सीही सेनापित भगवन्तं एतदवीच—"अभिक्कन्तं, भन्ते, "पे० "उपासकं मं, भगवा घारेतु अज्जतमो पाणुपेतं सरणं गतं" ति । "अनुविच्चकारं खो, सीह, करोहि ; अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं भातमतुस्सानं साधु होती" ति । "इमिनापाहं, भन्ते, भगवतो भिग्योसोमत्ताय अत्तमन्तो अभिरद्धो, यं मं भगवा एवमाह—'अनुविच्चकारं खो, सीह, करोहि । अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं जातमनुस्सानं साधु होती' ति । मं हि भन्ते, अञ्जतिरिथया सावकं लभित्वा केवलकप्पं वेसालि पटाकं परिहरेय्युं—'सीहो खो अम्हाकं सेनापित सावकत्तं उपगतो' ति । अथ च पन मं भगवा एवमाह—'अनुविच्चकारं खो, सीह, करोहि । अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं जातमनुस्सानं साधु होती' ति । एमाहं, भन्ते, दुतियं पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुतक्कं च । उपासकं मं मगवा धारेतु अज्जतगो पाणुपेतं सरणं गतं" ति । "दीघरत्तं खो ते, सीह, निगण्ठानं ओषानभृतं कुलं, येन नेसं उपगतानं पिण्डकं दातब्बं मञ्जेय्यासी" ति । "इमिनापाहं, भन्ते, भगवती वच्चेन भिय्योसोमत्ताय असमनो अभिरद्धो, यं मं भगवा एवमाह—"दीघरत्तं खो ते, सीह, निगण्ठानं सोपानभृतं कुलं, येन नेसं उपगतानं पिण्डकं दातब्बं मञ्जेय्यासी' ति । सुतं मेतं, भन्ते, 'समणो गोतमो एवमाह—स्वन्तेव दानं दातब्बं, मय्हमेव सावकानं दानं दातब्बं, मय्हमेव दिन्नं महण्कलं, न अञ्जेसं दिन्नं महण्कलं, स्वक्वेसं सिक्नां सिष्कानं विन्नं सहण्कलं, न अञ्जेसं तिवनं सहण्कलं ; स्व्हमेव सावकानं दिन्नं सहण्कलं, न अञ्जेसं तिवनं सहण्कलं ; स्वक्वेसं सावकानं दिन्नं सहण्कलं, न अञ्जेसं तिवनं सहण्कलं ; स्वक्वेसं सावकानं दिन्नं सहण्कलं, न अञ्जेसं तिवनं सहण्कलं ; स्वक्वेसं सावकानं दिन्नं सहण्कलं, न अञ्जेसं तावकानं सावकानं विन्नं सहण्कलं, न

दिरनं महप्तलं ति । अथ च पन मं भगवा निगण्ठेसु पि दाने समादपेति । अपि चू, भन्ते, मयमेत्थ कालं जानिस्साम । एसाहं, भन्ते, तितयं पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घ च । उपासकं मं, भन्ते, भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति ।

अथ को भगवा सीहस्स सेनापतिस्स अनुपुर्वित कथं कथेसि सेव्यथीदं—दानकयं " …अपरप्यच्चयो सत्युसासने भगवन्तं एतदवीच—''अधिवासेतु मे, भगते, भगवा स्वातनाय अत्तं सिद्धं भिक्ष्टुसङ्घेना" ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अय खो सीहो सेनापित भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्घायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खणं कत्वा पक्कामि ।

अध खो सीहो सेनापित अञ्जतरं पुरिसं आणापेसि—"गच्छ, भणे, पवत्तमंसं जानाही"
ति । अद्य खो सीहो सेनापित तस्सा रित्तया अच्चयेन वणीत्तं खादनीयं भोजनीयं पिटयादापेत्वा
भगवतो कालं आरोचापेसि—"कालो, भन्ते, निष्ठितं भत्तं" ति । अध खो भगवा पुक्कण्हसमयं
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सीहस्स सेनापितस्स निवेमनं तेनुपमङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्जते
अगसने विसीदि सिद्धं भिक्खुसङ्घेन ।

तेन खो पन समयेन सम्बहुला निगण्डा वेमालियं रिश्वनाय रिशकं सिङ्घाटकेन सिङ्घाटकं बाहा परगण्ड कन्दन्ति—"अज सीहेन सेनापितना थूलं पस विध्त्वा समणस्स गोतमस्स भत्तं वतं । तं समणो गोतमो जानं उद्दिस्मकतं मंसं परिभुञ्जति पिटचकम्मं" ति । अय खो अञ्जतरो पुरिसो येन सीहो सेनापित तेनुपसङ्किम, उपसङ्कमित्वा सीहस्स सेनापितस्स उपकृष्णके आरोचेसि—युग्धे भन्ते, जानेय्यासि ! एतो सम्बहुला निगण्डा वेसालियं रिशकाय रिशकं सिङ्घाटकं बाहा परगण्ड कन्दन्ति—"अज साहेन सेनापितना थूलं पसं विदिशा समणस्म गोतमस्स भत्तं कतं । तं समणो गोतमो जानं उद्दिस्सकतं मंसं परिभुञ्जति पिटचकम्मं" ति । अलं अय्यो, दीघरतं पि ते आयस्मन्तो अवण्णकामा बुद्धस्स, अवण्णकामा धम्मस्स, अवण्णकामा संघस्स । न च पन ते आयस्मन्तो अवण्णकामा बुद्धस्स, अवण्णकामा संघस्स । न च पन ते आयस्मन्तो जिर्दिन्ति तं भगवन्तं असता दुच्छा सुसा अभूतेन अञ्चाचित्रियन्तं ; न च भयं जीवितहेद्व पि सिङ्च्छ पाणं जीविता बोरोपेध्यमसा" ति । अय खो सीहो सेनापित गुद्धपसुखं भिन्धसुसङ्घं पणीतेन खादनीयेम भोजनीयेन सहत्था सन्तर्भत्वा सम्पवारेत्वा-भगवन्तं भुतानि थोनीतपत्तपाणं एकमन्तं सिसीहं। एकमन्तं निसन्तं खी सीहं सेनापित भगवा धम्मिया कथाय सन्दरसेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेता सम्पहंसित्वा उद्दावासना पक्कामि ति । अथ खो भगवा एतिसम् निदाने एतिसम्य पकरणे धम्म कथं कत्वा भिन्दत्व आमन्तिस—"न, भिन्दखेन, जानं उदिस्सकतं मसं परिन्या सम्पर्धे विद्या सम्पर्धे कर्या भिन्दत्व आमन्तिस—"न, भिन्दखेन, जानं उदिस्सकतं मसं परिन्या सम्पर्धे विद्या सम्पर्धे कर्या भिन्दत्व आमन्तिस—"न, भिन्दखेन, जानं उदिस्सकतं मसं परिन्या सम्पर्धे विद्या सम्पर्धे कर्या भिन्दत्व आमन्तिस—"न, भिन्दखेन, जानं उदिस्सकतं मसं परिन्या सम्पर्धे विद्या सम्पर्धे सम्पर्धे विद्या सम्पर्धे साम्पर्धे सम्पर्धे सम्

भ्रुम्जितन्तं । यो परिभुम्जेय्य आपत्ति हुक्करस्त । अनुजानामि, भिक्कवे, तिकोटिपरिमुद्धं भच्छमंतं — अविद्धं अमुत्तं अपरिसंकितं" ति ।

एकं समयं भगवा वेसालियं विहरित महावने कूटागारसालायं। तेन को फन समयेन सम्बहुला अभिन्नाता अभिन्नाता लिच्छंबी०\*\*\*\*\*।

एकमन्त निसिन्नं खो सीहं सेनापित भगवा धिम्मया कथाय सन्दरसेत्वा समादपेत्वा सम्पहंसेत्वा समुत्तेजेत्वा चट्टायासना पक्कामी ति।<sup>२</sup>

#### : ?:

## गृहपति उपालि

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा नालन्दायं विहरित पावारिकम्बवने । तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो नालन्दायं पिटवसित महितया निगण्ठपरिसाय सिद्ध । अध खो दीघतपस्सी निगण्ठो नालन्दायं पिण्डाय चिरत्वा पच्छाभत्तं विण्डपातपिटककम्सो येन पाचा रिकम्बवनं येन भगवा तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामत्वा भगवता सिद्ध सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अहासि । एकमन्तं ठितं खो दीघतपस्सि निगण्डं भगवा एतदवोच—"संविज्जन्ति खो, तपस्सी, आसनानि ; सच्चे आकङ्कासि निसीदा" सि । एवं वृत्ते दीघतपस्सी निगण्डो अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो दीघतपस्सि निगण्डं भगवा एतदवोच—"कित पन, तपस्सि, निगण्डो नावपुत्तो कम्मानि पश्जापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया" ति ?

" न खो, आवुसो गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नातपुत्तस्स 'कम्मं' ति पञ्जापेतुं; 'दण्डं, दण्डं' ति खो, आवुसो गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पञ्जापेतुं" ति ।

"कित पन, तपस्सि, निगण्डो नातपुत्तो दण्डानि पत्र्ञापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्या" ति ?

"तीणि खो, आवुसो गोतम, निगण्डो नातपुत्तो दण्डानि पञ्जापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति, सेय्यथीदं —कायदण्डं, वचीदण्डं, मनोदण्डं" ति ।

"कि पन, तपस्सि, अञ्जदेव कायदण्डं, अञ्जं बचीदण्डं, अञ्जं मनोदण्डं" ति १

"अञ्जदेव, आबुसो गोतम, कायदण्डं, अञ्जं वचीदण्डं, अञ्जं मनोदण्डं" ति ।

"इमेसं पन, तपस्सि, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिट्ठानं कृतमं दण्डं निगण्ठो नातपुत्तो महासावज्जतरं पञ्जापेति पापस्स॰ "पवत्तिया, यदि वा कायदण्डं, यदि वा बचीदण्डं, यदि वा मनोदण्डं" ति १

१. विनयपिटक, महावस्य पालि, ६-१६ ; ३१-३५, पू० २४८ से २५२।

२. सुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, अट्टकनिपात, महावस्पो, सीहसुतं, द-२-२, पृ० २६३ से ३००।

"इंग्रेसं खो, बाबुसी गोतम, तिष्णं दण्डानं एवं परिविभत्तानं एवं परिवित्तिहानं कायदण्डं निगण्डो॰ "पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डं, नो तथा मनोदण्डं" ति ।

" "कायदण्डं ति, तपस्ति, वदेसि"?

"कायदण्डं ति, आवसी गीतम, वदामि"।

"कायदण्डं ति, तपस्सि, बदेसि" १

कायदण्डं ति, आबुसो गीतम, बदामि"।

कायदण्डं ति, तपस्सि, बदेसि" १

"कायदण्डं ति, आवुसो गोतम, वदामी" ति ।

इतिह भगवा दीघतपस्सि निगण्ठं इमस्मि कथावत्थुस्मि यावतितयकं पतिष्ठापेसि । एवं वुसे, दीघतपस्सी निगण्ठो भगवन्तं एतदवीच—"स्वं पनावुसी गोतम, कति दण्डानि पन्नापेसि मापस्स० "पवित्वा" ति ?

"न खो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स 'दण्डं, दण्डं' ति पञ्जापेतुं ; 'कम्मं, कम्मं' ति खो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स पञ्जापेतुं" ति ?

"त्वं पनावुसो गीतम, कति कम्मानि पञ्जपेसि पापस्स॰ "पवत्तिया" ति ?

"िक पनाबुसी गीतम, अञ्जदेव कायकम्मं, अञ्जं बचीकम्मं, अञ्जं मनोकम्मं" ति ? "अञ्जदेव, तपस्सि, कायकम्मं, अञ्ज बचीकम्मं, अञ्ज मनोकम्मं" ति ।

"इमेसं पनावुसो गोतम, तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिट्ठानं कतमं कम्मं महासावज्जतरं पञ्जपेति पावस्स॰ "पवत्तिया, यदि वा कायकम्मं, यदि वा वचीकम्मं, यदि वा मनोकम्मं" ति 2

"इमेसं खो अहं, तपस्सि तिण्णं कम्मानं एवं पिटिविभत्तानं एवं पिटिविसिद्धानं मनोकम्मं महासावज्जतरं पञ्जपेनि पापस्त॰" पवत्तिया, नो तथा कायकम्मं, नो तथा बची कम्मं" ति ।

"मनोकम्मं ति, बाबुसी गोतम, वदेसि" १ "मनोकम्मं ति, तपस्सि बदामि" ।

"मनोकम्मं ति, आबुसी गीतम, वदेसि" ?

''मनोकम्मं ति, तपस्सि, बदामि"।

"मनोकम्म ति, बाबुसो गोतम, वदेसि" ?

"मनोकम्मं ति, तपस्ति, वदामो" ति ।

इतिह दीभवपस्सी निगण्डी भगवन्तं 'इमस्मि कथानत्थुस्मि वाक्वतियकं पविद्वापेत्वा उद्वाबासना येन निगण्डो नातपुची तेतुपस्हिमि ।

तेन को पन समयेन निगण्डो नातपुत्तो महतिया गिहिपरिखाय सर्छि निसिन्नो होति बासकिनिया परिसाय छपालिपशुकाय । अइसा को निगण्डो नातपुत्तो दोषतपस्ति निगण्डो क्रांत व आगच्छन्तं ; दिस्वान दोषतपस्सि निगण्डो एतदवीच—"इन्द, क्रुतो नु त्वं, तपस्ति। आगच्छिति दिवा दिवस्तां ति ?

"इतो हि को बहं, मन्ते, बागच्छामि समगस्य गोतमस्य सन्तिका" ति । "अहु पन ते, तपस्सि, समणेन गोतमेन सिद्धं कोचिदेव कथासल्लापो" ति ? "अहु को मे, मन्ते, समणेन गोतमेन सिद्धं कोचिदेव कथासल्लापो" ति ।

"यथा कथं पन ते, तपिस्स, अहु समणेन गोतमेन सिद्धं कोचिदेव कथासल्लापो" ति १ अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो यावतका अहोसि भगवता सिद्धं कथासल्लापो तं सब्बं निगण्ठस्स नातपुत्तस्स आरोचेसि । एवं वृत्ते, निगण्ठो नातपुत्तो दीघतपस्सि निगण्ठं एतदवोच—"साधु साधु, तपिस्स ! यथा तं सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्युसासनं आजानन्तेन एवमेवं दीघतपस्सिना निगण्ठेन समणस्स गोतमस्स व्याकतं । कि हि सोमिति इद्यो मनोदण्डो इमस्स एवं ओलारिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय ! अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पविचया, नो तथा वचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो" ति ।

एवं बुत्ते, उपालि गहपति निगण्ठं नातपुत्तं एतदबोच—साधु, साधु, मन्ते दीघतपित्त !
यथा॰ तथा मनोदण्डो। हन्द चाहं, मन्ते, गच्छ्वामि समणस्स गोतमस्स इमं पि कथावत्युत्तिमं वादं आरोपेस्सामि। सचे मे समणो गोनमो तथा पितद्विहिस्सित यथा मदन्तेन तपित्सिना पितद्विपितं; सेथ्यथापि नाम बलवा पुरिसो दीघलोमिकं एलकं लोमेसु गहेत्वा आकड्देथ्य पितकड्देय सम्परिकड्देय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं आकड्दिस्सामि परिकड्द-स्सामि सम्परिकड्देय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं आकड्देय्य परिकड्देय्य सम्परिकड्देय्य परिकड्देय्य सम्परिकड्देय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं आकड्दिय्य परिकड्देय्य सम्परिकड्देय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं आकड्दिय्सामि परिकडि्दस्सामि सम्परिकड्दिय्सामि। सेथ्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाधुत्तो वालं कण्णे गहेत्वा ओधुनेय्य निष्फोटेय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं ओधुनिस्सामि निद्धिनिस्सामि निद्धिनेय्य निष्फोटेय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं ओधुनिस्सामि निद्धिनिस्सामि निद्धिनेय्य निष्फोटेय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं ओधुनिस्सामि निद्धिनिस्सामि निद्धिनेय्य निष्फोटेय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं ओधुनिस्सामि निद्धिनिस्सामि विद्यायापि नाम कुञ्जरो सिद्धहायनो गम्भीरं पौक्खरणि ओगाहेत्वा साणधीविकं नाम कीलितजातं कीलिति, एवमेवाहं समणं गोतमस्स इमस्मि कथावत्युत्सिम वादं आरोपेस्सामी ति।

"गच्छ त्वं गहपति, समणस्तं गोतमस्य इमस्मि कथावस्थुस्मि वादं आरोपेहि । अहं बा हि, गहपति, समणस्स, गोसमस्स वादं आरोपेय्य, दीघतपस्सी वा निगण्ठी, त्वं वा<sup>त्र</sup> कि ।

एवं बुत्ते, दीघतपस्ती निगण्डो निगण्डं नातपुत्तं एतदबीच—"न खो मेतं, भन्ते, इन्द्रिति यं उपालि गृहपत्ति समणस्त गोतमस्त वादं बारोपेय्य । समणो हि, भन्ते, गौतमौ मांबोबी बावहनि मायं जानाति बाव अञ्जतित्थियानं सावके बाबद्देती" ति ।

"अट्ठानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो यं छपालि गहपति समणस्स गौतमस्स सावकत्तं छपगच्छेच्य । ठानं च खो एतं विज्जिति यं समणो गोतमो छपालिस्स गहपितस्स सावकत्तं छपगच्छेच्य । गच्छ, त्वं, गहपति, समणस्स गोतमस्स इमस्मि कद्यावत्युस्मि वादं आरोपेहि । अहं वा हि, गहपति, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्यं, दीघतपस्सी वा निगण्ठो, त्यं वा सि ।

वृतियाँ पि को दीघतपस्सी "पे॰ "तिवयं पि को दीघतपस्सी निगण्डो निगण्डो निगण्डो निगण्डो निगण्डो निगण्डो निगण्डो निगण्डो निगण्डो नातपुत्तं एतपनि नहपति समणस्स गोतमस्स नादं नारीपेथ्य । समणो हि, भन्ते, गोतमो मायावी आवटुनि मार्यं जानाति अञ्जतित्थियानं साकके आवट्टोती" ति ।

"ब्रद्धानं खो एतं, तपस्सि, ॰" (वं, वा'' ति।

"एर्ब, भन्ते" ति खो उपालि गहपति निगण्डस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा उट्ठायासना निगण्डं नातपुत्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन पावारिकम्बवनं येन भगवा तेनुपसङ्कि ; उपसंकिमत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निमीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो उपालि गहपति भगवन्तं एतदबोच—"आगमा नु रिव्वध, भन्ते, दीघतपस्सी निगण्डो" ति १

"आगमा रिन्त्रध, गहपति, दीघतपस्ती निगण्डी" ति ।

"अहु खो पन ते, भन्ते दीघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कोचिदेव वधामल्लापो" ति । "अहु खो मे, गहपति, दीघनपस्सिना॰ "कथासल्लापो" ति ।

"यथा कथं पन ते, भन्ते, अहु, दीघतपस्सिना "कथासल्लापो" ति ?

अध को भगवा यावतको अहोसि दीघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कथासल्लापो तं सब्बं क्यालिस्स गृहपतिस्स आरोचेसि ।

एवं बुत्ते, खपालि गइपति भगवन्तं एतदवीच-"साधु साधु, भन्ते तपस्ती! यशा॰"मनोदण्डो" ति।

"सचे खो त्वं, यहपति, सच्चे पतिट्ठाय मन्तेय्यासि सिया नो एत्थ कथा-सल्लापो" ति ।

"सच्चे अर्ह, भन्ते, पतिद्ठाय मन्तेस्सामि ; होत्र नो एत्थ कथासक्तापो" ति ॥

## [इतिहास और परम्परा ] त्रिपिटकों में नियम्ठ व नियम्ठ नातपुता : मूल पास्ति १४%

"तं कि मञ्जिस, गृहपति, इषस्स निगण्ठो आवाधिको दुविखतो बालहगिलानो सीतोदकपटिविखतो छण्होदकपटिसेवी। सो सीतोदकं अलभमानो कालङ्करेय्य। इमस्स पन, गृहपति, निगण्ठो नातपुत्तो कत्थूपपत्ति पञ्जापेती" ति ?

"अत्थि, मन्ते, मनोसत्ता नाम देवा तत्थ सो उपपज्जित । "तं किस्स हेतु" १ असु हि, भन्ते, मनोपटिबद्धो कालक्टरोती" ति ।

"मनिस करोहि, गहपित, मनिस करित्वा खो, गहपित, ब्याकरोहि। न खो ते सिन्धयित पुरिमेन वा पिछ्छमं, पिछ्छमेन वा पुरिमं। भासिता खो पन ते, गहपित, ऐसा वाचा—"सच्चे अहं, भन्ते, पितट्ठाय मन्तेस्सामि, होद्य नो एत्थ कथासल्लापो" ति।

"िकञ्चापि, भन्ते, भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्तया, नो तथा वचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो" ति ।

"तं कि मञ्जिस, गहपति, इधस्स निगण्ठो नातपुत्तो चातुयामसंबरसंबुतो सञ्जवारि-वारितो सञ्जवारियुतो सञ्जवारिधुतो सञ्जवारिपुटो । सो अभिकानन्तो पटिकानन्तो बहु खुद्दे । पाणे सङ्घातं आपादेति । इमस्स पन, गहपति, निगण्ठो नातपुत्तो कं विपाकं पञ्जापेती" ति ?

"असञ्चेतनिकं, भन्ते, निगण्ठो नातपुत्तो नो महासावज्जं पञ्जापेती" ति ।

"सचे पन, गहपति, चेतेती" ति ?

"महासावज्जं, भन्ते, होती" ति ।

"चेतनं पन, गहपति निगण्ठो नातपुत्तो किस्मि पञ्जापेती" ति १

"मनोदण्डस्मि, भन्ते" ति ।

"मनिस करोहि, गहपति, । "" कथासल्लापो ' ति ।

"िक व्चापि, भन्ते, ० .... मनोदण्डो" ति ।

"तं कि मञ्जसि, गहपति, अयं नालन्दा इद्धा चेव फीता च बहुजना आकिण्ण-मनुस्सा" ति १

"एवं भन्ते, अयं नालन्दा इद्धा चेव फीता च बहुजना आकिण्णमनुस्सा" ति ।

"तं कि मक्ष्मिस, गहपित, इध पुरिसो आगच्छेय्य उक्तिबत्तासिको। सो एवं बदेय्य— 'अहं यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन सुहुत्तेन एकं मंसखलं एकं मंसपुञ्जं करिस्सामी' ति। तं कि मञ्जिस, गहपित, पहोति नु खो सो पुरिसो यावितका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन सुहुत्तेन एकं मंसखलं एकं मंसपुञ्जं कातुं" ति ?

"दस पि, मन्ते, पुरिसा, वीसं पि, भन्ते, पुरिसा, तिसं पि, भन्ते, पुरिसा, चतारीसं पि, भन्ते, पुरिसा, पञ्जासं पि, भन्ते, पुरिसा, नप्पहोन्ति यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन सहुत्तेन एकं मंसखलं एकं मंसपुञ्जं कातुं। कि हि सोमति एको छवी पुरिसो" ति !

"तं कि मञ्जिसि, गहपित, इध आगच्छेय्य समणो वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेती-विसिष्पत्तो। सो एवं वदेय्य— 'अहं इमं नालन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्मं करिस्सामी' ति। तं कि मञ्जिसि, गहपित, पहोति नु खो सो समणो वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतोवसिष्पत्तो इमं नालन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्मं कातं' ति ?

"दस पि, भन्ते, नालन्दा, वीसं पि नालन्दा, तिसं पि नालन्दा, चतारीसं पि नालन्दा, पञ्जासं पि नालन्दा पहोति सो समणो वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतोवसिष्पंत्तो एकेन मनोपदोसेन भस्मं कातुं। किं हि सोमति एका छवा नालन्दा" ति !

"मनिस करोहि, गहपति, ० " कथा सल्लापो " ति ।

"किञ्चापि, मन्ते, 0 मनोदण्डो" ति ।

"तं कि मञ्जिस, गहपति, सुतं ते दण्डकारञ्जं कालिङ्गारञ्जं मेज्झारञ्जं मातङ्गारञ्जं अरञ्जं अरञ्ज्ञभृतं" ति १

**"एवं, मन्ते, सुतं मे दण्डकारञ्जं० "अरञ्जभृतं" ति ।** 

"तं कि मञ्जिस, गहपति, किन्ति ते सुतं केन तं दण्डकारञ्जं०" "अरञ्जभूतं" ति १

"सूतं मेतं, भन्ते, इसीनं मनोपदोसेन तं दण्डकारञ्जं • • • अरञ्जभूतं" ति ।

"मनिस करोहि, गहपति, "कथासल्लापो" ति।

"पुरिमेनेवाहं, भन्ते, ओपम्मेन भगवतो अत्तमनो अभिरद्धो । अपि चाहं इमानि भगवतो विचित्रानि पव्हपटिभानानि सोतुकामो एवाहं भगवन्तं पश्चनीकं कातब्बं अमिक्अस्सं । अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुजिजतं वा उक्कुज्जेय्य, पिटच्छन्नं वा विवरेय्य, मृत्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य— चक्खुमन्तो रूप।नि दक्खन्ती ति, एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च । उपासकं मं भगवा धारेतु अञ्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति ।

"अनुविच्चकारं खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं ञातमनुस्सानं साधु होती" ति ।

"इमिन।पाहं, भन्ते, भगवतो भिय्योसो मत्ताय अत्तमनो अभिरद्धो यं मं भगवा एवमाह—'अनुविच्चकारं खो, गहपित, करोहि, अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं आतमनुस्सानं साधु होति' ति । मं हि, भंते, अञ्जितित्थया सावकं लभित्वा केवलकण्यं नालन्दं पटाकं परिहरेय्यं — 'उपालि अम्हाकं गहपित सावकतं उपगतो' ति । अथ च पन मं भगवा एवमाह—'अनुविच्चकारं खो, ॰ "होती' ति । एसाहं, भन्ते, दुतियं पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्खं च । उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतस्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति ।

"दीघरतं खो ते, गहपति, निगण्ठानं ओपानभूतं कुलं येन नेसं उपगतानं पिण्डकं दात्रकं मञ्जेय्यास्सी" ति ।

"इमिनापाई, भन्ते, • "एसाई, भन्ते, तितयं पि • "सरणं गतं" ति ।

स्था को भगवा उपालिस्स गहपितस्स अनुपुर्वि कथं कथेसि, सेय्यंथीदं—दानकथं सीलकथं सगकथं, कामानं आदीनवं ओकारं सिक्क्षितं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि। यदा भगवा अञ्जासि उपालिं गहपितं कल्लचित्तं मुदुचित्तं विनीवरणचित्तं, उदग्गचित्तं, पसन्नचित्तं, अय या बुद्धानं सामुक्कंसिका धम्मदेसना तं पकासेसि—दुक्खं, समुद्द्यं, निरोधं, मगां। सेय्यथापि नाम सुद्धं वत्थं अपगतकालकं सम्मदेव रजनं पिटगण्हेय्य एवमेव, उपालिस्स गहपितस्स तिम एव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खं उदपादि—यं किञ्च समुद्द्यधममं सब्बं तं निरोधधममं ति। अथ खो उपालि गहपित दिष्टधम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो परियोगाल्हधम्मो तिण्णविचिकिच्छी विगतकथ्द्धथो वेसारज्जण्यत्तो अपरण्यस्यो सत्थुसासने भगवन्तं एतदवोच—''हन्द च दानि सयं, भन्ते, गच्छाम, बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया'' ति।

"यस्सदानि त्वं, गहपति, कालं मञ्जसी" ति ।

अथ खो उपालि गहपति भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्वारासनां भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिन्खणं कत्वा येन सकं निवेसनं तेनुपसङ्क्षिमः उपसङ्क्षित्वा दोवोरिकं व्यामन्तिस—"अज्जतगो, सम्म, दोवारिक, आवरामि द्वारं निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावटं द्वारं भगवतो भिक्खूनं भिक्खूनीनं उपासकानं उपासिकानं । सचे कोचि निगण्ठो आगच्छिति तमेनं त्वं एवं वदेण्यासि—'तिट्ठ, भन्ते, मा पाविसि । अज्जतगो उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो। आवटं द्वारं निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावटं द्वारं भगवतो भिक्खूमं भिक्खूनीनं उपासकानं उपासिकानं । सचे ते, भन्ते, पिण्डकेन अत्थो, एत्थेव तिट्ठ, एत्थेव ते आहरिस्सन्ती", ति ।

"एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पच्चस्सोसि ।

अस्सोसि खो दीघतपस्सी निगण्डो—"उपालि किर गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो" ति । अथ खो दीघतपस्सी निगण्डो येन निगण्डो नातपुत्तो तेनुपसङ्काम ; . इपसङ्कामत्वा निगण्डं नातपुत्तं एतदवीच—"सुतं मेतं, मन्ते, उपालि किर गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो" ति ।

"बट्ठानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो यं उपात्ति गहपति समणस्स गोतमस्स सावकतां उपगच्छेया। ठानं च खो एतं विज्जति यं समणो गोतमो उपात्तिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेया" ति ।

दुतियं पि खो दीघतपस्सी निगण्डो'''पे॰''' ततीयं पि खो दीघतपस्सी निगण्डो निगण्डो नातपुत्तं एतदबोच--सुत्तं मेतं, भन्ते, उपालिस्स गृहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छे य्या ति ।

"हन्दाहं, भन्ते, गच्छामि याव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स गोतमस्य सावकत्तं उपगतो यदि वा नो" ति ।

"गच्छ त्वं, तपस्सि, जानाहि यदि वा॰ ''नो' ति ।

अध खो दीघतपस्ती निगण्डो येन जपालिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्काम । अहसा खो दोबारिको दीघतपस्ति निगण्डं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान दीघतपस्ति निगण्डं एतदबोच—"तिह, मन्ते, मा पाविसि । अज्जतमो जपालि॰ ......आहारिस्सन्ती" ति ।

"न मे आबुसो, पिण्डकेन अत्थो" ति बत्वा ततो पटिनिवित्तत्वा येन निगण्डो नातपुत्ती तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामत्वा निगण्डो नातपुत्तं एतदवोच—"सन्दं एव खो, भन्ते, यं उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो । एतं खो ते अहं, भन्ते, नालत्थं न खो मे, भन्ते, रूच्चित यं उपालि गहपति समणस्य गोतमस्स वादं आरोपेय्य । समणो हि, भन्ते, गोतमो मायावी आवट्टनि मायं जानाति याय अञ्जतित्थियानं सावके आवट्टेती ति । आवट्टो खो ते, भन्ते, उपालि गहपति समणेन गोतमेन आवट्टनिया मायाया" ति ।

"अट्टानं खो एतं, तपस्सि, • • • • • • • • चाहं सामं येव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स गीतमस्स सावकत्तं अपगतो यदि वा नो ति ।

अश्र को निगण्ठी नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सिद्ध येन छपालिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्काम । अद्देशा को दोवारिको निगण्ठं नातपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच—"तिष्ठ, भन्ते, मा पाविसि । अञ्जतगो छपालि॰ अष्टिस्सन्ती" ति ।

"तेन हि, सम्म दोवारिक, येन जपालि गहपति तेनुपसङ्कमः; जपसङ्कमित्वा जपालि गहपति एवं वदेहि—निगण्ठो, मन्ते, नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि बहिद्वारकोडके ठितो; सो ते दस्सनकामो", ति ।

"एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको निगण्ठस्त नातपुत्तस्स पिटस्सुत्वा येन उपालि गहपित तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामित्वा उपालि गहपित एतदबोच—"निगण्ठो, भन्ते, नातपुत्तो । दस्सनकामो" ति ।

तेन हि, सम्म दोवारिक, मिष्ममाय द्वारसालाय आसनानि पञ्जापेही" ति ।

"एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पटिस्सुत्वा मिज्ञमाय द्वारसालाय आसनानि पञ्जापेत्वा येन उपालि गहपति तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामित्वा उपालि गहपति एतदवीच- "पञ्जतानि खी, भन्ते, मिज्ञमाय द्वारसालाय आसनानि । यस्सवानि कालं मञ्जती" ति ।

अथ खो उपालि गहपित येन मिजझमा द्वारसाला तेनुपसङ्किम ; उपसङ्किमत्वा यं तत्थ आसनं अगं च सेट्टं च उत्तमं च पणीतं च तत्थ सामं निसीदित्वा दोवारिकं आमन्तेसि—"तेन हि, सम्म दोवारिक, येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसङ्किम ; उपसङ्किमत्वा निगण्ठं नातपुत्ते एवं वदेहि—"उपालि, भन्ते, गहपित एवमाह—पवित किर, भन्ते, सचे आकङ्क्षसी," ति।

"एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स परिस्सुत्वा यैन निगण्डो नातप्रतो ॰ · · · · · आकृष्ट्सी े ति ।

अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सिद्धं येन मिज्झिमा द्वारसाला तेनुपसङ्किम । अथ खो उपालि गहपित—यं सुदं पुञ्जे यतो पस्सित निगण्ठं नातपुत्तं द्रतो व आगच्छुन्तं दिस्वान ततो पुच्चुन्गन्त्वा यं तत्थ आसनं अग्गं च सैट्ठं च उत्तमं च पणीत च तं उत्तरासङ्कोन सम्मिष्ठितदा परिगण्डेत्वा निसीदापित सो—दानि यं तत्थ आसनं अग्गं च सेट्ठं च उत्तमं च पणीतं च तत्थ सामं निसीदित्वा निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच—"संविज्जित खो, भन्ते, आसनानि; सचे आक्ष्किस, निसीदा" ति । एवं वुसे, निगण्ठो नातपुत्तो उपालि गहपित एतदवोच—"उम्मतोसि त्वं, गहपित, दत्तोसि त्वं, गहपित ! गच्छामहं, मन्ते, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेस्सामी" ति गन्त्वा महतासि वादसङ्घाटेन पटिशुक्को आगतो ! सेय्तथापि, गहपित, पुरिसो अण्डहारको गन्त्वा उज्मतेहि अण्डेहि आगच्छेय्य, एवमेव खो त्वं, गहपित पुरिसो, अक्खिकहारको गन्त्वा उज्मतेहि अक्खीहि आगच्छेय्य, एवमेव खो त्वं, गहपित, 'गच्छामहं, भन्ते, ० ''''आगतो । आवट्टोसि खो त्वं, गहपित, समणेन गोतमेन आवट्टिनया मायाया" ति ।

"भिद्दिका, भन्ते आवद्दनी माया ; कल्याणी, भन्ते, आवद्दनी माया ; पिया मे, भन्ते, आतिसालोहिता इमाय आवद्दिन्या आवट्टेय्युं ; पियानं पि मे अस्स आतिसालोहितानं दीघरत्तं हिताय सुखाय ; सब्बे चे पि भन्ते खित्तया इमाय आवद्दित्यां सब्बेसानं पिस्स खित्तयानं दीघरत्तं हिताय सुखाय ; सब्बे चे पि भन्ते ब्राह्मणा पे० विस्ताणा पे० विस्ताणा पे० विस्ताणा आवद्दे य्युं सब्बेसानं पिस्स सुद्दानं दीघरत्तं हिताय सुखाय ; सदेवको चे पि, भन्ते लोको समारको सब्रह्मको सस्समणबाह्मणी पजा सदेवमनुस्सा इमाय आवद्दित्या आवद्दे य्युं सदेवकस्स पिस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणबाह्मण्या पजाय सदेवमनुस्साय दीघरत्तं हिताय सुखाया ति । तेन हि, भन्ते, स्पमं ते करिस्सामि । स्वमाय पिषेकच्चे विष्कृ पुरिसा भासितस्स अत्यं आजानन्ति ।

भूतपुर्वं, भन्ते, अञ्जतरस्य ब्राह्मणस्य जिल्लस्य बुद्दस्य महत्तकस्य दहरा माणिका पंजापती अहोसि गब्भिनी उपविजञ्जा। अद्य खी, भन्ते, सा माणिका तं ब्राह्मणं एतदवीच-"गच्छ त्वं, ब्राह्मण, आपणा मझटच्छ्रापकं किणित्वा आमेहि, यो मे कुमारकस्य कीलापनको भिवस्सती' ति। एवं वुत्ते, भन्ते, सो ब्राह्मणो तं माणिवकं एतदवीच "आगमेहि ताव, भोति, बाव विजायित। सचे त्वं, भोति कुमारकं विजायिस्सासि, तस्सा ते अहं आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेस्सामि, यो ते कुमारकस्स कीलायनको भिवस्सति। सचे पन त्वं, भोति, ले भिवस्सती' ति। दुतियं पि खो, भन्ते, सा माणिवका ले व्याह्मणं एतदवीच "गच्छ त्वं, ब्राह्मण, आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेहि, यो मे कुमारकस्स कीलायनको भिवस्सती' ति। अथ खो, भन्ते, सो ब्राह्मणो तस्सा माणिवकाय सारतो पिटबद्धचित्तो आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेत्वा तं माणिवकं एतदवीच अयं ते, भोति, आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेत्वा तं माणिवकं एतदवीच अयं ते, भोति, आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेत्वा तं माणिवकं एतदवीच अयं ते, भोति, आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनीतो, यो ते कुमारकस्स कीलायनको भिवस्सती' ति। एवं वुत्ते, भन्ते, सा माणिवका तं ब्राह्मणं एतदबीच "गच्छ त्वं, ब्राह्मणं, इम मक्कटच्छापकं आदाय येन रत्तपाणि रजतपुत्तो तेनुपसङ्कमः; स्वयसङ्कमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तं एवं वदेहि इच्छामहं सम्म, रत्तपाणि, इमं मक्कटच्छापकं पीताबलेपनं नाम रङ्गजातं रिजतं आकोटितपचाकोटितं उभतोभागिवमट्र" ति।

"अय खो, भन्ते, सो ब्राह्मणो तस्सा माणविकाय सारतो परिवद्धचित्तो तं मक्करच्छ्यापकं आदाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनुपसङ्काम ; उपसंकमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तं एतदवीच— "इच्छ्यामहं, रत्तपाणि, इमं० ... उमतोभागविमद्धं" ति । एवं वृत्ते, भन्ते, रत्तपाणि रजकपुत्तो तं ब्राह्मणं एतदवीच— 'अयं खो ते, भन्ते, मक्करच्छ्यापको रङ्गक्खमो हि खो, नो आकोरनक्खमो, नो विमञ्जनक्खमो ति । एवमेव खो, भन्ते, वालानं निगण्ठानं वादो रङ्गक्खमो हि खो बालानं नो पण्डितानं, नो अनुयोगक्खमो, नो विमञ्जनक्खमो । अय खो, भन्ते, सो ब्राह्मणो अपरेन समयेन नवं दुस्सयुगं आदाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनुपसंकिम ; उपसंकिमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनुपसंकिम ; उपसंकिमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तो तं ब्राह्मणं एतदवीच— 'इदं खो ते, भन्ते, नवं दुस्सयुगं रङ्गक्खमं चेव आकोरनक्खमं च विमञ्जनक्खमं चा' ति । एवमेव खो, ... भन्ते, नवं दुस्सयुगं रङ्गक्खमं चेव आकोरनक्खमं च विमञ्जनक्खमं चेव पण्डितानं नो बालानं, अनुयोगक्खमो च विमञ्जनक्खमो च विष्वा विष्या विष्वा विष्वा विष्वा विष्वा विष्वा विष्

"सराजिका खो, गहपति, परिसा एवं जानाति—'उपालि गहपति निगण्डस्स नातपुत्तस्स सावको' ति । कस्स तं, गहपति, सावकं धारेमा" ति १

एवं बुत्ते उपालि गहपति उद्घायासना एकंसं उत्तरासङ्गं करित्वा येन भगवा तेनक्षिलं पणामेत्वा निगढं नातपूर्ता एतदबोच-"तेन हि, भन्ते, सुणोहि यस्साहं सावको ति-

- 'धीस्स्य विगतमोहस्स, पिमन्नखीलस्स विजितविजयस्स ।
- · ृअनीघस्स सुसमचित्स्स, बुद्धसीलस्स साधूप#ञस्स ।
  - · वेसमन्तरस्य विमलस्य, भगवतो तस्य सावकोहमस्मि ।।० °°°

"कदा सञ्जलहा पन ते, गहपति, इमे समणस्स गोतमस्स बण्णा" ति ?

"सैय्यथापि, भन्ते, नानापुष्फानं महापुष्फरासि, तमेनं दक्खो मालाकारो वा माला-कारन्सेवासी वा विचित्तं मालंगन्थेय्य; एवमेव खो, भन्ते सो भगवा अनेकवण्णो अनेकसतवण्णो। को हि, मन्ते, वण्णारहस्स वण्णंन करिस्सती" ति ?

ं अथ खो निगण्डस्स नातपुत्तस्स मगवतो सकारं असहमानस्स तत्थेव उण्हं सोहितं सुखतो उम्मच्छी" ति।

#### : ३ :

### अभय राजकुमार

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित वेलुवने कलन्दकनिवापे। अथ खो अभयो राजकुमारो येन निगण्डो नातपुत्तो तेनुपसङ्क्षिम, उपसङ्क्ष्मित्वा निगण्ड नातपुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसीन्नं खो अभयं राजकुमारो निगण्डो नातपुत्तो एतदवोच—"एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेहि। एवं ते कल्याणो कित्तिसहो अञ्भुगणिङ्कस्सत्ति—'अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुमावस्स वादो आरोपितो" ति।

"यथा कथं पनाहं, भन्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादं आरोपेस्सामि" ति ?

"एहि त्वं, राजकुमार, येन समणी गीतमी तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा समणं गीतमं एवं वदेहि 'भासेय्य नु खो, भन्ते, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' ति ? सचे ते समणी गोतमी एवं पुट्ठो एवं व्याकरोति—'भासेय्य, राजकुमार, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि—'अथ कि चरिष्ठ ते, भन्ते, पुथुज्जनेन नानाकरणं ? पुथुज्जनो हि तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' ति । सचे पन ते समणी गोतमो एवं पुट्ठो एवं व्याकरोति—'न, राजकुमार, तथागतो तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि—'अथ कि चरिष्ठ ते, भन्ते, देवदत्तो व्याकतो—आपायिको देवदत्तो, नेरियको देवदत्तो, कप्पट्ठो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो ति ? ताय च पन ते वाचाय देवदत्तो कृपितो अहोसि अनत्तमनों ति । इमं खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो उमतोकोटिकं परुष्टं पुट्ठो समानो नेव सिक्खित जिगिलितुं न सिक्खित ओगिलितुं । सेय्यशापि नाम प्रिसस्स अयोर्खिन

१. सुत्तपिटके, मिक्समिनकाय पालि, मिक्समपण्णासकं, उपालिसुत्तं, ६-१ से २१:पूर्ण ४३ से ६०।

भाटकं कण्ठे निसारगं, सो नेव सक्कुणेश्व उतिगलितुं न सक्कुणेश्य व्योगिलितुं ; एवमेव खो सै, राजकुसार, समणी गोतमी इमं उभतीकोटिकं पञ्हं पुट्ठो समानी नेव सक्खित उतिगलितं न सम्बद्धि बोगिलितुं'' हि ।

"एवं, भन्ते" ति खो अभयो राजकुमारो निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा उट्ठा-यासना निगण्ठं नातपुत्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कृमि ; उपसङ्कमित्वा मगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ।

एकमन्तं निसिन्नस्स खो अमयस्स राजकुमारस्स सुरियं उल्लोकेत्वा एतदहोसि— "अकालो खो अन्न भगवतो वादं आरोपेतुं। स्वे दानाहं सके निवेसने भगवतो वादं आरोपेस्सामि" ति भगवन्तं एतदवोच— "अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय असचतुत्थो भत्तं" ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवतो अधिवासनं बिदित्वा उट्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । अथ खो भगवा सस्सा रित्या अच्चयेन पुरुवण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन अभयस्स राजकुमारस्स निवेसनं तेनुपसङ्किम ; उपसङ्किमत्वा पञ्जते आसने निसीदि । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं भ्रताविं ओनीतपत्तपाणि अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि ।

एकमन्तं निसिन्नो खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं एतदवोच- "भासेय्य नु खो, भन्ते, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा" ति ?

"न स्वेत्य, राजकुमार, एकंसेना" ति ।

"एत्य, भन्ते, अनस्सुं निगण्ठा" ति ।

"कि पन त्वं, राजकुमार, एवं वदेसि-- 'एत्य, भन्ते, अनस्सु निगण्ठा' ति ?

"इषाहं, भन्ते, येन निगण्डो नातपुत्तो तेनुपसंकिम, उपसङ्किमत्वा निगण्डं नातपुत्तो सिमवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो मं, भन्ते, निगण्डो नातपुत्तो एतदवीच—"एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेहि। एवं ते कल्याणो कित्तिसद्दो अञ्चुरगाच्छुस्सति—अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादो आरोभितो'ति। एवं वुत्ते, अहं, भन्ते, निगण्डं नातपुत्तं एतदवीचं— 'यथा कयं पनाहं, भन्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादं आरोपेस्सामी' ति 2

'एहि त्वं, राजकुमार, येन समणी गीतमी तेनुपसङ्कम' उपसङ्किमत्वा समणं गीतमं एवं बदेहि—भासेय्य नु खो, भन्ते, तथागती तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा ति ! सचे ते समणी गीतमो एवं पुद्ठो एवं व्याकरोति—भासेय्य, राजकुमार, तथागतो हं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि—अध कि चरहि

ते, भन्ते, पुयुज्जनेन नानाकरणं १ पुयुज्जनो पि हि तं वाचं मासिन्द या का विकार किंव अपिया अमनापा ति । सचे पन ते समणी गोतमो एवं पुट्ठो एवं व्याकरभेति—
न, राजकुमार, तथागतो तं वाचं मासेव्य या सा वाचा परेसं अपिया अमनापा ति, तमेनं त्वं एवं वरेय्यासि—अथ किं चरिह ते, भन्ते, देवदत्तो व्याकतो—आपायिको देवदत्तो, नेरियको देवदत्तो, कप्पट्ठो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो ति १ ताय च पन ते बाचाय देवदत्तो कृपितो अहोसि अनत्तमनो ति । इमं खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो उभतोकोटिकं पक्हं पुट्ठो समानो नेव सिक्खित उगिगितितुं न सिक्खित ओगितितुं । सेव्यथापि नाम पुरिसस्त अयोसिङ्घाटकं कण्ठे विलग्गं, सो नेव सक्कुणेय्य उगिगितितुं न सक्कुणेय्य अगिगितितुं , एवमेव खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो इमं उभतोकोटिकं पक्हं पुट्ठो समानो नेव सिक्खित उगिगितितुं न सिक्खित ओगितितुं । सेव्यथापि नाम पुरिसस्त अयोसिङ्घाटकं कण्ठे विलग्गं, सो नेव सक्कुणेय्य उगिगितितुं न सक्कुणेय्य आगितितुं , एवमेव खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो इमं उभतोकोटिकं पक्हं पुट्ठो समानो नेव सिक्खित उगिगितितुं न सिक्खित ओगितितुं" ति ।

# अनुकम्पाय अप्पियं पि भासेय्य

तेन खो पन समयेन दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसैय्यको अभयस्य राजकुमारस्य अक्के निसिन्नो होति । अथ खो भगवा अभयं राजकुमारं एतदवोच—"तं किं मञ्जसि, राजकुमार, सचायं कुमारो तुय्हं वा पमादमन्वाय धातिया वा पमादमन्वाय वा कट्ठं वा कठलं वा मुखे आहरेय्य, किन्ति नं करेय्यासी" ति ?

"आहरेय्यस्साहं, भन्ते। सचे, भन्ते, न सक्कुणेय्यं आदिकेनेव आहतुं, वामेन हरथेन सीसं परिग्गहेत्वा दिक्खणेन हत्थेन वङ्कर्गुलि करित्वा सलोहितं पि आहरेय्यं। तं किस्स हेतु ? अत्थि मे, भन्ते, कुमारे अनुकम्पा" ति।

"एवमेव खो, राजकुमार, यं तथागतो वाचं जानाति अभृतं अतच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, न तं तथागतो वाचं भासित । यं पि तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तं पि तथागतो वाचं न भासित । यं च खो तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तत्र कालञ्जू तथागतो होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय । यं तथागतो वाचं जानाति अभृतं अतच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं पिया मनापा, न तं तथागतो वाचं भासित । यं पि तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं पिया मनापा तं पि तथागतो वाचं न भासित । यं च तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अत्थसंहितं सा च परेसं पिया मनापा, न तं तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अत्थसंहितं सा च परेसं पिया मनापा, तत्र कालञ्जू तथागतो होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय । तं किस्स हेतु १ अत्थि, राजकुमार, तथागतस्स सत्तेसु अनुकम्पा" ति ।

## बबु ठानसोषेतं तथागतं परिभाति

"ये मे, भन्ते, खलिवपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपति पण्डिता पि समणपण्डिता पि पण्डे जिससङ्खरित्वा तथागतं उपसङ्कमित्वा पुट्छन्ति, पुञ्चेव नु खो, भन्ते, भगवती चेतसो परिवित्तिकतं होति 'ये मं उपसङ्कमित्वा एवं पुट्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पुट्ठो एवं व्याकरिस्साभी' ति, उदाहु ठानसोवेतं तथागतं पटिभाती" ति १

"तेन हि, राजकुमार, तम्नेनेत्य पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा नं न्याकरेय्यासि । तं कि मन्त्रसि, राजकुमार, कुसलो त्वं रथस्स अङ्गपच्छङ्गानं" ति ?

"एवं, भन्ते, कुसलो अहं रथस्स अङ्गपच्चङ्गानं" ति ।

"तं कि मञ्जिस, राजकुमार, ये तं उपसङ्कमित्वा एवं पुच्छेय्यूं—'कि नामिदं रथस्स अक्रपच्चकं' ति १ प्रब्वेव नु खो ते एतं चेतसो परिवितविकतं अस्स 'ये मं उपसङ्कमित्वा एवं पुच्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पुट्ठो एवं व्याकरिस्सामी' ति, उदाहु ठानसोवेतं पटिभासेय्या"ति १

"अहं हि मन्ते, रिधको सञ्जातो कुसलो रथस्स अङ्गपचङ्गानं । सब्बानि मे रथस्स अङ्गपचङ्गानि सुविदितानि । ठानसोवेतं मं पटिभासेय्या" ति ।

"एवमेव खो, राजकुमार, ये ते खित्तयपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपतिपण्डिता पि समणपण्डिता पि पञ्हं अभिसङ्क्षरित्वा तथागतं उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति, ठानसोवेतं तथागतं पिटमाति तं किस्स हेतु ? सा हि, राजकुमार, तथागतस्स धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धा वानसोवेतं तथागतं पिटमाती" ति ।

एवं वृत्ते, अभयो राजकुमारो भगवन्तं एतदवोच-अभिक्कम्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं,

"पिष्णिमे च मवे वानि गिरिज्यकपुरुत्तमे। रञ्जोहं विन्धितारस्य पुत्तो नामेन चामयो॥ "पापिनस्वसं गन्त्वा, निगण्डेन विमोहितो। पेसितो नाटपुत्तेन, बुद्धसेट्टमुपेण्यहं॥ "पुण्णिस्या निपुणं पुञ्हं, सुत्या व्याकरणुत्तमं। पञ्चितत्वान निचरं, अरहत्तमपापुणि॥ "कित्तियित्वा जिनवरं, कित्तितो होनि सञ्चवा। सुगंन्यदेहण्यनो, आसि मुखसमणितो॥

१-सुत्तपिटके, मज्यिमनिकाय पालि, मज्यिमपण्णासकं, अभयराजकुमार सुत्तं २-८-१ से ३, पृ॰ ६७ से ७१।

''तिक्सहासक्षतुष्ठजो, महापञ्चो तक्षेत्रहं। विकित्तपटिमानो च, तस्त कम्मस्त बाहसा॥ ''अभित्यक्तिया पदुपूलराहं, पसन्तक्तिो असमं स्वयम् ॥ न गण्डि कप्पानि अपायमूर्ति, सतं सहस्तानि बसेन तस्स॥

# ः ४ : कर्म-चर्चा

# निगण्ठाणं दुक्खनिज्जरावादो

एवं मे सुतं ! एकं समयं भगवा सक्केसु विहरित देवदहं नाम सक्यानं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि—''भिक्खवो'' ति । "भदन्ते" ति ते भिक्खू मगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच—''सन्ति, भिक्खवे, एकं समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो—'यं किञ्चायं पुरिसपुरगलो पटिसंबेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सञ्वं तं पुञ्चेकतहेतु । इति पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीमाचा, नवानं कम्मानं अकरणा, आयितं अनवस्सवो ; आयितं अनवस्सवा कम्मक्खयो ; कम्मक्खया दुक्खक्खयो ; दुक्खक्ख्या वेदनाक्खयो ; वेदनाक्ख्या सञ्चं दुक्खं निज्जिणं भिवस्सती' ति । एवंवादिनो, भिक्खवे, निगण्ठा । एवंवादाहं, भिक्खवे, निगण्ठे अपसङ्कमित्वा एवं वदामि—'सञ्चं किर दुम्हे, आवुसो निगण्ठा, एवंवादिनो एवंदिहिनो—यं किञ्चायं पुरिसपुरगलो पटिसंबेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सञ्चं तं पुञ्चेकतहेतुः 'पे०ः 'वेदनाक्ख्या सञ्चं दुक्खं निज्जिण्णं भिवस्सती' ति १ ते च मे, भिक्खवे, निगण्ठा एवं पुट्ठा 'आमा' ति पटिजानन्ति । त्याहं एवं भदामि—'क्विं पन दुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ—अहुवम्हे व मयं पुञ्चे, न नाहुवम्हा' ति १ वदामि—'क्विं पन दुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ—अहुवम्हे व मयं पुञ्चे, न नाहुवम्हा' ति १

'नो हिदं आबुसो'।

'कि पन दुम्हे, आधुसी निगण्डा, जानाथ—अकरम्हे व मय' पुन्वे पापकम्मं, न नाकरम्हा' ति १

'नी हिदं, आबुसी'।

'कि पन दम्हे, आबुसी निगण्ठा, जानाथ-एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा'ति ?

'नो हिदं, आबुसी'।

<sup>ं</sup> १-सुत्तपिटके, खुद्दक निकाये ग्रेरापदान पाखि (२), मदियबम्मो, अभग्रत्थेरअपदानं, ५५-७-२१६ से २२१; पृ० १५५।

कि पन तुम्हे, धाबुसी निगण्ठा, जानाथ—एत्तकं वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरेतब्बं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जिण्णं सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं सविस्सती ति १

'नो हिदं, आवुसीं'।

किं पन तुम्हें, आधुसो निगण्डा, जानाथ—दिट्डेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदं ति ?

'नो हिदं, आबुसो'।

"सैय्यथापि, आवुसो निगण्ठा, पुरिसो सल्लेन विद्धो अस्म सिवसेन गाल्हूपलेपनेन; सो सल्लस्स पि वेधनहेतु दुक्खा तिब्या कटुका वेदना वेदियेय्य। तस्स मित्तामचा ञातिसालो-हिता भिसक्कं सल्लकत्तं उपट्ठापेय्युं। तस्म मो भिसको सल्लकत्तो सत्थेन वणमुखं परिकृतिय्य; सो सत्थेन पि वणमुखस्स परिकृतनहेतु दुक्खा तिब्या कटुका वेदना वेदियेय्य! तस्स सो भिसको सल्लकत्तो एमनिया सल्लं एसेय्य; सो एसनिया पि सल्लस्स एसनाहेतु दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय्य। तस्स सो भिमको सल्लकत्तो सल्लं अब्बुहेय्य; सो सल्लस्स पि अब्बुहनहेतु दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय्य। तस्स सो भिसको सल्लक्तो अगदङ्कारं वणमुखे ओदहेय्य; सो अगदङ्कारस्स पि वणमुखे ओदहनहेतु दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय्य। सो अपरेन समयेन रूल्हेन वणेन सञ्ज्ञिना अरोगो अस्स सुखी सेरी सयंवसी येनकामङ्कमो। तस्स एवमस्स—अहं खो पुच्चे सल्लेन विद्धो अहोसि सिवसेन गाल्हूपलेपनेन। सोहं सल्लस्स पि वेधनहेतु दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदिये। । सोमिह एतरहि रूल्हेन वणेन सञ्ज्ञिना अरोगो सुखी सेरी सयंवसी येनकामङ्कमो। त एवमेव खो, आवुसो निगण्डा, सचे तुम्हे जानेय्याथ—अहुवम्हे व मयं पुब्चे न नाहुवम्हा ति, । एवमेव खो, आवुसो निगण्डा, आवुसो निगण्डा, न जानाथ—अहुवम्हे व मयं पुब्चे न नाहुवम्हा ति, । । यस्मा च खो तुम्हे, आवुसो निगण्डा, न जानाथ—अहुवम्हे व मयं पुब्चे न नाहुवम्हा ति। । ।

"एवं वुत्ते, भिक्खवे, ते निगण्ठा मं एतदवी चुं—'निगण्ठो, आवुमो, नाटपुत्तो सन्बन्ध सन्बदस्सावी, अपिरसेसं जाणदस्सनं पिटजानाति, चरतो च मे तिट्ठतो च सुत्तसं च जागरस्स च सततं समितं जाणदस्सनं पच्खुपिट्ठतं ति । सो एवमाह—अत्थि खो वो, आवुसो बिनण्ठा, पुन्वे व पापकम्मं कतं, तं इमाय कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेष, यं पनेत्थ एतरिह कायेन संवुता वाचाय संवुता मनसा संवुता तं आयित पापकम्मस्स अंकरणं । इति

पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, आयति अनवस्सवी ; आयति अनवस्सवी ; अयिति अनवस्सवा कम्माव्यो ; कम्मक्ष्या दुक्षकष्ययो ; दुक्षकष्या वेदनाकष्यो ; केदनाकष्या सव्वं दुक्षं निजिजणां भविस्सती ति । तं च पनम्हाकं क्ञ्चति चेव खमित च, तेन क्षम्हाः अत्तमना' ति ।

## अफलो उपकमो अफलं पधानं

"एवं वृत्ते अहं, भिक्खवे ते निगण्डे एतदवीचं—'पञ्च खो इमे, आवुसी निगण्डा, धम्मा दिट्ठेव धम्मे द्विधाविपाका । कतमे पञ्च १ सद्धा, रुचि, अनुस्सवी, आकारपरिवितक्को, दिहिनिज्झानक्खन्ति—इमे खो, आवुसी निगण्डा, पञ्च धम्मा दिट्ठेव धम्मे द्विधाविपाका । तत्रायस्मन्तानं निगण्डानं का अतीतंसे सत्थिर सद्धा का रुचि को अनुस्सवो को आकारपरिनिवतको का दिहिनिज्झानक्खन्ती' ति । एवंवादी खो अहं, भिक्खवे, निगण्डेसु न कञ्चि सहधिमाकं वादपटिहारं समनुपस्सामि ।

"पुन च पराहं, भिक्खवे, ते निगण्डे एवं वदामि—'तं कि मञ्जध, आवुसी निगण्डा,' यिंस वो समये तिब्बो उपकर्मो होति तिब्बं पथानं, तिब्बा तिंस समये ओपक्कमिका वुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेध; यिंस पन वो समये न तिब्बा उपकरमी होति न तिब्बा पथानं, न तिब्बा तिस्म समये ओपक्कमिका दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेधा' ति ?

'यस्मि नो, आवुसो गोतम, समये तिब्बो उपक्कमो होति तिब्बं पधानं, तिब्बो तस्मि समये ओपक्कमिका दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियाम; यस्मि पन नो समये न तिब्बो उपक्कमो होति न तिब्बं पधानं, न तिब्बा तस्मि समये ओपक्किमिका दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियामा' ति ।

'इति किर, आवुसी निगण्ठा, यहिंम वो समये तिब्बी उपक्रमी ''ं' वेदना वेदियेश।
एवं सन्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं न कल्लमस्स वेय्याकरणाय—यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पिटसंवेदिति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्बं तं पुब्बेकतहेतु ''पे॰ ''वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जणं भविस्सती ति। सचे, आवुसी निगण्ठा, यहिंम वो समये तिब्बी उपक्कमो॰ '''भविस्सती ति। यस्मा च खो, आवुसी निगण्ठा, यहिंम वो समये तिब्बी उपक्कमो॰ ''भविस्सती ति। यस्मा च खो, आवुसी निगण्ठा, यहिंम वो समये तिब्बी उपक्कमो॰ ''' वेदना वेदयमाना अविज्जा अञ्जाणा सम्मोहा विपच्चेथ 'यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पिटसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं तं पुब्बेकतहेतु ''पे॰ '' वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिणं भविस्सती' ति। एवंवादी पि खो अहं, भिक्खवे, निगण्ठेसु न किञ्च सहधिम्मकं वादपिटहारं समनुपस्सामि।

"पुन च पराहं, भिक्खने, ते निगण्ठे एवं वदामि— तं कि मेळ्अथावृक्षो निगण्ठा, यमिदं कम्मं दिद्ठधम्मवेदनीयं तं उपक्कमेन ना प्रधानेन वा सम्परायवेदनीयं होते ति जन्ममेतं ति ?

'नी हिदं, आबुसी'।

'यं पनिदं कम्मं सम्परायनेदनीयं तं उपक्कमेन वा प्रधानेन वा दिट्टवम्मनेदनीयं होत् ित सम्भिनेतं' ति १

'नो हिदं, आवुसी'।

'तं कि मञ्ज्ञधावुसो निगण्डा, यमिदं कम्मं सुखवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा द्वस्खवेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति १

'नो हिदं, आबुसो'।

'यं पनिदं कम्मं दुक्खवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा सुखवेदनीयं होत् ति लक्समेतं' ति ?

'नो हिदं, बाबुसी'।

'तं कि मञ्ज्ञधानुसो निगण्डा, यिमदं कम्मं परिपक्कवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन बा अपरिपक्कवेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति ।

'नो हिदं, आबुसो'।

'यं पनिदं कम्मं अपरिपक्कवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पश्चानेन वा परिपक्कवेदनीयं होत्. ति सञ्भमेतं' ति ?

'नो हिदं, आबुसी'।

'तं कि मञ्ज्ञधावुसी निगण्डा, यमिदं कम्मं बहुवेदनीयं तं उपक्कमेन वा प्रधानेन वा अप्यवेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति १

'नो हिंदं, आवुसी'।

'यं पनिदं कम्मं अप्पवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा बहुवेदनीयं होत् ति स्क्रममेतं' ति 2

'नो हिदं, आबुसो'।

'तं किं मञ्ज्ञथावुसी निगण्डा, यिमदं कम्मं सवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा अवेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति ।

'नो हिदं, आबुसो'।

ं पनिदं कम्मं अवेदनीयं तं छपक्कमेन वा प्रधानेन वा सकेदनीयं होत् ति सक्समेतं ति १

'नो हिदं, आबुसो'।

'इति किर, आबुसी निगण्डा, यिनदं कम्मं विद्वधममवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा सम्परायवेदनीयं होत् ति अलब्भमेतं, यं पनिदं ॰ " "एवं सन्ते आयस्मन्तानं निगण्डानं अफलो उपक्कमो होति, अफलं पधानं'। "एवं वादी, भिक्षको, निगण्डा । एवं वादीनं, भिक्षको, निगण्डानं दस सङ्घन्मिका बादानुबादा गारको ठानं आगण्डान्ति ।

"सचे, भिक्खवे, सत्ता पुर्वेकतहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, निगवठा पुर्वे दुक्कटकम्मकारिनो यं एतरिह एवरूपा दुक्खा तिन्वा कटुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्सरिनम्मानहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, निगव्ठा पापकेन इस्सरेन निम्मिता यं एतरिह एवरूपा दुक्खा तिन्वा कटुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता व्यापसङ्गतिका यं एतरिह एवरूपा दुक्खा तिन्वा वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, निगव्ठा पापसङ्गतिका यं एतरिह एवरूपा दुक्खा तिन्वा कटुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, निगव्ठा पापामिजातिका यं एतरिह एवरूपा दुक्खा तिन्वा कटुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता विट्ठषम्मृपक्कमहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, निगव्ठा एवरूपा दिट्ठषम्मृपक्कमहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, निगव्ठा एवरूपा दिट्ठधम्मृपक्कमा यं एतरिह एवरूपा दुक्खा तिन्वा कटुका वेदना वेदियन्ति ।

"सचे, भिक्खवे, सत्ता पुन्वेकतहेतु सुखतुक्खं पिटसंवेदेन्ति, गारव्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता पुन्वेकतहेतु सुखतुक्खं पिटसंवेदेन्ति, गारव्हा निगण्ठा। सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्सर-निम्मानहेतु ... एवंवादी, भिक्खवे, निगण्ठा। एवंवादीनं, भिक्खवे, निगण्ठानं इमे दस सहधिम्मका वादानुवादा गारव्हं ठानं आगच्छन्ति। एवं खो, भिक्खवे, अफलो उपक्रमो होति, अफलं पधानं।

#### सफलो उपकमो सफलं पधानं

"कथं च, भिक्खवे, सफलो उपकामो होति, सफलं पधानं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु न हेव अनद्भभृतं अत्तानं दुक्खेन अद्धभावेति, धिम्मकं च सुखं न परिश्वजित, तिस्म च सुखे अनिधमुच्छितो होति । सो एवं पजानाति—इमस्स खो मे दुक्खनं निदानस्स सङ्खारं पदहती सङ्कारप्यधाना विरागो होति, इम्मस्स पन मे दुक्खिनिदानस्स अज्भुपेक्खतो उपेक्खं भावयतो विरागो होती' सि ।०…

, 'सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो इत्थिया सारत्तो पिटबद्धित्ततो तिब्बच्छन्दो तिब्बापेक्खो। सो तं इत्थि पस्सेय्य अञ्जेन पुरिसेन सिद्धं सन्तिट्ठिन्त सल्लपन्ति सञ्जग्धन्ति संहसन्ति । तं किं मञ्ज्ञथ, भिक्खवे, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्थि दिस्या अञ्जेन पुरिसेन सिद्धं सन्तिट्ठिन्ति सक्लपन्ति सञ्जग्धन्ति संहसन्ति उप्पज्जेय्यं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा" ति ?

"एवं भन्ते" ।

<sup>&</sup>quot;तं किस्स हेव्" !

<sup>&</sup>quot;अमु हि, भन्ते, पुरिसी बमुस्सा इत्थिया सारची० ः ।

"अथ खो, मिक्खने, तस्सं पुरिसस्स एवमस्स—'अहं खो अमुस्सा इत्थिया सारत्तो० " यन्नूनाहं यो मे अमुस्सा इत्थिया छुन्दरागो तं पजहेव्यं' ति । सो यो अमुस्सा इत्थिया छुन्द-रागो तं पजहेब्य । सो तं इत्थि पस्सेब्य अपरेन समयेन अञ्जेन पुरिसेन सद्धि सन्तिद्ठन्ति सस्लापन्ति सञ्जन्धन्ति संहसन्ति । तं कि मञ्ज्ञथ, भिक्खने, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्थि विस्या अञ्जेन० …संहसन्ति उप्पज्जेय्यं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा" ति ?

"नो देतं, भन्ते"।

"तं किस्स हेत्र" ?

"पुन च परं, मिक्खने, भिक्खु इति पटिसिश्चिक्खिति— 'यथासुलं खो मे विहरतो अकुसला धम्मा अभिवड्दिन्त, कुसला धम्मा यरिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्दिन्त । यन्नूनाहं दुक्खाय अत्तानं पदहतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुमला धम्मा अभिवड्दिन्त । यन्नूनाहं दुक्खाय अत्तानं पदहति । तस्म दुक्खाय अत्तानं पदहतो अकुसला धम्मा धरिहायन्ति कुसला धम्मा अभिवड्दिन्त । मो न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहति । तं , किस्स हेतु १ यस्स हि सो, भिक्खने, भिक्खु अत्थाय दुक्खाय अत्तानं पदहित । सेय्यथापि, भिक्खने, असुकारो तेजनं होति । तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहित । सेय्यथापि, भिक्खने, असुकारो तेजनं होसु अलातेसु आतापितं धोति० जं करोति कम्मनियं । यतो खो, भिक्खने, उसुकारो तेजनं होसु अलातेसु आतापितं धोति० न न सो तं अपरेन समयेन उसुकारो तेजनं होसु अलातेसु आतापितं धोति० ल न सो तं अपरेन समयेन उसुकारो तेजनं होसु अलातेसु आतापितं । स्वास्स अत्थो अभिनिष्कन्नो होति । तस्मा न अपरेन समयेन उसुकारो तेजनं होसु अलातेसु आतापित आतापिति० ल स्वास्स अत्थो अभिनिष्कन्नो होति । तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहित । एवं पि, भिक्खने, सफलो उपकामो होति । तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहित । एवं पि, भिक्खने, सफलो उपकामो होति । तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहित । एवं पि, भिक्खने, सफलो उपकामो होति । तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहित । एवं पि, भिक्खने, सफलो उपकामो होति, सफलं पधानं ।० ल

"सचे, भिक्खवे, सत्ता पुञ्चेकतहेतु सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो पुञ्चे सुकतमम्मकारी यं एतरिह एक्ष्णा अनासवा सुखा वेदना वेदेति। सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्मरिनम्मानहेतु सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो भहकेन इस्मरेन निम्मितो यं एतरिह एक्ष्णा अनासवा सुखा वेदना वेदेति। सचे, भिक्खवे, सत्ता सङ्गति-भावहेतु सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो कल्याणसङ्गतिको यं एतरिह एक्ष्णा अनासवा सुखा वेदना वेदेति। सचे भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं पिटसं-वेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो कल्याणभिजातिको यं एतरिह एक्ष्णा अनासवा

हुवा वेदना वेदेति । सचे, भिक्कवे, सत्ता दिहुधम्मृपक्कमहेत् सुखदुक्खं पटिसंबेदेन्सि ; श्रद्धा, भिक्कवे, तथागतो कल्यापदिद्ठधम्मृपक्कमो यं एतरहि एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति ।

"सचे, भिक्खवे, सत्ता पुञ्जेकतहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती; नी चे सत्ता पुञ्जेकतहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती। सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्सरिनमानहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती; नी चे सत्ता इस्सरिनमानहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती। सचे, भिक्खवे, सत्ता सङ्गतिमावहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती; नी चे सत्ता सङ्गतिमावहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती। सचे, भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती। सचे, भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती; नी चे सत्ता अभिजातिहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती; नो चे सत्ता अभिजातिहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती; नो चे सत्ता विद्वधम्मपक्तमहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती; नो चे सत्ता दिद्वधम्मपक्तमहेत् सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसी तथागती। एवंवादी, भिक्खवे, तथागता। एवंवादीनं; भिक्खवे, तथागतानं इमे दस सहधिमका पासंसट्ठाना आगच्छन्ती' ति।

इदमबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दं ति ।

#### : 4:

# निर्मन्थों का तप

#### अप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा

"एकिमिद्धहं, महानाम, समयं राजगहे विहरामि गिज्ञकूटे पञ्चते। तेन खो पन समयेन सम्बद्धला निगण्ठा इसिगिलिपस्से कालिसलायं छन्भट्ठका होन्ति आसनपिटिक्खित्ता, आपक्किमका दुक्खा तिन्वा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति। अध स्वाहं, महानाम, सायन्ह-समयं पिटसल्लाना बुद्ठितो येन इसिगिलिपस्से कालिसला येन ते निगण्ठा तेनुपसङ्कि; छपसङ्किमत्वा ते निगण्ठे एतदवोचं—'किन्नु तुम्हे, आबुसो, निगण्ठा छन्भट्ठका आसनपिटिक्खिता, ओपक्किमका दुक्खा तिन्वा खरा कटुका वेदना वेदयथा' ति १ एवं बुत्ते, महानाम, वे निगण्ठा मं एतदवोचं—'निगण्ठो, आबुसो, नातपुत्तो सन्बन्ध्यू सन्बदस्साबी अपरिसेसं

१. सुत्तिपटके, मिक्सिमिनकाय पालि, उपस्पिण्णासकं, देवदह सुत्तं, ३-१-१ से ४, पृष्ट १ से २०। ७१

10

आगदस्सनं पढिजानाति—चरती च ने तिद्ठती च सुत्तस्स च जागरस्स च सत्तं 'स्पेनलं आगदस्सनं पर्चुपदिद्दं ति । सो एवमाह—अत्य खो बी, निगण्डा, पुरुषे पायकमां कर्तं, तं इमाय कडुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेथ; यं पनेत्य एतरिह कायेन संबुता वाचीच संबुता तं आपति पापस्स कम्मस्स अकरणं; इति पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तिभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, आयिति अनवस्तवो, आयिति अनवस्तवो, कम्मानं अकरणा, आयिति अनवस्तवो, आयिति अनवस्तवो, कम्मानं अकरणा, विद्नाक्खयो वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सब्बं पुरुषं निज्जण्यं मिक्स्तवाति ति । तं च पनमहाकं श्रवति चेव खमति च, तेन चम्हं अत्यनां ति ।

"एवं वुत्ते, अहं, महानाम, ते निगण्डे एतदवोचं—'कि पन उम्हे, आवुसी निगण्डा, जानाय—अहुवम्हे व मयं पुरुषे न नाहुवम्हा' ति ?

'नो हिदं, आबुसी'।

'कि पन शुम्हे, आबुसी निगण्ठा, जानाथ-अकरम्हे व मयं पुन्ते पापकम्म न नाकरम्हा' ति ?

'नो हिदं, आबुसो'।

'कि पन तुम्हे, आबुसो निगण्ठा, जानाथ—एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा' ति ?

'नो हिदं, आवुसो'।

'कि पन तुम्हे, खाबुसी निगण्ठा, जानाथ—एत्तकं वा दुक्खं निज्जणं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरेतब्बं, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिणे सब्बं दुक्खं निज्जिणं भविस्सती' ति ?

'नो हिदं, आवुसो'।

'कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ—दिट्ठेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदं' ति ?

'नो हिदं आबुसो'।

'इति किर तुम्हे, आबुसी निगण्डा, न जानाथ—अहुबम्हे व मयं पुढ़बे न माहुबम्हा ति, न जानाथ—अकरम्हे व मयं पुढ़बे पापकम्म न नाकरम्हा ति, न जानाथ—एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा ति, न जानाथ—एत्तकं वा दुक्खं निज्जिणं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जिणं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जिणं भविस्सती ति, न जानाथ—दिट्ठेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदं। एवं सन्ते, आबुसौ निगण्डा, ये लोके लुद्दा लीहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता मनुस्सेसु पच्चाजाता ते निगण्डेसु पढ़बजन्ती' ति।

'न खी, आबुसी गीतम, सुखेन सुखं अधिगन्तब्बं, दुक्खेन खी सुखं अधिगन्तब्बं; सुखैन चाबुसी गीतम, सुखं अधिगन्तब्बं अभिवस्स, राजा मागधी सैनियो बिम्बिसारी सुखं अधिगन्तब्बं अभिवस्स, राजा मागधी तैनियो विभिन्नसारो सुखिवहारितरो आयस्मता गोतमेना' ति। 'अद्धायस्मन्तेहि निगण्डेहि सहसा अप्यदिसञ्चा बाचा भाषिता—न खो, आवृक्षे गोतम, सुलेन सुलं अधिगन्तव्वं, दुक्लेन खो सुलं अधिगन्तव्वं; सुलेन चाबुसो गोतम, सुलं अधिगन्तव्वं अभिनन्तव्वं अभिनन्तव्यं सिनियो विनियो विनिया विनियो विनिया वा मागधो सेनियो विनिया विनिया वा वाक्सना वा गोतमो ति ?

'अद्वानुसी गोतमो, अम्हेहि सहसा अप्पटिस्क्का बाचा मासिता न खो, आयुक्षो मोत्तमो, सुखेन सुखं अधिगम्तन्तं, दुक्खेन खो सुखं अधिगम्तन्तं; सुखेन चानुसो गोतम, सुखं अधिगन्तन्तं अमित्रस्त, राजा मागधो सेनियो विम्विसारी सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो विम्विसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो विम्विसारो सुख्वविहारितरो आयस्मता गोतमेना ति । अपि च तिद्वतेतं, इदानि पि अयं आयस्मन्तं गोतमं पुच्छाय को नु खो आयस्मन्तानं सुख्वविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो विम्विसारो आयस्मा वा गोतमो' ति १

'तेन हाबुसी निगण्डा, तुम्हे व तथ्य पटिपुच्छिस्सामि, यथा वो खमेय्य तथा नं व्याकरेय्याथ। तं कि मञ्जधावुसी निगण्डा, पहोति राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो, अनिम्जमानी कायेन, अभासमानी वाचं, सत्त रितिन्दवानि एकन्तसुखं पटिसंबेदी विद्वरितं' ति ?

'नो हिदं, आवसो'।

'तं कि मञ्जथावुसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो, अनिक्जमानो कायेन, अभासमानो वाचं, छ रित्तन्दिवानि "पे॰ "पञ्च रित्तन्दिवानि "चत्तारि रित्तन्दिन वानि "तीण रित्तन्दिवानि "दे रित्तन्दिवानि "एकं रित्तन्दिवं एकन्तसुखं पिटसंबेदी विहरितुं ति ?

'नी हिदं, आवुसी'।

'अहं खो, आवुसो निगण्डा, पहीमि अनिज्ञमानो कायेन, अभासमानो बार्च, एकं रित्तिन्दिनं एकन्तसुखं पिटसंबेदी विहरितुं। अहं खो, आवुसो निगण्डा, पहोमि अनिज्ञमानो कायेन, अभासमानो वाचं, द्वे रित्तिन्दवानि तीणि रित्तिन्दिवानि चलारि रित्तिन्दिवानि स्वानि स्वानि प्रकन्तसुखं पिटसंबेदी विहरितुं। तं कि मञ्ज्ञधावुसो निगण्डा, एवं सन्ते को सुखिवहारितरो राजा वा मानाको सेनियो विक्विसारो अहं वा वि ?

'एवं सन्ते आयस्मा व गोतमो सुखाविद्यारितरो रङ्शा मागधेन सेनियेन विश्विसारेना'

इदमबीच भगवा । अत्तमनी महानामी सक्की भगवती भातित अमिनन्दी ति ।

१. सुत्तपिटके, मिजिममिनिकाय पालि, मुलपण्णासके, चूलदुक्लक्खेन्बसुत्ते, १४-२, २ ;

## : & :

# असिबन्धकपुत्र प्रामणी

एकं समयं भगवा नालन्दायं विहरति पावारिकम्बवने । अथ खो असिबन्धकपुत्ती गामणि निगण्डसावको येन भगवा तेनुपसङ्क्षमि ; उपसङ्क्षमित्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्द्रं निसिन्नं खो असिबन्धकपुत्तं गामणि भगवा एतदबोच—"कथं नु खो, गामणि, निगण्डो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती" ति १

"एवं खो, भन्ते, निगण्डो नाटपुत्तो सायकानं धम्मं देसेति—'यो कोचि पाणं व्यति-पातेति सन्त्रो सो आपायिको नेरियको, यो कोचि अदिन्नं आदियति सन्त्रो सो आपायिको नेरियको, यो कोचि कामेसु मिच्छा चरित सन्त्रो सो आपायिको नेरियको, यो कोचि सुसा भणित सन्त्रो सो आपायिको नेरियको। यंबहुलं यंबहुलं विहरित तेन तेन नीयित' ति। एषं खो, भन्ते, निगण्डो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती" ति।

"यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयति', एवं सन्ते न कोचि आपायिको नेरियको भविस्सति, यथा निगण्डस्स नाटपुत्तस्स वचनं ।

"तं कि मञ्जिसि, गामणि, यो सो प्रिरिसो पाणातिपाती रित्तया वा दिवसस्स वा समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरो समयो यं वा सो पाणमितिपातेति यं वा सो पाण नातिपातेती" ति १

"यो सो, भन्ते, पुरिसो पाणातिपाती रितया वा दिवसस्स वा समयासमयं उपादाय, अप्पतरो सो समयो यं सो पाणमितपातिति, अध खो स्वेव बहुतरो समयो यं सो पाणं नातिपातिती" ति ।

"यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि,०…। यो सो पुरिसो अदिन्नादायी रित्तया वा दिवसस्स वा समयासमयं उपादाय,०…।

"यंबहुलं यंबहुलं च,० गामणि,—यो सो पुरिसो कामेसुमिच्छाचारी रिख्या वा दिवसस्य वा समयासमयं उपादाय,० ।

"यं बहुलं यं बहुलं च, गामणि, ० ः यो सी पुरिसी मुसावादी रितया वा विवसस्य वा समयासमयं उपावाय, ० ः ।

"इघ, गामणि, एकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिट्ठ—'यो कोचि पाणमितिपातेति सब्बो सो आपायिको नेरियको, यो कोचि अदिन्नं आदियति सब्बो सो आपायिको नेरियको, यो कोचि असा मणित सब्बो सो आपायिको नेरियको, यो कोचि असा मणित सब्बो सो आपायिको नेरियको' ति । सिंम खो पन, गामणि, सत्थिर सावको अभिष्यसन्नो होति । तस्स एवं होति—'मय्हं खो सत्था एवंबादी एवंदिद्ठ—बो कोचि पाणमितिति

तम्बो सो आपायिको नेरियको ति । अत्य खो पन मया पाको अतिपातितो अहम्पन्धि आपायिको नेरियको ति दिद्ठ पटिलभति । तं, गामिण, वाचं अप्पष्टाय तं चित्तं अप्पष्टाय तं विदिंठ अप्पटिनिस्तिकितवा यथामतं निक्खितो एवं निरये । मय्हं खो सत्था एवं वादी एवं दिद्ठ—यो कोचि अदिग्नं अदियति० । मय्हं खो सत्था एवं वादी एवं दिद्ठ—यो कोचि अदिग्नं अदियति० । मय्हं खो सत्था एवं वादी एवं दिद्ठि—यो कोचि कामेस मिच्छा चरित सब्यो० । मय्हं खो सत्था एवं वादी एवं दिद्ठि—यो कोचि सुसा मणित० ।

"इध पन, गामणि, तथागतो लोके उपपज्जित अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्यन्नो सुगतो लोकिवद् अनुसरो पुरिसदम्मसारिय सत्या देवमनुस्सानं बुद्धो मगवा। सो अनेकपरि-यायेन पाणातिषातं गरहित विगरहितं 'पाणातिपाता विरमधा' ति चाह। अदिन्नादानं गरहित विगरहितं 'अदिन्नादाना विरमधा' ति चाह। कामेसुमिच्छाचारं गरहित विगरहितं 'कामेसुमिच्छाचारा विरमधा' ति चाह। मुसाबादं गरहित विगरहितं 'मुसाबादा विरमधा' ति चाह। तिसमं खो पन गामणि, सत्यिर सावको अभिष्पसन्नो होति। सो इति पिटसिक्चिक्खितं 'भगवा खो अनेकपरियायेन पाणातिपातं गरहित विगरहित, पाणातिपाता विरमधा' ति चाह। अत्थि खो पन मथा पाणो अतिपातितो यावतको वा तावतको वा ..., तं न सुट्डु, तं न साधु। अहं चेन खो पन तष्यच्चया विष्पिटसारी अस्सं। न मेतं पापं कम्मं अकतं भिवस्सती' ति। सो इति पिटसङ्काय तं चेन पाणातिपातं पजहित। आयितं च पाणातिपाता पिटिवरतो होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स समितककमो होति।

'भगवा खो अनेकपरियायेन अदिन्नादान'०''।
'भगवा खो पन अनेकपरियायेन कामेसुमिच्छाचारं०'''।
'भगवा खो पन अनेकपरियायेन सुसावादं०'''।

"सो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पिटिविरतो होति । अदिन्नाद।नं पहाय अदिन्नादाना पिटिविरतो होति । कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा पिटिविरतो होति । सुसावादं पहाय सुसावादा पिटिविरतो होति । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पिटिविरतो होति । फर्क्सं वाचं पहाय फर्क्साय वाचाय पिटिविरतो होति । सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पिटिविरतो होति । अभिक्कं पहाय अनभिक्षालु होति । क्यापादप्पदोसं पहाय अव्यापन्नचितो होति । मिच्छादिद्ध पहाय सम्मादिद्धको होति ।

"स खो सो, गामणि, अरियसाबको एवं विगताभिज्यो विगतन्यापादो असम्मृत्हो सम्प्रजानो पढिस्सतो मैत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित, तथा दुतियं, तथा बितयं, तथा चद्वत्यं। इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सन्बत्तताय सन्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विष्ठतेन महत्त्वतेन अप्यमाणेन अवेरेन अन्यापण्जेन फरित्वा विहरित । सैन्यथापि,

गामिण, बलवा सङ्ख्यमो अप्यकसिरेनेव चहुद्धिसा विष्ठापेय्य ; एवमेव खो, नामाचि, रूपं माविताय मेताय चेतोविद्युत्तिया एवं बहुत्तीकताय यं प्रमाणकतं कम्मं, न तं तमाविसस्यिति न तं तमावितद्ठिति ।

"स खो सो, गामणि, अरियसानको एवं विगतामिज्यो विगतव्यागादो असम्मृद्हो सम्प्रजानो पटिस्सतो करूणासहगतेन चेतसाः पे० सुदितासहगतेन चेतसाः पे० सुदितासहगतेन चेतसाः पे० स्वरं उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा सतियं, तथा चत्रयं।० स्वरं

एवं बुत्ते, असिवनधकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदबोत्त- "अभिक्तन्तं, भन्ते, अभि-क्कन्तं, भन्ते " पे॰ " उपासकं मं भगवा चारेतु अज्जतको पाणुपेतं सरणं गतं" ति ।

#### : 9:

# नालन्दा में दुर्भिक्ष

द्यकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्हेन सद्धि येन नालन्दा सदबसरि । तत्र सुदं भगवा नालन्दायं विहरति पावारिकम्बवने ।

तेन खो पन समयेन नालन्दा दुन्भिक्ला होति द्वीहितिका सेतिट्ठका सलाकावुचा। तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो नालन्दायं पिटवसित महितया निगण्ठपरिसाय सिद्ध। अथ खो असिवन्धकपुत्तो गामणि निगण्ठसावको येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्काम; उपसङ्क-मित्वा निगण्ठं नाटपुत्तो अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो असिवन्धक-पुत्तं गामणि निगण्ठो नातपुत्तो एतदवोच—"एहि त्वं, गामणि, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेहि। एवं ते कल्याणो कित्तिसद्दो अन्धुग्गच्छित्सिति—'असिवन्धकपुत्तेन गामणिना समणस्स गोतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एवंमहानुभावस्स वादो आरोपितो" ति।

"कथं पनाहं, भन्ते, समणस्य गोतमस्य एवंमहिद्धिकस्य एवंमहानुभावस्य वादं आरोप्-स्सामी" ति १

"एहि त्वं, गामणि, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं एवं वदेहि—'नतु, मन्ते भगवा अनेक परियायेन कुलानं अनुह्यं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती' ति १ सचे खो, गामणि, समणो गोतमो एवं पुर्ठो एवं व्याक्रोति—'एवं यामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुह्यं वण्णेति, अनुरुक्खं वण्णेति, अनुकम्पं

१. सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवन्गो, गामणिसंयुत्तं संख्यमसुत्त, ४२-८-६, पृट २८१-६५।

वण्णेती' ति, तमेनं त्वं एवं वरेष्यासि—'अध किञ्चरहि, भन्ते, मगवा दुब्मिक्खे द्वीहितिके सेतिट्ठके सलाकावृत्ते महता भिक्खुनक्के न सिंदं चारिकं चरित ? उच्छेदाय भगवा कुलानं पिटपन्नो, अनयाय भगवा कुलानं पिटपन्नो, उपधाताय भगवा कुलानं पिटपन्नो' ति ! इमं खो ते, गामणि, समणो गोतमो उभतोकोटिकं पञ्हं पुट्ठो नेव सक्खित उक्गिलितं नेव सक्खित औगिलितं, ति । "एवं, भन्ते" ति खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स पिटस्सुत्वा उट्ठायासना निगण्डं नाटपुत्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कि ; उपसङ्कित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो असिबन्वकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच—

"ननु, भन्ते, भगवा अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्द्यं वण्णेति, अनुरम्खं वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती" ति १

"एवं, गामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्दयं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती" ति ।

"अब किञ्चरिह, भन्ते, भगवा दुब्भिक्ते द्वीहितिके सेतिट्ठके सलाकावृत्ते महतां भिक्खुसक्केन सिद्धं चारिकं चरित ? उच्छेदाय भगवा कुलानं पिटपन्नो, अनयाय भगवा कुलानं पिटपन्नो, उपधाताय भगवा कुलानं पिटपन्नो ति।

"इसो सो, गामणि, एकनवृतिकप्पे यमहं अनुस्सरामि, नाभिजानामि किञ्चि कुलं पक्षभिक्षानुप्पदानमत्तेन उपहतपुर्वः । अथ खो यानि तानि कुलानि अड्ढानि महद्धनानि महाभोगानि पहूतजातरूपरजतानि पहूतिक्तपूपरुणानि पहूतष्वभ्रष्ठञानि, सन्दानि तानि दानसम्भृतानि चेव सन्त्वसम्भृतानि च सामञ्जसम्भृतानि च। अङ खो, गामणि, हेत्, अट्ठ पर्च्या कुलानं उपघाताय । राजतो वा कुलानि उपघातं गच्छुन्ति, चोरतो वा कुलानि उपघातं गच्छुन्ति, अगितो वा कुलानि उपघातं गच्छुन्ति, उद्कतो वा कुलानि उपघातं गच्छुन्ति, निहितं वा ठाना विगच्छुति, उपपुत्ता वा कम्मन्ता विपण्जन्ति, कुले वा कुलानो ति उपपानि यो ते भोगे विकिरति विधमति विद्धंसित, अनिन्नत्ता येव अट्ठमी ति । इमे खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पत्त्ववा कुलानं उपघाताय । इमेसु खो, गामणि, अट्ठसु हेत्सु अट्ठसु पच्चयेसु संविज्जमानेसु यो मं एवं वदेय— 'उच्छेदाय भगवा कुलानं पटिपन्नो', अनयाय भगवा कुलानं पटिपन्नो, उपघाताय भगवा कुलानं पटिपन्नो' ति, तं, गामणि, वाचं, अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिद्धं अप्पटिनिस्सिष्जित्वा ययामतं निक्षित्तो एवं विरये' ति । एवं बुते, अतिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवीच— ''अभिक्तन्तं, मन्त्रे, अभिक्तन्तं, मन्त्रे ''पे॰ '' उपासकं मं भगवा घारेष्ठ अञ्जतग्रे पाणुपेतं सरणं गत' ति । व

<sup>·</sup> १. मुलपिटके, संयुक्तिकाय पालि, सलावतनदम्यो, गामणिसंयुक्तं, कुलसुक्त, ४२-१-१, पु॰ २८५-१७।

#### : 6:

## चित्र गृहपति

तैन खो पन समयेन निगण्डो नाटपुत्तो मिच्छुकासण्डं अनुष्पत्तो होति महतिया निगण्ड-परिसाय सिद्धं। अस्सोसि खो चित्तो गहपित—''निगण्डो किर नाटपुत्तो मिच्छुकासण्डं अनुष्पत्तो महतिया निगण्डपरिंसाय सिद्धं' ति। अथ खो चित्तो गहपित सम्बहुतिहि उपासकेहि सिद्धं येन निगण्डो नाटपुत्तो तेनुपसङ्कृमिः उपसङ्कृमित्वा निगण्डेन नाटपुत्तेन सिद्धं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो चित्तं गहपितं निगण्डो नाटपुत्तो एतदवोच—सहहसि त्वं, गहपित, समणस्स गोतमस्स— अरिथ अवितक्को अविचारो समाधि, अत्थि वितककविचाराणं निरोधो' ति ?

"न स्वाहं, एत्थ, भन्ते, भगवतो सद्धाय गच्छामि। अत्थि अवितको अविचारो समाधि, अत्थि वितककविचारानं निरोघो" ति ।

एषं बुत्ते, निगण्ठो नाटयुत्तो उल्लोकेत्वा एतदबोच—"इदं भवन्तो परसन्तु, याव धक्को चार्यं चित्तो गहपित, याव असठो चार्यं चित्तो गहपित, याव अमायावी चार्यं चित्तो गहपित, वातं वा सो जालेन बाधेतब्बं मञ्जेय्य, यो वितक्कविचारे निरोधेतब्बं मञ्जेय्य, सकसृद्धिना वा सो गङ्गाय सोतं आवारेतब्बं मञ्जेय्य, यो वितक्कविचारे निरोधेतब्बं मञ्जेय्य। सक्केय्या" ति ।

"तं कि मञ्जिसि, भन्ते, कतमं नु खो पणीततरं—आणं वा सद्धा वा" ति ? "सद्धाय खो, गृहपति, आणं येन पणीततरं" ति ।

"अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, विविच्चेव कामेहि विविच्च अंकुसलेहि धम्मेहि सिवितक्कं सिवचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरामि । अहं खो, भन्ते, याबदेव आकङ्कामि, वितक्कविचारानं वृपसमा…पे० "दुतिय भानं उपसम्पज्ज विहरामि । अहं खो, भन्ते, याबदेव आकङ्कामि, पीतिया न विरागा…पे० "तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरामि । अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, सुखस्स च पहाना "पे० "चतुरयं झानं उपसम्पज्ज विहरामि । न सो स्वाहं, भन्ते, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो कस्स अञ्जस्स समणस्स वा बाह्यणस्स वा सद्धाय गिनस्सामि । अत्थि अवितक्को अविचारो समाधि, अत्थि वितक्कविचारानं निरोधो" ति ।

एषं वृत्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सकं परिसं अपलोकेत्वा एतदवीच---"इदं भवन्ती पस्सन्द्र, याव अनुजुको चायं चित्तो गहपति, याव सठो चायं चित्तो गहपति, याव मायावी चायं चित्तो गहपती" ति ।

इदानेव खो ते मयं, भन्ते, भासितं — 'एवं आजाजानाम इदं भवन्तो पस्सन्द्व, याव

प्रश्नी नार्थ निसी गहरति, यान असठी नार्थ निसी गहपति, वास अमायानी स्वार्थ निसी गहपति वार्थ निसी गहपति नार्थ निसी गहपति, यान सठी प्रश्नी निस्का। सची पन ते, मन्ते, कृष्टि निस्का, प्रतिका ते सर्थ है। इसे की पम, अन्ते, दस सहस्रमिका याद्या स्वार्थ निस्का निस्का निस्का प्रश्नी पन्नी पन्नी पन्नी निस्का नार्य निस्का नि

अथ को चित्तो गहपति निगण्ठं नाटपुत्तं इमे दस सहचम्मिके पम्हे आधुर्विकतः स्ट्याबादमा प्रकामी ति ।

#### : & :

## कुतूहलशाला सुत

अथ को वच्छगोत्तो परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसङ्कृषि ; उपसङ्कृषित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो को वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं एतदवीच

"पुरिमानि मो गोतम, दिवसानि पुरिमतरानि सम्बहुलानं नानासित्ययानं समय-ब्राह्मणानं परिञ्चालकानं कृत्हलसालायं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा स्वपादि—'अयं खो प्रणो कस्सपो सङ्घी चेव गणी च गणाचरियो च ञातो यसस्ती तित्यकरो सामुसम्मतो बहुजनस्स । सो पि सावकं अञ्मतीतं कालक्कतं स्पपत्तीसु व्याकरोति— 'असु असुत्र सपप्रनो, असु असुत्र स्थपन्तीं' ति । वी पिस्स सावको स्तमपुरिसो परमपुरिसो क्रमक्तिपत्ती तं वि सावकं कन्मनीतं कालक्कतं स्थपत्तीसु व्याकरोति—'असु ससुत्र स्थपन्नो, असु असुत्र स्थपन्नो' ति ।

"अन्यं पि को मनकाशि गोसाकोः"पे० -- अन्यं पि को नियणको जाटमुकोः अन्यं पि को कश्चयो केस्ट्टपुकोः अन्यं पि को पकुको कल्लानोः अर्थं पि को अक्तिको केसक्तम्बक्को सङ्ख्यो चेव गणी च० -----।

१. सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवस्तो, विद्यषंदुर्त, विष्णु वाटपुत्तसुत्तं, ४१-६-६, पृ० २६५-६६।

''अयं पि को समगो गोसमो सङ्घी चेव गणी च गणाचरियो च आतो यससी तिस्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्य । सो पि सावकं अन्मतीतं कालङ्कतं छपपत्तीसु न्याकरोति—'असु असुत्र छपपन्नो' ति । यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपितपचो तं च सावकं अन्मतीतं कालङ्कतं छपपत्तीसु न न्याकरोति—'असु असुत्र छपपन्नो' ति । अपि च को नं एवं न्याकरोति—अच्छेच्छि तण्हं, विकत्ति संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा' ति । तस्स मच्हं, भो गोतम, अहु देव कङ्का अहु विचिकिच्छा—'कथं नाम समणस्स गोतमस्स धम्मो अभिन्नोच्यो' " ति १

"कलं हि ते, बच्छ, किंद्वतुं, अलं विचिकिच्छतुं कङ्कतीये च पन ते ठाने विचिकिच्छा उप्पन्ता । सलपादानस्स स्वाहं, बच्छ, लपपत्ति पञ्जापेनि नो अनुपादानस्स । सेव्यद्यापि, बच्छ, अग्गि सलपादानी अलति, नो अनुपादानी ; एवमेव स्वाहं, बच्छ, सलपादानस्स उवस्ति पञ्जापेमि, नो अनुपादानस्स "ति ।

"यस्मि, भो गोतम, समये अच्चि वातेन खिता दूरं पि गच्छति, इमस्स पन भवं गोतमो कि जपादानस्मि पञ्जापेती" ति १

"यस्मि खो, वच्छ, समये अच्चि वातेन खित्ता दूरं पि गच्छति, तमहं वात्पादानं पञ्जापेमि । वातो हिस्स, वच्छ, तस्मि समये छपादानं होती" ति ।

"यस्मि च पन, भो गोतम, समये इमं च कायं निक्खिपति सत्तो च अञ्जतरं कायं अनुपपन्नो होति, इमस्स पन भवं गोतमो कि उपादानस्मि पञ्जापेती" ति ?

"यस्मि खो, वच्छ, समये इमं च कायं निक्खिपति सत्तो च अञ्जतरं कायं अनुपपन्नो होति, तमहं तण्हूपादानं वदामि । तण्हा हिस्स, वच्छ, तस्मि समये छपादानं होती" ति ।

#### : 90:

# अभयलिच्छवी

प्तं समयं आयस्मा आनन्दो वेसालियं निहरित महाचने कूटागारसालायं । अथ खो अभयो च लिच्छ्रिन पण्डितकुमारको च लिच्छ्रिन येनायस्मा आमन्दो तेमुपसङ्क्षमिष्ठ ; उपसङ्क्षमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नो खो अभयो लिच्छ्रिन आयस्मन्तं आनन्दं एतदवीच—"निगण्ठो, भन्ते, नाटपुत्तो सब्बब्ध्य

१. सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवम्मो, अब्याकतसंयुत्तं, कुत्तृहलसालासुत्तं, ४४-१-१ : पृ० २४१-४२ ।

सन्बदस्सावी अवरिसेसं आणदस्सनं पटिजानारि (चरतो च मे तिट्ठसो च सुतस्स च जागरस्स च सततं समितं आणदस्सनं पच्चुपट्ठितं ति । सो पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभावं पञ्जापेति नवानं कम्मानं अकरणा सेत्रघातं । इति कम्मक्खया दुक्खक्खयो, दुक्खक्खया, वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिणं भविस्सति—एवमेतिस्सा सन्दिट्ठिकाय निज्जराय विसुद्धिया समतिककमो होति । इष, भन्ते, भगवा किमाहां ति 2

"तिस्सो खो इमा, अभय, निज्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता परसता अरहता तम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समितिकक्षाय दुक्खदोमनस्सानं अत्यक्षमाय आयस्स अधिगमाय निज्जानस्स सच्छिकिरियाय। कतमा तिस्सो १ इम्र, अभय, मिक्खु सीलवा होति "पे० …समादाय सिक्खित सिक्खापदेसु। सो नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स पुरस ज्यन्तीकरोति। सन्दिद्ठिका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेथ्यिका पच्चतं वेदितज्जा विञ्जूही ति।

"स खो सो, अभय, भिक्खु एवं सीलसम्पन्नो विविच्चेव कामेहिः पे० च्युत्यं झानं उपसम्पञ्ज विहरित । सो नवंच कम्मं न करोति, पुराणंच कम्मं फुस्स फुस्स क्यन्तीकरोति । सन्दिद्विका निञ्जरा अकालिका एहिएस्सिका आपनेम्यिका पच्चतं वेदितब्बा विञ्जूहो ति ।

"स खो सो, अभय, भिक्खु एवं समाधिसम्पन्नो आसवानं खया अनासवं चेतोविसुर्ति पञ्जाविसुर्ति दिट्टे व धम्मे सयं अभिञ्जा सिच्छ्वकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । सो नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स पुस्स व्यन्तीकरोति । सन्दिट्टिका निज्जरा अकालिका एहिएस्सिका ओपनेथ्यिका पच्चतं वेदितव्वा विञ्जूही ति । इमा खो, अभय, तिस्सो निज्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समितिककमाय दुक्खदोमनस्सानं अत्वक्षमाय आयस्स अधिगमाय निक्यानस्स सच्छ्विकरियाया" ति ।

एषं वृत्ते विष्डतकुमारको लिच्छ्रवि अभयं लिच्छ्रवि एतदवोच-"कि पन त्वं, सम्म अभय, आयस्मतो आनन्दस्य सुमासितं सुमासिततो नाज्मनुमोदसी" ति !

"क्याहं, सम्म पण्डितकुमारक आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततौ नाज्भनु-मोदिस्सामि! सुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततो नाज्भनुमोदेय्या" ति ।

<sup>े</sup> १. सुत्तपिढके, अंगुत्तरनिकाय पालि, तिकनिपात, ज्ञानम्बक्को, निगण्ठसुतः, ३-४-४, पृ० २०५।

#### : 54.

# लोकसान्त-अनन्त

- १. अध् को द्वे लोकायदिका ब्राह्मणा येन भगवा तेतुपसङ्कामसः; उपसङ्कामत्वा भगवता सद्धि सम्मोदिसः। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसः। एकमन्तं निसीदिसः। एकमन्तं निसीदिसः। एकमन्तं निसिन्ना को ते ब्राह्मणा मगवन्तं एतदबोचं —
- रे. "पूरणो, मो गोतम, कस्सपो सब्बब्ध्य सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्सनं पटिकानाति— 'करतो च में तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं सिमतं आणदस्सनं पच्चुपिट्ठिं' ति । सो एवमाइ— 'अहं अनन्तेन आणेन अनन्तं लोकं जानं पस्सं विहरामी' ति । अयं पि, भो गोतम, निगण्डौ नाटपुत्तो सब्बब्ध्य सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्सनं पटिकानाति— 'करतो च मे तिद्धतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं सिमतं आणदस्सनं पच्चुपिट्ठतं' ति । सो एवमाइ— 'अहं अनन्तेन आणेन अनन्तं लोकं जानं पस्सं विहरामी' ति । इमैसं, भी गोसम छिमन्नं आणवादानं छिमन्नं अञ्जमक्यं विपच्चनीकबादानं को सच्चं आह को सुता" ति !
- ३. भिजलं, ब्राह्मणा ! तिट्ठतेतं--'इमेसं उभिन्नं आणवादानं उभिन्न अध्यक्ष्यं विषय्यनीकवादानं को सम्बं आह को सुसा' ति । धम्मं वो, ब्राह्मणा, देसेस्सानि, तं सुवाध, साचेकं ननसिकरोध; भाषिस्सामी" ति । "एवं, भो" ति खो ते ब्राह्मणा भगवतो पय्यस्पोसुं। भगवा दतद्वीव ".....।

#### : १२:

# वप्प-जैन श्रावक

एकं समयं भगवा सक्केसु विहरित कपिलवत्युस्मि निग्नीधारामे । अय को क्ष्यो सक्की सक्की जिग्न्डसम्बकी वेनायस्मा महामोग्नाह्मानो तेनुपसङ्घितः उपसङ्गित्वा आयस्मन्तं महामोग्नाह्मानं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीद । एकमन्तं निसिन्नं को वृष्पं सक्कं निग्नुग्रह्मावकं आयस्मा महामोग्नाह्मानो एतदवोच-

"इधस्त, वप्प, कायेन संबुती वाचाय संबुती मनसा संबुती अविष्जाविरागा विष्णुप्पादा । पस्त्रसि नी त्वं, वप्प, तं ठानं यतोनिदानं प्ररिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेष्युं अभिसम्परायं" ति ?

१ मुत्तिको, लेपुत्रदिकाय पालि, नवक-निपातो, बहावन्सो, स्पेकासितकापुतं, १-४०७ : पुरु ६६-६७ ।

"परवासहं, सन्दे, तं ठानं । इत्रस्त, भन्दे, पुत्रदे पापकम्मं कतं व्यक्तिकार्ताः । ततोनिदानं पुरिसं दुक्तवदेदनिया बासवा अस्तवेय्यं अभिसंपरायं" ति ।

अमं चेव को पन आयस्मतो बहामीम्मलानस्य वप्पेन सक्केन निगण्डसाधकेन सर्वि अन्तराक्षमा विपाकता होति ; अथ को भगवा सायन्द्रसमयं परिसल्लाना बुद्धिको येत. उपस्ट्रामबाला तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कानला पञ्जले आसने निसीदि । निसण्ड को भगवा सायस्यन्तं महामोमालानं एतद्वोच --

"काय जुल्थ, मोम्माहान, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना; का च पन को अन्तरहरूक्ष्या विष्यकरा" ति ?

इश्राहं, भन्ते, बप्पं सक्कं निगण्ठसावकं एउदबोचं—'इश्वस्स, बप्प, कावेन् ''प्रस्कृत्यहं, सिसंपरायं' ति १ एवं वुत्ते, भन्ते, वप्पो सक्को निगण्ठसावको मं एउदबोच 'प्रस्कृत्यहं, भन्ते , अप्येन सक्केन निगण्ठसावकेन सिद्धं अन्तराकथा विष्पकता ; अय भगवा अनुष्पत्तो" ति ।

अथ को भगवा वर्ष्य सक्कं निगण्ठसावकं एतदवीच-''सचे में त्वं, वर्ष्य अनुष्ठियं विव अनुजानेय्यासि, पिटकोसितब्बं च पिटकोसेय्यासि, यस्स च में भासितस्स अत्यं न जानेय्यासि ममेवेत्य उत्तरि पिटपुच्छेय्यासि-'इदं, भन्ते, कथं, इमस्स को अत्यों' ति सियां नौ एत्य कथासल्लापो'' ति ।

अनुञ्जेय्यं चेवाहं, भन्ते, भगवतो अनुजानिस्सामि, पटिक्कोसित्ब्वं च पटिकौसिस्सामि, यस्स चाहं भगवतो भासितस्स अत्थं न जानिस्सामि मगवन्तंयेवेत्य उत्तरि पटिपुण्डिक्स्सामि— 'इदं भन्ते, कथं, इमस्स को अत्थो' ति १ होत नो एत्य कथासक्कापो" ति ।

मंतं कि मञ्जिति, वृष्प, ये कायसमारम्भण्यस्या उप्पज्यन्ति अस्ता विश्वासर्परिलाहा, कायसमारम्भा पटिविरतस्स एवंस ते आसवा विधातपरिलाहा न होन्ति । सो नवं भ अस्मिन करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स पुस्स व्यन्तीकरोति, सन्दिष्टिका निकारा अकालिका एडिपस्सिका ओपनेथ्यिका पञ्चतं वेदितव्या विश्वहृष्टि । पस्तिस नो त्वं, वृष्प, तं कानं व्यक्तिका निवानं पुरिसं दुक्कवेदनिया आसवा अस्सवेद्यं अभिसम्परायं" वि १

"नो हेतं भन्ते"।

"तं कि मञ्जलि, वप्प, ये वचीसमारम्भपण्चया चप्पक्रजन्ति आसदा• प्रश्निक्षणा अभिक्षणा विश्वक्रजन्ति अस्तिहा । स्थानिक विश्वक्रजन्ति अभिक्षणा विश्वक्रजन्ति अभिक्षणा विश्वक्रजन्ति ।

"नो हेतं, मन्ते"।

"तं कि मञ्जिति, वृष्य, ये मनोसमारम्भवष्यया उप्पज्जनित आसवा●·····• अभिसम्परायं" ति १

"नौ हर्त, भन्ते"।

"तं कि मञ्जति, वप्प, ये अविक्जापच्यया उप्पक्तन्ति आसवा • · · अभिसम्परायं" ति ?
"नो हेतं, भन्ते"।

"एवं सम्मा विम्रुत्तचित्तस्य खो, वप्प, मिक्खुनो छ सततविहारा अधिगता होन्ति । सौ क्क्खुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो ; उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सौतेन सहं सुत्वा "पे० " शानेन गन्धं धायित्वा "पे० " जिव्हाय रसं सायित्वा "पे० " कायेन फोड्डबं फुसित्वा "पे० " मनसा धम्मं विञ्जाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो ; उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदियमानो 'कायपरियन्तिकं वेदनं वेदियामी' ति पजानाति ; जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदियमानो 'जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदियामी' ति पजानाति, 'कायस्स मेदा उद्धं जीवितपरियादाना इथेव सब्बवेदयित्मनि अनीमनन्दितानि सीती मविस्सन्ती' ति पजानाति ।

सेथ्यथापि, वप्प, थूणं पटिच्च छाया पञ्जायति । अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुदाल-पिटकं बादाय । सो तं भूणं मृले छिन्देय्य ; मृले छिन्दित्वा पलिखणेय्य ; पलिखणित्वा मृलानि उद्धरेय्य, अन्तमसो उसीरनालिमत्तानि 'पि । सो तं थूणं खण्डाखण्डिकं छिन्देय्य । खण्डाखण्डिकं छिन्देय्य । फालेत्वा सकलिकं सकिलकं करेय्य । सकिलकं सकिलकं कत्वा बातातपे विसोसेय्य । बातसपे विसोसेत्वा अग्गिना डहेत्या । अग्गिना डहेत्वा मसि करेय्य । मिस करित्वा महावाते वा ओफुणेय्य निदया वा सीधसोताय पवहेय्य । एवं हिस्स, वप्प, या यूणं पटिच्च छाया सा उच्छिन्नमृला तालावत्युकता अनमावङ्कता छायति अनुप्यादधम्मा ।

"एवमेव खो, वप्प, एवं सम्मा विमुत्तचित्तस्स भिक्खुनो छ सतत विहारा०"" प्रजानाति"।

एवं वृत्ते वप्पो सक्को निगण्ठसावको भगवन्तं एसदवोच—"सेव्यथापि, भन्ते, पृरिसो छदयिको अस्सपिणयं पोसेव्य। सो छदयं चेव नाधिगच्छैद्य, छत्तरि च किलमथस्स विधातस्स भागी अस्स। एवमेव खो अहं, भन्ते, छदयिको बाले निगण्ठे पयिक्पासि। स्वाहं छदयं चेव नाधिगच्छि, छत्तरि च किलमथस्स विधातस्स भागी अहोसि। एसाहं, भन्ते, अंकंत्रतेगो यो मे बालेसु निगण्ठेसु पसादो तं महाबाते वा ओफुणामि नदिया वा सीघसोताय पवाहेमि। अभिक्कन्तं, भन्ते "पे० "छपासकं मं, भन्ते, भगवा धारेतु अज्जतग्ये पाणुपेतं सरणं गतं" ति।

१. सुत्तपिटके, अंगुत्तरिकाय पालि, चतुक्किमपात, महावश्यो, वष्पसूत्तं, ४-२०-५; पु० २१७-२१३।

#### : १३:

# सकुल उदायी

#### सततं समितं सञ्बञ्जुता

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित बेलुवने कलन्दकिनवापे। तेन की पन समयेन सकुलुदायी परिव्वाजको मोरिनवापे परिव्वाजकारामे पिटवसित महितया परिव्वाजकपरिसाय सिंहं। अध को भगवा पुर्विष्टसमयं "परिव्वाजकपरिसाय सिंहं। अध को भगवा पुर्विष्टसमयं "परिका धनेकिविहितं तिरच्छानकयं कथेन्द्री निसिन्ना होति; यदा च को अहं, भन्ते, इमं परिसं उपसङ्कल्तो होमि अधायं परिसा धनेकिविहितं तिरच्छानकयं कथेन्द्री निसिन्ना होति; यदा च को अहं, भन्ते, इमं परिसं उपसङ्कल्तो होमि अधायं परिसा ममञ्जेव सुखं उल्लोकेन्ती निसिन्ना होति—'यं नो समणो उदायी धम्मं भासिस्सिति तं सोस्सामा' ति; यदा पन, भन्ते भगवा इमं परिसं उपसङ्कल्तो होति अधाहं चेव अयं च परिसा भगवतो सुखं उल्लोकेन्ता निसिन्ना होम—'यं नो भगवा धम्मं भासिस्सिति तं सोस्सामा'" ति।

"तेनहुदायि, तं एवेत्य पटिभातु यथा मं पटिभासेय्यासि"।

"को पन सो, चदायि सञ्बञ्जू सञ्बदस्सावी • ''पात्वाकासी" ति ? निगण्ठी, भन्ते, नातपुत्तो" ति ।

#### पुरुवन्तापरन्तपञ्हविस्सज्जने समस्यो

यो खो, उदायि, अनेकिविहितं पुञ्चेनिवासं अनुस्सरेय्य, सेय्यथीदं — एकं पि जाति हे पि जातियो "पे॰ "इति साकारं सजहेसं अनेकिविहितं पुञ्चेनिवासं अनुस्सरेय्य, सो वा मं पुञ्चतं आरब्भ पञ्हं पुच्छेप्यं; सो वा मे पुञ्चन्तं आरब्भ पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्तं आराधेय्यं।

"यो खो, उदायि, दिञ्बेन चक्खुना विद्युद्धेनं अतिक्कन्त-मानुसकेन सत्ते पस्सेय्य चवमाने उपयज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुञ्चण्णे, सुगते दुश्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्य, सो वा मं अपरन्तं आरञ्म० व्याहं अपरन्तं आरञ्म० व्याहं अपरन्तं आरञ्म० अपरन्तं आरञ्म० व्याहं अपरन्तं आरञ्म० अपरन्तं आरञ्म० व्याहं आरञ्म० व्याहं अपरन्तं आरञ्च व्याहं व

#### : 88 :

# निर्वाण-संवाद (१)

## नावपुर्व कालद्वते मिन्ना निगण्डा

प्यं ने सुतं। एकं समयं भगवा सक्केसु विहरित सामगामे। तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातप्रतो पाषायं अधुनाकालक्कतो होति। तस्स कालक्किरियाय भिन्ना निगण्ठा ह्रे विक्रजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्जं सुखसत्तीहि विद्युदन्ता विहरिन्त—"न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं धम्मविनयं आजानामि। कि त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्सिस ! मिच्छापिटपन्नो त्वमिस, अहमस्मि सम्मापिटपन्नो। सिहतं में, असिहतं ते।। पूरेबचनीयं पच्छा अवच, पच्छावचनीयं पूरे अवच। अधिचिण्णं ते विप्रदानतं। आरोपितौ ते बादो। निगण्डितीसि, चर वादप्यमोक्ष्याय; निब्बेटेहि वा सचे पहीती" ति। वधो येव खो मञ्जे निगण्डेसु नातपुत्तियेसु वर्त्ततः। ये पि निगण्डस्स नातपुत्तस्यं संबंका गिष्टी ओदातवसना ते पि निगण्डेसु नातपुत्तियेसु वर्त्ततः। ये पि निगण्डस्स नातपुत्तस्यं संबंका गिष्टी ओदातवसना ते पि निगण्डेसु नातपुत्तियेसु विश्वन्नरूपा विरत्तरूपा वर्षेद्रवानरूपा यथा तं दुरक्ष्याते धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिज्यानिके अनुपसमसंवत्तिकै असम्मासम्बद्धियवैदिते भिन्नरूपे अप्पटिसरणे।

अथ को चुन्दो समणुद्देसो पानायं वस्सं बुत्यो येन सामगामो येनायस्मा आनम्दी तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो को चुन्दो समणुद्देसो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच—"निगण्ठो, भन्ते, नातपुत्तो प्रावायं अधुनाकालङ्कतो। तस्स कालंङ्गिरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वे धिकजाता "पे०" मिन्नथ्ये अप्पटिसरणे" ति। एवं बुत्ते, आयस्मा आनन्दी चुन्दं समणुद्देसं एतदवोच— "अत्य को द्वं, आवसी चुन्दं, कथापाभतं भगवन्तं दस्सनाय। आयाम, आवसी चुन्दं, विन भगवा तैनुपसंङ्गिस्साम ; उपसङ्गिनत्वा एतमत्यं भगवतो आरोचेस्सामा ति। "एवं, भन्ते" ति को चुन्दो समणुद्देसी आयस्मतो आनन्दस्स पण्यस्मीति।

अथ को आवस्मा च आनन्दो चुन्दो च समगुहेशी येन मगवा तेनुपसङ्गमिसु ; चपसङ्गमित्वा मगवन्तं आमिवादित्वा एकमन्तं निसिदिसु । एकमन्तं निसिन्नौ को आयस्मा

१. सुरापिटके, मिनकमनिकाय पालि, मिनकमपण्णासकं, बुशसकुसुदाविसुलं, २६-१-२ ; पु॰ २५५-५७ ।

आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-"अयं, भन्ते, चुन्दो समणुद्देसो एवमाइ--- 'निगण्डो, सन्ते, नातपुत्तो पावायं अधुनाकालङ्कतो । तस्त कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्डा द्वेषिकजाता 'ने पे॰ '"भिन्नथूपे अप्यटिसरणे" ति । तस्स मग्दं, भन्ते, एवं होति-- 'माहेक भगवतो अच्चयेन सङ्घे विवादो उप्यन्जि ; स्वास्स विवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुकाय बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्तानं" ति ।

#### : 34:

# निर्वाण-संवाद (२)

## निगण्ठों नाटपुत्तो कासङ्कतो

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सक्केष्ठ विहरती वेषञ्जा नाम सक्या तेसं अम्बवने पासादे । तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो पावायं अधुनाकालङ्कृतो होति । तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेषिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि विदुदन्ता विहरन्ति—"न त्वं इम धम्मिवनयं आजानासि, अहं इमं धम्मिवनयं आजानासि । किं त्व इम धम्मिवनयं आजानिस्सि १ मिच्छ्वापिटपन्नो त्वमिस, अहमस्मि सम्मापिटपन्नो । सिहतं मे, असिहतं ते । पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छा-वचनीयं पुरे अवच । अधिचिण्णं ते विपरावत्तं । आरोपितो ते वादो । निगण्डिसे नाटपुत्तियेसु वत्ति । ये पि निगण्डिस नाटपुत्तियेसु वत्ति । ये पि निगण्डिस नाटपुत्तस्य सावका गिही ओदातवसना ते पि निगण्डिस नाटपुत्तियेसु विचिवन्नरूपा विरत्तरूपा पटिवानरूपा—यथा तं दुरक्खाते धम्मिवनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिक अनुपसमसंवत्तिक असम्मासम्बुद्धाप्पवेदिते भिन्नथुपे अप्पिटसरणे ।

अथ को चुन्दो समणुद्देसी पावायं वस्सुंबुट्ठो येन सामगामो येनायस्मा आनन्दी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो को चुन्दो समणुद्देसो आयस्मन्तं आनन्दं एतदबोच—"निगण्ठो, भन्ते, नाटपुत्तो पावायं अधुनाकालङ्कतो। तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेषिकजाता" पे० … भिन्नथुपे अप्पटिसरणे" ति।

एवं बुत्ते, बायस्मा आनन्दो चुन्दं समणुद्देसं एतदवीच- "अतिथ स्वो इदं, आंबुसी चुन्द, कथापाभतं भगवन्तं दस्सनाय । आयामावुसी चुन्द, येन भगवा तेतुपसङ्गीमस्साम;

१- युत्तपिटके, मिन्क्रिमनिकाय पालि, उपरिपण्णासकं, सामगामसुत्तं ३-४-१ ; पृ० ३७-३८ ।

वयसङ्कानित्या एतमस्यं भगवतो आरोचेस्सामा" हि । "एवं, भन्ते" ति खो चुन्दो समणु-हेसो आयस्मतो आनन्दस्स पण्चस्सोसि ।

अथ को आयस्मा च आनन्दो चुन्दो च समणुद्देसो येन भगवा तेनुपसङ्कर्मिसु; उपसङ्कर्मिस्ना भगवन्तं अभिनादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्नो को आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच—"अयं, भन्ते, चुन्दो समणुद्देसो एवमाह—निगण्ठो, भन्ते, नाटपुत्तो पावायं अश्वनाकालङ्कतो। तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा ""पे० " " भिन्नथूपे अप्पटिसरणे" ति।

# : १६ : निर्वाण-चर्चा

# सारिपुत्तो अनुञ्जातो धम्मिया कथाय

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा मल्लेसु चारिकं चरमानी महता भिक्खुसङ्घेन सिद्धं पञ्चमते हि भिक्खुसते हि येन पावा नाम मल्लानं नगरं तदवसरि। तत्र सुदं भगवा पावायं विद्याति चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स अम्बवने।

तेन खो पन समयेन पावेय्यकानं उज्भतकं नाम नवं सन्धागारं अचिरकारितं होति धनल्कानुत्यं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभृतेन । अस्सोसुं खो पावेय्यका धल्ला—"भगवा किर मल्लेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सिद्धं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि पावं अनुष्पत्तो पावायं विहरित चुन्दरस कम्मारपुत्तस्स अम्बवने" ति । अथ खो पावेय्यका मल्ला येन भगवा तेनुपसङ्कामसु, उपसङ्कामत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निमिन्ना खो पावेय्यका मल्ला भगवन्तं एतदवोचुं—"इध, भन्ते, पावेय्यकानं मल्लानं उज्भतकं नाम नतं सन्धागारं अचिरकारितं होति अनुष्कानुत्यं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभृतेन । तं च, खो, भन्ते, भगवा पठमं परिभुञ्जदु । भगवता पठमं परिभुञ्जदु । भगवता पठमं परिभुञ्जदु । भगवता पठमं परिभुज्जदु । स्वत्वता पठमं परिभुज्जद्व । स्वत्वता स्वत्वानं हिताय सुखाया" ति । अधिवासेसि खो भगवा दुण्हीभावेन ।

अध को पावेय्यका मल्ला भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्वायासना भगवन्तं स्निकोदत्वा पदिक्षणं कत्वा येन सन्धागारं तेनुपसङ्कामसु, उपसंकिमत्वा सन्वसन्धरिं सन्धा-गारं सन्धरित्वा भगवतो आसनानि पञ्जापेत्वा उदकमणिकं पतिदुपेत्वा तेलप्पदीपं आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कामसु ; उपसङ्कामत्वा मगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्वंसु । एकमन्तं

१. सुत्तपिटके, दीवनिकाय पालि, पाविकवस्गो, पासादिक सुत्तं, ३-६-१ ; पृ० ६१-६२।

ठिता खो ते पावेटका मलया भगवन्तं एतदवी खुं- "सब्बसन्थरिसन्थतं, भन्ते, सन्धागारं। भगवतो आसनानि पञ्जतानि, उदकमणिको पतिष्ठापितो, तेलपदीपो आरोपितो। यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मञ्जती" ति।

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सिद्धं भिक्खुसङ्कोन येन सन्धागारं तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामित्वा पादे पक्खालेत्वा सन्धागारं पविसित्वा मिष्कामं धम्मं निस्ताय पुरत्धामिमुखो निसीदिवा । अथ खो भगवा पावेय्यके मल्ले बहुदेव रित्तं धम्मिया कथाय सन्दस्तेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उथ्योजेसि—"अभिकन्ता खो, वासेद्धा, रित्त । यस्स दानि दुम्हे कालं मञ्जधा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो पावेय्यका मल्ला भगवतो पटिस्सुत्वा उद्धापासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिख्खणं कत्वा पक्कामिमु ।

अथ खो भगवा अचिरपक्क-तेसु पावेय्यकेसु मल्लेसु दुण्हीभूतं दुण्हीभूतं भिक्खुसङ्ख अनुविलोकेत्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि—"विगतिथनिमद्धो खो, सारिपुत्त, भिक्खुसङ्खा। पिटभादु तं, सारिपुत्त, भिक्खुनं धम्मी कथा। पिष्टि मे आणिलापित। तमहं आयमिस्सामी" ति। "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा चतुग्गुणं सङ्घाटि पञ्जापेत्वा दिक्खणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अच्चाधाय, सतो सम्पजानो, उद्यानसञ्जं मनसि करित्वा।

#### निगण्ठा भिन्ना भण्डनजाता

तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो पात्रायं अधुनाकालक्कृतो होति। तस्स कालक्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेषिकजाता भण्डनजाता कलहजाता निवादापन्ना अञ्ञन्मञ्जं मुखसत्तीहि निवुदन्ता निहरन्ति—"न त्वं इमं धम्मिनिनयं आजानासि, अहं इमं धम्मिनिनयं आजानासि, अहं इमं धम्मिनिनयं आजानासि। किं त्वं इमं धम्मिनिनयं आजानिस्सित ! मिच्छापिटपन्नो त्वमित, अहमित सम्मापिटपन्नो । सिहतं मे, असिहतं ते । पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छावचनीयं पुरे अवच । अधिचिण्णं ते निपरवत्तं । आरोपितो ते नादो । निग्गहितो त्वमित । चर नादप्यमोक्छाय । निब्वेठेहि वा सचे पहोसि' ति । वधो येन खो मञ्जे निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु वत्ति । ये पि निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना ते पि निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु निब्वन्नरूपा निरस्तरूपा पटिवानरूपा—यथा तं दुरक्खाते धम्मिवनये दुण्यवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसंवत्तिके असम्मासम्बद्धप्यवेदिते भिन्नथ्ये अप्यटिसरणे ।

अथ को आयस्मा सारिपत्तो भिक्ख् आमन्तेसि—"निगण्ठो, आवुसो, नाटपुत्तो पावायं अधुनाकालङ्कतो । तस्स कालिङ्करियाय मिन्ना निगण्ठा द्वे धिकजाताः "पैठ" धिन्न- धूपे अप्पटिसरणे"।

#### तत्य सञ्बेहेव सङ्गायितव्यं

"एवड्हेतं, अ.बुसो, होति दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसम-संवतिके असम्मासम्बद्धप्पवेदिते । अयं खो पनावुसो, अम्हाकं मगवता धम्मो स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसंवत्तिको सम्मासम्बद्धप्पवेदितो, तत्य सञ्बेहेव सङ्गायितव्यं, न विवदितव्यं, यययिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरिट्ठितिकं, तदस्स बहुजनिहताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमो चाबुसो, अम्हाकं भगवता धम्मो स्वाक्खातो सप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसंवत्तिको सम्मासम्बद्धप्पवेदितो, यत्य सञ्बेहेव सङ्गायितव्यं, न विवदितव्यं, यथियं ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरिट्ठितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं १ ......"।

#### : 29:

# निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण

नतु अयं नातपुत्ती नालन्दावासिको । सो कस्मा पावायां कालकतो १ ति । सो किर उपाँकिमां गाहापतिना पटिबिद्धसच्चेन दसिह गाथाहि भाषिते बुद्ध गुणे सुत्वा उण्हं लोहितं बुद्धे सि । अथ नं अफासुकं गहेत्या पात्रां अगमंसु । सो तत्य कालं अकासि । र

#### : १८

# दिव्यशक्ति प्रदर्शन

तेन खो पन समयेन राजगहकस्स सेट्ठिस्स महग्यस्स चन्दनस्स चन्दनगण्ठि उप्पन्ना होति। अय खो राजगहकस्स सेट्ठिस्स एतदहोसि—"यन्नूनाहं इमाय चन्दनगण्ठिया पत्तं लेखापेय्यं। लेखं च मे परिभोगं भिवस्सित, पत्तं च दानं दस्सामी" ति। अय खो राजगहको सेट्ठि ताय चन्दनगण्ठिया पत्तं लिखापेत्वा सिक्काय उद्घित्वा वेलगो आलगेत्वा केलुपरम्पराय बन्धित्वा एवमाह—"यो समणो वा ब्राह्मणो वा अरहा चेव इद्धिमा च दिन्त-म्ञेव पत्तं ओहरत्" ति। अथ खो प्रणो कस्सपो येन राजगहको सेट्ठि तेनुपसङ्किमः; उपसङ्किमत्या राजगहकं सेट्ठि एतदवोच—"अहं हि, गहपित, अरहा चेव इद्धिमा च, देहि मे पत्तं" ति। "सचे, भन्ते, अायस्मा अरहा चेव इद्धिमा च दिन्त-ञ्जेव पत्तं ओहरत्" ति।

हर शुत्तपटके, दीवनिकास पाति, पाधिकवगो, संगीतिसुत्तं, ३-१०-१, २, ३ ; पृ० १६६-१६८ । २. मिक्समनिकास अट्टकथा, सामगामसुत्त वण्णना (आई० झी० होर्नेर द्वारा सम्पादित), खण्ड ४, पृ० ३४ ।

वय को मक्किल गोसालो अजिलो केसकम्बलो "पकुषो कश्चायनो "सम्जयो बेलट्टपुत्तो " निगण्डो नातपुत्तो येन राजगहको सेट्डि तेतुपसङ्क्षिम, उपसङ्क्षित्वा राजगहकं सेट्डि एत-देवोच-"अहं हि, गहपित, अरहा चेव इद्धिमा च, देहि मे पत्त" ति । "सचे, भन्ते, आयस्मा अरहा चेव इद्धिमा च, दिन्नञ्जेव पत्तं ओहरत्" ति ।

तेन खो पन समयेन आयस्मा च महामोग्गल्लानो आयस्मा च पिण्डोलभारक्काली पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पविसिद्ध । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच—"आयस्मा खो महामोग्गल्लानो अरहा चेव इद्धिमा च । गच्छावुसो, मोगल्लान, एतं पद्धं ओहर । द्वय्हेसो पत्तो" ति । "आयस्मा पि खो पिण्डोलभारद्वाजो अरहा चेव इद्धिमा च । गच्छावुसो, भारद्वाज, एतं पत्तं ओहर । द्वय्हेसो पत्तो" ति । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो वेहासं अञ्भुग्गन्त्वा तं पत्तं गहेत्वा तिक्खतं राजगहं अनुपरियायि ।

तेन खो पन समयेन राजगहको सेट्ठि सपुत्तदारो सके निवेसने ठितो होति पञ्जलिको नमस्समानी—इधेव, भन्ते, अय्यो भारद्वाजो अम्हाकं निवेसने पतिद्वात् ति । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो राजगहकस्स सेट्ठिस्स निवेसने पतिट्ठासि । अथ खो राजगहको सेट्ठि आयस्मतो पिण्डोलभारद्वाजस्स हत्थतो पत्तं गहेत्वा महम्बस्स खादनीयस्स पूरेत्वा आयस्मतो पिण्डोलभारद्वाजस्स अदासि । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो तं पत्तं गहेत्वा आरामं अगमासि । अस्सोसुं खो मनुस्सा—अय्येन किर पिण्डोलभारद्वाजेन राजगहकस्स सेट्ठिस्स पत्तो ओहारितो ति । ते च मनुस्सा उच्चासद्दा महासद्दा आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाजं पिट्ठितो अनुबन्धिस ।

अस्तेति खो भगवा उच्चातद्दं, महातद्दं; सुत्वान आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेति—"कि नु खो सो, आनन्द, उच्चातद्दो महातद्दो" ति १ "आयस्मता, भन्ते, पिण्डोलभारद्वाजेन राजगहकस्त सेट्ठिस्स पत्तो ओहारितो । अस्सोसुं खो, भन्ते, मनुस्ता—अय्येन किर पिण्डोलभारद्वाजेन राजगहकस्त सेट्ठिस्स पत्तो ओहारितो ति । ते च, भन्ते, मनुस्सा उच्चातद्दा महातद्दा पिण्डोलभारद्वाजं पिट्ठितो पिट्ठितो अनुबन्धा । सो एसो, भन्ते, मगवा उच्चातद्दो महातदों" ति । अथ खो भगवा एतिस्म निदाने एतिस्म पकरणे भिक्खुतक्कं सिन्नपातापेत्वा आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाजं पिट्युव्छिन् "तव्चं किर तथा, भारद्वाज, राजगहकस्त सेट्ठिस पत्तो ओहारितो" ति १ "तव्चं भगवा" ति । विगरिह बुद्धो मगवा— "अननुच्छितकं, भारद्वाज, अननुलोमिकं अप्पतिरूपं अस्तामणकं अकप्पियं अकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, भारद्वाज, छ्वस्त दाक्यतस्त कारणा गिहीनं उत्तरिममुस्तवम्मं इद्विपाटिहारियं दस्तेस्ति । सेय्यथापि, भारद्वाज, माद्वागमो छ्वस्त मातकरूपस्त कारणा कोपिनं दस्तेति, एवमेव खो तथा, भारद्वाज, झवस्त दाक्यतस्त कारणा गिहीनं उत्तरिममुस्तवम्मं इद्वि-

पाटिहारियं दिसतं । नेतं, भारद्वाज, अप्पसन्नानं वा पसादाय, पसन्नानं वा मिय्योभावाय । अय स्वेतं, भारद्वाज, अप्पसन्नानं चेव अप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं अञ्ज्ञधत्तायां । ति । अथ खो भगवा पिण्डोलभारद्वाजं अनेकपरियायेन विगरहित्ता, दुब्भरताय दुप्पोसताय महिच्छताय असन्द्विट्ठताय सङ्गणिकाय कोसज्जस्स अवण्णं भासित्वा अनेकपरियायेन सुभरताय सुणोसताय अप्पिच्छस्स सन्द्वट्ठस्स सल्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स अपचयस्स विरिया-रम्भस्स वण्णं भामित्वा, भिक्खूनं तदनुच्छ्वविकं तदनुलोमिकं धिम्म कथं कत्वा भिक्ख् आमन्तेसि—

"न मिक्खवे, गिहीनं उत्तरिमनुस्सधम्मं इद्धिपाटिहारियं दस्सेतब्बं। यो दस्सेव्य, आपत्ति दुक्कटस्स । भिन्दथेतं भिक्खवे, दाइपत्तं, सकलिकं सकलिकं कत्वा, भिक्ख्नं अक्ष-नुपिसनं देश । न च, भिक्खवे, दाइपत्तो धारेतब्बो । यो धारेव्य, आपत्ति दुक्कटस्सा" ति ।

""न, भिक्खवे, सोवण्णमयो पत्तो धारेतब्बो ... पे० ... न रूपियमयो पत्तो धारेतब्बो ... न मिण्मयो पत्तो धारेतब्बो ... न वेलुरियमयो पत्तो धारेतब्बो ... न फिल्कमयो पत्तो धारेतब्बो ... न फिल्कमयो पत्तो धारेतब्बो ... न काचमयो पत्तो धारेतब्बो ... न तिपुमयो पत्तो धारेतब्बो ... न तिपुमयो पत्तो धारेतब्बो ... न तम्बलोहमयो पत्तो धारेब्बो । यो धारेब्य, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि, भिक्खवे, द्वे पत्ते — अयोपत्तं, मत्तिकापत्तं" ति । वि

#### : २२ :

#### श्रामण्य फल

#### अञ्जतिथिया

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगह विहरित जीवकस्स कोमारमच्चस्स अम्बवने महता भिक्खुसक्कोन सिद्धं अङ्दिलसेहि भिक्खुसतेहि। तेन खो पन समयेन राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तदहुपोसथे पन्नरसे कोमुदिया चातुमासिनिया पुण्णाय पुण्णमाय रित्तिया राजामच्चपरिवृतो उपरिपासादवरगतो निसिन्नो होति। अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तदहुपोसथे उदानं उदानेसि—"रमणीया वत भो दोसिना रित्त, अभिरूपा वत भो दोसिना रित्त, दस्सनीया वत भो दोसिना रित्त, पासादिका वत भो दोसिना रित्त, लक्ख्बन्ना वत भो दोसिना रित्त, लक्ख्वन्ना वत भो दोसिना रित्त वत्ना वत भो दोसिना रित्त वत्ना वत्न

र्. बिनयपिटके, चुह्रबमा पालि, खुद्दकवत्धुक्खन्धकं, पिण्डोलभारद्वाजपत्तंवस्यु, ५-५-१०; पु०१६६-२०१।

एवं बुत्ते, अञ्जतरो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत् वेदेष्टिपुत्तं एतदबोच-"अयं, देव, पूरणो कस्सपो सङ्घी चेव गणी च गणाचरियो च, आतो, यसस्ती, तिस्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तन्त्रू, चिरपञ्बजितो, अद्धगतो, वयोअनुष्पत्तो । तं देवो पूरणं कस्सपं पयिदपासत् । अष्पेव नाम देवस्स पूरणं कस्सपं पयिदपासतो चित्तं पसीदेय्या" ति । एवं चुत्तो, राजा मागधो अजातसन्, वेदेष्टिपुत्तो दुष्ही अहोसि ।

अन्त्रतरो पि खो राजामचो राजानं मागधं अजातसत्तं वेदेहिपुत्तं एतदवीच-"अयं, देव, मक्खिल गोसालो सङ्की० ""।

अञ्जतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्तं वेदेहिवृतं एतदवोच-- "अयं, देव, अजितो केसकम्बलो सङ्की० ""।

अञ्जतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत् वेदेहिपुत्तं एतदवोच--"अयं, देव, पकुधो कच्चायनो सङ्घी० .....।

अञ्जतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत् वेदेहिपुत्तं एतदवोच"अयं, देव, मञ्जयो बेलट्ठपुत्तो सङ्घी० …।

अञ्जतरो पि खो राजामचो राजानं मागधं अजातसत्तुं वेदेहिपुत्तं एतदवोच—''अयं, देव, निगण्ठो नाटपुत्तो सङ्की चेव गणी च गणाचिरियो च, आतो, यसस्सी, तित्धकरो, साधु सम्मतो वहुजनस्स, रत्तञ्जू, चिरपञ्जिजतो, अद्धगतो वयोअनुष्पत्तो । तं देवो निगण्ठं नातपुत्तं पियरपासत्त । अप्पेव नाम देवस्स निगण्ठं नाटपुत्तं पियरपासतो चित्तं पसीदेव्या' ति । एषं वुत्ते, राजा मागधो अजातसस् वेदेहिपुत्तो तुण्ही अहोसि ।

### राजा जीवकम्बवने भगवन्तं उपसङ्कमि

तेन खो पन समयेन जीवको कोमारभच्चो रञ्ञो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स अबिदूरे तुण्हीभृतो निसिन्नो होति । अय खो राजा मागधी अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो जीवकं कोमारभच्चं एतद्वोच—"त्वं पन, सम्म जीवक, किं तुण्ही" ति ?

"अयं, देव, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो अम्हाकं अम्बवने विहरित महता भिक्खुसङ्को न सिद्धं अड्दतेलसेहि भिक्खुसतेहि। तं खो पन भगवन्तं एव कल्याणो कित्तिसद्धो अञ्भुगातो— 'इति पि सो भगवा, अरहं, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, अनुत्तरो, पूरिसदम्मसारिथ, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो, भगवा' ति। तं देवो भगवन्तं पियदपासतु। अप्येव नाम देवस्स भगवन्तं पियदपासतो चित्तं पसीदेय्या' ति।

"तेन हि, सम्म जीवक, हत्थियानानि कप्पापेही" ति । "एवं, देवा" ति खो जीवको कोमारभटची रञ्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स पटिस्सुणित्वा पञ्चमत्तानि हत्थि-निकासतानि कप्पापेत्वा रञ्जो च आरोहणीयं नागं, रञ्जो मागधस्स अजातसत्त्रस्स वेदेहिपुत्तस्स पटिवेदेति-"कप्पितानि को ते, देव, हत्यियानानि । यस्तदानि कालं मञ्जसी" ति ।

अब खो राजा मागघो अजातसत् वेदेहिपुत्तो पञ्चसु हित्यिनिकासतेसु पच्चेका इत्यियो आरोपेत्वा, आरोहणीयं नागं अभिरुहित्वा, उनकासु धारियमानासु, राजगहम्हा निय्यासि महरुचा राजानुभावेन: येन जीवकस्स कोमारमच्चस्स अम्बवनं तेन पाय्यासि ।

अयं को रङ्शी मागधस्स अजातसत्त स्स बेदेहिपुत्तस्स अविदृरे अम्बवनस्स अहुदेव भयं, अह इम्मितलं, अह लोमहंसी । अध खो राजा मागघी अजातसत् वेदेहिपूती भीती संविग्गी लोमहदूजातो जीवकं कोमारमच्चं एतदवोच-"किच्च मं, सम्म जीवकं, न वन्चेसि १ कि मं, सम्म जीवक, न पलम्भेसि १ कश्चि मं, सम्म जीवक, न पच्चत्थिकानं देसि १ कथं हि नाम ताव महतो भिन्खुसङ्क्षस्स अद्धतेलस।नं भिन्खुसतानं नेव खिपितसदो भविस्सति न उक्कासितसही न निग्धोसी" ति !

"मा भाषि, महाराज; मा भाषि, महाराज। न ते, देव, वञ्चेमि। न तं, देव, पलम्भामि । न तं, देव, पच्चित्यिकानं देमि । अभिक्कम, महाराज, अभिक्कम, महाराज। **एते मण्डलमाले दीपा झायन्ती"** ति ।

धय को राजा मंगधी अजातसत् वेदेहिपुत्ती यावतिका नामस्स भूमि नागेन गन्त्वा, नागा पच्चोरोहित्वा. पत्तिको व येन मण्डलमालस्स द्वारं तेनुपसङ्क्रीम. उपसङ्क्रमित्वा जीवकं कीमारभच्चं एतदबोच-"'कहं पन, सम्म जीवक, भगवा" ति ?

''एसो, महाराज, भगवा ; एसो, महाराज, भगवा मिक्समं धरमं निस्साय पुरत्थाभि-मुखो निसिन्नो, प्रक्खतो भिक्खसङ्घस्मा" ति ।

अथ को राजा मागधी अजातसत् वेदेहिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्क्रिम ; उपसङ्क्रमित्वा एकमन्तं अष्टासि । एकमन्तं ठितो खो राजा मागधो अजातसत् वेदेहिपुत्तो दुण्हीभृतं भिक्खुसङ्खं अनुविलोकेत्वा रहदमिव विष्पसन्नं, उदानं उदानेसि-"इमिना मे उपसमेन उदयभद्दो कुमारो समन्नागतो होतु येनेतरहि उपसमेन भिक्खुसङ्को समन्नागतो" ति ।

''अगमा खो त्वं, महाराज, यथापेमं" ति ।

"पियो मे, भन्ते, उदयभद्दो कुमारो। इमिना मे, भन्ते, उपसमेन उदयभद्दो कुमारो समन्नागतो होत येनेतरिह उपसमेन भिक्खुसङ्घो समन्नागतो" ति ।

अथ को राजा मागघो अजातसत् वेदेहिएसो भगवन्तं अभिवादेत्वा, मिक्खसङ्कस्स अअलि पणामेत्वा, एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो राजा मागधी अजातसत् बेदेहिप्रतो मगवन्तं एतदबौच-"पुच्छेय्यामहं, भन्ते, भगवन्तं किञ्चिदेव देसं, सचे मे भगवा आकासं करीति पञ्हस्स वेय्याकरणाया" ति ।

"पूचक, महाराज, यदाकक्क्सी" ति ।

## असिश्या और वरम्परा ] विचिक्ती में निवर्क के निवर्क नीसेपुरी : पूछ पाकि

#### सामञ्जालपुरुष्ठा

"यथा तु को इमानि, भन्ते, पृष्ठकिन्यायक्षनानि, सेव्ययितं कर्वारोहा अस्त्रारोहा रिथिका धनुग्गहा चेलका चलका पिण्ड्यामका क्ष्मा राजपुत्ता पक्ष्यन्ति महानागा स्रा चम्मयोधिनो दासिकपुत्ता बालारिका कप्पका न्हापका सूदा मालाकारा रजका पेसकार, नलकारा कुम्भकारा गणका मुद्दिका, यानि वा पनञ्जानि पि एवंगतानि पृथुसिप्पायतनानि, ते दिट्हेव धम्मे सन्दिष्टिकं सिप्पफलं उपक्षीवन्ति; तै तैन अत्तानं सुखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्ति, पुत्तदारं सुखेन्ति पीणेन्ति, मित्तामच्चे सुखेन्ति पीणेन्ति, समणबाद्यणेसु उद्धागिकं दिव्हकं पतिह्रपेन्ति सोबग्गिकं सुखिवपाकं सम्मसंवत्तिकं। सक्का नु को, भन्ते, एवमेव दिट्हेव धम्मे सन्दिष्टिकं सामञ्जकलं पञ्जपेतुं" ति १

#### छ तित्थियवादा

"अभिजानासि नो त्वं, महाराज, इमं पष्टं अञ्जे समणवासणे पुँचिक्ता" ति १ "अभिजानामहं, भन्ते, इमं पष्टहं अञ्जे समणवासणे पुच्छिता" ति । "यथा कथं पन ते, महाराज, ज्याकरिंसु, सचे ते अगर भासस्स्" ति । "न खो मे, भन्ते, गरु, यत्थस्स भगवा निसिन्नो, भगवन्तरूपो वा" ति । "तेन हि, महाराज, भासस्स्" ति ।

#### पूरणकस्सपवादो

"एक मिदाहं, भन्ते, समयं येन पूरणो कस्वपो तेनुपसङ्कामि; उपसङ्कासित्वा पूरणेन कस्सपेन सिद्धं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिं। एक-मन्तं निसिन्नो खो अहं, भन्ते, पूरणं कस्सपं एतदबोचं—'यथा नु खो इमानि, भो कस्सप, पुर्श्वसिष्पायतनानि, अं

"एवं बुत्ते, मन्ते, पूरणो कस्सपो मं एतदबोच-- 'करोत्रो खो, महाराज, कारयतो क्विन्दतो छेदापयतो पचतो पाचापयतो ।

इत्यं खो मे, भन्ते, प्रणो कस्सपो सन्दिष्टिकं सामव्ञफलं पुद्ठो समानो अिकरियं व्याकािस । सेय्यथािप भन्ते, अम्बं वा पृद्धो लबुजं व्याकरेय्य, लबुजं वा पृद्धो अम्बं व्याकरेय्य ; एवमेव खो मे, भन्ते, प्रणो कस्सपो सन्दिष्टिकं सामञ्जर्भलं पृद्धो समानो अिकरियं व्याकािस । तस्स मय्हं, भन्ते, एतदहोिस—'क्यं हि नाम मादिसो समणं वा बाइणं वा विजिते वसन्तं अपसादितव्वं मञ्जेय्या' ति । सो खो अहं, भन्ते, प्रणस्स कस्सपस्स मासितं नेव अभिनन्दि नप्पटिवकोिस । अनिभनिष्टस्या अप्यटिकोिसत्या अन्तमनो, अनत्तमनवाचं अनिक्कारित्या, तमेव वाचं अनुगण्हन्सो अभिकुष्णन्तो सहावासना प्रकारितं

#### **मक्ख**िक्योसालवादो

"एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन मक्खिल गोसालो० ......)

#### अजितकेसकम्बलवादो

"एकमिदाहं, मन्ते, समयं येन अजितो केसकम्बलो० ....।

## पकुषकच्चायनवादी

"एकमिदाई, भन्ते, समयंयेन पकुधी कच्चायनी०……।

#### निगण्ठनाटपुत्तवादो

"एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्कामं ; उपसङ्कामत्वा निगण्ठेन नाटपुत्तेन सिंद्धं सम्मोदं । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिं । एकमन्तं निसिद्धं एकमन्तं निसीदिं । एकमन्तं निसिन्तो खो अहं, भन्ते, निगण्ठं नाटपुत्तं एतदवोचं—'यथा नु खो इमानि, भो अम्मिक्सन, पृथुसिप्पायतनानि'' पेण्''सक्का नु खो, भो अम्मिक्सन, एवमेव दिट्ठेव धम्मे सन्दिष्ठिकं सामञ्जापतं पञ्जपेतुं ति १

"एवं बुत्ते, मन्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो मं एतदवीच—'इघ, महाराज, निगण्ठो चातु-यामसंवरसंबुतो होति। कथं च, महाराज, निगण्ठो चातुयामसंवरसंबुतो होति १ इघ, महाराज, निगण्ठो सब्बवारिवारितो च होति, सब्बवारियुत्तो च, सब्बवारियुतो च, सब्बवारिपुटो च। एवं खो, महाराज, निगण्ठो चातुयामसंवरसंबुतो होति। यतो खो, महाराज, निगण्ठो एवं चातुयामसंवरसंबुतो होति ; अयं बुच्चिति, महाराज, निगण्ठो गतत्तो च यत्त्रो च ठितन्तो चा ति।

"इत्थं खो मे, मन्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सन्दिहिकं सामञ्जर्फलं पृष्ठो समानो चातुयाम-संवरं व्याकासि । सेय्यधापि, मन्ते, अम्बं वा पृष्ठो लबुजं व्याकरेय्य, लबुजं वा पृष्ठो अम्बं व्याकरेय्य ; एवमेव खो मे, भन्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सन्दिष्ठिकं सामञ्जरफलं पृष्ठो समानो चात्यामसंवरं व्याकासि । तस्स मण्हं, भन्ते, एतदहोसि—'कथं हि नाम मादिसो समणं वा ब्राह्मणं वा विजिते वसन्तं अपसादेतव्वं मञ्जेय्या' ति । सो खो अहं, भन्ते, निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स भासितं नेव अभिनन्दि नप्पटिककोसि । अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा अनत्यमनो, अनत्तमनवाचं अनिच्छारेत्वा, तमेव वाचं अनुगण्डन्तो अनिक्कुज्जन्तो, एडाया-सना पक्तिम ।

## सञ्जयबेलहुपुत्तवादो

"एकमिदाई, भन्ते, समयं येन सम्जयो बेलइपुत्तो०""।

# बुद्धवादो

## पठमस निद् द्विकसामञ्जक्त

"सोहं, भन्ते, मगवन्तं पि पुच्छामि—'यद्या नु खो इमानि, भन्ते, पुधुसिप्पायतनानि॰…।

# अजातसन्तुउपासकत्तपटिवेदना

एवं बुत्ते, राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच- "अभिक्तन्तं, भन्ते, अभिक्तन्तं, भन्ते। सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुण्जितं वा उक्कुण्जेय्य, पिटच्छन्नं वा निवरेय्य, मृत्हस्स वा भगगं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपण्जीतं धारेय्य चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं, भन्ते, भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्खं च। उपासकं मं भगवा धारेतु अञ्जतगौ पाणुपेतं सरणं गतं। अच्चयो मं, भन्ते, अच्चगमा यथाबालं यधामृत्हं यथाअकुसलं, योहं पितरं धम्मिकं धम्मराजानं इस्सरियकारणा जीविता वोरोपेसि। तस्स मे, भन्ते, भगवा अञ्चयं अच्चयंतो पिटगण्हातु आयितं संवरायां" ति।

"तम्ब त्वं, महाराज, अच्चयो अच्चगमा यथाबालं यथामृल्हं यथाअकुसलं, यं त्वं पिंतरं धम्मिकं धम्मराजानं जीविता वोरोपेसि । यतो च खो त्वं, महाराज, अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, तं ते मयं पटिम्गण्हाम । बुद्धिहेसा, महाराज, अरियस्स विनये यो अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति, आयति संवरं आपज्जती" ति ।

एवं बुत्ते, राजा मांगधी अजातसत्तु वेदेहिपुत्ती भगवन्तं एतदवीच-"इन्द च दानि मयं, भन्ते, गच्छाम । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया" ति ।

"यस्सदानि, त्वं, महाराज, कालं मञ्जसी" वि ।

अध खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्घायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा पक्कामि ।

अध को भगवा अचिरवक्कन्तस्स रञ्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स भिक्खं आमन्तेसि—''खतायं, भिक्खंदे, राजा। छपहतायं, भिक्खंदे, राजा। सचायं, भिक्खंदे, राजा पितरं धम्मिकं धम्मराजानं जीविता न वौरोपेस्सथ, इमस्मि येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खं छप्पिजित्सथा" ति । इदमवीच भगवा। अत्तमना ते भिक्खं भगवतो भासितं अभिनन्दं ति।

१. सुत्तपिटके, दीवनिकाय पाचि, सीलक्खन्यवमाो, सामञ्जाकससुत्तं, १-२-१ से ६ । पु० ४१ से ७५ ।

#### : RB :

# बुद्ध : धर्माचार्यों में कनिष्ठ

एवं में सुर्त । एकं समयं भगवां सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ को राजा पसेनदि कोलको येन भगवा सेनुषसङ्कृति ; उपसङ्कृतित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो को राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदबोच—"भवं पि नो गोतमो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति पटिजानाती" ति १

यं हि तं, महाराज, सम्मा बदमानो वदेय्य 'अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो' ति, ममेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य ! अहं हि, महाराज, अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो'' ति ।

"ये पि ते, भी गीतम, समणजाहाणा सिंह्यनी गणिनी गणाचरिया ञाता यसस्सिनी विस्थानरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं —पूरणी कस्सपो, मक्खिल गोसालो, निगण्डी नाटपुत्तो, सब्जयो बेलहपुत्तो, पकुधी कच्चायनो, अजितो केसकम्बलो ; ते पि मया 'अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बद्धो ति पटिजानाथा' ति पृष्टा समाना अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बद्धो ति पटिजानाथा' ति पृष्टा समाना अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बद्धो ति न पटिजानन्ति ; कि पन भवं गोतमो दहरो चेव जातिया नवो च पब्बज्जाय।" ति ?

"क्लारो खो मे, महाराज, दहरा ति न जञ्जातन्त्रा, दहरा ति न परिभोतन्त्रा । कतमे जलारो १ खालियो खो, महाराज, दहरो ति न जञ्जातन्त्रो, दहरो ति न परिभोतन्त्रो । जरगो खो महाराज, दहरो ति न जञ्जातन्त्रो, दहरो ति न परिभोतन्त्रो । अगि खो, महाराज, दहरो ति न जञ्जातन्त्रो, दहरो ति न परिभोतन्त्रो । भिक्खु, खो, महाराज, दहरो ति न जञ्जातन्त्रो, दहरो ति न परिभोतन्त्रो । इमे खो, महाराज, चलारो दहरा ति न जञ्जातन्त्रा, दहरो ति न परिभोतन्त्रो । इमे खो, महाराज, चलारो दहरा ति न जञ्जातन्त्रा, दहरा ति न परिभोतन्त्रा" ति ।

इदमबोच भगवा। इदं बत्वान सुगतो अधापरं एतदबोच सत्धा— "कालियं जातिसम्पन्नं, अभिजातं यसस्सिनं।

बहरो ति नावजानेय्य, न नं परिनवे नरो॥

"ठातं हि सो संनुनिन्नो, रज्जं लद्धान कालियो।

सो कुद्धो राजवण्डेन, तर्हिन पक्कमते मुसं।

तरमा तं परिवज्जेय्य, रक्तं जीवितयसनो॥

'काने या यदि यह रज्जे, सत्य यसो पुक्कमनं।

वहरो ति नावजानेय्य, न नं परिनवे नरो॥

#### इतिहास और परम्परा ] विविद्यारी में निवन्त व निवन्त नातपुरा : मूल पासि

"उच्चावकेहि वन्मेंहि, उरमो वरति ते**व**सी । सो आसण्य हंसे बालं, नरं नारि च एकवा। तस्मा तं परिचल्केया, श्रमकं जीवितमसमी ॥ "पहलमक्तां जालिनं, पावकं कसूनशर्नि । बहरों ति नावजानेन्य, न नंपरिसवे नरो ॥ "लढ़ा हि सो ज्यादानं, महा हरवान पावको । सो जासक्त वहे बालं वरं नारि च एकवा। तस्मा तं परिवज्जेय्य, रक्खं जीवितमत्तनी ॥ "वनं यवगि इहति, पावको कण्हवसनी। जायन्ति तत्य पारोहा, बहोरलानमञ्चये॥ "यश्व स्तो सीलसम्पम्नो, भिक्खु इहति तेवसा। न तस्स पुसा पसवो, दायादा विन्दरे वनं। अनपच्या बदायादा, तालावस्यू भवन्ति ते॥ "तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्परसं अत्यमसनो । मुजजुमं पावकं च, स्रसियं च यसस्सिमं। मिक्कूं च सीलसम्पन्नं, सम्मदेव समाचरे" ति ॥

एवं बुत्ते, राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवीच—"अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते ! सेरपथापि भन्ते, निक्कुण्जितं वा उक्कुण्जेय्य पटिच्छ्वन्नं वा विवरेय्य मृत्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य अन्धकारे वा तेलपण्जीतं धारेय्य—चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्तो ति ; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सग्णं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्ख च । उपासकं मं, भन्ते, भगवा धारेत् अण्जतम्मे पाणुपेतं सरणं गर्तः ति ।

#### : 38:

## सभिय परिवाजक

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति बेलुवने कलन्दकितवारे। तेन खो पन समयेन समियस्य परिन्वाजकस्स पुराणसासोहिताय देवताय पञ्चा उहिटा होन्ति—''वी

१. सुसपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, समायवन्यो, कोसलस्युत्तं, वहरसुत्तं, ३-१-१ से ४ पृ० ६७-६६ ।

ते, सभिय, समणी वा ब्राह्मणी वा इमे पञ्हे पुटो क्याकरोति तस्स सन्तिके ब्रह्मचरियं चरेय्यासी" ति।

अथ खो सिभयो परिब्बाजको तस्सा देवताय सिनतके ते पृष्टे छरगहेत्वा ये ते समणबाह्यणा सिङ्कानो गणाचरिया आता यसिसनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं — पूरणो कस्सपो मक्खिलगोसालो अजितो केसकम्बलो पकुषो कच्चानो सङ्घयो बेलद्वपुत्तो निगण्डो नाटपुत्तो, ते छपसङ्कमित्वा ते पृष्टे पुच्छिति। ते सिभयेन परिब्बाजकेन पृष्टे पुटा न सम्पायन्ति; असम्पायन्ता कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोन्ति। अपि च सिभयंयेव परिब्बाजकं पटिपुच्छन्ति।

अथ खो सिमयस्स परिज्याजकस्स एतदहोसि—"ये खो ते भोन्तो समणब्राह्मणा सिक्कानो गणिनो गणाचिरया जाता यसिसनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं—पूरणो कस्सपो "पे० "निगण्ठो नाटपुत्तो, ते मया पञ्हे पुद्धा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोणं च दोसं च अप्पच्चयं च पादुकरोन्ति; अपि च मञ्जेवेत्थ पटिपुच्छुन्ति। यन्नून्नाहं हीना-यावित्त्वा कामे परिभुञ्जेय्यं" ति।

अथ खो सिमयस्स परिव्याजकस्स एतदहोसि—''अयं पि खो समणें गोतमो सङ्खी चेश गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स ; यन्नून्नाहं समणं गोतमं छपसङ्कामत्वा इमे पश्हे पुच्छे थ्यं" ति।

अध खो सिमयस्स परिन्त्राजकस्स एतदहोसि—"ये पि खो ते भोन्तो समणन्नाझणा जिण्णा बुड्टा महत्त्वका अद्धगता वयोअनुष्पत्ता थेरा रत्त्रञ्जू चिरपन्त्रजिता सिक्किनो गणिनो गणाचिरया ञाता यसिसमो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेय्यथीदं—पूरणो कस्सपोः" पे० "निगण्ठो नाटपुत्तो, ते पि मया पन्हे पुटा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोपं च दोसं च अष्पच्चयं च पादुकरोन्ति, अपि च मञ्जेवेत्थ पटिपुच्छन्ति ; किं पन मे समणो गोतमो इमे पन्हे पुटो न्याकरिस्सति! समणो हि गोतमो दहरो चेव जातिया नवो च पन्वक्जाया" ति।

अथ खो सिभयस्स परिन्त्राजकस्स एतदहोसि—"समणो खो दहरो ति न उञ्जातन्त्रो न परिभोतन्त्रो । दहरो पि चेस समणो गोतमो महिद्धिको होति महानुभावो, यन्नूनाहं समणं गोतमं उपसङ्कानत्वा इमे पन्हे पुन्छे क्यं" ति ।

अथ खो समियो परिन्नाजको यैन राजगहं तेन चारिकं पक्कामि । अनुपुन्वेन चारिकं चरमानो येन राजगहं वेलुवनं कलम्दकनिवापो, येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सभियो परिन्नाजको भगवन्तं गाधाय अक्कामासि—

"कक्की वेचिकिन्छी आगमं, (हित समियो)
पद्धे पुन्छिनुं अभिकक्कमानी।
तेसन्तकरो सवाहि पन्हे में पृष्ठो,
अनुपुन्धं अनुषम्मं स्थाकरोहि में"॥
"द्रतो आगतोसि समिय, (हित भगवा)
पन्हे पुन्छिनुं अभिकक्कमानी।
तेसन्तकरो मवामि पन्हे ते पृष्ठो,
अनुपुन्धं अनुषम्मं स्थाकरोमि ते॥
"पुन्छ मं समिय पन्हं,
यं किन्ति मनसिन्छिसि।
तस्स तम्सेव पन्हस्स,
अहं अनं करोमि ते" ति॥

अध को सिमयस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि—"अच्छिरियं वत, भो, अब्धुतं वत, भो ! यं वताहं अञ्जेसु समणबाहाणेसु ओकासकम्ममत्तं पि नालस्यं तं मे इदं समणेन गोतमैन ओकासकम्मं कतं" ति । अत्तमनो पसुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं पञ्हं अपुच्छि—

"किं पत्तिनमाह भिक्खनं, (इति सिभयो) ० "" ११२

अय खो सिभयो परिन्वाजको भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा अनुमो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो उद्घायासना एकंसं उत्तरासङ्गं करित्वा येन भगवा तेनम्झलिं पणामेत्वा भगवन्तं सम्मुखा सारुप्पाहि गाद्याहि अभित्यवि—

अथ खो समियो परिन्त्राजको भगवतो पादेसु सिरसा निपतिस्त्रा भगवनतं एतदबोच— "अभिक्कन्तं, भन्ते "पे०" एसाहं भगवन्तं सरणं गच्छामि घम्मं च भिक्खुसङ्खां च; क्रमेय्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पन्त्रक्तं, लभेय्यं उपसम्पदं" ति।

"यो खो, सिमय, अञ्जितिरिययपुर्व्यो इमस्मि धम्मविनये आकङ्कृति पर्व्वज्जं आकङ्कृति धषसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति ; चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू प्रव्वा-जेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय । अपि च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता" ति ॥

"सचे, भन्ते, अञ्जितित्थयपुर्वा इमिन्स धम्मिवनये आकङ्क्षन्ता पश्चक्जं आकङ्क्षन्ता उपसम्पदं चतारो माते परिवसन्ति, चतुन्नं मासानं अध्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू प्रव्याजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्ष् कुभावाय, अहं चंतारि वस्सानि परिवसिस्सामि; चतुन्नं वस्सानं अध्चयेन आरद्धचित्ता भिक्ख् प्रव्याजेन्द्र उपसम्पादेन्द्र भिक्खुभावाय।" ति । अलत्थ खो :

समियो परिव्वाजको अगक्तो सम्तिक प्रश्नका अलत्य सपसम्परं "पेव "अञ्जतरो खो पनायस्मा समियो अरहतं अहोसी ति ।

#### : 24:

# सुभद्रपरिवाजक

तेन को पन समयेन सुभद्दी नाम परिकालको कुसिनाराधं पटिवसति । अस्सोसि को सुभद्दो परिब्बाजको-- "अडज किर रितया पिक्कमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिब्बानं भिवस्सती" ति । अथ खो सुभद्दस्य परिज्वाजकस्य एसवहोसि-"सुतं खो पन मेतं परिव्याजकानं बुद्धानं महल्लकानं शाचरिषषाचरियानं भाषमानानं---'कदाचि करहचि तथागता लोके उपपज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बद्धां ति । अक्जेव रत्तिया पिच्छमे यामे · समणस्स गोतमस्स परिनिब्बानं भविस्सति । अत्थि च मे अयं वश्चाधम्मो जप्पन्नो—'एवं पसन्त्रो अहं समणे गोतमे । पहोति मे समणी गोतमो तथा धम्म देसेत् यथाहं इमं कह्नाधम्मं पजहेच्यं' "ति । अथ को पुभद्दी परिव्याजको येन उपयत्तनं मल्लानं सालवनं येनायस्मा क्षानन्दो तेनुपसङ्कृति ; उपसङ्कृतित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--'सुतं मेतं''''' । साधाहं, भी बानन्द, लभेय्यं समणं गीतमं दस्सनायां ति। एवं बुत्ते, बायस्मा बानन्दी समहो परिज्यालकं एतदवीच- "अलं आबुसी सुभइ, मा तथागतं विहेटेसि। किलन्तो भगवा" ति । दुतियं पि खो सुभद्दो परिव्याजको "पे० "तितयं पि खो सुभद्दो परिव्याजको आयस्मन्तं आनन्दं एतद्वीच० "" ।

अस्तोसि खो भगवा आयस्मतो आनम्दस्स सुभद्देन परिक्वाजकेन सिद्धं इमं कवासरुज्ञापं । अथ को भगवा बायस्मन्तं जानन्दं आमन्तेसि--''अलं, बायन्द, मा सुभद्दं बारेसि । लभतं, आनन्द, सुभद्दो तथागतं दस्सनाय । यं किञ्चि मं सुभद्दो पुरिक्कसित सन्वं तं अञ्जापेक्को व पुच्छस्सति, नो विहेस्सापेक्को । यं चस्साहं पुद्वी ब्याकरिस्सामि, तं किप्पमेव न आजानिस्तती" ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो सुमद्दं परिज्ञाजकं एतदवोच-"गच्छावसो सुभइ, करोति ते मगवा ओकाएं" ति । अथ खो सुभइो परिज्यानको येन भगवा तेनुपसङ्खाः चपसङ्कमित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सार्षीयं वीतिसारेत्वा एक्मन्तं निसीदि । एकमन्तं निसन्नो खो सुमद्दो परिव्याजको भगवन्तं एत्तदवीच--''येमे, भो गोतम समजन हजा सक्किनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो तित्यकरा साध्यम्बता बहुजनस्स. सेम्यथिवं-पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, अजित्तो केसकम्बली, पकुषो करुवाबनी,

१. सुत्तपिटके, खुद्किनिकाये, सुत्तनिपास पालि, महावग्गो, समियसुत्तं, ३-६ ; पू० ३४४-५३ ।

विकास और परम्परा ] निर्माणि में निर्माण व निर्माण नासपुरत : मूक पासि प्रेड् संस्थापों वेसक्ष्युक्तो, निर्माण्डो नाटपुक्तो, सन्वेदे सकाय पटिन्जाय अध्यस्मित् सन्वेद न अन्मस्मित् सदाह एकस्चे अन्मस्मित् एकस्चे न अन्मस्मित्

"अलं, सुमइ, तिहतेतं—सञ्देते सकाय परिम्ञाय अञ्मिष्टित्रसु, सञ्चंव न अञ्मिष्टित्रसु, स्टबंव न अञ्मिष्टित्रसु, स्टबंव न अञ्मिष्टित्रसु, ति । धम्मं ते, सुमइ, देसेस्सामि, तं सुणाहि, सामुकं मनसिकरीहि, मासिस्सामी" ति ।

"एवं, मन्ते" ति को सुभद्दो परिन्नाजको भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतद्वोच—

"यस्मि को, सुभद्द धम्मिवनये अरियो अङ्गिको मग्गो न उपलन्भित, समणो पि तत्थ
न उपलन्भित । दुतियो पि तत्थ समणो न उपलन्भित । तितयो पि तत्थ समणो न उपलन्भित । चद्वत्यो पि तत्थ समणो न उपलन्भित । यस्मि च को, सुभद्द, धम्मिवनये अरियो अङ्गिको मग्गो उपलन्भित , समणो पि तत्थ उपलन्भित । दुतियो पि तत्थ समणो उपलन्भित । वतियो पि तत्थ समणो उपलन्भित । वद्वत्यो पि तत्थ समणो उपलन्भित । इपेन, सुभद्द, समणो; इमस्मि को, सुभद्द, धम्मिवनये अरियो अङ्गिको मग्गो उपलन्भित । इपेन, सुभद्द, समणो; इध्र दुतियो समणो, इध्र तियो समणो, इघ्र चत्रयो समणो । सुञ्जा परप्पनादा समणेभि अञ्जेहि । इमे च, सुभद्द, भिक्ख सम्मा विहरेय्यं, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा" ति ।

एकूनरिको व्यसा युगह, यं पश्यमि किंकुसकानुएसी। बस्सानि पठजास समाधिकानि, यतो बहं पत्यक्तितो युगह। जायस्स धम्मस्स परेसवत्ती, इसो बहिद्धा समधो पि नरिय॥

"एवं वृत्ते, सुभद्दो परिव्याजको भगवन्तं एतदयोच — "अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, मन्ते, निक्कुण्जितं वा उक्कुण्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृत्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपण्जीतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति ; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु सक्कं च । लभेय्याहं, मन्ते, भगवतो सन्तिके पव्यक्णं लभेय्यं स्वयस्यदं" ति । "

१- सुराविक्रके, दोश्रमिकाय पालि, बहावको, महापरिनिन्तान सुत्त, सुभइपरिन्ताजकवत्यु, ३-२३-म्प-म्म : यु० ११५-१७ ।

#### : २६ :

# राजग्रह में सातों धर्मनायक गणाचरियेस को सावकसकतो

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलन्दकनिवापे। तैन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्ञाता अभिञ्ञाता परिब्बाजका मोरनिवापे परिब्बाजकारामे पटिवसन्ति, सेय्यथीदं -- अन्नभारो वरधरी सञ्जलदायी च परिव्वाजकी अञ्जे च अभिन्जाता अभिक्ञाता परिक्वाजका । अध खो भगवा पुक्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पाविसि । अध खो भगवतो एतदहोसि-"अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितुं। यन्त्रनाहं येन मोरनिवापो परिव्याजकारामो येन सकुलुदायो परिव्याजको तेनुप-सङ्कमेय्यं" ति । अथ खो भगवा येन मोरनिवापी परिन्याजकारामी तेनुपसङ्कृति । तैन खो पन समयेन सकुलुदायी परिव्वाजको महतिया परिव्वाजकपरिसाय सद्धिं निसिन्नो होति उन्ना-दिनिया उच्चासहमहासहाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्तिया, सेय्यथीदं-राजकथं० ... इतिभवाभवकथं इति वा । अह्सा खो सकुल्दायी परिज्ञाजको भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान सकं परिसं सण्ठपेसि-"अप्पसद्दा भोन्ती होन्द्र ; मा भोन्ती सहमकत्थ । अयं समणी गीतमी आगच्छति : अप्पसद्दकामी खो पन सी आयस्मा अप्पसद्दस्स वण्णवादी । अप्पेच नाम अप्पसदं परिसं विदित्वा उपसङ्कामितव्वं मञ्जेय्या" ति । अथ खो ते परिव्याजका तुण्ही अहेसं। अथ खो भगवा येन सकुलुदायी परिन्बाजको तेनुपसङ्क्रीम। अथ खो सकुलुदायी परिब्बाजको भगवन्तं एतदबोच-"एत खो. भन्ते, भगवा। स्वागतं, भन्ते, भगवतो। चिरस्तं खो, भन्ते, भगवा इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाय । निसीदत्तु, भन्ते, भगवा ; इदमासनं पञ्जत्तं" ति । निसीदि भगवा पञ्जते आसने । मकुलुदायी पि खो परिब्वाजको अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो सक्कलदायि परिव्याजकं भगवा एतदवीच-

"कायनुत्थ, उदायि, एतरिह कथाय सन्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विष्यकता" ति 2

"तिटुतेसा, भन्ते, कथा याय मयं एतरिह कथाय सिन्नसिन्ना। नेसा, भन्ते, कथा भगवतो दुल्लभा भविस्सित पच्छा पि सबनाय। पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि नानातित्थियानं समणबाह्मणानं कुत्हलसालायं सिन्नसिन्नानं सिन्नपिततानं अयमन्सराकथा उदपादि—'लामा वत, भो, अङ्गमगधानं, सुलद्धलाभा वत, भो, अङ्गमगधानं! तित्रमे समणबाह्मणा सिङ्चनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो तित्यकरा साधुसम्मता बहुजनस्स राजगहं वस्सावासं ओसटा। अयं पि खो पुरणो कस्सपो सङ्की चैव गणी च गणाचरियो च

भाती यसस्ती तित्थकरी ताषुसम्मतो बहुजनस्स ; सो पि राजगहं वस्त्रावासं ओसटी । अयं पि खो मक्खिल गोसाली "पे॰ अजितो केसकम्बली "पकुधी कृष्ण्यायनी "सङ्ग्रा बेलहुपुती "निगण्टो नातपुत्ती सङ्घी चेव॰ अस्त्रावामं ओमटो । अयं पि खो समणो गीतमो सङ्घी चेव॰ अस्तावासं ओसटो । को नु खो इमेसं भवतं समणभाद्धणानं मङ्घीनं गणीनं गणाचिरयानं आतानं यसस्तीनं तित्थकरानं माधुसम्मतानं बहुजनस्स सावकानं सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो, कं च पन सावका सक्कत्वा गरुं कृत्वा उपनिस्साय विहरन्ती ति ?

"तत्रेकच्छे एवमाहंसु—'अयं खो पूरणो कस्सपो सङ्घी चेव० विव क्स्मिस्स ; मो च खो सावकानं न सक्कतो न गहकतो न मानितो न पूजितो, न च पन पूरणं कस्सपं सावका सक्कत्वा गर्छं कत्वा उपनिस्साय विहर्रन्त । भूतपुट्वं पूरणो कम्सपो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति । तत्रञ्जतरो पूरणस्म कस्सपस्स मावको सद्दमकासि—मा भोन्तो पूरणं कस्सपं एतमत्यं पुच्छुरथ, नेसो एतं जानाति ; मयमेतं जानाम, अम्हं एतमत्यं पुच्छुध ; मयमेतं भवन्तानं व्याकरिस्सामा ति । भूतपुट्वं पूरणो कस्सपो बाहा प्रग्यह कन्दन्तो न लभिति—अप्यस्त भोन्तो होन्द्व, मा भोन्तो सद्दमकत्थ । नेते, भवन्ते, पुच्छुन्ति, अम्हं एते पुच्छुन्ति ; मयमेतेसं व्याकरिस्मामा ति । बहु खो पन पूरणम्स कम्मपम्म मावका वादं आरोपेत्वा अपक्कन्ता—न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं धम्मविनयं आजानामि, किं त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्सिस, मिच्छा पटिपन्नो त्वमिस, अहमस्म सम्मापटिपन्नो, सहितं मे, अमहितं ते, पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छुावचनीयं पुरे अवच, अधिचिण्णं ते विषरावत्तं, आरोपितां ते वादो, निग्गहितोसि, चर वादप्पमोक्खाय निव्बेटेहि वा सचे पहोसी ति । इति पूरणो कस्सपो सावकानं च सक्कतो० उपनिस्साय विहर्गन्त । अक्कुट्ठो च पन पूरणो कस्सपो धम्मक्कोसेना ति ।

"एकच्चे एवमाहं सु—'अयं पि खो मक्खिल गोसालो "पे० अजितो केसकम्बलो प्रकृशो कच्चायनो "सञ्जयो बेलहपुतो "निगण्डो नातपुत्तो सङ्खी चेव० "धम्मक्कोसेना ता

"एकच्चे एवमाहंसु—'अयं पि खो समणो गोतमो सङ्घी चेव० समकानं सक्कतो गहकतो मानिता पृजितो, समणं च पन गोतमं सावका सक्कत्वा गहं कत्वा उपनिस्साय विहर्गन्त । भृतपुञ्चं समणो गोतमो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति । तत्रञ्जदरो समणस्म गोतमस्स सावको उक्कासि । तमेनाञ्जतरो ब्रह्मचारी जन्मुकेन घट्टेसि—अप्पसद्दो आयस्मा होत्त, मायस्मा सद्दमकासि, सत्या नो भगवा धम्मं देसेती' ति । यस्मि समये समणो गोतमो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति, नेव तस्मि समये समणस्स गोतमस्स सावकानं खिपितसद्दो वा होति उक्कासितसद्दो वा । तमेनं महाजनकायो पच्चासीसमानरूपो पच्च-पृष्टिती होति—यं नो भगवा धम्मं भासिस्सति'तं नो सोस्सामा ति । सेय्यथापि नाम पृरिसो

चातुम्महापये खुद्दमधं अनेसकं पीलेय्य । समेनं महाजनकायो परचासीसमानरूपो परचुपहिसी अस्स । एवमेव यस्मं समये समणो गीतमो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति, नेव तस्मिं समये समणस्स गीतमस्स सावकानं खिपितसद्दो वा होति उक्कासितसद्दो वा । तमेनं महाजनकायो परचासीसमानरूपो परचुपहितो होति—यं नो भगवा धम्मं भासिस्सिति तं नो सोस्सामा ति । ये पि समणस्स गीतमस्स सावका समझचारीहि सम्पयोजेत्वा सिक्खं प्रवक्षाय हीनायावत्तनित ते पि सत्यु चेव वण्णवादिनो होन्ति, धम्मस्स च वण्णवादिनो होन्ति, सञ्चस्स च वण्णवादिनो होन्ति, अत्तगरहिनो येव होन्ति अन्वज्ञगरिहनो, मयमेवम्हा अलिखका मयं अप्पपुरुष्ठा ते मयं एवं स्वाक्षाते धम्मविनये पञ्चितत्वा नासिक्खम्हा यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चित्तं ति । ते आरामिकभृता वा उपासकभृता वा पञ्चितक्षापदे समादाय वत्तन्ति । इति समणो गोतमो सावकानं मक्कतो० "विहरन्ती' ति । व

#### : २७ :

# निगण्ठ उपोस्तथ

एवं में सुतं। एकं समयं भगवा सावित्थयं विहरित पुब्बारामे मिगारमातुपासादे। अथ खो विसाखा मिगारमाता तदहुपोसथे येन भगवा तेनुपसङ्क्षिमः; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो विसाखं मिगारमातरं भगवा एतदबोच—"हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छ्रसि दिवा दिवस्सा" ति ?

"उपोसधाहं, भन्ते, अञ्ज उपवसामी" ति ।

"तयो खोमे, विसाखे, उपोसथा। कतमे तयो १ गोपालकुपोसथी, निगण्डुपोसथी, व्यरियुपोसथी। कथं च, विसाखे, गोपालकुपोसथी होति १ सेव्यथापि, विसाखे, गोपालको सायन्हसमये सामिकानं गावो निव्यातेत्वा इति पिटसिन्निक्खिति—'अन्ज खो गावो अमुकस्मि च अमुकस्मि च पदेसे चित्रं च अमुकस्मि च पदेसे पानीयानि पिविसु; स्वे दानि गावो अमुकस्मि च अमुकस्मि च पदेसे चित्रसिन्त, अमुकस्मि च अमुकस्मि च पदेसे पानी-यानि पिविस्सन्ती' ति; एवमेव खो, विसाखे, इधेकच्चो उपोसिशको इति पिटसिन्निक्खिति—'अहं स्वरुग इदं चिदं च खादनीयं खादि, इदं चिदं च भोजनीयं मुन्जिं; स्वे दानाहं इदं चिदं च खादनीयं खादिस्सामि, इदं चिदं च भोजनीयं मुन्जिस्सामी' ति। सो तेन अभि-ज्यालहुगतेन चेतसा दिवसं अतिनामेति। एवं विसाखे, गोवालकुगीसद्यो होति। एवं

१. सुत्तपिटके, मिक्सिमनिकाय पालि, मिक्सिमपण्णासकं, महासकुषुदायिसुत्तं, २७-१; पृ॰ २२४ से २=।

इतिहास कीर परम्परा ] विविद्यकों में निगन्त व तिगन्त वासपुत्त : मूल वाकि १९७ जवपुरवी की, विवाले, गोपालकुपोसयो न महप्त्रलो होति न महानिसंसी न महाजुतिको न महाविष्कारो ।

"कथं च, किसाखे, निगण्डुपोसथी होति ? अत्थि, विसाखे, निगण्डा नाम समण-जातिका । ते सावकं एवं समादपेन्ति-'एहि त्वं' अम्भो पुरिस, ये पुरत्थिमाय दिनाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्खिपाहि : ये पिष्क्षमाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्खिपाहि : ये उत्तराय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेस दण्डं निक्खिपाहि : ये दिक्षिणाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्खिपाही' ति ! इति एकच्चानं पाणानं अनुह्रयाय अनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चानं पाणानं नानुह्याय नानुकम्पाय समादपेन्ति । ते तदहृपोसथे सावकं एवं समादपेन्ति—'एहि त्वं, अम्भो, पूरिस, सब्बचेलानि निक्किपारवा एवं वदेहि-नाहं क्यचनि कस्सचि किञ्चनतस्मि, न च मम क्यचनि करथिच किञ्चनतत्थी ति । जानन्ति खो पनस्त मातापितरो- 'अयं अम्हाकं पूत्तो' ति : सो पि जानाति-'इमे मर्थ्हं मातापितरो' ति । जानाति खो पनस्स पुत्तदारो-'अयं मर्थ्ह भत्ता ति ; सो पि जानाति—'अयं मय्हं पुत्तदारी' ति । जानन्ति खो पनस्त दासकम्मकर-पोरिसा- 'अयं अम्हाकं अय्यो' ति ; सो पि जानाति- 'इमे मय्हं दासकम्मकरपोरिसा' ति । इति यस्मि समये सच्चे समादपेतब्बा सुसावादे तस्मि समये समादपेन्ति । इदं तस्स सुसावादस्मि बदामि । सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन भोगे अदिन्नं येव परिभुष्टजति । इदं तस्स अदिन्ना-दानरिंग वदामि । एवं खो, विशाखे, निगण्डपोसथो होति । एवं उपवृत्था खो, विशाखे, निगण्द्रपोसधो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविष्फारो !

"कयं च, विसाखे, अरियुपोसधो होति ? उपिक्किलिट्टस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । कथं च, विसाखे, उपिक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इश्व, विसाखे, अरियसावको तथागतं अनुस्सरित—'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकिविद् अनुत्तरो पुरिसदम्मसारिध सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति । तस्स तथागतं अनुस्सरतो चित्तं पसीदित, पामोज्जं उप्पञ्जति । ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपिक्किलिट्टस्स सीसस्स उपक्किमेन परियोदपना होति । १० .....

#### : २८ :

# द्य अभिजातियों में निर्घान्थ

एकं समयं भगवा राजगहे विहरित गिज्हकूटे पब्बते। अथ को आयस्मा आनन्दी येन भगवा तेनुपसकूमि ; उपमकूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं

१- सुत्तिष्टिके, अंगुत्तरनिकाय पालि, तिकनिपात, महाबग्गो, उपोसयसुत्तं, ३-७-१०; वृ० १६०-६१ ।

निसिन्नी खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच--''पूरणेन, भन्ते, कस्सपेन झूल-भिजातियो पञ्जता--तण्हाभिजाति पञ्जता, नीलाभिजाति पञ्जता, लोहिताभिजाति पञ्जता, हलिद्दाभिजाति पञ्जता, सुक्काभिजाति पञ्जता, परमसुक्काभिजाति पञ्जतो ।

"तित्रदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन तण्हाभिजाति पञ्जता, ओरिङ्भका सूकिरका साकुणिका मागविका लुद्दा मच्छ्रधातका चोरा चोरघातका बन्धनागारिका ये वा पनञ्जे पि केचि कुरूरकम्मन्ता।

"तित्रदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन नीलाभिजाति पञ्जता, भिक्खू कण्टकवुत्तिका ये वा पनञ्जे पि केचि कम्मवादा किरियवादा।

"तत्रिदं, भन्ते, पुरणेन कस्मपेन लोहिताभिजाति पञ्जत्ता, निगण्डा एकसाटका ।

''तित्रदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन हिलद्माभिजाति पञ्जत्ता, गिही ओदातवसना अचेलक-मानका ।

"तत्रिदं, भन्ते, पूरणेन कस्तपेन सुक्काभिजाति पञ्जता, आजीवका आजीविकनियो । १

#### : 38:

# सच्चक निगण्ठपुत्र सच्चकस्स पञ्हो

एव मे सुतं। एकं समयं भगवा वेसालियं विहरित महावने कूटागारसालायं। तेन खो पन समयेन भगवा पुब्बण्हसमयं सुनिवत्थो होति पत्तचीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पिवसित्तु-कामो। अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो जङ्काविहारं अनुचङ्कममानो येन अनुविचरमानो महावनं कूटागारसाला तेनुपमङ्कम। अहसा खो आयस्मा आनन्दो सचकं निगण्ठपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं। दिस्वान भगवन्तं एतदवोच—"अयं, भन्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो आगच्छिति भस्सप्पवादको पण्डितवादो साधुसम्मतो बहुजनस्स। एमो खो, भन्ते, अवण्णकामो बुद्धस्स, अवण्णकामो धम्मस्स, अवण्णकामो सङ्घस्स। साधु, भन्ते, भगवा सुहुत्तं निसीदत्त अनुकम्णं उपादाया" ति। निसीदि भगवा पञ्चत्ते आसने। अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्तं एतदवोच—०ः

१- सुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, छक्क-निपाता, महावम्मो, छलमिजातिसुत्तं, ६-६-३; पृ० ६३-६४।

#### सञ्चकस्स भगवति सङ्घा

एवं बुत्ते, सच्चको निगण्डपुत्तो भगवन्तं एतदवीच - "अच्छरियं, भी गीतम, अन्भूतं, भो गोतम ! याबब्चिदं भोती गोतमस्स एवं आसज्ज आसज्ज बुक्चमानस्स, उपनीतेहि बचनप्यथेहि समुदाचरियमानस्स, झविवण्णो चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विष्पसीदति, यथा तं अरहती सम्मासम्बुद्धस्स । अभिजानामहं, भी गीतम, पूरणं कम्सपं वादेन वादं समारभिता । सो पि मया वादेन वादं समारद्धो अध्येनञ्जं पटिचरि, बहिद्धा कथं अपनामेसि, कोपं च दोनं च अप्परचयं च पात्वाकासि। भोतो पन गोतमस्स एवं० अरहती सम्मासम्बुद्धस्स । अभिजानामहं, भो गोतम, मक्खलिं गोसालं "पे॰ "अजितं केसकम्बलं " पकुधं कच्चायन "सञ्जयं बेलहपुर्चं "निगण्ठं नाटपुर्च बादेन बादं समारिभता । सो पि मया वादेन ••• अप्पच्चयं च पात्वाकाति । भोतो पन गोतमस्स एवं • • • वह किच्चा मयं, बहकरणीया" ति ।

"यस्स दानि त्वं, अग्गिवेरसन, कालं मञ्जसी" ति ।

अथ खो मच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्दायासन पक्कामी ति ।

#### : ३0:

# अनारवासिक ब्रह्मचर्यवास चत्तारो अब्रह्मचर्यवासा

एवं मे सतं। एकं समयं भगवा कीसम्बयं विष्ठरित घोसितारामे। तेन खो पन समयेन सन्दको परिव्याजको पिलक्खराहायं पटिवसति महतिया परिव्याजकपरिसाय सिद्धं पञ्चमत्तेहि परिव्याजकसतेहि। अथ खो आयस्मा आनन्दो सायण्हसमयं पटिसल्लाना वृद्धितो भिक्ख आमन्तेसि--"आयामावुसो, येन देवकतसीब्भो तेनुपसङ्कमिस्साम गुहादस्स-नाया" ति । "एवमाबुसो" ति खो ते मिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोस्ं। अथ खो आयस्मा आनन्दो सम्बह्लेहि भिक्खृहि सिद्धं येन देवकतसीव्भो तेनुपसङ्कृति । तेन खो पन समयेन सन्दको परिब्बाजको महतिया परिब्बाजकपरिसाय सद्धि निसिन्नो होति जन्नादिनिया जच्चासद्दमहासद्दाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्तिया, सेय्यधीदं-राजकयं चीरकयं महामत्तकथं सेनाकयं भयकथं युद्धकथं अन्नकथं पानकथं बत्धकथं

१. मुत्तपिटके, मज्भिमनिकाय पालि, मूलपण्णासकं, महासच्चकसुत्तं, ३६-१-१ से ३६-५-३५ ; 40 566-306 1

स्यनकथं मालाकथं गन्धकथं आतिकथं यामकथं गांमकथं निगमकथं नगरकथं जनपदकथं हित्यकथं सूरकथं विस्वाकथं कुम्माहानकथं पुरुवितकथं नानसकथं लोकक्वायिकं समुद्दक्वायिकं इतिभवाभवकथं इति वा अद्दा को सन्दको परिज्वाजको आयस्त्रनतं आनन्दं दूरतो व आगन्छन्तं। दिस्वान सकं परिसं सण्ठपेसि—''अप्पसद्दा मोन्तो होन्द्र, मा भोन्तो सहमकत्य; अयं समणस्स गोतमस्स सावको आगन्छित समणो आनन्दो। यावता—को पन समणस्स गोतमस्स सावको कोसम्बियं परिवसन्ति, अयं तेसं अञ्जतरो समणो आनन्दो। अप्पसद्दकामा को पन ते आयस्मन्तो अप्पसद्दिनीता अप्पसद्दस्स वण्णवादिनो; अप्पेव नाम अप्पसद्दं परिसं विदित्वा उपसङ्कामत्ववं मञ्जेय्या" ति। अथ को ते परिव्वाजका तुण्ही अहेस्।

अध को आयस्मा आनन्दो येन सन्दको परिव्वाजको तेनुपसङ्कि। अध को सन्दको परिव्याजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच—"एत को भवं आनन्दो, स्वागतं भोतो आनन्दस्स। चिरस्सं को भवं आनन्दो इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाय। निधीवत भवं आनन्दो, इदमासनं पञ्जतं" ति। निसीदि को आयस्मा आनन्दो पञ्जते आसने। सन्दको पि को परिव्याजको अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं को सन्दकं परिव्याजकं आयस्मा आनन्दो एतदवोच—"कायनुत्थ, सन्दक, एतरिह कथाय सन्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विष्पकथा" ति १

तिइतेसा, भो आनन्द, कथा याय मयं एतरिह कथाय सन्निसन्ना । नेसा भोतो आनन्दस्स कथा दुक्तभा भिक्सिति पच्छा पि सबनाय । साधु बत भवन्तं येन आनन्दं पिटभातु सके आचिरियके धम्मिकश।" ति ।

"तेन हि, सन्दक ; सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि ; भासिस्सामी" ति ।

"एवं भी" ति खो सन्दको परिव्याजको आयस्मतो आनन्दस्स परुचस्सीमि । आयस्मा आनन्दो एतदवीच—''चत्तारीमे, सन्दक, तेन भगवता जानता परसता अरहता सम्मा-सम्बुद्धेन अन्नसचिरयवासा अक्खाता चतारि च अनस्सासिकानि नहाचरियानि अक्खातानि, यत्थ विञ्जू पुरिसो ससक्कं न्नहाचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराधेय्य आर्थ धम्मं इसलं' ति ।

कतमे पन ते, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो अन्नस्र चरियवासा, अनुखाता, यत्य विञ्ञ् • • • • • कुसलं । ति ।

"इघ, सन्दक, एकच्चो सत्या एवंवादी होति एवंदिडी—'नित्य दिन्नं, नित्य यिद्धं, नित्य हतं,0 .....।

"पुन च परं, सन्दक, इघेक्टचो सत्था एवंबादी होति एवंदिही---'करोती कारवती !!! "पुन च परं, सन्दक, इधेकरचो सत्था एवंबादी होति एबंदिडी--'नित्थ होत, नित्य परचयो० "।

"पुन च परं, सन्दक, इधेकहचों संख्या एवंवादी होति एवंदिही-सितिमे काया अकटा अकटविधा०"

"इमे खो ते सन्दकः तेन भगवता जानता पस्तता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चतारी अनक्षचिरयवासा अञ्चाता यत्थ॰ "कुसलं" ति ।

### चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि

''अच्छरियं, भा आनन्द, अब्धुतं, भी आनन्द! याविष्वदं तेन भगवता० अब्रह्मचरियवासा व समाना 'अब्रह्मचरियवासा' ति अक्खाता यत्थ॰ ''कुसलं ति । कतमानि पन तानि, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्खातानि यत्थ॰ ''कुसलं'' ति १

''इध, मन्दक, एकच्चो सत्था सब्बञ्जू सब्बदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं पटिजानाति-'चरतो च मे तिहृतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं आणदस्सनं पच्चपहितं ति । सो सुञ्जं पि अगारं पिवसति, पिण्डं पि न लभति, कुक्कुरो पि डसित, चण्डेन पि हत्थिना समागच्छति, चण्डेन पि अस्सेन समागच्छति, चण्डेन पि गोणेन समागच्छति, इत्थिया पि पुरिसस्स पि नामं पि गोत्तं पि पुच्छति, गामस्स पि निगमस्स पि नामं पि मग्गं पि पुरुद्धति ; सो 'किमिद' ति पुढ़ो समानो 'सुञ्जं मे अगारं पिबसितब्बं अहोसि', तेन पाविसि ; 'पिण्डं मे अलद्धन्वं अहोसि', तेन नालस्थं ; कुक्कुरेन डंसितन्वं अहोसि, तेनम्ह दहो ; चण्डेन हत्थिना समागन्तव्यं अहोसि, तेन समागमि ; चण्डेन अस्सेन समागन्तव्यं अहोसि, तेन समागमि ; चण्डेन गोणेन समागन्तव्यं अहोसि, तेन समागमि ; इत्थिया पि परिसस्स पि नामं पि गोत्तं पि पुच्छित्रब्बं अहोसि, तेन पुच्छि ; गामस्स पि निगमस्स पि नामं पि मनगं पि पुच्छित्रक्यं अहोसि, तेन पुच्छि ति । तत्र, सन्दक, विञ्जू पुरिसी इति पटिसञ्चिक्खति-अयं खो भवं सत्था सब्बञ्जू सन्त्रदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं पटिजानाति""पे॰ ... गामस्स पि निगमस्स पि नामं पि मग्गं पि पुच्छितब्वं अहोसि, तेन वृच्छि ति । सो 'अनस्सासिकं इदं ब्रह्मचरियं' ति-इति निदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया निब्बिज्ज पक्कमति । इदं खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन पठमं अनस्सासिकं ब्रह्मचरियं अक्खातं यत्थ विञ्ञु ० . . . कुसलं।

० ..... ''इमानि खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्तता अरहता सम्मासम्बद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्खातानि यस्य विञ्जू॰'' कुसलें' ति । १

१. सुत्तपिटके, मज्भिमनिकाय पासि, मज्भिमपण्णासकं, सन्दक्ष सुत्तं, २६-१-२; पृ० २१७-२२०। ७६

### : ३१ :

### विभिन्न मतों के देव

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित बेलुवने कलन्दकनिवापे। अध खी सम्बहुला नानातित्थियसावका वेवपुत्ता असमी च सहिल च नीको च आकोटको च बेगब्भिर च माणवगारियो च अभिकल्दाय रित्तया अभिकलन्तवण्णा केवलकप्पं बेलुवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्क्रीमस ; उपसङ्कृतित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठंस । एकमन्तं ठिक्तो खासमो देवपुत्तो पूरणं कस्तपं आरब्भ भगवतो सन्तिके हमं गाथं अभासि—

''इव क्रिन्वितमारिते, हतजानीसु कस्सपो। न पापं समनुपस्सति, पुञ्जं वा पन असनो। स वे विस्सासमाचित्रिक, सस्या अरहति माननं" ति॥

अथ खो सहिल देवपुत्तो मक्खिलि गोसालं आरब्भ भगवतो सन्तिके इमं गावं अमासि---

> "तपो जिगुण्छाय सुसंबुतत्तो, बार्च पहाय कलहं जनेन। सभो सवज्जा विरतो सञ्जवादी, न हि नून ताविसं करोति पापं" ति॥

अथ को नीको देवपुत्तो निगण्ठं नाटपुत्तं आरब्भ भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि—

"केंगुकडी निपको मिन्सु, चातुयामसुसंदुतो ।

निद्दं सुतं व आविक्सं, न हि नून किव्यिसी सिवा" ति ॥

व्यथ को आकोटको देवपुत्तो नानातित्थिये आरब्ध भगवतो सन्तिके इमं गार्थं अभासि---

"वकुषको कातियानो निगको,

ये जापिमे सक्सलिपूरणासे।

गणस्स सत्यारो सामञ्ज्ञण्यसा,

न हि जून ते सप्युरिसेहि दूरे" ति॥
अथ खो बेगव्भरि देवपुत्तो आकोटकं देवपुत्तं गाथाय परुचभासि——

"सहाचरितेन छवो सिगासो,

न कोत्युको सीहसमो कवाचि।

मणी मुसाबावी गणस्स सत्या,

सङ्ग्रस्तराकारो न ससं सरिक्को" ति ॥

### इतिहास जीर परम्परा ] विविद्यकों में निगम्ड व निमन्ड नासपुत्त : मूल पालि ६०३

अथ स्वो मारो पापिमा बेगब्मिरं देवक्क्तं, अनुत्राविसित्वा भगवतो सन्तिके इमं गार्थं अभासि—

''तपोजिगुच्छाय आयुत्ता, पालयं पविवेकियं। रूपे च ये निविद्वासे, देवलोकाभिनन्दिनो। ते वे सम्मानुसासन्ति, परलोकाय मातिया" ति ।

अथ खो भगवा, 'मारो अयं पापिमा' इति विदित्वा, मारं पापिमन्तं गाथाय पच्चभासि—

"ये केचि रूपा इध वा हुरं वा, ये चन्तलिक्ससिंम पमासवण्या। सब्बे व ते ते नमुचिष्णसत्या, आमिसंव मच्छानं वधाय चिल्ला" ति॥

### : ३२ :

## पिंगल कोच्छ ब्राह्मण पञ्च सारत्थिका पुग्गला

एवं मे सुतं। एकं ममयं भगवा मावित्थयं विहरित जेतवने अनाथिपिण्डकस्स आरामे। अथ खो पिङ्गलकोच्छो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्किमः; उपसङ्किमित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो पिङ्गलकोच्छो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवीच—"येमे, भो गोतम, समणबाह्मणा सिद्धानो गणाचिरिया जाता यसस्मिनो तित्थकरा साधुसम्मता, बहुजनस्स, सेय्यथीदं प्रणो वस्सपो, मक्खिल गोसालो, अजितो केसकम्बलो, पकुषो कच्चायनो, सञ्जयो बेलडधुत्तो, निगण्ठो नाटपुत्तो, सञ्बेते सकाय पिट्टिश्राय अञ्भव्जंसु सञ्चे व नाज्भव्जंसु, उदाहु एकच्चे अन्भव्जंसु एकच्चे आन्भव्जंसु एकच्चे नाज्भव्यंसु" ति १

"अलं, ब्राह्मण, तिइतेतं—सञ्चेते सकाय पिटञ्जाय अञ्भव्ञंसु सञ्चे व नाञ्भव्ञंसु, उदाहु एकच्चे अञ्भव्ञंसु एकच्चे नाज्भव्ञंसु ति । धम्मं ते, ब्राह्मण, देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं मनिस करोहि ; भासिस्सामी" ति ।

"एवं, भो" ति खो पिङ्गलकोच्छो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदबोच<sup>२</sup>—०....

१. सुत्तिपटके, संयुत्तिकाय पालि, सगाधवम्मो, देवपुत्तसंयुत्तं, नानातित्थियसावकसुत्तं, २-३०-४४-४५; पू० ६४-६५।

२. सुत्तपिटके, मिक्समिकाय पालि, यूलपण्णासकं, बुलसारोपमसुतं, ३०-१-१ ; पृ० २४०।

### : ३३ :

### जटिल सुत्त

एकं समयं भगवा सावित्थयं विहरित पुन्वारामे मिनारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा सायन्हसमयं पिटसल्लाना बुद्धितो बिहद्वारकोट्ठकं निसिन्नो होति। अथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन भगवा तेनुपसङ्किमः; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि।

तेन खो पन समयेन सत्त च जिल्ला सत्त च निगण्डा सत्त च अचेलका सत्त च एकसाटका सत्त च परिव्वाजका परूलहकच्छनखलोमा खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अतिकक्षमन्ति । अथ खो राजा पसेनदि कोसलो उद्घायासना एकंसं उत्तरासङ्गं करित्वा दिक्खणजाणुमण्डलं पठिवयं निहन्त्वा येन ते सत्त च जिल्ला सत्त च निगण्डा॰ । तेनव्जलिं पणामेत्वा तिक्खतुं नामं सावेसि— "राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो । पे० । राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो । ति ।

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो अचिरपक्कन्तेसु तेसु सत्तसु च जटिलेसु सत्तसु च निगण्ठेसु॰ । येन भगवा तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामित्वा॰ । एतदवीच — ''ये ते, भन्ते, लौके अरहन्तो वा अरहत्तमग्गं वा समापन्ना एते तेसं अञ्जतरा'' ति ।

"दुष्जानं खो एतं, महाराज, तया गिहिना कामभोगिना पुत्तसम्बाधसयनं अज्झावसन्तेन कासिकचन्दनं पच्चनुभोन्तेन मालागन्धिवलेपनं धारयन्तेन जातरूपरजतं सादियन्तेन—'इमे वा अरहत्ता, इमे वा अरहत्तामागं समापन्ना' ति ।

"संवासेन खो, महाराज, सीलं विदित्ब्बं। तं च खो दीघेन अद्भुना, न इत्तरं ; मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता ; पञ्जवता, नो दुष्पञ्जेन । संबोहारेन खो,०'''। आपदासु खो,०'''साकच्छाय खो,०'''।

"अच्छ्रिरियं, भन्ते, अञ्चुतं भन्ते ! यावसुभासितमिदं, भन्ते, भगवता---'दुण्जानं खो एतं,० ।

"एते, भन्ते, मम पुरिसा चरा ओचरका जनपदं ओचरित्वा आगच्छन्ति। तेहि पठमं ओचिण्णं अहं पच्छा ओसापियस्सामि। इदानि ते, भन्ते, तं रजोजल्लं पवाहेत्वा सुन्हाता सुविलिसा किप्पतकेसमस्य ओदातवत्था पञ्चिह कामगुणेहि समिप्पता समङ्कीभृता परिचारेस्सन्ती" ति।

अथ को भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं बेलायं इमा गायायो अभासि--

<sup>41</sup>स वण्णक्षेत्र तरो सुजानी, विस्ससे इसरदस्सनेन । हि वियञ्जनेन, सुसग्जतानं लोकमिमं चरन्ति ॥ असञ्जता मत्तिकाकुण्डलो ''पतिरूपको लोहड्डमासो सुबण्णक्रम्तो । परिवारछन्ना, चरन्ति स्रोके अन्तो असुद्धा बहि सोममाना" ति।°

#### : 38:

### धम्मिक सुत्त

एवं में सुतं। एकं समयं भगवा साकित्थयं विहर्गत जेतवने अनाथिपिण्डकस्थ आरामे। अथ खो धिम्मको उपासको पञ्चिह उपासकसतेहि सिद्धं येन मगवा तेनुपसङ्क्रिम; उपसङ्क्रिमत्वा भगवन्सं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो धिम्मको उपासको भगवन्तं गाथाहि अज्ञाभासि—

"पुच्छामि तं गोतम मूरिपन्न, कयहरो सावको साधु होति।
यो वा अगारा अनगारमेति, अगारिनो वा पनुपासकासे॥
०...'धे केचिमे तित्थिया वावसीला, आजीवका वा यवि वा निगन्दा।
पञ्जाय तं नातितरन्ति सब्बे,
ठितो वजन्तं विय सीधगामिं॥

### महाबोधि कुमार

किं नु बच्छं किं अजिनं किं छत्तं किं उपाहनं
किं अंकुसं च पत्तं च संघाटिं चापि ब्राह्मण
तरमाणक्यो गण्हासि किं नु पत्थयसे दिसं॥१॥
हाबसेतानि वस्सानि बुसितानि तवन्तिके,
नामिज्ञानामि सोनेन पिंगलेन ब्रामिनकृजितं॥२॥

१. सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सगाथवग्गो, कोसलसंयुत्तं, सत्तजटिलसुत्तं, ३-११-२७ से ३० ; पृ० ७६-७८ ।

२॰ सुत्तपिटके, खुद्दकनिकाये, सुत्तनिपात पालि, चूलबम्गो, धन्मिकसुत्तं, २-१४-१५६ से १६१ । पृ॰ ३२३-३२४।

स्वायं दिलो व नवति सुक्तवाठं विशंसयं तब कुत्वा समरिस्स बीतसद्धस्स मम पति॥३॥ अह एस कतो दोसो, यथा माससि बाह्यण, एस मिथ्यो पसीदामि, वस बाह्यण मा गम ॥४॥ सम्बसेतो पुरे आसि, ततोपि सबलो अहु। सम्बलोहितको दानि, कालो पक्तितुं मम ॥४॥ अञ्चल्तरं पुरे आसि ततो मज्भे ततो बहि पुरा निद्धमना होति सयं एव चर्ज अहं।।६।। वीतसद्धं न सेवेय्य उदमानं व अनोदकं सचे पि नं अनुक्षे बारि कहमगन्धिकं ॥७॥ पसन्तं एव सेवेय्य, अपसन्तं विवरजये पसन्तं पयिष्यासेय्य, रहदं व उदकत्थिको ॥६॥ मजे मजन्तं पुरिसं अभजन्तं न माजये, मसप्पुरिसधम्मोसो यो मजन्तं न माजति॥९॥ यो मजन्तं न मजति सेवमानं न सेवति स वे मनुस्सपापिट्टो मिगो सास्त्रस्तितो यथा ॥१०॥ अच्चा मिक्सणसंसग्गा असमोसरणेन एतेन मिला जीरन्ति अकाले याचनाय च ॥११॥ तस्मा नामिश्लणं गच्छे न च गच्छे चिराचिरं कालेन याचं याचेय्य एवं मिला न जीररे ॥१२॥ अतिचिरंनिवासेन वियो भवति अप्पियो आमंत को तं गच्छाम पुरा ते होम अप्यिया ॥१३॥ एवं चे याचमानानं अञ्जलि नाबबुज्यसि परिवारकानं सलानं वचनं न करोसि नो एवं तं अभियाचाम, पुन कयिरासि परिवायं ॥१४॥ एक जो बिहरतं अन्तरायो न हेस्सति तुव्हं चापि महाराज मक्हं च रहुबङ्खन। अध्येव नाम पस्सम अहोरसानमञ्जये ॥१५॥ उदीरणा चे संगत्या भावायमनुबक्तति मकामा अकरणीयं वा करणीयं वापि कुट्यति अकामकरणीयस्मि कुविय पापेन किप्पति ॥१६॥

#### इतिहास और परम्परा ] त्रिमिटकों में निगक व निगळ नातपुता : मूल पालि

सी के अत्थी क मन्त्री क कत्याकी न पायको भोतो वे वक्तं सञ्जं सुहतो बानरो मया ॥१७॥ अलतो चेहि वादस्स अपराधं विज्ञानिय न मं लं गरहेम्यासि, भोतो वादोहि ताविसो ॥१८॥ इस्सरो सम्बलोकस्स सचे कप्पेति जीवितं इक्रिक्यसनभावज्ञ करमं कल्याणवायकं निहेसकारी पुरिसो इस्सरो तेन लिप्पति ॥१९॥ स से अत्थी स धम्मी स कल्याणी न स पापकी मोतो से बचनं सर्व सुहतो बानरो मया॥२०॥ अत्तनो चे हि वादस्स अपरार्थ विजानिय न मं त्वं गरहेच्याति, मोतो बादो हि तादिसो ॥२१॥ सचे पुरवेकतहेतु सुलदुक्लं निगच्छति, पोराणकं कतं पापं तं एसो मुख्यते इणं, पोराणकं इणमोक्लो, क्विध पापेन लिप्यति ॥२२॥ सोचे अत्थो च धम्मो च कल्याको न च पापको मोतो च वचनं सच्चं सुहतो वानरो मया ॥२३॥ अल्लो चे हि वादस्स अपराधं विजानिय न मंत्वं गरहेय्यासि, मोतो वादो हि ताबिसो ॥२४॥ चतुःमं एव उपादाय रूपं सम्भोति पाणिनं यतो च रूवं सम्मोति तत्येव अनुपगच्छति ॥२५॥ इधेव जीवति जीवो पेच्च पेच्च विनस्सति. जिल्लाकाति अयं स्रोको ये बाला ये च पण्डिता उक्छिउनमाने लोकस्मिं क्विध पापेन लिप्पति ॥२६॥ सोचे अत्थो च घम्मो च कत्याणी न च पापको मोतो चे बचनं सच्चं सुहतो बानरो मया ॥२७॥ असनो से हि बाबस्स अपराधं निजानिय न मं त्वं गरहेय्यासि, मोतो बादो हि तादिसी ॥२८॥ बाहु क्लाविधा लोके बाला पण्डितमानिनो मातरं पितरं हुञ्जे सभी जेट्टं पि मातरं हुनेव्य पुत्ते व बारे व अयो चे ताबिसी सिया ॥२९॥

बल्स रक्सरस छायाय निसीवेच्य संवेच्य का न तस्स सासं मञ्जेय्य, मिलदूनी हि पापको ॥३०॥ अय अत्ये समुप्पन्ने समूरुं अपि अध्यहे अस्यो मे सम्बलेनति सुहतो दानरो मया ॥३१॥ सोचे अत्यो च धन्नो च कत्याणी न च पापको मोतो चे वचनं सण्चं सुहतो वानरो मया ॥३२॥ असनो चे हि बादस्त अपराधं विजानिय न मंत्रं मरहेय्यासि, भोतो वाबो हितादिसो ॥३३॥ अहेतुवादो पुरिसो यो च इस्सरकुत्तिको पुरनेकती च उच्छेदी यो च सत्तविषो नरो, एते असप्पुरिसा स्रोके बाला पण्डितमानिनो, करेय्य लाविसो पापं अथो अञ्जं पि कारये, असप्यु रिससंसग्गो कतुकुद्रयो ॥३४-३५॥ दुक्खन्तो उरदमरूपेन वाकास् पुरुषे **असंकितो** उपेति, अजयूर्थ उराणि अ जियं सजं हरत्वा **चित्रा**सयिखा येन कामं पलेति ॥३६॥ तथाविधेके समणबाह्यणासे क्रसनं करवा वश्वयस्ती मनुस्से थण्डिलसेय्यका अनासका रजोजल्लं उक्कुटिकव्यधानं परिवायमतं अपानकत्तं ਚ अरहन्तो **पापाचरा** बदाना ॥३७॥ एते असप्परिसा लोके बाला पण्डितमानिनो, करेट्य द्वताविसी पापं अथी अञ्जंपि कारये, असप्पुरिससंसग्गो दुक्खन्तो कटुकुद्रयो ॥३८॥ माष्ठ निर्ध विरिधं ति हेतुन्त्र अपवदन्ति [ ये ] परकारं अंतकारश्व वे तुच्छं समवण्णयुं, एते असप्पृरिसा लोके बाला पण्डितमानिनों, करेय्य साबिसी पापं अथो अठअंपि कारये, **जस**प्युरिससंसगा। वुष्यन्ती करुकुत्रयो ॥३९-४०॥

सचे हि विरिधं नास्सं कम्मं कल्याणपापकं न मरे वडवर्कि राजा न पि यम्तानि कारये।।४१।। यस्मा च विरियं अस्थि कम्मं कल्याणपायकं तस्मा यन्तानि कारेन्ति राजा मरति वडढकि ॥४२॥ यदि बस्ससतं देवो न वस्से न हिमं पते उच्छिजेय्य अयं लोको विनस्तेय्य अयं पत्रा ॥४३॥ यस्मा च बस्सती देवो हिमं चानुफुसीयति तस्मा तस्सानि पम्बन्ति रहुं च पहते चिरं॥४४॥ गवं चे तरमामानं जिन्हं गच्छति पुंगवो सब्बा ता जिम्हं गच्छन्ति नेत्ते जिम्हगते सर्ति ॥४१॥ एवमेवं मनुस्तेषु यो होति सेट्टसम्मतो सो वे अधम्मं बरति पगेव इतरा पजा सब्बं रहं बुक्कं सेति राजा चे होति अधन्मको ॥४६॥ गवं चे तरमानानं उजुं गच्छति पुंगवो सम्बा ता उर्जु गच्छन्ति नेत्रे उजुगते सति ॥४७॥ एकमेव मनुस्तेषु यो होति सेट्रसम्मतो सो चेपि धम्मं खरति पगेब इतरा पजा, सब्बं रहुं सुखं सेति राजा चे होति धन्मिको ॥४८॥ महारम्बस्स फलिनो आमं छिवन्ति यो फलं रसं बस्स न जानाति बीजं बस्स विनस्सति॥४९॥ महाच्यल्पमं रद्वं अधम्मेन यो पसासति रसं बस्स न जानाति रहुं धस्स विनस्सति।।४०।। महाचन्छस्स फलिनो पनकं छिन्दति यो फलं रसं धस्स विजानाति बीजं धस्स न नस्सति।।५१।। महासम्बद्धमां रहुं धन्मेन यो पसासति रसं बस्त विजानाति रहं बस्त न नस्सति ॥ ४२॥ यो ध राजा जनपदं अधम्मेन पसासति सम्बोसपीहि सो राजा विकड़ो होति सतियो ॥१३॥ सस्येव नेममे हिंसं ये युक्ता कयविनक्रये मोजबानबलीकरे स कोसेन विद्यन्ति।।५४॥

**लंगामे** कत निस्समे पहारबरसेतङ्स उस्सिते हिंसयं राजा स बलेन विकामित ॥५५॥ तत्येव इसयो हिंसं सञ्जते बह्यचारयो अधम्मधारी वसियो सो समोन विरुज्यति।।१६॥ यो च राजा अधम्मद्वी मरियं हन्ति अदूसिकं लुइं पसवते ठानं पुत्तेहि च विकल्मति।।५७।। धम्मं धरे जनपदे नेगमेसु बलेसु च इसयो च न हिंसेय्य पुत्तवारे समं चरे ॥५८॥ स तादिसो मूनिपति रहुपालो अकोधनो सामन्ते सम्पकम्पेति इन्हो व असुराधियो ॥५९॥ १

#### : ३६ :

### मयूर और काक

अवस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मञ्जुभाणिनो। काकं तत्य अपूजेसुं, मंसेन च फलेन च ॥ यदा च सरसम्पन्नो, मोरो बाबेरुमागमा। अथ लामो च सक्कारो, वायसस्स अहायच ॥ याव नुष्पज्जती बुद्धो, धम्मराजा पभङ्करो। ताब अठने अपूजेसुं, पुयू समणकाह्मणे।। यदा च सरसम्पन्नो, बुद्धो धम्मं अदेसिय। अवलामो च सक्कारो, तित्यियानं अहायथा ति ॥

#### : ३७ :

# मांसाहार चर्चा

हत्त्वा छेत्वा विधित्वाच, देति दानं असञ्जतो । एविसं भत्तं मुञ्जमानो, स पापमुपलिम्पति ॥ पुलबारंपि चे हल्खा, देति वानं असञ्ज्ञतो । मुञ्जमानो पि सप्पञ्जो, न पापभुपलिम्पती ति ॥<sup>3</sup>

१-जातक, पंचम खण्ड, महाबोधि जातक, पृ० ३१७-३२७। २-सुत्तपिटके, खुद्कनिकाये, जातकपालि, 'पठमो भागो', चतुक्कनिपातो, बावेरु जासक, ४-३३६-१५३ से १५६ ; पू० १०४।

३-सुत्तपिटके, खुद्दकनिकाये, जातकपालि 'पठमो भागो', दुकनिपातो, तेलोबाद जातक, २-२४६ १६२-१६३ ; मु० ६४ ।

### : ३८ :

### चार प्रकार के लोग

"चतारोमे, भिक्खने, पुग्गला सन्तो संविज्ञमाना लोकस्मि। कतमे चतारो १६६ भिक्खने, एकच्नो पुग्गलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापरितापनानुयोगमनुयुत्तो। ६६, पन,, भिक्खने, एकच्नो पुग्गलो परन्तपो होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो। ६६ पन, भिक्खने, एकच्चो पुग्गलो अत्तन्तपो च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, परन्तपो च परपरितापनानुः योगमनुयुत्तो। ६६ पन, भिक्खने, एकच्चो पुग्गलो नेवतन्तपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो। ६६ पन, भिक्खने, एकच्चो पुग्गलो नेवतन्तपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो। एकच्यो न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो। सो नेव अत्तन्तपो न परन्तपो दिद्देव धम्मे निच्छातो निच्युतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदो ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति।

"कथं च, भिक्खवे, पुरगलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानुयोगमनुपूत्तो १ इध, भिक्खवे, एकच्ची अचेलको होति मुत्ताचारो हत्थापलेखनी नएहिमद्दन्तिको नतिष्टमद्दन्तिको नामिहर्ट न उद्दिस्तकतं न निमन्तनं सादियति । सो न कुम्भिमुखा पटिगण्हाति, न कलोपिमुखा पटिस्गण्हाति, न एलकमन्तरं न दण्डमन्तरं न सुमलमन्तरं न द्विन्नं भुज्जमानानं न गिन्मिनिया न पायमानाय न परिसन्तरगताय न सङ्कितीस न यत्थ मा उपदिती होति न यत्थ मिक्खका सण्डमण्डचारिनी न मच्छं न मंसं न सुरं न मेरयं न थुमोदकं पिवति । सो एकागारिको वा होति एकालोपिको द्वागारिको वा होति द्वालोपिको "पे०" सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको : एकिस्मा पि दत्तिया यापेति द्वीहि पि दत्तीहि यापेति "पे०" सत्तिहि पि दत्तीहि यापेति : एकाहिकं पि आहारं आहारेति द्वाहिकं पि आहारं आहारेति "पे॰ "सत्ताहिकं पि आहारं आहारेति । इति एवरूपं अड्डमासिकं पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरित । सो साकभक्खो पि होति सामाकभक्खो पि होति नीवारभक्खो पि होति दददुलभक्खो पि होति हटभक्खो पि होति कणभक्खो पि होति आचामभक्खो पि होति पिञ्जाकभक्खां पि होति तिणभक्खां पि होति गोमयभक्खां पि होति ; वनमूलफला-हारो पि यापेति पवसफलभोजी । सो माणानि पि धारेति मसाणानि पि धारेति खबदुस्सानि पि धारेति पंसुकुलानि पि धारेति तिरीटानि पि धारेति अजिनं पि धारेति अजिनिक्षयं पि धारेति कुसचीरं पि धारेति वाकचीरं पि धारेति फलकचीरं पि धारेति केमकम्बलं पि धारेति बालकम्बलं पि धारेति जलुकपक्खं पि धारेति ; केसमस्युलीचकी पि होति केसमस्सलीचनानुयोगमनुयुत्तो ; उब्भटको पि होति आसनप्पटिक्खितो ; उक्कुटिको पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो ; कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेति ; सायतितयकं पि जदकोरोहनानुयोगमनुष्तो विहरति । इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्म आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ।

१-मुत्तपिटके, अंगुत्तरितकाय पालि, चतुक्कनिपातो, महावग्गो, अत्तन्तपसुत्तं, ४-२०-५; पृ० २१६-२०।

### : 38:

# निमंन्थों के पाँच दोष

"पञ्चिष्ठ, भिक्खवे, धम्मेहि समन्तागतो आजीवको यथाभतं निक्खितो एवं निरये। कतमेहि पञ्चिष्ठ १ पाणातिपाती होति, अदिन्तादायो होति, अन्नस्नारी होति, सुसाबादी होति, सुरामेरयमज्जपमादद्वायी होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चिष्ठ धम्मेहि समन्तागतो आजीवको यथाभतं निक्खितो एवं निरये" ति।

"पञ्चिह, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो निगण्ठो सुण्डसावको जिटलको परिक्बाजको निगण्ठो तदिण्डको विद्याप्त को स्थापतं निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चिह १ पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति पञ्चिह भिक्खते एवं निरये। कतमेहि पञ्चिह १ पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति पञ्चिह भिक्खते पञ्चेहि धम्मेहि समन्नागतो देवधिमको यथाभतं निक्खितो एवं निरये ति।

#### : ४२:

### मिलिन्द प्रक्त

अतीते किर कस्तपस्स भगवतो सासने वत्तमाने गङ्गाय समीपे एकस्मि आवासे महा-भिक्खुसङ्को पटिवसित । तत्थ वत्तसीलसम्पन्ना भिक्खू पातो'व उद्घाय यहिसमज्जनियो आदाय बुद्ध-गुणे आवज्जनता अङ्गणं सम्मज्जित्वा कचवरव्यूहं करोन्ति ॥

अधे को भिक्ख एकं मामणेरं, 'एहि सामणेर, इमं कचवरं छुड्डे ही'—िति आह । सो अधुणन्तो विय गच्छति । सो दुतियम्पि तितयम्पि आमन्तियमानो असुणन्तो विय गच्छति । सो दुतियम्पि तितयम्पि आमन्तियमानो असुणन्तो विय गच्छते व । ततो सो भिक्खं दुब्बचो वता' यं सामणेरो'ति कुद्धो सम्मज्जनिदण्डेन पहारं अदाति । ततो सो रोदन्तो भयेन कचवरं छुड्डेन्तो इमिना' हं कचवरछुडुनपुञ्जकम्मेन यावा'हं निब्बानं पापुणामि एरथ'न्तरं निब्बत्तनिब्बतद्वाने मज्ज्ञन्तिकसुरियो विय महेसक्खो महातेजो भवेष्यं' ति पठमपरधनं पहणेसि ॥

कचनरं झड्डेत्वा नहान'त्थाय गङ्गातित्थं गती गङ्गाय अभिवेगं गग्गरायमानं दिस्वा,—'यावा' हं निञ्जानं पापुणामि एत्थ'न्तरे निञ्जत्तिन्वत्तद्वाने अयं अभिवेगी विय ठानुष्पत्तिकपटिमानो भवेष्यं अक्षयपटिभानो'ति दुतियम्पि पत्थनं पह्येती ॥

१-सुत्तपिटके, अंगुत्तरिनकाय पालि, पंचकतिपातो, सिक्लापदपेय्यालं, आजीवकसुसं, ५-२६-६-१७ ; पृ०

सो पि भिक्खु सम्मज्जिनसालाय सम्मज्जिन ठपेत्वा नहान'त्थाय गङ्गातित्थं गद्धन्दो सामणेरस्स पत्थनं सुत्वा—एस मया पयोजितो ति ताब एवं पत्थेसि। मर्खं कि न समिज्किस्सती' ति चिन्तेत्वा—यावा'हं निब्बाणं पापुणामि एत्थन्तरे निब्बत्तनिब्बत्तहाने अयं गङ्गा- ऊमिबेगो विय अक्खायपिटमानो भवेष्यं, इमिना पुच्छितपुच्छितं सब्बं पञ्हपिटमानं विजटेतुं निब्बेटेतुं समत्थो भवेष्यं' ति पत्थनं पहपेसि ॥

ते उभो पि देवेसु च मनुस्तेसु च संसरन्ता एकं बुद्धन्तरं खेपेसुं। अथ अम्हाकं भगवता पि यथा मोम्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो दिस्सति, एवमे'ते पि दिस्सन्ति, मम परिनिन्बानतो पञ्च- वस्ससते अतिक्कन्ते एते उप्पण्जिस्सन्ति। यं मया सुखुमं कत्वा देसितं धम्मविनयं, तं एते पञ्चपुत्त्ववसेन निज्जटं निग्गुम्बं कत्वा विभिजिस्सन्ती' ति निद्दिष्टा।।

तेसु सामणेरो जम्बुदीपे सागलनगरे मिलिन्दो नाम राजा अहोसि, पण्डितो व्यक्तो मेधाबी पिटबली अतीता'नागतपच्चुप्पन्नानं समन्तयोगिविधानिकयानं करणकाले निसम्मकारी होति । बहूनि च'स्स सत्थानि उग्गहितानि होन्ति ; सेथ्यथी'दं, सुति सम्मुति संस्था योगो नीति विसेसिका गणिका गन्धव्या तिकिच्छा धनुव्येदा पुराणा इतिहासा जीतिसा माया हेतु मन्तना युद्धा छन्दसा सुद्दा वचनेन एक्नवीसित । वितण्डवादी दुरासदो दुप्पसहो पुथितित्थकरानं अग्गम'क्बायित । सकल-जम्बुदीपे मिलिन्देन रञ्जा समी कोचि ना' होसि, यदि' दं थामेन जवेन सूरेन पञ्जाय अद्दो महद्धनो महाभोगो अनन्तवलवाहनो ॥

अधे कदिवसं मिलिन्दो राजा अनन्तबलबाहनं चतुरिक्षिनं बलग्गसेना च्यूहं। दस्सन-कम्यताय नगरा निक्खमित्वा बहिनगरे सेनागणनं कारेत्वा सो राजा भस्सप्पवादको लोकायत वितण्डजनसल्लापप्पवसकोत् इलो सुरियं ओलोकेत्वा अमच्चे आमन्तेसि, बहु ताब दिवसां वसेसो; किं करिस्साम इदाने व नगरं पविसित्वा १ अत्थि को पि पण्डितो समणो बा बाह्यणो वा सङ्घी गणी गणाचिरयो, अपि अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं पिटजानमानो, यो मया सिद्धं सल्लिपितं सक्कोति कक्कं पिटिविनोदेतं ति ।।

एवं बुत्ते पञ्चसता योनका राजानं मिलिन्दं एतदवोचं — अत्थि महाराज क सत्थारो - प्रणो कस्सपो, मक्खिल गोसालो, निगम्धो नातपुत्तो, सञ्जयो केलहपुत्तो, अजितो केसकम्बली पकुषो कच्चायनो । ते सिक्किनो गणिनो गणाचिरियका जाता यसिसनो तित्थकरा, साधु-सम्मता बहुजनस्स, गच्छ त्वं महाराज ते पञ्हं पुच्छस्सु, कंक्कं पिटिविनोदियस्स्'ित ॥ १

# परिजिष्ट-२ जैन पारिभाषिक शब्द-कोश

अकेवली-केवलज्ञान-प्राप्ति से पूर्व की अवस्था । असीम महानिसक स्विम-तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । प्राप्त अन्न को जब तक तपस्त्री स्वयं न खा ले, तब तक उस अन्न से शतशः व सहस्रशः व्यक्तियों को भी तुप्त किया जा सकता है। अगुरुलघु -- न बडापन और न छोटापन । अधाती कर्म-आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात न करने वाले कर्म अधाती कहलाते हैं। वे चार हैं--(१) वेदनीय, (२) आयुष्य, (३) नाम और (४) गोत्र। देखें, घातीकर्म। अधित--निजीव पदार्थ। अचेलक-वस्त्र-रहित । अल्प वस्त्र । अन्यूत-वारहवाँ स्वर्ग । देखें, देव । अट्टम तप-तीन दिन का उपवास, तेला। अणुवत-हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का यथाशक्ति एकदेशीय परित्याग । यह शील गृहस्थ श्रावकों का है। अतिचार--- त्रत-भंग के लिए सामग्री संयोजित करना अथवा एक देश से वृत खण्डित करना । अतिशय-सामान्यतया मनुष्य में होने वाली असाधारण विशेषताओं से भी अत्यधिक विशिष्टता । अनगारवर्म--अपवाद-रहित स्वीकृत वत-चर्या । अध्यवसाय-विचार। अन्सन-यावज्जीबन के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना । अनिहारिम--देखें, पादोपगमन । अनीक ---सेना और सेनापति । युद्ध-प्रसंग पर इन्हें गन्धर्व-नर्तक आदि वन कर लड़ना

अग्तराय कर्म जो कर्म उदय में आने पर प्राप्त होने वाले लाभ आदि में बांधा

अवन्ति - कमौ की स्थिति एवं अनुभाग-फलनिमित्तक शक्ति में हानि।

अंत-देखें, द्वादशांगी। अकल्पनीय-सदोष।

पड़ता है।

डालते हैं।

95

क्यरियम मारणान्तिक संकेकमा--- मृत्यु के समय कषायों का उपशमन कर शरीर-मृच्छा से दूर हो कर किया जाने वाला अनशन।

अप्रतिकर्म अनशन में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक कियाओं का अभावन यह पादीपगमन अनशन में होता है।

विषय साधु के स्थान में प्रविष्ट होते ही आवक द्वारा आचरण करने योग्य पाँच विषय। वे हैं—(१) सचित्त द्रव्यों का त्याग, (२) अचित्त द्रव्यों को मर्यादित करना, (३) उत्तरासंग करना, (४) साधु दृष्टिगोचर होते ही करबद्ध होना और (४) मन की एकाग्र करना।

अभिग्रह--- विशेष प्रतिज्ञा ।

अभिजाति-परिणाम ।

अरिहन्त-राग-द्वेष रूप राजुओं के विजेता व विशिष्ट महिमा- सम्पन्न पुरुष ।

अर्थागम-शास्त्रीं का अर्थरूप।

**अहत्-देखें**, अरिहन्त ।

अविधिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों की जानना।

अवसर्पिकी काल कालचक का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहनन और संस्थान क्रमराः हीन होते जाते हैं, आयु और अवगाहना घटती जाती है तथा जत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार तथा पराक्रम का हास होता जाता है। इस समय में पुरुणलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते हैं और अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं। इसके छः आरा—विभाग हैं: (१) सुषम-सुषम, (२) सुषम, (३) सुषम-दुःषम, (४) दुःषम-सुषम, (५) दुःषम और (६) दुःषम-दुःषम।

जनस्वापिनी---गहरी नींद।

असंस्थप्रदेशी — बस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं। जिसमें ऐसे प्रदेशों की संस्था असंस्थ हो, वह असंस्थप्रदेशी कहलाता है। प्रत्येक जीव असंस्थप्रदेशी होता है।

बाकाशातिपाती—विद्या या पाद-लेप से आकाश-गमन करने की शक्ति अथवा आकाश से रजत आदि इन्ट या अनिन्ट पदार्थ-वर्षा की दिन्य शक्ति।

**आगारवर्ग-**-अपवाद-सहित स्वीकृत वत-चर्या ।

आचार-वर्म-प्रविधि---बाह्य वेष-भूषा की प्रधान रूप से व्यवस्था।

कातापना-ग्रीष्म, शीत आदि से शरीर को तापित करना ।

आत्म-रक्षक—इन्द्र के अंग-रक्षक। इन्हें प्रतिक्षण सन्नद्ध होकर इन्द्र की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहना होता है।

- कासवीं का लिया तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिन्य शक्ति । अमृत-स्नान से जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्वी के संस्पर्श मात्रा से रोग समाप्त हो जाते हैं।
- कार्यक्ति कहिनान तप जिस तप में रंघा हुआ या भुना हुआ अन्न पानी में भिगो कर केवल एक बार ही खाया जाता है, उसे आयंबिल कहते हैं। इस तप को क्रमशः बढ़ाते जाना। एक आयंबिल के बाद एक उपवास, दो आयंबिल के बाद उपवास, तीन आयंबिल के बाद उपवास, इस प्रकार क्रमशः सो आयंबिल तक बढ़ाना और बीच-बीच में उपवास करना। इस तप में २४ वर्ष, रे महीने और २० दिन का समय लगता है।

बारा-विभाग।

आरोप्य--बौद्धों का स्वग ।

आर्त्ते आन-प्रिय के वियोग एवं अप्रिय के संयोग में चिन्तित रहना !

आकातना — गुरुजनों पर मिथ्या आक्षेप करना, उनकी अवशा करना या उनसे अपने आप को बड़ा मानना।

साथव-कर्म को आकर्षित करने वाले आत्म-परिणाम । कर्मागमन का द्वार ।

इक्छा परिमाण वत-श्रावक का पाँचवाँ वत, जिसमें वह परिग्रह का परिमाण करता है । इंग्री-देखें, समिति ।

उत्तर गुण-मृल गुण की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियाँ। साधु के लिए पिण्ड-विशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, अभिग्रह आदि। आवक के लिए दिशामत आदि।

उत्तरासंग----उत्तरीय ।

उस्सर्पिकी कालचक का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहतन और संस्थान कमशः अधिकाधिक शुभ होते जाते हैं, आयु और अवगाहना बढ़ती जाती है तथा जरधान, कमं, बल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाती है। इस समय में प्राणियों की तरह पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी कमशः शुभ होते जाते हैं। अशुभतम माव अशुभतर, अशुभ, शुभतर होते हुए शुभतम होते जाते हैं। अव-सिंपणी काल में कमशः हास होते हुए हीनतम अवस्था आ जाती है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए कमशः जच्चतम अवस्था आ जाती है।

उत्तुत्र प्ररूपणा-व्यार्थता के विरुद्ध कथन करना।

उदीरणा--- निश्चित संमय से पूर्व ही कर्मों का उदय ।

उद्वर्तन कमी की स्थिति एवं अनुभाग भारतनिमत्तक शक्ति में वृद्धि ।

- अवशि (१) मति (२) भूतः (३) अवशि, (४) मनः पर्यव और (५) केवल ।
- उपांग—अंगों के विषयों को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूर्वधर आचायों द्वारा रचे गवे आगम। इनकी संख्या बारह है—(१) औषपातिक, (२) राजमश्नीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रशापना, (५) सूर्व प्रश्निष, (६) जम्बूद्वीप प्रश्निष, (७) चन्द्र प्रश्निष, (७) निरयाविलका, (९) कल्पावतं सिका, (१०) पृष्पिका, (११) पृष्पचृिलका और (१२) कृष्णिदशा।
- ऋबुबद्--सरल, किन्दु तात्पर्य नहीं समझने वाला ।
- ऋजुपात -- सरल और बुद्धिमान् । संकेत मात्र से हार्द तक पहुँचने वाला ।
- एक अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा चौविहार षष्ठीपवास में ग्राम के बाहर प्रलम्बसुज होकर कायोत्सर्ग करना।
- एक रात्रि प्रतिमा—साधु द्वारा एक चौविहार अध्यम भक्त में जिनसुद्रा (दोनों पैरों के बीच चार अँगुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना), प्रलम्ब बाहु, अनिमिष नयन, एक पुद्गल निरुद्ध दृष्टि और मुके हुए बदन से एक रात तक ग्रामादि के बाहर कायोत्सर्ग करना। विशिष्ट संहनन, धृति, महासत्त्व से युक्त भावितात्मा गुरु द्वारा अञ्चल्लात होकर ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है।
- एक साटिका—बीच से बिना सिला हुआ पट (साटिका), जो बोलते समय यतना के लिए जैन-आवकों द्वारा प्रयुक्त होता था।
- एकादशांगी-देखें, दादशांगी । एकादशांगी में दिष्टवाद सिम्मलित नहीं है ।
- एकावली तथ— विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप।

  इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष २ महीने और
  २ दिन का समय लगता है। चार परिपाटी होती हैं। कुल समय ४ वर्ष महीने
  और मिं दिन का लगता है। पहली परिपाटी के पारणे में विकृति का वर्जन आवश्यक
  नहीं होता। दूसरी में विकृति-वर्जन, तीसरी मैं लेप-त्याग और चौधी में आयं बिल
  आवश्यक होता है।

  (चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें)
- भोहेशिक-परिवाजक, श्रमण, निर्धन्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, वस्त्र अथवा मकान ।
- कोत्पातिकी बुद्धि अदृष्ट, अश्रुत व अनालोचित ही पदार्थों को सहसा ग्रहण कर कार्यरूप में परिणत करने वाली बुद्धि !
- कनकावली तप-स्वर्ण-मणियों के भूषण विशेष के आकार की कल्पना से किया जाने काला तप। इसका कम श्रंत्र के अनुसाद चलता है। एक परिपादी (कम ) में १ वर्ष पर

महीने और १२ दिन लगते हैं। पहली परिपाटी में पारणे में निम्नाश्त-मर्जन आवश्यक नहीं है। दूसरी में निम्नाति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग और चौथे में आयं निल किया जाता है। (चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें)

करण-कृत, कारित और अनुमोदनरूप योग-व्यापार ।

कर्म-आत्मा की सत् एवं असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिषत होने वाले पुद्गल विशेष।

कल्प-विधि, आचार ।

कल्प कुल — वे वृक्ष, जिनके द्वारा भूख-प्यास का शमन, मकान व पात्र की पृतिं, प्रकाश व अग्नि के अभाव की पृतिं, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि सहज होती है।

कार्मिकी बुद्धि-सतत अभ्यास और विचार से विस्तार प्राप्त होने वाली बुद्धि !

किल्विषक-वे देव जो अन्त्यज समान हैं !

कुत्रिकापण—तीनों लोकों में मिलने वाले जीव-अजीव सभी पदार्थ जहाँ मिलते हों, उसे कुत्रिकापण कहते हैं। इस दुकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मृत्य पाँच रुपया लिया जाता था, इब्भ-श्रेष्ठी आदि से उसी का मृत्य सहस्र रुपया और चक्रवर्तीं आदि से लाख रुपया लिया जाता था। दुकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिद्ध कर लेता था। वही व्यन्तर वस्तुओं की व्यवस्था कर देता था। पर अन्य लोगों का कहना है कि ये दुकानें विणक्-रहित रहती थीं। व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे और द्रव्य का मृत्य भी वे ही स्वीकार करते थे।

कीर समुद्र — जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवाँ समुद्र, जिसमें दीक्षा-ग्रहण के समय तीर्थक्करों के लंचित-केश इन्द्र द्वारा विसर्जित किये जाते हैं।

साविम मेवा आदि खाद्य पदार्थ।

नक्छ-साधुओं का समुदाय ।

गण---कुल का समुदाय---दो आचार्यों के शिष्य-समृह।

नमधर — लोकोत्तर शान दर्शन आदि गुणों के गण (समृह) को धारण करने वाले तीर्थ दूरों के प्रधान शिष्य, जो उनकी वाणी का सूत्र रूप में संकलन करते हैं।

गणिपिटक —दादशांनी आचार्य के श्रुत की गंजवा होती है; अतः उसे गणिपिटक भी कहा जाता है।

णायापति—गृहपति—विशाल ऋद्धि-सम्पन्न गरिवार का स्वामी । वह व्यक्ति जिसके यहाँ कृषि और व्यवसाय—दोनों कार्य होते हैं।

गुणकार (रवण) संवरतर सव:- जिस तव में विशेष निर्णरा (गुम) की रचना (उत्पत्ति) होती

े है या जिस सम में निर्जरा रूप विशेष रत्नों से वार्षिक समय बीवता है। इस कम में तिपी दिन एक वर्ष से कुछ अधिक होते हैं ; अतः संवत्सर कहलाता है। इसके क्रम में अबम मास में एकान्तर उपवास ; द्वितीय मास में वष्ठ भक्त ; इस प्रकार कमराः बढ़ते हुए सोलहत्रें महीने में सोलह-सोलह का तप किया जाता है। तप:-काल में दिन में उत्कृदकासन से स्याभिसुख होकर व्यातायना ली जाती है और रात में वीरासन से वस्त्र-रहित रहा जाता है। तप में १३ मास ७ दिन लगते हैं और इस अविध में ७३ दिन पारणे के होते हैं। (चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें )

गुनकत-आवक के बारह बतों में से छहा, सातवाँ और आठवाँ गुणवत कहलाता है। देखें, बारह बत ।

गुर बातुमिसिक प्रायश्चित -- प्रायश्चित का एक प्रकार, जिसमें चार महीने की साधु-पर्याय का छेद-अल्पीकरण होता है।

गुर मासिक प्रायश्चित -- प्रायश्चित का एक प्रकार, जिसमें एक महीने की साधु-पर्याय का छेद-अल्पीकरण होता है।

गुरुरुषु-छोटापन और बङ्गपन।

ग्रेबेयक-देखें, देव।

गोवरी-जैन मुनियों का विधिवत् आहार-याचन । भिक्षाटन । माधुकरी ।

गोत्र कर्म-- जिस कर्म के उदय से जीव उच्च-नीच शब्दों से अमिहित किया जाये। जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य आदि का अहं न करना उच्च गीत्र कर्म-बन्ध के निमित्त बनता है और इनका अहं नीच गोत्र कर्म-बन्ध का निमित्त बनता है।

व्यारह प्रतिमा- उपासकों के अभिग्रह विशेष ग्यारह प्रतिमाएँ कहलाते हैं। उनके माध्यम से उपासक क्रमशः आत्माभिमुख होता है। ये क्रमशः इस प्रकार है:

- (१) दर्शन प्रतिमा-समय १ मास । धर्म में पूर्णतः रुचि होना । सम्यक्त्व को विशुद्ध रखते हुए उसके दोधों का वर्जन करना।
- ः (२) वत महिमा-समय २ मास । पाँच अपुवत और तीन गुणवत को स्वीकार करना तथा पौषधोपवास करना ।
  - (३) सामायक प्रतिमा-समय ३ मास । सामायक और देशावकाशिक वत स्वीकार करना ।
  - (४) पौषध प्रतिमा-समय ४ मास । अष्टमी, चतुर्दशी, अमाबस्या और पृणिमा की प्रतिपूर्ण पौषध करना ।
  - (पं) कायोत्सर्ग प्रतिमा--समय श्र. मासः। राजि को कावीत्सर्ग करवाता नसान न

करना, राजिन्मीजन न करना, धोती की लांग न लवाना, दिन में महाचारी रहना और रात में अलहरूर्य का परिमाण करना ।

- (६) महत्त्वर्यं प्रतिमा-समय ६ मास । पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालस ।
- (७) सचित प्रतिमा-समय ७ मास । सचित आहार का परित्योग ।
- (५) आरम्भ प्रतिमा-समय ६ मास । स्वयं आरम्भ-समारम्भ न करना ।
- (९) प्रेष्य प्रतिमा—समय ६ मास । नौकर आदि अन्य जनों से भी आरम्भ-समारस्य न करवाना ।
- (१०) उद्दिष्ट वर्जन प्रतिमा—समय १० मास । उद्दिष्ट भोजन का परित्याग । इस अवधि में उपासक केशों का श्चर से मुण्डन करता है या शिष्का धारण करता है। घर से सम्बन्धित प्रश्न किये जाने पर "मैं जानता हूँ या नहीं" इन्हीं दो बाक्यों से अधिक नहीं बोलता।
- (११) अमण भूत प्रतिमा—समय ११ मास । इस अविध में उपासक श्चर से मुण्डन द्रा लोच करता है। साधु का आचार, वेष एवं भण्डोपकरण धारण करता है। केवल शातिवर्ग से उसका प्रेम-बन्धन नहीं दूदता; अतः वह मिक्षा के लिए शातिकनी में ही जाता है।

अगली प्रतिमाओं में पूर्व प्रतिमाओं का प्रत्याख्यान तद्वत् आवश्यक है।

- यातीकर्म जेन-धर्म के अनुसार संसार परिश्रमण के हेतु कर्म है। मिथ्यात्व, अविरस, श्रमाद, कथाय और योग के निमित्त से जब आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता है तब जिस क्षेत्र में आत्म-प्रदेश होते हैं, उसी प्रदेश में रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य प्रद्गल आत्मा के साथ क्षीर-नीरवत् सम्बन्धित होते हैं। उन प्रद्गलों को कर्म कहा जाता है। कर्म धाती और अधाती सुख्यतः दो भागों में विभक्त होते हैं। आत्मा के शान आदि स्वाभाविक गुणों का धात करने वाले कर्म धाती कहलाते हैं। वे चार हैं:
  - (१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) मोहनीय और (४) अन्तराय ।
- चक्ररल— चक्रवर्ती के चौदह रत्नों में पहला रतन। इसकी धार स्वर्णमय होती है, आरे लोहिताक्ष रत्न के होते हैं और नाभि वक्ररत्नमय होती है। सर्वांकार परिपूर्ण और दिव्य होता है। जिस दिशा में यह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामिनी होती है। एक दिन में जहाँ जाकर वह स्कता है, योजन का वही मान होता है। चक्र के प्रभाव से बहुत सारे राजा बिना युद्ध किये ही और कुछ राजा युद्ध कर चक्रवर्ती के अनुगामी हो जाते हैं।
- चक्रवर्ती—चक्ररत्न को बारक व अपने युग का सर्वीत्तम श्लाघ पुरुष । प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में तिरंसठ शलाका पुरुष होते हैं—चौबीत तौर्यक्रर, बारह चक्रवर्ती,

नी-नी बासुदेव, बलदेव और नी प्रतिबासुदेव । चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के क्षष्ट खण्ड का एक मात्र अधिपति—प्रशासक होता है । चक्रवर्ती के चौदह रत्न होते हैं—(१) चक्र, (२) छत्र, (३) दण्ड, (४) असि, (५) मणि, (६) काकिणी, (७) चर्म, (६) सेनापति, (९) गाधापति, (१०) वर्धकी, (११) प्रोहित, (१२) स्त्री, (१३) अश्व और (१४) गज । नव निधियौं भी होती है ।

वार से अधिक मार्ग मिलते हैं।

**चतुर्गति -- नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव आदि भवों में आत्म की संस्रृति ।** 

ब्युर्वसपूर्व उत्पाद, अग्रायणीय, वीर्यप्रवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रवाद, कल्याण, प्राणावाय, किया-विशाल, लोकविन्दुमार । ये चौदह पूर्व दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग के अन्तर्गत हैं।

चातुर्याम चार महाबत । प्रथम तीर्थक्कर और अन्तिम तीर्थक्कर के अतिरिक्त मध्यवर्ती बाईस तीर्थक्करों के समय पाँच महाबतों का समावेश चार महावतों में होता है।

बारण ऋदिवर-देखें, जंघाचारण, विद्याचारण !

बारित - आत्म-विशक्ति के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट उपष्टम्भ ।

बोटह रल-देखें, चक्रवर्ती।

चोबह विद्या—घडंग (१-शिक्षा, २-कल्प, ३-व्याकरण, ४-छुन्द, ५-ज्योतिष और ६-निक्क), चार वेद (१-ऋग्, २-यजु, ३-साम और ४-अधर्व), (११) मीमांसा, (१२) आन्बीक्षिकी, (१३) धर्मशास्त्र और (१४) पुराण।

चौबीसी--अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी में होने वाले चौबीस तीर्थकूर ।

**88(वण्ड)(म) तप**-दो दिन का उपवास, बेला!

क्रकारय—घातीय में के उदय को ख़बा कहते हैं। इस अवस्था में स्थित आत्मा ख़बास्थ कहलाती है। जब तक आत्मा को केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह ख़द्मस्थ ही कहलाती है।

जंबरचारण लिख—अध्यम (तेला) तप करने वाले मिश्च को यह दिन्य शक्ति प्राप्त हो सकती है। जंघा से सम्बन्धित किसी एक न्यापार से तियंक् दिशा की एक ही छड़ान में वह तरहवें रुचकवर द्वीप तक पहुँच सकता है। पुनः लौटता हुआ वह एक कदम आठवें नन्दीश्वर द्वीप पर रख कर दूसरे द्वीप में जम्बूद्वीप के छसी स्थान पर पहुँच सकता है; जहाँ से कि वह चला था। यदि वह छड़ान ऊर्ध्व दिशा की हो तो एक ही खलांग में वह मेर्घवंत के पाण्डुक छद्यान तक पहुँच सकता है और लौटते समय एक कदम नन्दनवन में रख कर दूसरे कदम में जहाँ से चला था, वहीं पहुँच सकता है।

बर्म हीप असंख्य द्वीप और असंख्य सश्चद्र हैं। प्रत्येक द्वीप को सश्चद्र और सश्चद्र को द्वीप बरे हुए है। जम्बूद्वीप, उन सबके मध्य में है। यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दिखाण एक-एक लाख योजन है। इसमें सात वर्षक्षेत्र हैं—(१) भरत, (२) हैमवत, (३) हरि, (४) विदेह, (५) रम्यक् (६) हैरण्यवत और (७) ऐरावत। भरत दक्षिण में, ऐरावत उत्तर में और विदेह (महाविदेह ) पूर्व व पश्चिम में है।

जल्लीवच स्वविच —तपस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । तपस्वी के कानों, आँखीं और शरीर के मैल से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं।

जातिस्मरण ज्ञान — पूर्व-जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान । इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति एक से नौ पूर्व-जन्मों को जान सकता है। एक मान्यता के अनुसार नौ सौ भव सक भी जान सकता है।

किन --- राग-द्रेष-रूप शत्रुओं को जीतने वाली आत्मा । अर्हत्, तीर्थङ्कर आदि इसके पर्याय-वाची हैं ।

जिनक लिपक — गच्छ से असम्बद्ध हो कर उत्कृष्ट चारित्र-साधना के लिए प्रयक्षशील होना।
यह आचार जिन तीर्थ द्वरों के आचार के सदृश कठोर होता है; अतः जिनकल्प
कहा जाता है। इसमें साधक अरण्य आदि एकान्त स्थान में एकाकी रहता है। रोग
आदि के उपशमन के लिए प्रयत्न नहीं करता। शीत, ग्रीष्म आदि प्राकृतिक कष्टों
से विचलित नहीं होता। देव, मनुष्य, तिर्यञ्च आदि के उपसर्गों से भीत हो कर अपना
मार्ग नहीं बदलता। अभिग्रहपूर्वक भिक्षा लेता है और अहनिंश ध्यान व कायोरसर्ग
में लीन रहता है। यह साधना विशेष संहननयुक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न होने के अनन्तर ही की जा सकती है।

जिन-वार्ग--जिन द्वारा प्ररूपित धर्म ।

**कीताचार---पारम्प**रिक आचार ।

जीव---पंचेन्द्रिय प्राणी !

कुम्मक—ये देव स्वेच्छाचारी होते हैं। सदैव प्रमोद युक्त, अत्यस्त कीड़ाशील, रितयुक्त और कुशीलरत रहते हैं। जिस व्यक्ति पर कृद्ध हो जाते हैं, उसका अपयश करते हैं और जो इनको द्वण्ट रखता है, उसको यश प्रदान करते हैं। ये दस प्रकार के होते हैं— (१) अन्न जुम्भक, (२) पान जुम्भक, (३) वस्त्र जुम्भक, (४) गृह जुम्भक, (५) शयन जुम्भक, (६) पुष्प जुम्भक, (७) फल जुम्भक, (८) एप-फल जुम्भक, (६) विद्याजम्भक और (१०) अध्यक्त जुम्भक। भोजन आदि में अभाव और सद्भाव करना, अल्पता और अधिकता करना, सरसता और नीरसता करना; जुम्भक देवों का कार्य होता है। दीर्घ वैताद्य, चित्र, विद्या, युक्क, समक और का्यन पर्वतों में इनका निवास रहता

है और एक पर्व्यापम की स्थिति है। लोकपालों की आज्ञानुसार ये विकाल (आतः, मध्याह, सार्य) जम्बूद्वीप में फेरी लगाते हैं और अन्न, पानी, वस्त्र, सुवर्णीद धाद, मकान, पुष्प, फल, विद्या व सर्वसाधारण वस्तुओं की रक्षा करते हैं। ये व्यन्तर हैं।

ज्योतिक--देखें, देव।

क्रान-सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गौण कर केवल विशेष धर्मों को ग्रहण करना।

ज्ञामावरणीय कर्म—आत्मा के ज्ञान गुण (वस्तु के विशेष अवधोध ) को आच्छादित करने बाला कर्म ।

तत्व--हार्द ।

तमःप्रमा-देखें, नरक ।

तारुपुट चिच-ताली बजाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में प्राणनाश करने बाला विष ।

तिर्यक् मति---तिर्यञ्च गति ।

तीर्चक्कर-तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले आप्त पुरुष ।

तीर्षक्रर गोत्र नामकर्म — जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थक्कर रूप में उत्पन्न होता है।
तीर्ष — जिससे संसार समुद्र तैरा जा सके। तीर्थक्करों का उपदेश, उसको धारण करने वाले
गणधर व ज्ञान, दर्शन, चारित्र को धारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक तथा
श्राविका रूप चतुर्विध संघ को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थक्कर केवलज्ञान प्राप्त
करने के अनन्तर हो उपदेश करते हैं और उससे प्रेरित हो कर भन्य जन साधु,
साध्वी, श्रावक और श्राविकाएँ बनते हैं।

नृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा—साध् द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर छपत्रास; गोदुहासन, वीरासन या आम्रकुञ्जासन (आम्र-फल की तरह वकाकार स्थिति में बैठना) से ग्रामादि से बाहर कायोत्सर्ग करना।

तेजोलेख्या— उष्णता-प्रधान एक संहारक शक्ति (लिब्ध) विशेष । यह शक्ति निशेष तप से ही प्राप्त की जा सकती है। छुह महीने तक निरन्तर छुठ-छुठ तप करे। यारणे में नाखून-सहित मुद्दी भर उड़द के बाकुले और केवल चुल्लू भर पानी ग्रहण करे। आता-पना भूमि में सूर्य के सम्मुख उर्ध्वमुखी हो कर आतापना ले। इस अनुष्ठान के अनन्तर तेजोलेश्या प्राप्त होती है। जब वह अप्रयोगकाल में होती है, 'संक्षिप्त' कहलाती है और प्रयोग-काल में 'विपुल' (विस्तीर्ण) कहलाती है। इस शक्ति के बल पर व्यक्ति (१) अंग, (२) बंग, (३) मगध, (४) मलय, (५) मालम, (६) अच्छ, (७) वत्स, (८) कौत्स, (९) पाठ, (१०) लाट, (११) क्छ, (१२) मौलि, (१३) काशी, (१४)

कौराल, (१५) अवाध, (१६) संभुत्तर आदि सोलह देशों की घात, वध, उच्छेद तथा भस्म करने में समर्थ हो सकता है। तेजीलेश्या के प्रतिघात के लिए जिस शिक्त का प्रयोग किया जाता है, उसे शीत तेजीलेश्या कहा जाता है।

#### त्रांबस्त्रिश-गृह-स्थानीय देव ।

विश्वण्डी सापस — मन, बचन और काय रूप तीनों दण्डों से दण्डित होने वाला तापस । दर्शन — सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य घर्मों को गौण कर केवल विशेष घर्मों को ग्रहण करना ।

दशम तप - चार दिन का उपवास, चोला।

दिक्कुमारियाँ—तीर्थक्करों का प्रसूति-कर्म करने वाली देवियाँ। इनकी संख्या ५६ होती है। इनके आवास भी भिन्न-भिन्न होते हैं। आठ अधीलोक में, आठ ऊर्ध्वलोक— मेरुपर्वत पर, आठ पूर्व कचकाद्रि पर, आठ दक्षिण कचकाद्रि पर, आठ पश्चिम रचकाद्रि पर, आठ उत्तर रचकाद्रि पर, चार विदिशा के रचक पर्वत पर और चार रचक द्वीप पर रहती हैं।

विग्विरति वत—यह जैन-श्रावक का छुटा वत है। इसमें श्रावक दस दिशाओं में मर्यादा उपरान्त गमनागमन करने का त्याग करता है।

विशाचर-पथ-भ्रष्ट (पतित) शिष्य।

**बुःषम-सुषम** अवसर्पिणी काल का चौथा आरा, जिसमें दुःख की अधिकता और सुख की अल्पता होती है।

देव—औपपातिक प्राणी। ये चार प्रकार के होते हैं—१-सुवनपति, २-व्यन्तर, ३-ज्योतिष्क और ४-वेमानिक।

१-सुवनपति—रत्नप्रभा की मोटाई में बारह अन्तर हैं। पहले दो खाली हैं। शेष दस में रहने वाले (१) असुरकुमार, (२) नागकुमार, (३) सुपर्णकुमार, (४) विद्य त्कुमार, (५) विनिकुमार, (६) द्वीपकुमार, (७) उद्धिकुमार, (८) दिक्कुमार, (६) वायुकुमार और (१०) स्तनितकुमार देव। ये बालक की तरह मनोरम कान्ति से युक्त हैं; अतः इनके नाम के साथ कुमार शब्द संयुक्त है। इनके आवास सुवन कहलाते हैं; अतः ये देव सुवनपति हैं।

२-व्यन्तर-पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व आदि ! ३-ज्योतिषक-चन्द्रमा, सूर्य, यह, नक्षत्र, तारा।

े ४ - प्रैमानिक क्षेमानिक देव दो प्रकार के होते हैं - (१) कल्पोपपन्न और (२) कल्पोतीत । कल्प का तार्त्पर्य है - समुदान, सन्निवेश, विमान जितनी फैली हुई पृथ्वी, आचार ; इन्द्र सामानिक आदि के रूप में बन्धी हुई व्यवस्थित

मर्यादा । वे बारह हैं—(१) सोधर्म, (२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) माहेन्द्र, (५) अह, (६) लांतक, (७) शुक्र, (८) सहस्रार, (९) आनत, (१०) ध्राणत, (११) आरण और (१२) अच्युत ।

सौधर्म और ईशान मेरपर्वत से डेट् रज्जू ऊपर क्रमशः दक्षिण और उत्तर में समानान्तर हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र भी सौधर्म और ईशान के ऊर्घ्य भाग में समानान्तर हैं। ब्रह्म, लातंक, शुक्र और सहस्रार उनके ऊपर क्रमशः एक-एक हैं। ब्रानत और प्राणत दोनों समानान्तर हैं। ब्रारण ब अच्युत भी उनके ऊपर समानान्तर हैं।

कल्पोपपन्न देवों का आय-परिमाण इस प्रकार है:

- (१) जधन्य एक पल्योपम व उत्कृष्ट दो सागरोपम,
- (२) जघन्य साधिक एक पत्योपम व उत्कृष्ट साधिक दो सागर,
- (३) जघन्य दो सागर व उत्कृष्ट मात सागर,
- (४) जघन्य साधिक दो सागर व उत्कृष्ट साधिक सात सागर,
- (५) जघन्य सात सागर व उत्कृष्ट दस सागर,
- (६) जघन्य दस सागर व उत्कृष्ट चौदह सागर,
- (७) जघन्य चौदह सागर व छत्कृष्ट सतरह सागर,
- (८) जघन्य सतरह सागर व उत्कृष्ट अठारह सागर,
- (९) जघन्य अठारह सागर व उत्झुच्ट उन्नीस सागर,
- (१०) जघन्य उन्नोस सागर व उत्कृष्ट बीस सागर,
- (११) जघन्य बीस सागर व उत्कृष्ट इक्कीस सागर,
- (१२) जघन्य इक्कीस सागर व उस्कृष्ट बाईस सागर।

कल्पातीत का तात्पर्य है—जहाँ छोटे-बड़े का मेद-भाव नहीं है। सभी अहमिन्द्र हैं। वे दो भागों में विभक्त हैं: १ - प्रेवेयक और २ - अनुत्तर। आगमों के अनुसार लोक का आकार पैर फैलाये स्थित मनुष्य की तरह है। प्रेवेयक का स्थान पीवा—गर्दन के पास है; अतः उन्हें स्वेयक कहा जाता है। वे नी हैं: (१) भद्र, (२) सुभद्र, (३) सुजात, (४) सौमनस, (५) प्रियदर्शन, (६) सुदर्शन, (७) अमोध, (८) सुप्रतिबुद्ध और (९) यशोधर। इनके तीन त्रिक हैं और प्रत्येक त्रिक में तीन स्वगं हैं। २ - अनुत्तर - स्वर्ग के सब विमानों में ये श्रेष्ठ हैं; अतः इन्हें अनुत्तर कहा जाता है। इनकी संख्या घाँच है: (१) विजय, (२) वेजयन्त, (३) जयन्त, (४) अपराजित और (५) सर्वार्धसिद्ध। चार चारों दिशाओं में हैं और सर्वार्धसिद्ध उन सब के बीच में है।

१२ स्वर्ग कतपोपपनन के और १४ स्वर्ग कल्पातीत के हैं। इनकी कुल संस्था २६ है। सब में ही उत्तरोत्तर सात वातों की वृद्धि और चार वातों की हीनता है। सात वातें इस प्रकार हैं:

- (१) स्थिति-आयुष्य।
- (२) प्रभाव—रुष्ट हो कर दुःख देना, अनुग्रहशील हो कर सुख पहुँचाना, अणिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ और बलपूर्वक दूसरों से काम करवाना—चारों ही प्रकार का यह प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक है, किन्सु कवाब मन्ददा कें कारण वे उसका उपयोग नहीं करते हैं।
- (३) सुख-इन्द्रियों द्वारा इष्ट विषयों का अनुभव रूप सुख।
- (४) य ति-शरीर और वस्त्राभूषणों की कान्ति ।
- (५) लेश्या विशुद्धि-परिणामीं की पवित्रता ।
- (६) इन्द्रिय-विषय इष्ट शब्द-रूप आदि इन्द्रियज-विषयों को दूर से ग्रहण करने की शक्ति।
- (७) अवधि अवधि व विभंग-ज्ञान से जानने की शक्ति । चार बातें इस प्रकार हैं, जो क्रमशः हीन होती जाती हैं:
- (१) गति—गमन करने की शक्ति एवं प्रवृत्ति । उत्तरोत्तर महानुभावता, उदासीनता और गम्भीरता अधिक है ।
- (२) शरीर-अक्गाहना-शरीर की ऊँचाई।
- (३) परिवार-विमान तथा सामानिक आदि देव-देवियों का परिवार !
- (४) अभिमान-स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभृति एवं आयु का अहंकार ।

वेवाधि वेव--देखें, अरिहन्त ।

**रैसबरी**—ब्रतीं का सर्वरूपेण नहीं, अपितु किसी अंश में पालन करने वाला।

द्रव्यक्तिगी--केवल बाह्य वेष-भूषा।

हादश प्रतिमा-देखें, भिक्षु प्रतिमा ।

हावशांगी—तीर्थं हरों की वाणी का गणधरों द्वारा ग्रन्थ रूप में होने वाला संकलन अंग कहलाता है। वे संख्या में वारह होते हैं, अतः उस सम्पूर्ण संकलन को द्वादशांगी कहा जाता है। पुरुष के शरीर में जिस प्रकार मुख्य रूप से दो पैर, दो जंघाएँ, दो उस, दो गात्रार्द्ध (पार्श्व), दो बाहु, एक गर्दन और एक मस्तक होता है; उसी प्रकार श्रुत-रूप पुरुष के भी बारह अंग हैं। उनके नाम हैं: (१) आचारांग, (२) सूत्रकृतांग, (३) स्थानांग, (४) समबायांग, (५) विवाहप्रकृति (भगवती), (६) ज्ञाताधर्मकथांग, (७) छपासकदशांग, (८) अन्तकृदशा, (६) अनुत्तरोषपातिक, (१०) प्रश्नव्याकरण, (११) विपाक भृत और (१२) दृष्टिबाद।

हितीय सस अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्सर उपवास, उत्कुटुक, लगण्डशायी (केवल सिर और एड़ियों का पृथ्वी पर स्पर्श हो, इस प्रकार , पीठ के बल लेटना ) या दण्डायत (सीधे दण्डे की तरह लेटना ) होकर यामादि से काहर काबोस्सर्ग करना ।

हि मासिकी से सब मासिकी प्रतिमा—साधु द्वारा दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच मास, छुट मास, सात मास तक आहार-पानी की कमशा दो, तीन, चार, पाँच, छुट, सात दिन ग्रहण करने की प्रतिशा।

नन्वीश्वर द्वीप-जम्बूद्वीप से आठवाँ द्वीप । नमोरथूणं-अरिहन्त और सिद्ध की स्तुति ।

नरक-अधीलीक के वे स्थान, जहाँ घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं। नरक साठ हैं--

- (१) रत्न प्रभा-- कृष्णत्रर्ण भयंकर रत्नों से पूर्ण,
- (२) शर्करा प्रभा-भाले, बरखी आदि से भी अधिक तीस्ण कंकरों से परिपूर्ण,
- (३) बालुका प्रभा-भड़भूने की भाड़ की उष्ण बालू से भी अधिक उष्ण बालू।
- (४) पंक प्रभा-रक्त, मांस और पीव जैसे की चड़ से व्याप्त ।
- (५) धूम्र प्रभा-राई, मिर्च के धुएँ से भी अधिक खारे धुएँ, से परिपूर्ण।
- (६) तमः प्रभा-धोर अन्धकार से परिपूर्ण ।
- (७) महातमः प्रभा-धोरातिघोर अन्धकार से परिपूर्ण।

नागेन्त्र-सुवनपति देवों की एक निकाय का स्वामी। देखें, देव।

निकाचित—जिन कमों का फल बन्ध के अनुसार निश्चित ही भोगा जाता है। यह सब करणों के अयोग्य की अवस्था है।

नित्यपिण्ड-प्रतिदिन एक घर से आहार लेना ।

निवान-देखें, शल्य के अन्तर्गत निदान शल्य।

निर्फेन्य प्रवचन -- तीर्थकुर प्रणीत जैन-आगम ।

निर्वरा -- तपस्या के द्वारा कर्म-मल के उच्छेंद से होने वाली आत्म-उज्ज्वलता ।

तिहरिम-देखें, पादोपगमन ।

निह्नव-तीर्थं इरों द्वारा प्रणीत सिद्धान्तों का अपलापक।

नरियक भाव-नरक की पर्याय।

पंचमुख्यिक लुंचन-मस्तक को पाँच भागों में विभक्त कर लुंचन करना।

साँच विका- केवलियों के आहार-ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच विभृतियाँ।

(१) नाना रत्न, (२) वस्त्र, (३) गन्धोदक, (४) फूलों की वर्षा और (५) देवताओं द्वारा दिस्य घोष ।

पिक्स भरण-सर्वत्रत दशा में समाधि भरण।

नवानुसारी कविन तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार आदि, मध्य या अन्त के किसी एक पद्य की श्रुति या श्रुप्ति मात्र से समग्र ग्रन्थ का अक्वोध हो जाता है।

परीवह--साधु-जीवन में विविध प्रकार से होने वाले शारीरिक कथ्ट ।

पर्याय-पदार्थीं का बदलता हुआ स्वरूप ।

पत्योपम — एक दिन से सात दिन की आयु बाले उत्तर कुछ में पैदा हुए यौगलिकों के केशों के असंख्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, लम्बा व चौड़ा कुँआ इसाइस भरा जाये। वह इतना दबा कर भरा जाये, जिससे अपिन उसे जला न सके, पानी भीतर घुन न सके और चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से गुजर जाये तो भी वह अंश मात्र लचक न खाये। हर सौ वर्ष पश्चात् उस कुँए में से एक केश-खण्ड निकाला जाये। जितने ममय में वह कुँआ खाली होगा, उतने समय को प्रत्योपम कहा जायेगा।

- पादोपगमन—अनशन का वह प्रकार, जिसमें साधुद्वारा दूसरों की सेवाओं का और स्वयं की चेष्टाओं का त्याग कर पादप-वृक्ष की तरह निश्चेष्ट हो कर रहना। इसमें चारों आहारों का त्याग आवश्यक है। यह दो प्रकार का है—(१) निर्हारिम और (२) अनिर्हारिम।
  - (१) निर्हारिम—जो साधु उपाश्रय में पादोषगमन अनशन करते हैं, मृत्यूपरान्त उनका शव संस्कार के लिए उपाश्रय से बाहर लाया जाता है; अतः वह देह-त्याग निर्हारिम कहलाता है। निर्हार का तारपर्य है—बाहर निकालना।
  - (२) अनिहारिम--- जो साधु अरण्य में ही पादोपगमन पूर्वक देह-त्याग करते हैं, उनका शव संस्कार के लिए कही बाहर नहीं ले जाया जाता; अतः वह देह-त्याग अनिहारिम कहलाता है।

वाप-अशुभ कर्म। उपचार से पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं।

पारिचामिकी बुद्धि-दीर्घकालीन अनुभवों के आधार पर प्राप्त होने वाली बुद्धि ।

पार्श्वरप — केवल साधुका वेष धारण किये रहना, पर आचार का यथावत, पालन नहीं करना।

पार्श्वताय-संतानीय-भगवान् पृष्ट्वनाथ की परम्परा के।

- कुष्य-शंभ कर्म। उपचार से जिस निमित्त से पुण्य-बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा आता है।
- पौषध (रेपबास )—एक अहोरात्र के लिए चारों प्रकार के आहार और पाथ पूर्व प्रवृत्तियों का त्याग ।
- श्रविस नादि विद्या—(१) प्रक्रप्ति, (२) रोहिणी, (३) वज्रशृंखला, (४) कुलिशाक्कृशा, (५) चक्रेश्वरी, (६) नरदत्ता, (७) काली, (८) महाकाली, (६) गौरी, (१०) गान्धारी, (११) सर्वास्त्रमहाज्वाला, (१२) मानवी, (१३) वैरोट्या, (१४) अच्छुप्ता, (१५) मानसी और (१६) महामानसिका—ये सोलह विद्या देवियाँ हैं।

प्रतिकोवना - मत से प्रतिकृत वचन ।

प्रतितारचा-भव से प्रतिकृत सिद्धान्त का स्मरण।

प्रवास्थान-स्थाग करना ।

प्राचुपचार-- तिरस्कार ।

प्रथम सस महोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक चौबिहार एकान्तर छपवास; उत्तानक या किसी प। इर्व से शयन या पत्तथी लगा कर ग्रामादि से बाहर कायोत्सर्ग करना ।

प्रवसन-प्रमायना - नाना प्रयन्नों से धर्म-शासन की प्रभावना करना।

प्रवर्तिनी — आचार्य द्वारा निर्दिण्ट नैयावृत्य आदि धार्मिक कार्यों में साध्वी-समाज को प्रवृत्त करने वाली साध्वी ।

प्रवृत्त वरिहार ( वास्कृत्य वरिहार )-शरीरान्तर प्रवेश ।

प्रकृति बाबुक-समाचारों को प्राप्त करने वाला विशेष कर्मकर पुरुष।

प्राण — द्वीन्द्रिय (लट, अलितया आदि ), म्रोन्द्रिय (ज्ँ, चोटी आदि ) और चतुरिन्द्रिय (टीड, पतंग, भ्रमर आदि ) प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द ।

प्राणत-दसवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

- प्राथश्चित साधना में लगे दूषण की विशुद्धि के लिए हृदय से पश्चात्ताप करना । यह दस प्रकार से किया जाता है।
  - (१) आलोचना-लगे दोष को गुरु या रत्नाधिक के समक्ष यथावत् निवेदन करना ।
  - (२) प्रतिक्रमण—सहसा लगे दोशों के लिए साधक द्वारा स्वतः प्रायश्चित करते हुए कहना—मेरा पाप मिथ्या हो।
  - (३) तदुमय-आलोचना और प्रतिक्रमण।
  - (४) विवेक-अनजान में आधाकर्म दोष से युक्त आहार आदि अर जाये तो ज्ञात होते ही उसे उपभोग में न लेकर उसका त्याग कर देना।

- (५) कायोस्सर्ग-एकाम होकर शरीर की ममता का त्याग ।
- (६) तप-अनशन आदि बाह्य तप।
- (७) छेद-दीक्षा-पर्याय को कम करना। इस प्रायश्चित के अनुसार जितना समय कम किया जाता है, उस अविध में दीक्षित छोटे साधु दीक्षा पर्याय में उस दीषी साध से बडे हो जाते हैं।
- (=) मृल-पूनदीक्षा ।
- (६) अनवस्थाप्य-तप विशेष के पश्चात् पुनर्दीक्षा ।
- (१०) पारिक्चक-संघ-बहिष्कृत साधुद्वारा एक अविध विशेष तक साधु-वेष परिवर्तित कर जन-जन के बीच अपनी आरम-निन्दा करना।

**प्रीतिवान**—शुभ संवाद लाने वाले कर्मकर को दिया जाने वाला दान ।

बन्ब---आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलों का घनिष्ठ सम्बन्ध ।

बलदेव — वासुदेव के ज्येष्ठ विमातृ बन्धु। प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में नौ-नौ होते हैं। इनकी माता चार स्वप्न देखती है। वासुदेव की मृत्यु के बाद दोक्षा लेकर घोर तपस्या आदि के द्वारा आत्म-साधना करते हैं। कुछ मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वर्गगामी होते हैं।

बाबर काम योग-स्थूल कायिक प्रवृत्ति ।

बादर मन योग-स्थुल मानसिक प्रवृत्ति ।

बादर बचन योग-स्थृल वाचिक प्रवृत्ति ।

बाल तपस्वीः -- अज्ञान पूर्वेक तप का अनुष्ठान करने वाला ।

बालमरण-अज्ञान दशा-अविरत दशा में मृत्यु।

बेला-दो दिन का उपवास।

बहालोक-पाँचवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

मक्त-प्रत्याख्यान — उपद्रव होने पर या न होने पर भी जीवन-पर्यन्त तीन या चार आहार का त्याग ।

मद्र प्रतिमा — ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुख कर क्रमशः प्रत्येक दिशा में चार-चार प्रहर तक ध्यान करना । यह प्रतिमा दो दिन की होती है ।

मवसिकिन-मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता वाले जीव ।

मध्य-देखें, भवसिद्धिक ।

माप--मोलिक स्वरूप । विचार ।

माबितास्मा संयम में लीन शुद्ध आस्मा ।

मिश्रु प्रतिमा — साधुओं द्वारा अभिग्रह विशेष से तप का आचरण। ये प्रतिमाएँ बारह होती हैं। पहली प्रतिमा का समय एक मास का है। दूसरी का समय दो मास, तीसरी का तीन मास, चौथी का चार मास, पाँचवीं का पाँच मास, छुठी का छुह मास, सातवीं का सात मास, आठवीं, नवीं, दसवीं का एक-एक सप्ताह, श्यारहवीं का एक अहीरात्र और वारहवीं का समय एक रात्रि का है। पहली प्रतिमा में आहार-पानी की एक-एक दित्त, दूसरी में दो-दो दित्त, तीसरी में तीन-तीन दित्त, चौथी में चार-चार दित्त, पाँचवीं में पाँच-पाँच दित्त, छुठी में छुह-छुह दित्त, सातवीं में सात-सात दित्त, आठवीं, नवीं और दसवीं में चौविहार एकान्तर और पारणे में आयंविल, श्यारहवीं में चौविहार छुडतप और वारहवीं में अडमतप आवश्यक है। आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और वारहवीं प्रतिमा का विस्तृत विवेचन देखें, क्रमशः प्रथम सप्त अहोरात्र प्रतिमा, द्वितीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, एक शतिमा, तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, एक शतिमा, तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, एक शतिमा, विशेष से स्व प्रतिमा के अवलम्बन में साधु अपने शरीर के ममत्त्व को सर्वधा छोड़ देता है और केवल आत्मिक अलख की ओर ही अग्रसर रहता है। दैन्य-मान का परिहार करते हुए देव, मनुष्य और तिर्थच सम्बन्धी उपसगों को समभाव से सहता है।

मुबनपति-देखें, देव।

मृत- युक्त आदि प्राणी। जीव का पर्यायवाची शब्द।

वंब---चित्र-फलक हाथ में रख कर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर।

सतिज्ञान-इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान।

सनः पर्यव -- मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान।

मन्यु-वेर आदि फल का चूर्ण।

महाकल्य काल विशेष । महाकल्प का परिमाण भगवती सूत्र में इस प्रकार है—गंगा नदी पाँच सौ योजन लम्बी, आधा योजन विस्तृत तथा गहराई में भी पाँच सौ धनुष है । ऐसी सात गंगाओं की एक महागंगा, सात महागंगाओं की एक सादीन गंगा, सात सादीन गंगाओं की एक मृत्यु गंगा, सात मृत्यु गंगाओं की एक लोहित गंगा, सात लोहित गंगाओं की एक अवंती गंगा, सात अवंती गंगाओं की एक परमावंती गंगा; इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर एक लाख सतरह हजार छह सौ छन्चास गंगा निदयाँ होती हैं । इन गंगा निदयों के बाल-कण दो प्रकार के होते हैं—(१) सूहम और (२) बादर । सूहम का यहाँ प्रयोजन नहीं है । बादर कणों में से सौ-सौ वर्ष के बाद एक-एक कण निकाला जाये । इस कम से छपयुक्त गंगा-ससुदय जितने समय में रिक्त होता है, उस समय को मानस-सर प्रमाण कहा जाता है । इस प्रकार के तीन लाख मानस-सर प्रमाण कहा जाता है । इस प्रकार के तीन लाख मानस-सर प्रमाण कहा जाता है । इस प्रकार के तीन लाख मानस-सर प्रमाण होता है । चौरासी लाख महाकल्पों का एक महानानस होता

है। मानस-सर के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद हैं। मिल्क्रमिकाय, सन्दर्भ सुत्तन्त, २-३-६ में चौरासी हजार महाकल्प का परिमाण अन्य प्रकार से दिवा गया है।

महानद्र प्रतिमा-ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार । चारों ही दिशाओं में क्रमशः एक-एक अहोरात्र तक कायोस्सर्ग करना ।

महाप्रतिमा तप-देखें, एक रात्रि प्रतिमा ।

महा बिवेह क्षेत्र-देखें, जम्बूद्वीप ।

महाबत — हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परियह का मनसा, वाचा, कर्मणा जीवन-पर्यन्त परित्याग । हिंसा आदि को पूर्ण त्याग किये जाने से इन्हें महावत कहा जाता है। यहस्थवास का त्याग कर साधना में प्रवृत्त होने वालों का यह शील है।

महासिंह निष्कोड़ित तप — तप करने का एक प्रकार ! सिंह गमन करता हुआ जैसे पीछे सुड़ कर देखता है; उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे, किया हुआ तप भी करना । यह महा और लघु दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत कम में अधिकाधिक सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी कम से उतार होता है। समय तप में १ वर्ष ६ महीने और १८ दिन लगते हैं। इस तप की भी चार परिपाटी होती है। इसका कम यंत्र के अनुसार चलता है।

( — चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें।)

माण्डलिक राजा-एक मण्डल का अधिपति राजा।

मानुषोत्तर पर्वत — जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए घातकीखण्ड है, घातकीखण्ड द्वीप को घेरे हुए कालोदिध है और कालोदिध को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के मध्योमध्य मानुषोत्तर पर्वत है, जो द्वीप को दो भागों में विभक्त करता है। मनुष्य-लोक एवं समय-क्षेत्र की सीमारेखा भी यही पर्वत बनता है। इस पर्वत के बाहर जंघाचारण, विद्याचारण साधुओं के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य देव-शक्ति के अवलम्बन बिना नहीं जा सकता।

मार्ग-ज्ञानादिरूप मोक्ष-मार्ग ।

मासिकी निश्च-प्रतिमा—साधुद्वारा एक महीने तक एक दत्ति (आहार-पानी के ग्रहण से सम्बन्धित विधि विशेष) आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण करने की प्रतिज्ञा।

मिष्यास्य-तत्त्व के प्रति विवरीत श्रद्धा ।

निष्णादर्शन शत्य-देखें, शस्य।

मूल गुण-ने वत, जो चारित्ररूप दक्ष के मूल (जड़) के समान होते हैं। साधु के लिए पाँच महावत और श्रावक के लिए पाँच अणुक्त मूल गुण है। मेश्यर्वत की बुलिका - जम्बूद्दीप के मध्य भाग में एक लाख योजन ससुन्नत व स्वर्ण-कान्ति-मय पर्वत है। इसी पर्वत के ऊपर चालीस योजन की चूलिका - चोटी है। इसी पर्वत पर भद्रशाल, नन्दन, सोमनस और पाण्डुक नामक चार वन हैं। भद्रशाल बन धरती के बराबर पर्वत को घेरे हुए है। पाँच सौ योजन ऊपर नन्दन वन है, जहाँ क्रीडा करने के लिए देवता भी आया करते हैं। बासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है। चूलिका के चारों और फैला हुआ पाण्डुक वन है। उसी वन में स्वर्णमय चार शिलायें हैं, जिन पर तीर्थ इसों के जन्म-महोत्सव होते हैं।

मरेक--- सर्वद्या कर्म-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्ठान ।

यवमध्यपद्ध प्रतिमा— शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की वृद्धि-हानि के अनुसार दित की वृद्धि-हानि से यवाकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिशा। उदाहरणार्थ— शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक दित, द्वितीया को दो दित्त और इस प्रकार कमशः एक-एक दित्त बढ़ाते हुए पृणिमा को पन्द्रह दित्त । कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चौदह दित्त और इस प्रकार कमशः एक-एक दित्त घटाते हुए चर्द्धशो को केवल एक दित्त ही खाना। अमावस्या को उपवास रखना।

योग-मन, बचन और शरीर की प्रवृत्ति।

योजन — चार क्रोश परिमित भू-भाग। चक्रवर्ती भरत ने दिग्विजय के लिए जब प्रस्थान किया तो चक्ररत्न सेना के आगे-आगे चल रहा था। पहले दिन जितनी भूमि का अवगाहन कर वह इक गया, उतने प्रदेश को तब से योजन की संज्ञा दी गई।

यौगलिक—मानव सभ्यता से पूर्व की सभ्यता जिसमें मनुष्य युगल रूप जन्म लेता है। वे 'योगलिक' कहलाते हैं। जनकी आवश्यक सामग्रियों की पृति कल्प-वृक्ष द्वारा होती है।

रजोहरण-जैन मुनियों का एक उपकरण, जो कि भूमि-प्रमार्जन आदि कामों में आता है। राष्ट्रिय-वह प्राधिकारी, जिसकी निर्युक्ति प्रान्त की देख-रेख व सार-सम्भाल के लिए की जाती है।

रसकसर द्वीप-जम्बूद्वीप से तैरहवाँ द्वीप।

लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित — प्रायश्चित का एक प्रकार, जिसमें तपस्या आदि के माध्यम से दोष का शोधन किया जाता है।

लघुतिह निष्की दित तप निष्क करने का एक प्रकार । विह गमन करता हुआ जैसे पीछे मुड़ कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह लघु और महा दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक नौ दिन की तपस्या होती है और फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है। समग्र तप में

इ महीने और ७ दिन का समय लगता है। इस तप की भी चार परिपाटी होती है। इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है। (—चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें।)

किय-आत्मा की विशुद्धि से प्राप्त होने वाली विशिष्ट शक्ति।

लिक्बिकर-विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न ।

स्रांतक-सुठा स्वर्ग । देखें, देव ।

करवा-योगवर्गणा के अन्तर्गत पुदुगलों की सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम ।

- कोक-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव की अवस्थिति।
- स्रोकपाल-सीमा के संरक्षक । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार होते हैं। ये महर्द्धिक होते हैं और अनेक देव-देवियों का प्रशुत्व करते हैं।
- कोका क्लिक पाँचवें ब्रह्मस्वर्ग में छह प्रतर हैं। मकानों में जैसे मंजिल होती हैं, वैसे हो स्वगों में प्रतर होते हैं। तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा में ब्रसनाड़ी के मीलर चार दिशाओं में और चार ही विदिशाओं में आठ कृष्ण राजियों हैं। लोकान्तिक देवों के यहीं नौ विमान हैं। आठ विमान आठ कृष्ण राजियों में है और एक उनके मध्य आग में है। उनके नाम हैं: (१) अचीं, (२) अचिमाल, (३) वैरोचन, (४) प्रमंकर, (४) चन्द्राम, (६) सूर्याम, (७) शुक्राम, (८) सुप्रतिष्ठ, (६) रिष्टाम (मध्यवतीं)। लोक के अन्त में रहने के कारण ये लोकान्तिक कहलाते हैं। विषय-वासना से ये प्रायः मुक्त रहते हैं; अतः देविष भी कहे जाते हैं। अपनी प्राचीन-परम्परा के अनुसार तीर्थ क्ररों को दीक्षा के अवसर पर ये ही प्रेरित करते हैं।
- चक्रजाड़—शिक्षित किये जाने पर भी अनेक कुतकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने वाला तथा वक्रता के कारण झुलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में प्रदर्शित करने वाला।
- विषय क्य प्रतिमा कृष्ण पश्च की प्रतिपदा से प्रारम्म होकर, चन्द्रकला की हामि-वृद्धि के अनुपार, दिस्त की हानि-वृद्धि से बज़ाकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिक्षा। इसके प्रारम्भ में १५ दिस्त और फिर क्रमशः घटाते हुए अमानस्या की एक दिस्त। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दो और फिर क्रमशः एक-एक बढ़ाते हुए चतुर्दशी को १५ दिस्त और पृणिमा की उपवास।
- वर्षींबान-तीर्थक्करों द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दाम ।
- बायुदेव पूर्वभव में किये गये निश्चित निहान के अनुसार नरक या स्वर्ग से आकर बासुदेव के रूप में अवतरित होते हैं। प्रत्येक अवसर्षिणी-उत्सर्षिणी काल में ये नौ-नौ होते हैं। उनके गर्भ में आने पर माता सात स्वप्न देखती है। शरीर का वर्ण कृष्ण होता है

भरत क्षेत्र के तीन खण्डों के एकमात्र अधिपति—प्रशासक होते हैं। प्रतिवासुदेव को मार कर ही त्रिखण्डाधिपति होते हैं। इनके सात रत्न होते हैं: (१) सुदर्शन-चक्र,

- (२) अमोघ खड्ग, (३) कौमोदकी गदा, (४) धनुष्य अमोघ बाण, (५) गरुङ्ध्यण स्थ,
- (६) पुष्प-माला और (७) कौस्तुभमणि ।

बिकुर्बण किया—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार नाना रूप बनाये जा सकते हैं। शरीर को धागे की तरह इतना सूद्धम बनाया जा सकता है कि वह सूई के छेद में से भी निकल सके। शरीर को इतना ऊँचा बनाया जा सकता है कि मेश्यर्वत भी उसके घुटनों तक रह जाये। शरीर को वायु से भी अधिक हलका और वजा से भी भारी बनाया जा सकता है। जल पर स्थल की तरह और स्थल पर जल की तरह उन्मज्जन-निमज्जन किया जा सकता है। छिद्र की तरह पर्वत के बीच से बिना रुकावट निकला जा सकता है और पवन की तरह सर्वत्र अदृश्य बना जा सकता है। एक ही समय में अनेक प्रकार के रूपों से लोक की भरा जा सकता है। स्थतन्त्र व अतिकृर प्राणियों को बश में किया जा सकता है।

विकय अनुसर विमान-देखें, देव।

विश्वासरण रुविय — प्रष्ठ (केला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिन्य शक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रुत-विहित ईषत् उपष्टम्म से दो उड़ान में आठवें नन्दीश्वर द्वीप तक पहुँचा जा सकता है। पहली उड़ान में मानुषोत्तर पर्वन तक जाया जा सकता है। वापस लौटते समय एक ही उड़ान में मृल स्थान पर पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार उर्ध्व दिशा की दो उड़ान में मेर तक और लौटते समय एक ही उड़ान में प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा जा सकता है।

श्रिष्ठभीवश स्विच-तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। तपस्वी के मल-मृत्र भी दिव्य औषधि का काम करते हैं।

विभंग झान-इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को जानना अवधि शान है। मिथ्यात्वी का यही ज्ञान विभंग कहलाता है।

बिरायक - गृहीत वर्तों का पूर्ण रूप से आराधन नहीं करने वाला। अपने दुष्कृत्यों का प्रायश्चित करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला।

**बैनयिकी पुढि**---गुरुओं की सेवा-शुश्रूषा व विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि ।

बैमानिक-देखें, देव।

वेशाकृति—आचार्य, छपाध्याय, शेक्ष, ग्लान, तपस्त्री, स्थावर, साधर्मिक, कुल, गण औरः संग्र की आहार ग्रादि से सेवा करना ।

वेशवण--- कुबेर ।

THE WHAT TO

व्यनार-देखें, देव।

शतपाक तेल--विविध ओषधियों से भावित शत बार प्रकाया गया अथवा जिसको प्रकाने में शत स्वर्ण-सुद्राओं का व्यय हुआ ही।

शस्यातर—साधु जिस व्यक्ति के मकान में सीते हैं, वह शब्यातर कहलाता है। शस्य—जिससे पीड़ा हो। वह तीन प्रकार का है:

- (१) माया शलय—कपट-भाव रखना। अतिचार की माया पूर्वक आलोचना करना या गुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन करना, दूसरे पर भुठा आरोप लगाना।
- (२) निदान शल्य—राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या सुन कर मन में यह अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण ब्रह्मचर्य, तप आदि अनुष्ठानों के फल-स्वरूप सुझे भी ये ऋद्धियाँ प्राप्त हों।
- (३) मिथ्यादर्शन शल्य-विपरीत श्रद्धा का होना।
- शिक्षावत बार-बार सेवन करने योग्य अध्यास प्रधान वर्तों को शिक्षावत कहते हैं। ये चार हैं: (१) सामायिक वृत, (२) देशावकाशिक वृत, (३) पौषधोपवास वृद्ध और (४) अतिथि संविभाग वृत ।
- मुक्त च्यान—निर्मल प्रणिधान—समाधि-अवस्था। इसके चार प्रकार हैं: (१) प्रथक्त वितर्क सविचार, (२) एकत्व वितर्क सविचार, (३) सूह्म किया प्रतिपाती और (४) समुच्छिन्न किया निवृत्ति।

सेवकाल - चातुर्मास के अतिरिक्त का समय।

- शेलेशी अवस्था— चीदहवें गुणस्थान में जब मन, बचन और काय योग का निरोध ही जासा है, तब उसे शेलेशी अवस्था कहते हैं। इसमें ध्यान की पराकाण्डा के कारण मैक सहश निष्यकम्पता व निश्चलता आती है।
- श्रीदेवी--- क्रवर्ती की अग्रमहिषी। कद में चक्रवर्ती से केवल चार अँगुल छोटी होती है एवं सदा नवयोवना रहती है। इसके स्पर्शमात्र से रोगोपशान्ति हो जाती है। इसके सम्तान नहीं होती!
- भूत ज्ञान-शब्द, संकेत आदि द्रव्य श्रुत के अनुसार दूसरों को समम्माने में सक्षम मित ज्ञान । भूत मिक्त-श्रद्धावनत श्रुत ज्ञान का अनवद्य प्रशार व उसके प्रति होने वाली जन-अकिन् को दूर करना ।
- स्केरमीचय स्विय तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुभार तपस्यी का श्लेष्म यदि कोढ़ी के शरीर पर भी मला जाये तो उसका कोढ़ समाप्त हो जाता है और शरीर स्वर्ण-वर्ण हो जाता है।

- बद् बावश्यक सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करते योग्य किया को आवश्यक कक्षा जाता है। वे खट हैं:
  - (१) सामायक-समभाव से रहना, सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना !
  - (२) चत्रविंशस्तव-चौवीस तीर्थक्करों के गुणों का भक्तिपूर्वक उत्कीर्तन करना ।
  - (३) वन्दना-मन, वचन और शारीर का वह प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पूज्यजनों के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है।
  - (४) प्रतिक्रमण—प्रमादवश शुभ योग से अशुभ योग की ओर प्रवृत्त हो जाने पर पुनः शुभ योग की ओर अग्रसर होना। इसी प्रकार अशुभ योग से निवृत्त होकर उत्तरीत्तर शुभ योग की ओर प्रवृत्त होना। संक्षेप में—अपने दोषों की आलोचना।
  - (५) कायोत्सर्ग-एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना।
  - (६) प्रत्याख्यान-किसी एक अविध के लिए पदार्थ-विशेष का त्याग।

संक्रमण-सजातीय प्रकृतियों का परस्पर में परिवर्तन।

संच--गण का समुदय--दो से अधिक आचायौँ के शिष्य-समृह !

संसी वर्ष - मनुष्य गर्भावास । आजीविकों का एक पारिभाषिक शब्द ।

संबारा-अन्तिम समय में आहार आदि का परिहार।

संजिम्मधोतृ लिक्स — तपस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुसार किसी एक ही इन्द्रिय से पाँचों ही इन्द्रियों के विषयों को युगपत् यहण किया जा सकता है। चक्रवर्ती की सेना के कोलाहल में शंख, भेरी आदि विभिन्न वाद्यों के शोर- गुल में भी सभी ध्वनियों को पृथक्-पृथक् पहचाना जा सकता है।

संयुष निकाय-अनन्त जीवों का समुदाय । आजीविकों का एक पारिमाधिक शब्द ।

संकेशना शारीरिक तथा मानसिक एकायता से कषायादि का शमन करते हुए तपस्या करना।

संबर-कर्म ग्रहण करने वाले आत्म-परिणामों का निरोध।

संस्थान - आकार विशेष।

संहनन-शरीर की अस्थियों का दृढ़ बन्धन, शारीरिक बल।

सचेलक--वस्त्र-सहित। बहुमृल्य वस्त्र-सहित।

सस्य — पृथ्वी, जल, अग्नि व बायु के प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द ।

सम्मिवेश-उपनगर ।

सस ससिक प्रतिमा — यह प्रतिमा उन्चास दिन तक होती है। इसमें सात-सात दिन के सप्तक होते हैं। पहले सप्तक में प्रतिदिन एक-एक दक्ति अन्न-पानी एवं क्रमशः सातवें सप्तक में प्रतिदिन सात-सात दक्ति अन्न-पानी के प्रहण के साथ कायोत्सर्ग किया जाता है।

सप्रतिकर्य अनशन में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारोरिक क्रियाओं का होना। यह किया भक्त-प्रत्याख्यान अनशन में होती है।

समय-काल का सहमतम अविभाज्य अंश ।

समबसरण--तीर्थक्कर-परिषद् अथवा वह स्थान जहाँ तीर्थक्कर का उपदेश होता है।

समाचारी-साधुओं की अवश्य करणीय कियाएँ व व्यवहार ।

समाधि-बान-आचार्य, उपाध्याय, स्थिवर, शेक्ष, ग्लान, तपस्वी, मुनियों का आवश्यक कार्य सम्पादन कर उन्हें चैतसिक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना।

समा वि-मरण--अतुत-चारित्र-धर्म में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्यु ।

सिमिति-संयम के अनुकूल प्रवृत्ति को सिमिति कहते हैं, वे पाँच हैं-(१) ईयी, (२) भाषा,

- (३) एषणा, (४) आदान-निक्षेप और (५) उत्सर्ग।
- (१) ईया-ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अभिवृद्धि के निमित्त युग परिमाण भूमि को देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के विषयों का वर्जन करते हुए चलना ।
- (२) भाषा—भाषा-दोषों का परिहार करते हुए, पाप-रहित एवं सत्य, हित, मित और असंदिग्ध बोलना।
- (३) एषणा—गवेषणा, ग्रहण और ग्रास-सम्बन्धी एषणा के दोशों का वर्जन करते हुए आहार-पानी आदि औधिक उपिध और शब्या, पाट आदि औपग्रहिक उपिध का अन्वेषण।
- (४) आदान-निश्चेप—वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों को सावधानी पूर्वक लेना व रखना।
- (५) उत्मर्ग मल, मृत्र, खेल, शूँक, कफ आदि का विधिपूर्वक-पूर्वहष्ट एवं प्रमार्जित निर्जीव भूमि पर विसर्जन करना।

समुच्छिन्निक्रियानिवृत्ति - शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमें समस्त क्रियाओं का निरोध होता है। देखें, शुक्ल ध्यान।

सम्यक्त--यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा ।

सम्यक्तवी-यथार्थं तत्त्वः श्रद्धाः से सम्पन्न ।

सम्यक् दृष्टि-पारमार्थिक पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा रखने वाला।

सम्यग् दर्शन -- सम्यक्त्व--- यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा ।

सर्वतोमद्र प्रतिमा सर्वतोभद्र प्रतिमा की दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक विधि के अनुसार क्रमशः दशों दिशाओं की ओर अभिमुख होकर एक-एक अहोरात्र का कायोत्सर्ग किया जाता है। भगवान महावीर ने इसे ही किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। दूसरी विधि के अनुसार लघु और महा दो भेद होते हैं।

१ - लघु सर्वतीमद्र प्रतिमा - अंकों की स्थापना का वह प्रकार जिसमें सब और से समान योग आता है, उसे सर्वतीभद्र कहा जाता है। इस तप का उपवास से आरम्भ होता है और कमशः बढ़ते हुए द्वादश भक्त तक पहुँच जाता है। दूसरे कम में मध्य के अंक को आदि अंक मान कर चला जाता है और पाँच खण्डों में उसे प्रा किया जाता है। आगे यही कम चलता है। एक परिपाटी का कालमान ३ महीने १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती है। इसका कम यन्त्र के अनुसार चलता है।

लघुसर्वतोभद्र प्रतिमा

| १     | ર | na.    | ¥      | ч |
|-------|---|--------|--------|---|
| ą     | 8 | ષ      | 9.     | ર |
| X.    | १ | २      | 33     | γ |
| ٦<br> | ą | -<br>Y | ч      | ? |
| ٧     | ч | १      | -<br>੨ | ą |

२-महा सर्वतोभद्र प्रतिमा-इस तप का आरम्भ उपवास से होता है और क्रमशः बढ़ते हुए षोडश भक्त तक पहुँच जाता है। बढ़ने का इसका क्रम भी सर्वतोभद्र की तरह ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप द्वादश भक्त है और इसमें षोडश भक्त। एक परिपाटी का कालमान १ वर्ष १ महीना और १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

महासर्वतोभद्र प्रतिमा

| 8 | २ | TAT . | ሄ  | ¥ | Ę | و |
|---|---|-------|----|---|---|---|
| ¥ | ¥ | દ     | 9  | 8 | २ | m |
| હ | 8 | २     | n, | ٧ | X | Ę |
| ₹ | ¥ | ¥     | Ę  | ૭ | १ | ર |
| Ę | v | १     | २  | 3 | ४ | ય |
| २ | 3 | Å     | ય  | Ę | 9 | ₹ |
| ų | Ę | b     | ٤  | २ | ş | ٧ |

सर्वापिसिक-देखें, देव ।

सर्वीचि लिखि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । वर्षा का बरसता हुआ व नदी का बहता हुआ पानी और प्यन तपस्वी के शरीर से संस्पृष्ट होकर रोगनाशक व विष संहारक हो जाते हैं। विष-मिश्रित पदार्थ यदि उनके पात्र या मुँह में
आता है तो वह भी निर्विष हो जाता है। उनकी वाणी की स्मृति भी महाविष के
शमन की हेत्र बनती है। उनके नख, केश, दाँत आदि शरीरज वस्तुएँ भी दिव्य
औषधि का काम करती हैं।

सहस्रपाक तेल-नाना औषधियों से भावित सहस्र बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने में सहस्र स्वर्ण-सुद्राओं का व्यय हुआ हो।

सहस्रारकल्य-अाठवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

सागरोपम (सागर)—पल्योपम की दस कोटि-कोटि से एक सागरोपम (सागर) होता है। देखें, पल्योपम।

साधर्मिक-समान धर्मी।

सामानिक — सामानिक देव आयु आदि से इन्द्र के समान होते हैं। केवल इनमें इन्द्रत्व नहीं होता। इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता व गुरु आदि की तरह पुज्य होते हैं।

सामायिक चारित्र-सर्वधा सावदा-योगों की विरति ।

सावध---पाप-सहित ।

सिड-कमौ का निर्मल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाली आत्मा।

सिढि-सर्व कमों की क्षय से प्राप्त होने वाली अवस्था ।

सुचम-दु:चम — अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा, जिसमें सुख के साथ कुछ दु:ख भी होता है।

सुषम- अवसिंपणी काल का दूसरा आरा, जिसमें पहले आरे से सुख में कुझ न्यूनता आरम्भ होती है।

सुवम-सुवम अवसर्पिणी काल का पहला आरा, जिसमें सब प्रकार के सुख ही सुख होते हैं।

सूक्ष्म कियाऽप्रतियाति—शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण, जिसमें सूहम शारीर योग का आश्रय देकर दूसरे बाकी के योगों का निरोध होता है। देखें, शुक्क ध्यान।

सच- - आगम-शास्त्र ।

सुत्रायम---मृल आगम-शास्त्र।

सीवर्म-पहला स्वर्ग । देखें, देव ।

स्नातक-वोधिसत्व।

स्थित साधना से स्थालित होते हुए साधुओं को पुनः उसमें स्थिर करने वाले। स्थावर तीन प्रकार के होते हैं: १-प्रवर्णा स्थावर, २-जाति स्थावर और ३-श्रुत स्थावर।

१-प्रत्रज्या स्थविर--जिन्हें प्रत्रजित हुए बीस वर्ष हो गये हीं।

२-जाति स्थविर--जिनका वय साठ वर्ष का हो गया हो।

३-श्रुत स्थिवर-जिन्होंने स्थानांग, समवायांग आदि का विधिवत् ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।

स्थिति कित्पक—गच्छ में रहते हुए साधना करना। तप और प्रवचन की प्रभावना करना। शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि गुणों की वृद्धि करना। वृद्धावस्था में जंघावल क्षीण हो जाने पर आहार और उपिध के दोषों का परिहार करते हुए एक ही स्थान में रहना।

स्थावर—हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के लिए गमन करने में असमर्थ प्राणी। स्थितिपतित—पुत्र-जन्म के अवसर पर कुल कम के अनुसार मनाया जाने वाला दस दिन का महोत्सव।

स्वादिम-सुपारी, इलायची आदि सुखवास पदार्थ।

हल्ला-गोवालिका लता के तृण की समानाकृति का कीट विशेष।

चित्र-१ **पृ० ६२**० एकावली तप

#### की परिभाषा से सम्बन्धित

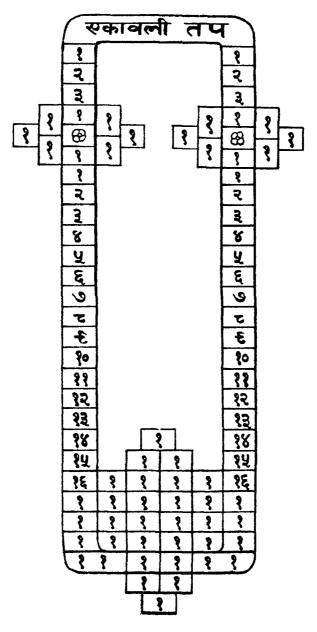

चित्र-२

ष्ट्र० ६२०

### कनकावली तप

#### की परिभाषा से सम्बन्धित

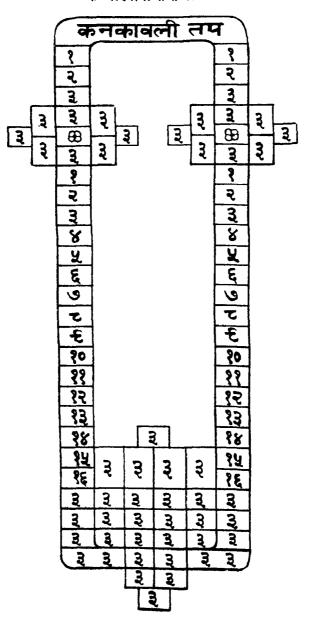

चित्र-३

ष्ट्र० ६२१

गुणरत्न (रयण) संवत्सर तप

की परिभाषा से सम्बन्धित

चित्र-४

पृ० ६३४

महासिंह निष्क्रीड़ित तप

की परिभाषा से सम्बन्धित

हिनिष्कीहर ४ ą y 8 8 у ७ <u>E</u> T Ë ₹ 3 Q £ ₹ 10 € t 34

चित्र-५ १०६३७ : निष्कोडित तप

लघुसिंह निष्क्रीड़ित तप की परिमावा से सम्बन्धित

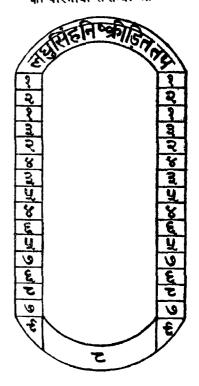

# परिजिष्ट-३ बौद्ध पारिभाषिक शब्द-कोश

जुरास धर्म-सदैव बुरा फल उत्पन्न करने वाले धर्म, पाप कर्म।

अग्निशाला-पानी गर्म करने का घर ।

बिकरण समय—उत्पन्न कलह की शान्ति के लिए वतलाये गए आचार का लंघन भी दोष है।

अधिष्ठान पारमिता—जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं से प्रचण्ड हवा के भोंके लगने पर भी न कांपता है, न हिलता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने अधिष्ठान (इट् निश्चय) में सर्वतोभावेन सुस्थिर रहना।

अध्वतिक-- चिरस्थायी ।

अनवस्रव--विपाक-रहित।

अनागामी—फिर जन्म न लेने वाला । काम-राग (इन्द्रिय-लिप्सा) और प्रतिष्ठ (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना ) को सर्वथा समाप्त कर योगावचर भिक्ष अनागामी हो जाता है। यहाँ से मर कर बहालोक में पैदा होता है और वहीं से अईत् हो जाता है। अनाश्वासिक—मन की सन्तोष न देने वाला।

अनियत— भिक्षु किसी अद्धालु उपासिका के साथ एकान्त में पाराजिक, संघादिसेस और पाचित्तिय—तीन दोषों में से किसी एक दोष के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है। संघ के समक्ष सारा घटना-वृत्त प्रकट होने पर दोषी भिक्षु का, अद्धालु उपासिका के कथन पर, दोष का निर्णय किया जाता है और उसे प्रायश्चित्त करवाया जाता है। वह अपराध तीनों में नियत न होने पर अनियत कहा जाता है।

**अनुप्रहासि**—सम्बोधन ।

अनुसासनीय प्रातिहाय—भिश्च ऐसा अनुशासन करता है—ऐसा विचारो, ऐसा मत विचारो; मन में ऐसा करो, ऐसा मत करो; इसे छोड़ दो, इसे स्वीकार कर लो! अनुभव—श्रुति।

वनुभावण-श्वित करने के अनन्तर संघ से कहना-जिसे स्वीकार हो, वह मौन रहे; जिसे स्वीकार न हो, वह अपनी भावना व्यक्त करे।

अपाधिक--दुर्गति में जाने वाला।

अभिजाति--जन्म।

अभिज्ञा—दिन्य शक्ति । अभिज्ञा मृलतः दो प्रकार की है—(१) लोकिक और (२) लोकोत्तर । लोकिक अभिज्ञाएँ पाँच और लोकोत्तर अभिज्ञा एक है :

(१) ऋखिविध—अधिष्ठान ऋदि (एक होकर बहुत होना, बहुत होकर एक होना), विकुर्वण ऋदि (साधारण रूप को झोड़ कर कुमार का रूप या नाग का रूप दिखलाना, नाना प्रकार के सेना-व्यूहों को दिखलाना आदि ), मनोमय ऋदि (मनोमय शरीर बनाना), ज्ञान-बिस्फार ऋद्धि, समाधि-विस्फार ऋदि (ज्ञान और समाधि की उत्पत्ति से पहले. पीछे या उसी क्षण ज्ञान के या समाधि के अनुभाव से उत्पन्न हुई विशेष शक्ति ), आर्थ ऋद्धि ( प्रतिकृत आदि में अप्रतिकृत संशी होकर निहार करना ), कर्म विपाकज ऋदि (पक्षी आदि का आकाश में जाना आदि ), पुण्यवान की ऋदि (चकवर्ती आदि का आकाश से जाना ), विद्यामय ऋदि (विद्याघर आदि का आकाश से जाना ), सिद्ध होने के अर्थ में ऋदि (उस उस काम में सम्यक् प्रयोग से उस-उस काम का सिद्ध होना )-- ये दस ऋदियाँ है, इनको प्राप्त करके मिक्ष् एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रकट होता है, अन्तर्धान होता है। तिरः कुड्य-अन्तर्धान हो दीवार के आर-पार जाता है, तिरःप्राकार--अन्तर्धान हो प्राकार के पार जाता है, तिरः पर्वत-पश्चि या पत्थर के पर्वत के पार जाता है, आकाश में होने के समान बिना टकराये जाता है, जल की भाँति पृथ्वी में गोता लगाता है, पृथ्वी की भाँति जल पर चलता है, पाँखों वाले पक्षी की तरह आकाश में पालयी मारे जाता है, महातेजस्वी सूर्य और चन्द्र को भी हाथ से ख़ुता है और मलता है, बह्नलोकों को भी अपने शारीर के बल से वश में करता है, दूर को पास करता है, पास को दूर करता है, थीड़े को बहुत करता है, बहुत को थोड़ा करता है, मधुर को अमधुर करता है, अमधुर को मधुर आदि भी, जो-जो चाहता है, ऋदिमान को सब सिद्ध होता है। यहीं स्थिति आलोक को बढ़ा कर उस बहा के रूप को देखता है और यहीं स्थिति उनके शब्द को सुनता है तथा चित्त को भली प्रकार जानता है। शरीर के तौर पर चित्त को परिणत करता है और चित्त के तौर पर शरीर की परिणत करता है।

- (२) दिव्य-श्रोत्र-षातु—विशुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र धातु अर्थात् देवताओं के समान कर्णेन्द्रिय से दूर व समीप के देवों और मनुष्यों के शब्दों को सुन सकता है। इस अभिशा को प्राप्त करने वाला भिश्च यदि ब्रह्मलोक तक भी शंख, भेरी, नगाड़ीं आदि के शब्द में एक शोर होता है, तो भी अलग करके व्यवस्थापन की इच्छा होने पर 'यह शंख का शब्द है' 'भेरी का शब्द है', ऐसा व्यवस्थापन कर सकता है।
- (३) चेतोपर्य-ज्ञान-दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानता है। सराग चित्त होने पर सराग-चित्त है, ऐसा जानता है। बीतराग चित्त, सद्धेष-चित्त, बीतद्देष-चित्त, समोध-चित्त, बीतमोध-चित्त, विक्षिप्त-चित्त, संक्षिप्त-चित्त

महदगत-चित्त, अमहदगत-चित्त, स-उत्तर-चित्त, अनुत्तर-चित्त, समाहित (एकाप) चित्त. असमाहित-चित्त. विश्वक-चित्त और असक-चित्त होने पर वेसा जानता है।

- (४) पूर्वे निवासानस्मति-ज्ञान-अनेक प्रकार के पूर्व-जन्मों का अनुस्मरण करता है। एक जन्म को भी, दो जन्म को भी यावत सी, हजार, सी हजार"" अनेक संवर्त-कल्पों को भी अनेक विवर्त-कल्पों को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पों को भी स्मरण करता है। तब मैं अमुक स्थान अर्थात् भव, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, सत्त्वों के रहने के स्थान या सत्त्व-समृह में था। इस नाम का, इस गोत्र का, इस आयु का, इस आहार का, अमुक प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करने बाला ब इतनी बायु वाला था। वहाँ से च्युत होकर अभुक स्थान में जरपनन हुआ। वहाँ नाम आदि ""था । वहाँ से च्युत हो अब यहाँ असुक क्षत्रिय या बाह्यण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तैथिक (दूसरे मदावलम्बी) चालीस कल्पी तक, प्रकृति-भावक (अग्र-श्रावक और महाश्रावक को छोड़ कर), सी या हजार कल्पी तक, सहाश्रावक (अस्सी) लाख कल्पों तक, अग्र भावक (दो) एक असंस्य लाख कल्पों को, प्रत्येक-बुद्ध दो असंख्य लाख कल्पों को और बुद्ध बिना परिच्छेद ही पूर्व-जनमों का धनुस्मरण करते हैं।
- (५) च्युतोत्पादन-ज्ञान-विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्क से मरते, उत्पन्न होते, होन अवस्था में आये, अच्छी अवस्था में आये, अच्छो वर्ण वाले, बुरे वर्ण वाले, अच्छी गति को प्राप्त, बुरी गति को प्राप्त, अपने-अपने कर्मों के अनुसार अवस्था को प्राप्त. प्राणियों को जान लेता है। वे प्राणी शरीर से दुराचरण, वचन से दुराचरण और मन से दुराचरण करते हुए, साधु पुरुषों की निन्दा करते थे, मिध्याद्दृष्टि रखते थे, निथ्याद्दष्टि वाले काम करते थे। (अब) वह मरने के बाद नरक और दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और वह (दूसरे) प्राणी शरीर, वचन और मन से सदाचार करते, साधुजनीं की प्रशंसा करते, सम्यक्-दृष्टि बाले, सम्यग्-दृष्टि के अनुकृल आचरण करते थे, अब अच्छी गति और स्वर्ग को प्राप्त हुए है--इस तरह शुद्ध अलौकिक दिव्य चक्ष से " जान लेता है।
- (६) आभव-क्षय--आभव-क्षय से आभव-रहित चित्त-विस्कृति, प्रज्ञा-विस्कृति की इसी जन्म में स्वयं जान कर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरता है।
- महेर-मिश्च रूपराग, बरूपराग, मान, औद्धत्य और अविद्या के बम्धन की काट गिराता है और अर्हत् हो जाता है। उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और सभी आश्रव श्लीण हो जाते हैं। शरीर-पात के अनन्तर उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है, जीवनस्रोत सदा के लिए सुख जाता है और दुःख का अन्त हो जाता है। वह जीवन-सुक्त व परम-पद की अवस्था होती है।

अविचीर्ण-न किया हुआ।

अधितर्क-विचार-समाधि जो वितर्क मात्र में ही दोष को देख, विचार में (दोष को) न देख केवल वितर्क का प्रहाण मात्र चाहता हुआ प्रथम ध्यान को लाँघता है, वह अवि-तर्क-विचार मात्र समाधि को पाता है। चार ध्यानों में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ ध्यानों की एकाग्रता अवितर्क-विचार-समाधि है।

अवीचि नरक—आठ महान् नरकों में से सबसे नीचे का नरक; जहाँ सौ योजन के घरे में प्रचण्ड आग धधकती रहती है।

अव्याष्ट्रत---अनिर्वचनीय ।

कच्छा ज़िक मार्ग—(१) सम्यक् दृष्टि (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि।

बाकाशान्यायतन-चार अरूप ब्रह्मलोक में से पहला।

आकिषन्यायतन-चार अरूप ब्रह्मलोक में से पहला।

**आचार्यक**—धर्म ।

**आजानीय**— उत्तम जाति का ।

आवेशना प्रातिहार्य—व्याख्या-चमत्कार । इसके अनुसार दूसरे के मानसिक संकल्पों की अपने चित्त से जान कर प्रकट किया जा सकता है।

बानन्तर्य कर्म—(१) मातृ-हत्या, (२) पितृ-हत्या, (३) अर्हत्-हत्या, (४) बुद्ध के सरीर से लहू बहा देना और (५) संघ में विग्रह उत्पन्न करना ; ये पाँच पाप आनन्तर्य कर्म कहलाते हैं। इनके अनुष्ठान से मनुष्य उस जन्म में कदापि क्षीणाश्रव होकर मुक्त नहीं हो सकता।

आनुपूर्वी कथा कमानुसार कही जाने वाली कथा। इसके अनुसार दान, शील व स्वर्ग की कथा कही जाती है। भोगों के दुष्परिणाम बतलाये जाते हैं तथा क्लेश-त्याग और निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया जाता है।

बापत्ति--दोष-दण्ड।

बार्यसस्य—(१) दुःख, (२) दुःख-समुदाय,—दुःख का कारण, (३) दुःख-निरोध---दुःख का नाश (४) दुःख-निरोध गामिनी प्रतिपदा---दुःख-न।श का छपाय।

आव्य — चित्त-मल । ये चार हैं — काम, भव, दृष्टि और अविद्या ।

**भारतात-**-आश्वासन प्रद ।

इक्कील-- राष्ट्र के आक्रमण को रोकने के लिए नगरद्वार के समीप हद व विशाल प्रस्तर या लौह-स्तम्म। **ईल्फाना**—बर्मी संवत्।

उत्तर कुर-चार द्वीपों में एक द्वीप।

उत्तर-मनुष्य-धर्म---दिव्य शक्ति।

उदान-आनन्दोल्लास से सन्तों के मुँह से निकली हुई वाक्याविल ।

उम्मीस विद्याएँ — (१) श्रुति, (२) स्मृति, (३) साँख्य, (४) योग, (५) न्याय, (६) वैशेषिक, (७) गणित, (८) संगीत, (६) वैद्यक, (१०) चारों वेद, (११) सभी पुराण, (१२) इतिहास, (१३) ज्योतिष, (१४) मंत्र-विद्या, (१५) तर्क, (१६) तंत्र, (१७) युद्ध-विद्या, (१८) ख्रन्द और (१९) सामुद्रिक।

उपपारिमता—साधन में दृढ़ संकल्प होकर वाह्य वस्तुओं का परित्याग करना । उपपारिमता दस होती हैं।

उपशम संवर्तिनक--शान्ति-प्रापक ।

उपसम्पदा - श्रामणेर द्वारा धर्म को अच्छी तरह समझ लिये जाने पर उपसम्पदा-संस्कार किया जाता है। संघ के एकत्रित होने पर उपसम्पदा-प्रार्थी श्रामणेर वहाँ उपस्थित होता है। संघ के बीच उसकी परीक्षा होती है। उत्तीर्ण होने पर उसे संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। तब से वह भिध्न कहलाता है और उसे प्रातिमोक्ष के अन्तर्गत दो सी सत्ताईस नियमों का पालन करना होता है। बीस वर्ष की आयु के बाद ही कोई उपसम्पदा हो सकती है।

उपस्यान-शाला---सभा-गृहः

उपस्थाक-सहचर सेवक ।

उपेका - संसार के प्रति अनासकत-भाव।

उपेका पारिमता—जिस प्रकार पृथ्वी प्रसन्नता और अप्रसन्नता से विरहित होकर अपने पर फेंके जाने वाले शुचि-अशुचि पदार्थों की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार सदैव सुख-दुःख के प्रति तुल्यता की भावना रखते हुए उपेक्षा की चरम सीमा के अन्त तक पहुँचना।

उपोसच जिपासक किसी विशेष दिन स्वच्छ कपड़े पहिन किसी बौद्ध विहार में जाता है।

घुटने टेक कर भिध्ध से प्रार्थना करता है - भन्ते! मैं तीन शरण के साथ आठ उपोसथ शील की याचना करता हूँ। अनुग्रह कर आप सुभे प्रदान करें। वह छपासक
कमशः तीन बार अपनी प्रार्थना को दुहराता है। भिक्ष एक एक शील कहता हुआ
कता जाता है और उपासक उसे दुहराता जाता है। उपासक समग्र दिन को विहार
में रह कर, शीलों का पालन करता हुआ, पिवत्र विचारों के चिन्तन में ही व्यतीत
करता है। कितने ही उपासक जीवन-पर्यन्त आठ शीलों का पालन करते हैं। वे आठ
शील इस प्रकार हैं:

- (१) ब्राणातियात से बिरत होकर रहूँगा,
- (२) अदत्तादान से विरत होकर रहूँगा,
- (३) काम-भावना से विरत होकर रहूँगा,
- (८) मृषाबाद से विरत होकर रहूँगा,
- (५) मादक द्रश्यों के सेवन से विश्त होकर रहूँगा,
- (६) विकास भोजन से विरत होकर रहूँगा,
- (७) नृत्य, गीत, बाद्य, अश्लील हाव-भाव तथा माला, गंध, उबटन के प्रयोग से, शरीर विभूषा से विरत होकर रहूँगा और
- (८) उच्चासन और सजी-भजी शब्या से विरत होकर रहूँगा !

#### उपोसवागार-उपोसथ करने की शाला।

ऋडियाद (चार)—सिद्धयों के प्राप्त करने के चार उपाय—क्कन्द (क्वन्द से प्राप्त समाधि), विदिय (वीर्य से प्राप्त समाधि), चित्त (चित्त से प्राप्त समाधि), वीमंसा (विमर्ष से प्राप्त समाधि)।

ऋढि प्रासिहार्ष योग-बल से नाना चमत्कारिक प्रयोग करना। इसके अनुसार मिश्च एक होता हुआ भी अनेक रूप बना सकता है। और अनेक होकर एक रूप भी बन सकता है। चाहे जहाँ आविर्भृत हो सकता है और तिरोहित भी हो सकता है। बिना टकराए दीवाल, प्राकार और पर्वत के आर-पार भी जा सकता है, जैसे कि कोई आकाश में जा रहा हो। थल में जल की तरह गोते लगा सकता है। जल-तल पर थल की तरह चल सकता है। आकाश में भी पक्षी की तरह पलधी मारे ही उड़ सकता है। तेजस्वी सूर्य व चन्द्र को हाथ में ख़ू मकता है तथा उन्हें मल सकता है और बह्मलोक तक सशरीर पहुँच मकता है।

**जीववातिक—देव**ता और नरक के जीव।

कथाचस्तु--विवाद।

करना संसार के सभी जीवों के प्रति करणा-भाव।

कर्ष — असंख्य वर्षों का एक काल-मान। ये चार प्रकार के हैं—(१) संवर्त कल्प, (२) संवर्त स्थायी कल्प। संवर्त कल्प में प्रलय और (४) विवर्त स्थायी कल्प। संवर्त कल्प में प्रलय और विवर्त कल्प में स्थिट का कम उत्तरोत्तर चलता है। देवों के आयुष्य आदि कल्प के द्वारा मापे जाते हैं। एक थोजन लम्बा, चौड़ा और गहरा गड़दा सरसों के दानों से भरने के पश्चात् प्रति सी वर्ष में एक दाना निकालने पर जब सारा गड़दा खाली होता है, तब जिसना काल व्यतीत होता है, उससे भी कल्प का काल-मान बड़ा है।

करियक कुविया-भण्डार ।

काय स्मृति-भिक्ष अरण्य, दृक्षमुल या शूल्यागार में बैठता है। आसन मार काया को सीधा रखता है। स्मृतिपूर्वक श्वास लेता है और स्मृतिपूर्वक ही श्वास छोड़ता है। दीर्घ श्वास लेते समय और छोड़ते समय उसे पूर्ण अनुभृति होती है। हस्व श्वास लेते समय और छोड़ते समय भी उसे पूर्ण अनुभृति रहती है। सारी काया की स्थिति को अनुभव करते हुए स्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करता है। कायिक संस्कारों (कियाओं) को रोक कर श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयम युक्त हो विहार करते समय उसके लोभपूर्ण स्वर नष्ट ही जाते हैं। चित्त अध्यन्तर में ही स्थित होता है, एकाग्र होता है और समाहित होता है।

कार्यापम-- उस समय का सिका।

क्रुतहक्त्राका--वह स्थान, जहाँ विभिन्न मतावलम्बी एकत्र होकर धर्म-चर्चा करते हैं और जिसे सभी उपस्थित मनुष्य कौतृहल पूर्वक सुनते हैं।

कुशाल धर्म -दस शोभन नैतिक संस्कार, जो भले कार्यों के अनुष्ठान के प्रत्येक क्षण में विद्यमान रहते हैं। पुण्य कर्म।

क्लेश--चित्त-मल।

क्रियाचादी--जो किया का ही उपदेश करता है।

कान्ति पारिमता-जिस प्रकार पृथ्वी अपने पर फैंकी जाने वाली शुद्ध, अशुद्ध, सभी वस्तुओं को सहती है, क्रोध नहीं करती ; प्रसन्नमना ही रहती है ; उसी प्रकार मान-अपमान सहते हुए झान्ति की सीमा के अन्त तक पहुँचना ।

कीणाभव--जिनमें वासनाएँ क्षीण हों। यह अईत् की ही अवस्था है।

गिनक-प्रस्थान करने वाले भिक्ष ।

**चटिकार---**महाब्रह्मा ।

वकरल - चकवर्ती के सात रत्नों में पहला रत्न, जो सहस्र अरों का, नामि नेमि से युक्त. सर्व्यकार परिपूर्ण और दिव्य होता है। जिस दिशा में वह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामिनी हो जाती है। जहाँ वह रुकता है, वहीं सेना का पड़ाव होता है। चक्र प्रभाव से बिना युद्ध किये ही राजा अनुयायी बनते जाते हैं और चक्रवर्ती उन्हें पंचशील का उपदेश देता है।

बतुमबूर स्तान चार मधुर चीज हैं ची, मक्बन, मधु और चीनी इनमें स्तान !

चकवरीं—(१) चक्र रतन, (२) हस्ति रतन, (३) अश्व रतन, (४) मणि रतन, (५) स्त्री रत्न, (६) गृहपति रत्न, (७) परिणायक रत्न ; इन सात रत्नों और (१) परम

१-मिज्मिमनिकाय २-५-१ तथा ३-३-६ और मुत्तनिपात, महावमा, सेलसुत्त के अनुसार चकवर्ती का सातवा रत्न परिणायकरत्न है और दीघनिकाय, महापदान तथा चक्कवित सीहनाद सुसे के अंगुंसार सातंत्रां रत्न पुत्ररत्न है।

सौन्दर्य, (२) दीर्घायुता, (३) नीगातकता, (४) ब्राह्मण, गृहपतियों की प्रिषता इन चार ऋदियों से युक्त महासुभाव !

क्कबाल-समस्त ब्रह्माण्ड में असंख्य चक्रवाल होते हैं। एक चक्रवाल एक जगत् के रूप में होता है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई १२,०३,४५० योजन तथा परिमण्डल (घेरा) ३६,१०,३५० योजन होता है। प्रत्येक चक्रवाल की मोटाई २,४०,००० योजन होती है तथा चारों ओर से ४,८०,००० योजन मोटाई वाले पानी के घेरे से आधारित है। पानी के चारों ओर ६,६०,००० योजन मोटाई वाले वायु का घेरा है। प्रत्येक चक्रवाल के मध्य में सिनेरू नामक पर्वत है, जिसकी ऊँचाई १,६८,००० योजन है। इसका आधा भाग समुद्र के अन्दर होता है और आधा ऊपर । सिनेरू के चारों ओर ७ पर्वत मालाएँ हैं—(१) युगन्धर, (२) ईमधर, (३) करविका, (४) सुदस्सन, (५) नेमिधर, (६) विनतक और अस्सकण्ण । इन पर्वतों पर महाराज देव और उनके अनुचर यक्षों का निवास है। चकवाल के अन्दर हिमवान पर्वत है, जो १०० योजन ऊँचा है तथा ८४,००० शिखरों वाला है। चक्रवाल-शिला चक्रवाल को घेरे हुए है। प्रत्येक चक्रवाल में एक चन्द्र और एक सूर्य होता है। जिनका विस्तार क्रमशः ४६ तथा ५० योजन है। प्रत्येक चकवाल में त्रयस्त्रिश भवन, असुर भवन तथा अवीचिमहानिरय है। जम्बूद्धीप, अपरगोयान, पूर्व विदेह तथा उत्तर कुछ—चार महाद्वीप हैं तथा प्रत्येक महाद्वीप ५०० छोटे द्वीपों के द्वारा घेरा हुआ है। चकवालों के बीच लोकान्तरिक निरय हैं। सूर्य का प्रकाश केवल एक चक्रवाल को प्रकाशित करता है; बुद्ध के तेज से समस्त चकवाल प्रकाशित हो सकते हैं।

बातुर्दीपिक-चार द्वीपों वाली सारी पृथ्वी पर एक ही समय बरमने वाला मेघ।

चार्जुर्महाराजिक देवता—(१) धृतराष्ट्र, (२) विरूढ़, (३) विरूपाक्ष और (४) वैश्रवण चार्जुर्महाराजिक देव कहलाते हैं। मनुष्यों के पचाम वर्ष के तुल्य चार्जुर्महाराजिक देवों का एक अहोरात्र होता है। उस अहोरात्र से तीस अहोरात्र का एक मास, वारह मास का एक वर्ष और पाँच सौ वर्ष का उनका आयुष्य होता है। ये देवेन्द्र शक्त के अधीन होते हैं।

चातुर्याम-महावीर का चार प्रकार का सिद्धान्त । इसके अनुसार :--

- (१) निर्यन्थ जल के व्यवहार का वारण करता है।
- (२) निर्मान्थ सभी पापों का नाग्ण करता है।
- (३) निग्र न्थ सभी पापों के वारण से धुतपाप हो जाता है।
- (४) निर्धन्ध सभी पापों के वारण में लगा रहता है।
  - —**बीचनिकाय, साम**ञ्जूपल सुत्त, १-२

दीधनिकाय, उदुम्बरिक सीहनाद सुत्त के अनुसार चातुर्याम इस प्रकार है:

- (१) जीव-हिंसा न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना ।
- (२) चोरी न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना ।
- (३) भूठ न बोलना, न बुलबाना और न उसमें सहमत होना ।
- (४) पाँच प्रकार के काम-भोगों में प्रवृत्त न होना, न प्रवृत्त करना और न उसमें सहमत होना।
- भार द्वीप सुमेर पर्वत के चारों और के चार द्वीप । पूर्व में पूर्व विदेह, पश्चिम में अपर गोयान, उत्तर में उत्तर कुढ और दक्षिण में जम्बद्वीप ।
- चारिका—धर्मोपदेश के लिए गमन करना। चारिका दो प्रकार की होती है—(१) त्वरित चारिका और (२) अत्वरित चारिका। दूर बोधनीय मनुष्य को लह्य कर उसके बोध के लिए सहसा गमन 'त्वरित चारिका' है और ग्राम, निगम के क्रम से प्रतिदिन योजन, अर्थ योजन मार्ग का अवगाहन करते हुए, पिण्डचार करते हुए लोकानुग्रह से गमन करना 'अत्वरित चारिका' है।
- चीवर--- मिश्च का काषाय-वस्त्र जो कई टुकड़ों को एक साथ जोड़ कर तैयार किया जाता है। विनय के अनुसार भिश्च के लिए तीन चीवर धारण करने का विधान है:
  - (१) अन्तरवासक कटि से नीचे पहिनने का वस्त्र, जो लुंगी की तरह लपेटा जाता है।
  - (२) उत्तरासंग—पाँच हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा वस्त्र, जो शरीर के ऊपरी भाग में चहर की तरह लपेटा जाता है।
  - (३) संघाटी--इसकी लम्बाई-चौड़ाई उत्तरासंग की तरह होती है, किन्तु यह दुहरी सिली रहती है। यह कन्धे पर तह लगा कर रखी जाती है। ठण्ड लगने पर या अस्य किसी विशेष प्रसंग पर इसका उपयोग किया जाता है।

बैस्य-पर्य-देव-स्थान का मुख्य भाग।

**इन्द**--राग ।

अंधा-विहार--- ८ इलना ।

करताचर-स्नानागार।

कन्द्रहोष — दस हजार योजन विस्तोर्ण भू-भाग, जिसमें चार हजार योजन प्रदेश जल से भरा है; अतः समुद्र कहलाता है। तीन हजार योजन में मनुष्य बसते हैं। शेष तीन हजार योजन में चौरासी हजार क्टों से शोभित चारों ओर वहती हुई पाँच सौ निदयों से बिचित्र पाँच सौ योजन समुन्नत हिमबान (हिमालय) है।

जाति-संग्रह-अपने परिजनों को प्रतिबुद्ध करने का उपकम ।

**ज्ञान-वरान-** तत्त्व-साक्षात्कार ।

- कासि--स्चना। किसी कार्य के पूर्व संघ की विधिवत् स्चित करना--यदि संघ उचित समझे तो ऐसा करे।
- तावितिस (अयिरिवस) देवता इनका अधिपति देवेन्द्र शक होता है। मनुष्यों के पचास वर्ष के बराबर एक अहीरात्र होता है। ऐसे तीस अहीरात्र का एक मास, बारह मास का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्ष से हजार दिन्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।
- तुषित् देवता तुषित् देव-भवन में बोधिसत्त्र रहते हैं। यहाँ से च्युत होकर वे संसार में जित्यन्त होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। मनुष्यों के चार सौ वर्षों के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष। ऐसे चार हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

धुल्ज्य--बड़ा अपराध।

- **दाक्षिणेय**—परलोक में विश्वास कर के देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है। जो उस दक्षिणा को पाने योग्य है, वह दाक्षिणेय है।
- दशबल—(१) उचित को उचित और अनुचित को अनुचित के तौर पर ठीक से जानना,
  (२) भृत, वर्तमान, भविष्यत के किये हुए कमों के विपाक को स्थान और कारण के
  साथ ठीक से जानना, (३) सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा को ठीक से जानना, (४) अनेक
  धातु (ब्रह्माण्ड), नाना धातु वाले लोकों को ठीक से जानना, (५) नाना विचार वाले
  प्राणियों को ठीक से जानना, (६) दूसरे प्राणियों की इन्द्रियों की प्रवलता और
  दुर्वलता को ठीक से जानना, (७) ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति के संक्लेश (मल),
  व्यवधान (निर्मलकरण) और उत्थान को ठीक से जानना, (६) पूर्व-जन्मों की बातों
  को ठीक से जानना, (९) अलौकिक विशुद्ध, दिव्य चक्षु से प्राणियों को उत्पन्न होते,
  मरते, स्वर्ग लोक में जाते हुए देखना, (१०) आश्रवों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की
  विमुक्ति और प्रशा की विमुक्ति का साक्षात्कार।

बशसहस्य बह्माण्ड--वे दस हजार चक्रवाल जो जातिक्षेत्र रूप बुद्धक्षेत्र हैं।

- दान पारिमता—पानी के घड़े को उलट दिये जाने पर जिस प्रकार वह बिल्कुल खाली हो जाता है; उसी प्रकार धन, यहा, पुत्र, पत्नी व शरीर आदि का भी कुछ चिन्तन न करते हुए आने वाले याचक को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करना।
- विष्य चर्चु--एकारा, शुद्ध, निर्मल, निष्पाप, क्लेश-रहित, मृदु, मनोरम और निश्चल चित्त को पाकर प्राणियों के जन्म-मृत्यु के विषय में जानने के लिए अपने चित्त को लगाना।

की कामक दीघनिकाय कण्डस्य करने वाले प्राचीन आचार्य ।

**दुक्तट का दोष**--दुष्कृत का दोष ।

बेशना-अपराध स्वीकार।

अभेष अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप। यह नालि से बड़ा होता है। ४ प्रस्थ=१ कुडन और ४ कुडन=१ द्रोण होता है। एक प्रस्थ करीब पाव भर माना गया है ३; अतः एक द्रोण करीब ४ सेर के बराबर होना चाहिए।

धर्म - धर्म और दर्शन के बारे में भिन्न-भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में बुद्ध द्वारा दिये गये उपदेश। इन्हें सूत्र भी कहा जाता है। धर्म कथिक-- धर्मोपदेशक।

धर्मचक्र-प्रवर्तन—भगवान् बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वह धर्मचक्र-प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है।

धर्म चक्षु-धर्म ज्ञान।

धर्मता--विशेषता ।

वर्मबादु-मन का विषय

धर्म पर्याय--- उपदेश ।

धर्म-विनय-मत

भारणा अनुश्रावण के अनन्तर संघ को मीन देख कर कहना -- ''संघ को स्वीकार है; अतः मीन है, मैं ऐसा अवधारण करता हूँ।''

कुतवादी—स्यागमय रहन-सहन वाला। घुत होता है, घोये क्लेश वाला व्यक्ति अधवा क्लेशों को घुनने वाला धर्म। जो घुतांग से अपने क्लेशों को घुन डालता है और दूसरों को घुतांग के लिए उपदेश करता है, वह धुत और घुतवादी कहलाता है। घुतांग १३ है:

- (१) पांशुक् लिकाक सङ्क, श्मशान, कूड़ा-करकट के ढेरी और जहाँ कहीं भी धूल (पांशु) के ऊपर पड़े हुए जियड़ों से बने चीवरों को पहिनने की प्रतिशा।
- (२) त्रेचीवरिकाक केवल तीन चीवर संघाटी, उत्तरासंग और अन्तरवासक को धारण करने की प्रतिज्ञा।
- (३) पिण्डपातिकाझ-भिक्षा से ही जीविका करने की प्रतिज्ञा ।

१-आचार्य हेमचन्द्र, असिधान चिन्तामणि कोश, ३।५५०। २-A. P. Buddhadatta Mahathera, Concise Pali-English Dictionary, pp. 154-170.

- (४) सापदान चारिकाङ्ग-बीच में घर छोड़े बिना एक सिरं से लेकर दूसरे सिरं तक भिक्षा करने की प्रतिशा।
- (५) एकासनिकाङ्ग-एक ही बार भोजन करने की प्रतिशा।
- (६) पात्रिपिण्डकाङ्ग---दूसरे पात्र का इन्कार कर केवल एक ही पात्र में पड़ा पिण्ड ग्रहण करने की प्रतिज्ञा।
- (७) खलुपच्छाभत्तिकाङ्ग-एक बार भोजन समाप्त करने के वाद खलु नामक पक्षी की तरह पश्चात्-प्राप्त भोजन ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा।
- (८) आरण्यकाङ्ग--अरण्य में वास करने की प्रतिज्ञा ।
- (९) वृक्षमृतिकाङ्ग-वृक्ष के नीचे रहने की प्रतिज्ञा।
- (१०) अञ्यवकाशिकाङ्ग-खुले मैदान में रहने की प्रतिज्ञा।
- (११) श्मशानिकाङ्ग-श्मशान में रहने की प्रतिहा।
- (१२) यथासंस्थिकाङ्ग-जो भी विद्याया गया हो, वह यथासंस्थित है। "यह तेरे लिए है" इस प्रकार पहले उद्देश्य करके विद्याये गये शयनासन की ग्रहण करने की प्रतिज्ञा।
- (१३) नैसाद्याकाङ्ग बिना लेटे, सीने और आराम करने की प्रतिज्ञा।
- ध्यान ( बार )—प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता; ये पाँच अंग हैं। ध्येय (वस्तु) में चित्त का दृढ़ प्रवेश वितर्क कहलाता है। यह मन को ध्येय से बाहर नहीं जाने देने वालो मनोवृत्ति है। प्रीति का अर्थ है—मानसिक आनन्द। काम, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य, विचिकित्सा; इन पाँच नीवरणों को अपने में नष्ट हुए देख प्रमोद खत्पन्न होता है और प्रमोद से प्रीति खत्पन्न होती है। सुख का तात्पर्य है—कायिक सौस्य; प्रीति से शरीर शान्त हो जाता है और इससे सुख खत्पन्न होता है। एकाग्रता का अर्थ है—समाधि। इस प्रकार काम-रिहतता, अक्कश्रस धर्मों से विरहितता, सिवतर्क, सिवचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से प्रथम ध्यान प्राप्त होता है।
  - ् द्वितीय ध्यान में वितर्क और विचार; इन दो अंगों का अभाव होता है। इनके अभाव से आध्यन्तरिक प्रसाद व चित्त को एकायता प्राप्त होती है। द्वितीय ध्यान में अद्धा की प्रवलता तथा प्रीति, सुख और एकायता की प्रधानता बनी रहती है।

मुतीय ध्यान में तीसरे अंग प्रीति का भी अभाव होता है। इसमें सुख तथा प्रकारमा की अञ्चलका उद्देश है। सुख की भावना साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं करती है। चित्त में विशेष क्षान्ति तथा समाधान का उदय होता है। चतुर्थं ज्यान में चतुर्थं अंग का भी वभाव होता है। एकावता के साथ उपेक्का और स्मृति; ये दो मनोवृत्तियाँ होती है। इसमें शारीरिक सुख-दुःख का सर्वधा त्याग तथा राग-द्रोध से विरहितता होती है। इस सर्वोत्तम ध्यान में सुख-दुःख के स्थान से व सौमनस्य-दौर्मनस्य के अस्त हो जाने पर चित्त सर्वधा निर्मल तथा विशुद्ध वन जाता है। नाल-अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप, जो कि वर्तमान के डेढ़ सेर के वरावर होता था।

निवान-कारण।

मिर्माणरित देवता — ये देवता अपनी इच्छा से अपने मिन्न-भिन्न रूप बदलते रहते हैं। इसी में उन्हें आनन्द मिलता है। मनुष्यों के आठ सो वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष। ऐसे आठ हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

निस्सणिय पाचित्तिय-अपराध का प्रतिकार संघ, बहुत से भिक्षु या एक भिक्षु के समक्ष स्वीकार कर उसे छोड़ देने पर हो जाता है।

नेगम—नगर-सेठ की तरह का एक अवैतिनिक राजकीय पद, जो सम्भवतः श्रेष्ठी से उच्च होता है।

वैशिषक-दुःख से पार करने वाला।

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-चार अरूप ब्रह्मलोक में से चौथा।

नैष्कर्म्य पारमिता—कारागार में चिरकाल तक रहने वाला व्यक्ति कारागार के प्रति स्नेह नहीं रखता और न वहाँ रहने के लिए ही उत्कण्ठित रहता है; उसी प्रकार सब योनियों (भवों) को कारागार समझना, उनसे ऊब कर उन्हें खोड़ने की इच्छा करना।

पंचरीस्ट—(१) प्राणातिपात से विरत रहूँगा, (२) बदत्तादान से विरत रहूँगा, (३) अब्रह्मचर्य से विरत रहूँगा, (४) मृषाबाद से विरत रहूँगा और (५) मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहूँगा।

पटिमान-विचित्र प्रश्नों का न्याख्यान।

**करनिर्मित बसकती देवता**—इनके निवास-स्थान पर मार का श्राधिपत्य है। मनुष्यों के सोलह सो वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष। ऐसे सोलह हजार दिन्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

बरमार्थ पारिकता—साधना में पूर्ण रूपेण हद संकल्प होना । प्राणोत्सर्ग भले ही ही जाये, किन्दु संकल्प से विचलित न होना । परमार्थ पारिकता दस होती है ।

१-बुद्ध कालीन मारतीय मुगोल, पृ० ५५२ ।

परिकेष- यह स्थान, जहाँ भिश्च एकत्रित होकर पठन-पाठन करते हैं। यह स्थान चारों बोर से पिरा हुआ होता है और बीच में एक आँगन होता है।

वाँच वहात्याच-वन, अंग, जीवन, सन्तान व भार्या का त्याग ।

याँच महाविकोकन दुषित् लोक में रहते हुए बोधिसत्त्व द्वारा अपने जन्म सम्बन्धी समय, द्वीप, देश, कुल, माता तथा उसके आयु-परिणाम के बारे में सोचना।

पांसुकृतिक- चीथड़ों से बने चीवरों को पहनने की प्रतिशा वाला ।

पाचितिय -- आत्मालोचन पूर्वक प्रायश्चित करना ।

**पाहिटेसनीय** दोषी भिश्च संघ से निवेदन करता है "मैंने निन्दनीय व अयुक्त कार्य किया है। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ।"

पारमिता—साधना के लिए दृढ़ संकल्प होकर बैठना, जिसमें अपने शरीर की सार-सम्भाल का सर्वधा परित्याग कर दिया जाता है। पारमिता दस होती हैं।

**पाराधिक**—मारी अपराध किये जाने पर मिश्च को सदा के लिए संघ से निकाल दिया जाना।

विजयात— भिश्च अपना पात्र लेकर गृहस्थ के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उस समय वह हिन्द नीचे किये और शान्त भाव से रहता है। घर का कोई व्यक्ति भिक्षा ला कर पात्र में रख देता है और वह भुक कर भिश्च को प्रणाम करता है। भिश्च आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाता है। पात्र जब पूर्ण हो जाता है तो भिश्च अपने स्थान पर लौट आता है। निमंत्रण दे कर परोसा गया भोजन भी पिण्डपात के अन्तर्गत है।

विकारतिक-माधुकरी सृत्ति वाला।

पुद्गक--व्यक्ति ।

पूर्व समय--गृह-त्याग के पूर्व उद्यान-यात्रा को जाते हुए बोधिसत्त्व को प्रत्रज्यार्थ प्रेरित करने के लिए सहम्पति ब्रह्मा द्वारा वृद्ध, रोगी, मृत और प्रवृज्ञित को उपस्थित करना।

पुष्प जन-साधारण जन, जो कि आर्य अवस्था को प्राप्त न हुआ हो। सुक्ति-मार्ग की वे आठ आर्य अवस्थाएँ हैं--- ओतापन्न मार्ग तथा फल, सकुदागामी मार्ग तथा फल, अनागामि मार्ग तथा फल, अर्हत् मार्ग तथा फल।

**प्रकशि**--विधान ।

अका---श्रू-यता का पूर्ण ज्ञान । अविद्या का नाश )

प्रकार परिकार — जिस प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम तथा अधम कुलों में से किसी कुल को बिना छोड़े, भिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार पण्डित-जनों से सर्वदा प्रश्न पृक्षते हुए प्रका की सीमा के अन्त तक पहुँचना । प्रतीत्व समुखाव—सापेक्ष कारणताबाद। प्रतीत्य—किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, समुत्पाद—अन्य वस्तु की उत्पत्ति। किसी वस्तु के उत्पत्न होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति। (१) रूप, (२) वेदना, (३) संज्ञा, (४) संस्कार और (५) विज्ञान—ये पाँच उपादान स्कन्ध हैं।

प्रतिपदा-मार्ग, ज्ञान।

प्रतिसंवित्-प्राप्त--प्रतिसम्भिदा प्राप्त--प्रभेदगत ज्ञान प्रतिसम्भिदा है। ये चार है:

- (१) अर्थ-प्रतिसम्भिदा—हेतुफल अथवा जो कुछ प्रत्यय से उत्पन्न है, निर्वाण, कहे गये का अर्थ, विपाक और किया—ये पाँच धर्म 'अर्थ' कहलाते हैं। उस अर्थ का प्रत्यवेक्षण करने वाले का उस अर्थ में प्रमेदगत ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिदा है।
- (२) धर्म-प्रतिसम्भिदा--जो कोई फल को उत्पन्न करने वाला हेतु, आर्थ-मार्ग, भाषित, कुशल, अकुशल-इन पाँचों को 'धर्म' कहा जाता है। उस धर्म का प्रत्यवेक्षण करने वाले का उस धर्म का प्रभेदगत ज्ञान धर्मप्रतिसम्भिदा है।
- (३) निकक्ति-प्रतिसम्भिदा—उस अर्थ और उस धर्म में जो स्वभाव निक्कि है, अन्यभिचारी न्यवहार है, उसके अभिलाप में, उसके कहने में, बोलने में, उस कहे गये, बोले गये को सुन कर ही, यह स्वभाव निक्कि है, यह स्वभाव निक्कि नहीं है—ऐसे उस धर्म-निक्कि के नाम से कही जाने वाली स्वमाव निक्कि मागधी सब सच्चों की मुल भाषा में प्रभेदगत ज्ञान निक्कि-प्रतिसम्भिदा है। निक्कि-प्रतिसम्भिदा है। निक्कि-प्रतिसम्भिदा है। निक्कि-प्रतिसम्भिदा प्राप्त स्पर्श, वेदना आदि ऐसे वचन को सुन कर ही वह स्वभाव निक्कि है, जानता है। स्पर्श, वेदना —ऐसे आदि को, वह स्वभाव निक्कि नहीं है।
- (४) प्रतिभान-प्रतिसम्भिदा-सब (विषयों) में ज्ञान को आलम्बन करके प्रत्यवेक्षण करने वाले के ज्ञान का आलम्बन ज्ञान है या यथोक्त उन ज्ञानों में गोचर और कृत्य आदि के अनुसार विस्तार से ज्ञान, प्रतिभान-प्रतिसम्भिदा है।

प्रत्यन्त--सीमान्त ।

- प्रस्वय भिक्षुओं के लिए ग्राह्म वस्तुएँ। (१) चीवर, (२) पिण्डपात, (३) शयनासन और
  - (४) ग्लान प्रत्यय ; भिक्षुओं को इन्हीं चार प्रत्ययों की आवश्यकता होती है।
- प्रत्येक बुद्ध जिसे सब तत्त्व स्वतः परिस्फुटित होते हैं। जिसे तत्त्व-शिक्षा पाने के लिए किसी गुरु की परतंत्रता आवश्यक नहीं होती।
- प्रातिमोक्स विनयपिटक के अन्तर्गत भिक्ख पातिमोक्ख और भिक्खनी पातिमोक्ख शीर्षक से दो स्वतन्त्र प्रकरण है। इनमें कमशः दो सौ सत्ताईस और तीन सौ ग्यारह निषम है। मास की प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को वहाँ रहने वाले सभी भिक्क-संघ के उपोस्थागार में एकत्रित होते हैं और प्रातिमोक्स के नियमों की आवृत्ति करते हैं।

प्रातिहार्य-चमत्कार ।

बल (पाँच)-अद्धा, वीर्य, स्मृति, समाचि और प्रज्ञा ।

कुड को काहर सर्वज्ञ बुद्ध के उत्पन्न होने के सहस्र वर्ष पूर्व लोकपाल देवताओं द्वारा लोक में यह उद्घोष करते हुए घूमना—'आज से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे।'

बुद-बीज--भविष्य में बुद्ध होने वाला।

**बुढ्यी--**बुद्धातिशय ।

बुद्धान्तर-एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक का बीच का समय।

बोबिवृक्ष-वोध-गया का प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने परम सम्बोधि प्राप्त की थी।

बोधिमण्ड--बोध-गया के बृद्ध-मन्दिर का अहाता।

बोधिसस्य—अनेक जन्मों के परिश्रम से पुण्य और ज्ञान का इतना संचय करने वाला, जिसका बुद्ध होना निश्चय होता ।

बोध्यांग (सात)—स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रक्षव्धि, समाधि और उपेक्षा ।

**ब्रह्मकर्य फल**---बुद्ध-धर्म ।

बहावण्ड--जिस भिश्च को बहादण्ड दिया जाता है, वह अन्य भिश्चओं के साथ अपनी इच्छा-

नुसार बोल सकता है, पर अन्य भिक्षु न उसके साथ बोल सकते हैं, न उसे उपदेश कर सकते हैं और न उसका अनुशासन कर सकते हैं।

बहाबर्य-बास-प्रवरया ।

**बह्म विहार**—मैत्री, कर मुदिता और छपेक्षा भावना ।

बहास्त्रोक-समी लोकों में श्रेष्ठ। इसमें निवास करने वाले ब्रह्मा होते हैं।

मलाखेब-भोजन न मिलना।

मबाग्र—ध्यान-योग का साधक अपने ध्यान के बल पर स्थूल जगत् से सुद्धम जगत् में प्रवेश करता है। ऐसी गति से वह ऐसे एक बिन्दु पर पहुँचता है, जहाँ जगत् की समाप्ति हो जाती है। यही बिन्दु भवाग्र कहलाता है।

सिन्नस्तूप--नींव-रहित ।

मध्यम प्रतिपदा—दो अन्तों—काम्य वस्तुओं में अत्यधिक लीनता और अत्यधिक वैराग्य से प्रारीर को कष्ट देना—के बीच का मार्ग।

मगोमय लोक-देव लोक।

महा अभिन्न धारिका—देखें, अभिना।

महायोषर आराम के निकट सधन बस्ती वाला।

महाबद्धा-बद्धलोक बासी देवों में एक अशंख्य करण के आयुष्य वाले देव । देखें, बद्धलोक । महाविकिकमण-बोधिसत्त्व का प्रवल्या के लिए घर से प्रस्थान करना ।

भार-अनेक अधौं में प्रयुक्त । सामान्यतया मार का अर्थ मृत्यु है । मार का अर्थ क्लेश भी है, जिसके वश में होने से मनुष्य मृत्युमय संसार को प्राप्त होता है । वशवर्ती लोक के देवपुत्र का नाम भी मार है, जो अपने आपको कामावचर लोक का अधिपति मानता था । जो कोई भी काम-भोगों को छोड़ कर साधना करता, उसको वह अपना शत्रु समझता और साधना-पथ से उसे विचलित करने का प्रयत्न करता।

मुबिता-सन्तोष ।

मैत्री-सभी के प्रति मित्र-भाव।

मैत्री चेतो विमुक्ति—'सारे प्राणी नैर-रहित, न्यापाद रहित, सुखपूर्वक व्यपना परिहरण करें।'
इस प्रकार मैत्री चित्र की विमुक्ति होती है।

मैत्री पारिसता -- जिस प्रकार पानी पापी और पुण्यात्मा, दोनों को ही समान रूप से शीतलता पहुँचाता है और दोनों के ही मैल को घो डालता है, उसी प्रकार हितेषी और अहितेषी, दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री-भावना का विस्तार करना।

मेत्री सहनत चित्त-मैत्री से समन्नागत (युक्त) चित्त !

यष्टि—लम्बाई का माप। २० यष्टि=१ वृषभ, ८० वृषभ=१ गावुत, ४ गावुत=१ योजन।

यान देवता—मनुष्यों के दो सौ वर्षों के बराबर एक अहीरात्र है। ऐसे तीस अहीरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष। ऐसे दो हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

योजन-दो मील।

सोक्षातु--ब्रह्माण्ड ।

बशबतीं-- पर्तिर्मित वशवतीं देव-भवन के देव-पुत्र ।

वर्षिक शास्त्रिका—वर्षा में वस्त्र समय पर न सूखने के कारण वर्षा तक के लिए लुंगी के तौर पर लिया जाने वाला बस्त्र।

विकानत्यायन चार अरूप बहालोक में से दूसरा।

विवर्शना या विपश्यना—प्रशा या सत्य का शान जो कि संस्कृत वस्तुओं की अनित्यता, दुःखता या अनात्मता के बोध से होता है।

विद्या (तीन) पुन्नेतुवासानिस्सति आण ( पूर्व जन्मी को जानने का ज्ञान ), जुत्पपात आण ( मृत्यु तथा जन्म की जानने का ज्ञान ), आसवक्षय आण ( चित्त मलों के क्षय का ज्ञान )—ये तीन त्रिविद्या कहलाती हैं।

विषय-वह शास्त्र, जिसमें भिक्ष-भिक्षणियों के नियम का विशद रूप से संकलन किया गया है।

विषुक्ति--सुक्ति।

विश्वकारी तावंतिश निवासी वह देव, जो देवों में निर्माण-कार्य करने वाला होता है और समय-समय पर शक्र के आदेशानुसार वह बुद्ध की सेवा में निर्माण-कार्यार्थ उपस्थित होता है।

विहार-भिक्षुओं का विश्राम-स्थान।

बीर्य पारिमता— जिस प्रकार मृगराज सिंह बैठते, खड़े होते, चलते सदैव निरालस, उद्योगी तथा दृदमनस्क होता है, उसी प्रकार सब योनियों में दृद उद्योगी होकर बीर्य की सीमा के अन्त तक पहुँचना।

व्याकरण-भविष्य वाणी।

व्यापाद--द्रोह।

शिक्षापब--भिक्ष-नियम।

शील-हिंसा आदि समय गहिंत कर्मों से पूर्णतः विरित । काय-शुद्धि ।

शील पारिमता— चमरी जिस प्रकार अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी पूँछ की ही सुरक्षा करती है; उसी प्रकार जीवन की भी परवाह न करते हुए शील की सुरक्षा के लिए ही प्रणबद्ध होना।

शैक्य--- अर्हत् फल को छोड़ शेष चार मार्गों तथा तीन फलो को प्राप्त व्यक्ति शैद्ध्य कहें जाते हैं; क्योंकि अभी उन्हें सीखना याकी है। जो अर्हत् फल को प्राप्त हैं, वे ही अशैद्ध्य हैं।

शीष्टिक कर्मकर-शराब बनाने वाला ।

- असण परिकार—भिक्ष द्वारा ग्राह्म चार प्रकार के पदार्थ: (१) चीवर-वस्त्र, (२) पिण्डपात—भिक्षान्न, (३) शयनासन—घर और (४) ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य—रोगी के लिए पथ्य व औषि।
- आमणेर प्रतिज्ञात हो, कषाय-वस्त्र धारण करना। इस अवस्था में बौद्ध-साहित्य का अध्ययन करवाया जाता है। साधक को गुरु के उपपात में रह कर (१) प्राणातिपात-विरित, (२) अदत्त-विरित, (३) अब्रह्मचर्य-विरित, (४) मृषावाद-विरित, (५) मादक द्रव्य-विरित, (६) विकाल भोजन-विरित, (७) नृत्य-संगीत-वाद्य व अश्लील हाव-भाव-विरित, (६) माला-गन्ध-विलेपन आदि की विरित, (९) उच्चासन-विरित और (१०) स्वर्ण-रजत-विरित; इन दस शीलों का वत लेना होता है।

#### संगति-भवितव्यता ।

संचाद--जाल।

संघा सिस अपराध की परिशुद्धि के लिए दोषी भिक्क का संघ द्वारा कुछ समय के लिए संघ से वहिष्कृत किया जाना।

संका-इिन्द्रय और विषय के एक साथ मिलने पर, अनुकूल-प्रतिकूल वेदना के बाद 'यह अमुक विषय है' इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा-वेदियत-निरोध—इस समाधि में संज्ञा और वेदना का अभाव होता है। संज्ञा-वेदियत-निरोध को समापन्न हुए भिक्ष को यह नहीं होता—"मैं संज्ञा-वेदियत-निरोध को समापन्न होकेंगा", "मैं संज्ञा-वेदियत-निरोध को समापन्न हो रहा हूँ", या "मैं, संज्ञा-वेदियत-निरोध को समापन्न हुआ।" उसका चित्त पहले से ही इस प्रकार अध्यस्त होता है कि वह उस स्थिति को पहुँच जाता है। इस समाधि में पहले बचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर काय-संस्कार और फिर बाद में चित्त-संस्कार।

संतुषित---तृषित देव-भवन के देव-पुत्र।

संस्थागार-सभा-भवन ।

सहवागामी—एक बार आने वाला। स्रोतापन्न भिश्च उत्साहित होकर काम-राग (इन्द्रिय-लिप्सा) और प्रतिघ (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना)—इन दो बन्धनों पर विजय पा कर मुक्ति-मार्ग में आरूढ हो जाता है। इस भूमि में आस्रव-क्षय (क्लेशों का नाश) करना प्रधान कार्य रहता है। यदि वह इस जन्म में अईत् नहीं होता तो अधिक-से-अधिक एक बार और जन्म लेता है।

सत्य पारिमता— जिस प्रकार शुक्र तारा किसी भी ऋतु में अपने मार्ग का अतिक्रमण नहीं करता, उसी प्रकार सौ-सौ संकट आने पर व धन आदि का प्रलोभन होने पर भी सत्य से विचलित न होता।

सन्निपात-गोध्ही।

समहाचारी-गुरु-माई। एक शासन में प्रविजत भ्रमण।

समाधि—एक ही आलम्बन पर मन और मानसिक व्यापारों को समान रूप से तथा सम्यक् रूप से नियोजित करना । चित्त-शुद्धि ।

समाधि-भावना-जिसे भावित करने पर इसी जन्म में बोधि प्राप्त होती है।

सम्बोधि-- बुद्धत्व ।

सम्बक् सम्बुद्ध-प्रवेदित---बुद्ध द्वारा जाना गया ।

सर्वायक महामात्य-निजी सचिव ।

सल्लेक वृत्ति—त्याग वृत्ति । भगवान द्वारा बताये हुए भी निमित्त, अवभास, परिकथा की विक्रिप्तियों को नहीं करते हुए अल्पेच्छता आदि गुणों के ही सहारे जान जाने का समय

अ।ने पर भी अवभास आदि के बिना मिले हुए प्रत्ययों का प्रतिसेवन करता है, यह ्र . **परमः सक्तेष युत्ति है.।** १००० हुन्ये अस्तरे प्रस्ति । १००० हुन्ये

निमित्त कहते हैं--शयनासन के लिए भूमि ठीक-ठाक आदि करने वाले को--' "भन्ते, क्या किया जा रहा है ? क्रीन करवा रहा है ?" गृहस्थों द्वारा कहने पर "कोई नहीं' उत्तर देना अथवा जो कुछ दूसरा भी इस प्रकार का निमित्त करना।

ं अवभास कहते हैं ''छणासको, उम लोग कहाँ रहते ही ?''

"प्रासाद में मन्ते !"

, ''किन्तु उपासको ! भिक्कु लोगो की प्रासाद नहीं चाहिए <sup>?''</sup> इस प्रकार कहना अथवा जो कुछ दूसरा भी ऐसा अवभास करना।

परिकथा कहते हैं "भिश्व संघ के लिए शयनासन की दिकत है।" कहना, या जो दूसरी भी इस तरह की पर्याय-कथा है।

सहस्यति बह्या-एक महाब्रह्मा जिसके निवेदन पर बुद्ध ने धर्म का प्रवर्तन किया। अनेकों प्रसंगों पर सहम्पति ब्रह्मा ने बुद्ध के दर्शन किये थे। काश्यप बुद्ध के समय में वह सहक नाम कर भिक्ष था और श्रद्धा अदि पाँच इन्द्रियों की साधना से ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा के रूप में उत्पन्न हुआ।

सांदृष्टिक-दृष्ट (संदृष्ट ) अर्थात् दर्शन, संदृष्ट के योग्य सांदृष्टिक है। लोकोत्तर धर्म दिखाई देते हुए ही संसार चक के भव को रोकता है; इसलिए वह सांद्रिस्टिक कहलाता है।

सु-आस्यात-अच्छी तरह से कहा गया।

सुनिर्मित--- निर्माणरित देव-भवन के देव-पुत्र !

स्-प्रवेदित-अच्छी तरह से साक्षात्कार किया गया।

स्याम-याम देव-भवन के देव-पुत्र।

सेबिय-शिक्षापद, जिनका लंघन भी दोष है।

स्वाम मृद्ध-शरीर और मन का आलस्य।

स्थिवर-भिक्ष होने के दस वर्ष बाद स्थिवर और वीस वर्ष बाद महास्थिवर होता है।

स्मृति सम्प्रजन्य — चेतना व अनुभव ।

स्रोतापित - घारा में आ जाना। निर्वाण के मार्ग में आरू हो जाना, जहाँ से गिरने की कोई सम्भावना नहीं रहती है। योग-साधना करने वाला भिक्क जब सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्शक, इन तीन बन्धनों को तोड़ देता है, तब वह स्रोतापन्न कहा जाता है। स्रोतापन्न व्यक्ति अधिक-से-अधिक सात बार जन्म लेकर ा निर्माण प्राप्त कर लेता है।

## परिशिष्ट-४ प्रयुक्त-प्रन्थ

## आगम-साहित्य

- १ अणुत्तरोबवाइयदसांग सूत्र : (जैन आगम) : सं० एम०सी० मोदी, प्र० गुर्जर ग्रन्थ-रत्न . कार्यालय, अहमदाबाद, १६३२
- २-अणुत्तरोबबाइयवसांग सूत्र: अभयदेवसूरि की वृत्ति सहित, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर, १६२१
- ३--- अन्तकृह्शांग सम्र (जैन आगम) : सं एम० सी मोदी, प्र ॰ गुर्जर ब्रन्थ-रत्न कार्यास्त्रम, अहमवाबाव, १६३२
- ४ अन्तकृहशांग सूत्र : अभयदेव सूरि कृत वृत्ति, प्र० जैनवर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६३३
- ५-- आचारांग वृणि: जिनदास गणि, प्र० ऋषभदेव केशरीमल संस्था, रतलाम, १६४१
- ६ आखारांग सूत्र (जैन आगम): शीलांकाचार्य कृत वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, सूरत, १९३५
- अचारांग सूत्र (हिन्दी अनुवाद) : अनु० मुनि सौभाग्यमल, सं० वसन्तीलाल नलवाया,
   प्र० जैन साहित्य समिति, उज्जैन, १६५०
- प्राचित पुराण: आचार्य जिनसेन, सं० पण्डित पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६३
- स्वियता जिनदास गणि, प्र० ऋषभदेव केशरीमल संस्था,
   रतलाम, १६२८
- १० आवश्यक निर्युक्तिः आचार्य भद्रबाहु मलयगिरि वृत्ति सहित, प्र॰ आगमोदय समिति, वस्वई, १६२८
- ११ आवश्यक निर्युक्ति: आचार्य भद्रबाहु हारिभद्रीय वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय सिमिति, बम्बई, १६१६
- ्१२-- आवश्यक निर्युक्ति वीपिका (३ भाग): माणिक्यशेखर, सूरत, १६३६
- १३ उत्तर पुराण: आचार्य गुणभद्र, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १९५४
- १४--- उत्तराध्ययन सूत्र (जैन आगम) : सं० व प्र० प्रो० आर० डी० वाडेकर, एन० वी० वैद्य, पूना, १६५४
- १५—उत्तराज्ययन सूत्र (हिन्दी अनुवाद): अनु॰ आत्मारामजी महाराज, प्र॰ जैन शास्त्रमाला, लाहौर, १६२६
- **१६--- उत्तराध्ययन सूत्र :** नेमिचन्द्र कृत वृत्ति सहित, बम्बई, १९३७

- १७—उत्तराध्ययन सूत्र : भावविजयजी कृत टीका, प्र० आस्मानन्द जैन समा, भावनगर
- १८—उत्तराध्ययम सूत्र (४ भाग) : लक्ष्मीबल्लभ कृत टीका, अनु० पं० हीरालाल हंसराज, प्र० मणिबाई राजकरण, बहमदाबाद, १६३५
- १६--उपवेश प्रासाद (चार लण्ड) : लक्ष्मीविजय सूरि, प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६१४-१६२३
- २०—**उपदेश माला** (सटीक) : धर्मदास गणि, टीकाकार रामविजय गणि, प्र० हीरालाल हंसराज; जामनगर, १६३४
- २१--- उपासकदशांग सूत्र (जैन आगम) : सं व अनु ० (अंग्रेजी) एन ० ए० गीरे, प्र० ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पूना, १६५३
- २२--- उबवाई सुत्त (हिन्दी अनुवाद): अनु० मुनि उमेशचन्द्रजी 'अणु', प्र० अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (म० प्र०), ११६३
- २३ ऋषि मण्डल वृत्ति : धर्मधोष सूरि (तृभवर्द्धन गणि संस्कृत टीका व शास्त्री हरिशंकर कालीदास कृत गुजराती अनुवाद सहित), प्र० श्री जैन विद्याशाला, डोशीवाडानी पोल, अहमदाबाद, १६०१
- २४ ओपपातिक (उववाई) सूत्र (जैन आगम) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६३७
- २५ कल्प सूत्र (जैन आगम) : प्र० साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद, १९४१
- २६—करुप सूत्र (बंगला अनुवाद): अनुष डा॰ बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, प्र० कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
- २७—करूप सूत्र करूपद्व म किंका वृत्ति सहित (हिन्दी अनुवाद): प्र० कोटा खबड़ा का जैन क्वे० संघ, १६३३
- २८ **कल्प सूत्र कल्पलता व्याख्या**: प्रo वेलजी शिवजी कुंपनी, दाणा बन्दर, बम्बई, १६१८
- २६ कल्प सूत्र कल्पार्थ बोधिनी ठ्याख्या सहित : सं० बुद्धिसागर गणि, प्र० जिनदत्त सूरि ज्ञान भण्डार, बम्बई, १६४२
- ३०—कल्प सूत्रार्थ प्र**बोधिनो**ः राजेन्द्र सूरि, प्र० राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला, १६३३
- ३१--कल्प सूत्र --बालाखबीधः बुद्धविजय
- ३२—कहाबली: भद्रेश्वर, संव डॉव यूव पीठ शाह, प्रव गायकवाड ओरियन्टल सिरीज, बड़ोदा
- ३३—गोम्मट सार: नेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्तचक्रवर्ती, पाढम निवासी पं मनोहरलाल कृत वृत्ति, प्र० श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल, बम्बई, १९१३
- ३४-- चडपन्न महापुरिस चरियं : शीलाचार्य

- ३१--- विश्व मरुपः सूच : सं० साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद, १६४१
- ३६— सम्बद्धीय पण्णात्त सूत्र (जैन आगम): शान्तिचन्द्र गणि विहित दृश्ति सहित, (भाग १, २), प्र० देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६२०
- ३७-- अवध्यक्ता-वृत्ति (कवायपाहुड): बीरसेनाचार्य, सं० पं० मूल्वन्द सिद्धान्तशास्त्री, पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, प्र० भा० दि० जैन संघ, मधुरा, १६६१
- ३६--- आताधर्मकथांग सूत्र (जैन आगम) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, सं० आचार्य चन्द्रसागर सूरि, प्र० सिद्धचक साहित्य प्रचारक समिति, सूरत, १६५१
- ३६ ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र (हिन्दी अनुवाद सहित ): सं ० पं० शोभाचन्द्र भारिछ, प्र० श्री तिलोकरत्न स्था.० जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथड़ी, अहमदाबाद, १६६४
- ४० तत्वार्षं भाष्यः उमास्वाति, प्र० रायचन्द जैन शास्त्रमाला, हीराबाग, बम्बई, १९०६
- ४१ -- सप्तामण्ड्य पट्टावस्ते : धर्मसागर गणि, सं० पं० कल्याणविजयजी, भावनगर, १६४०
- ४२-- तित्योगाली पद्मनय ( जेन प्रन्य ) : अप्रकाशित
- ४३ तिलोयपण्णि : आचार्य यतिवृषभ, सं ० हीरालाल जैन व ए० एन० उपाध्ये, प्र० जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६५१
- ४४-- त्रिलोकसार: आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, अनु० पं० टोडरमलजी, प्र० हिन्दी जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई, १६११
- ४५ -- त्रिषव्दिशकाकापुरुषचरित्रम् : आचार्य हेमचन्द्र, प्र० जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६०६-१३
- ४६—त्रिषाध्यक्ताकापुरुषचरित्र (गुजराती अनुवाद) (४ भाग) : आचार्य हेमचन्द्र, प्र॰ जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर
- ४७—दर्शन सार: देवसेनाचार्य, सं० पं० नायूराम 'प्रेमी', प्र० जैन ग्रन्थ-रस्नाकर कार्यालय, वस्बई, १६२०
- ४८ स्थाविका लिक सूत्र (जेन आगम): वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी, प्र० जेन स्वे० सेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १६६३
- ४६—वशवैकालिक चूर्णि : अगस्त्यसिंह, प्र॰ प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, अहमदाबाद
- १०— दशवैकालिक चूरिंग: श्री जिनदास गणि महत्तर, प्र० देवचन्द लालभाई जवेरी, सूरत, १६३३
- ५१— वतांखुतस्यान्य (जैन आगम): सं० व अनु० आस्मारामजी महाराज, प्र० जैन शास्त्र-माला, लाहीर, १६६६
- १२ वर्मरता प्रकरण: श्री शान्ति सूरि, प्रo आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर, १६२४
- ११--- निर्यायकियाओं (जैन आगम): सं० ए० एस० गोपाणी, बी० जे० चोकशी, प्र० सम्भूषाई जससी साहु, प्र० गुर्जर सम्ध-सन कामीक्य, अहमदाबाद, १६२७

- ५४-- निर्यायिक्याओ (जैन आगम): चन्द्रसूरि, संस्कृत टीका सहित, प्र० कामनोदय समिति, सूरत, १६२१
- ४४— निरयाविलका (सुन्दर बोधि व्यास्था तथा हिन्दी-गुर्जर माषानुवाद सहित): घासीलालजी महाराज, प्र० अ० भा० व्वे० स्था० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकीट, सौराब्टू, १६६०
- ४६--- निशीध सूत्र (जैन आगम): सभाष्य चूणि सहित: सं० उपाष्याय कवि श्री अमर मुनि, मुनि श्री कन्हैयालाल 'कमल', प्र० सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १६६०
- ५७ —**पंचकरूप-भाष्य**: सङ्घदास गणि
- ४८- पंस बस्तुक: आचार्य हरिमद्र सूरि, प्र० देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६२७
- ५६--परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० सेठ हरगोविन्ददास, प्र० जैन धर्म प्रचारक सभा, भावनगर, १६५७
- ६० परिशिष्ट पर्व: आचार्य हेमचन्द्र, सं० डॉ० हर्मन जेकोबी, प्र० एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, १९३२
- ६१—भगवती सूत्र (जैन आगम): अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, १६३७
- ६२---भगवती सूत्र (गुजराती अनुवाद सहित ): सं० और अनु० पं० वेचरदास दोशी, भगवानदास हरखचन्द दोशी, जिनागम प्रकाशक सभा, अहमदाबाद, १६२२-६१
- ६३ -- भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति (२ भाग): शुभशील गणि, प्र० देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६३२
- ६४--- भाव संग्रह: आचार्य देवसेन, सं ० पन्नालाल सोनी, प्र० माणिक्यचन्द्र विगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२१
- ६५ महाबीर खरियं: गुणचन्द्र, प्र० देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत
- ६६--महाबीर चरियं: नेमिचन्द्र, प्र० आत्माराम सभा, भावनगर, १६२६
- ६७—महावीर स्वामी नो संयम धर्म (सूत्रकृतांग नो खायानुवाद): अनु० गोपालदास जीवाभाई पटेल, प्र० नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, १९३४
- ६८ वंगचूलिया ( जैन पहन्ता ग्रन्थ ) : यशोभद्र, प्र॰ मड़यता, फलौदि, मारवाड़, १६२३
- ६६ विचार श्रेणी: आचार्य मेरुतुंग, प्र० जैन साहित्य संशोधक (पत्रिका), पूना, मई १६२५
- ७० विविध तीर्थकरुष: अःचार्य जिनप्रभ सूरि, सं० जिनविजय मृति, प्रकालनारीय विद्यापीठ, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, ग्रन्थांक १०, वान्तिनिकेतन, बंगाल, ११६४

- ७१ विसोवायस्मक भाष्य (सटीक ): जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, वृत्तिकार कोट्यायार्थ, प्रश्निक्षयेव केशरीमल स्थेश संस्था, रतलाम, १९३६-३७
- ७२—विशेष आवश्यक भाष्य (सटोक गुजरावी अनुवाद) : अनु व नुन्तीस्ताल हुकुमचन्द,प्र ) आधमोदय समिति, बम्बई, १६२३
- ७३ डयवहार सूत्र समाध्य (जैन जागम): मलयगिरि वृत्ति सहित, सं ० मुनि माणेक, प्र० वकील त्रिकमलाल अगरचन्द, अहमदाबाद, १६२८
- ७४ वट्सण्डागम (घनला टीका) : आचार्य वीरसेन, सं हीरालाल जैन, प्र० सेठ सिवाबराय लक्षमीचन्द, समरावती (बरार), १६४१-५७
- ७५ समवायांग सूत्र (जैन आगम): अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, सं० मास्टर नगीनदास नेमचन्द, प्र० सेठ माणेकसाल चुन्नीलाल, कान्तीलाल चुन्नीलाल, अहमदाबाद, १६३८
- ७६ —सूत्र हतांग सूत्र (जेन आगम) : शीलांकाचार्य दूत्ति सहित, सं० पन्यासप्रवर श्रीचन्दसागर गणि, प्र० श्री गौडीजी पाष्ट्यंनाथ जैन देरासर पेठी, वस्वर्ष, १९४९
- ७७ सूत्रकृतांग सूत्र (सटीक हिन्दी अनुवाद सहित ) : अनु० पं० अम्बिकादल ओका, व्याकरणाचार्य, प्र० श्री महावीर जैन ज्ञानीदय सीसाइटी, राजकीट, १६३८
- ७५ सूत्र **हतांग सूत्र** (हिन्दी अनुवाद ) : अनु० राहुल सांक्रत्यायन, प्र० सूत्रागम प्रकाशन समिति, गुडगाँव (केण्ट ), पंजाब, १६६१
- ७६ सेन प्रदन (प्रश्न रत्नाकराभिष : श्रीसेन प्रश्न ) : संग्रहकर्त्ता श्री शुभविजय गणि, प्रश्न देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई, १९१८
- प्रकाशक सुमति कार्यालय, कोटा, १६३३
- दश-स्थानांग सूत्र (जैन आगम) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, सूरत, १६२०
- ६२ स्वानांग-समदायांग ( गुजराती अनुवाद ) : अनु० दलसुख झालविष्या, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, १९५५
- = क्रिवंदा पुराण: जिनसेन सूरि, सं० पं० पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, काली, १६६३
- 58-Antagaddasao . Tr. by L. D. Barnett, London, 1907
- katha): Tr. by Ernst Leumann, Leipzig, 1897

- Tr. by Dr. Hermann Jacobi, Pub. Sacred Books of the East series, vol. XXII, Orford, 1884
- yana Suira): Tr. by Dr. Hermann Jacobi, Sacred Books of the East series, vol. XLV, Oxford, 1899
- Pub by Gaekvad Oriental Series, Baroda, 1930
- Hoernle, Pub. Bibliotheca Indica, Calcutta, 1888-1890

## त्रिपिटक-साहित्य

- ह०-अंगुसर निकास (हिन्दी अनुवाद) (भाग १, २) : अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० महाबोधि सभा, कलकत्ता, १६५७-१६६३
- **११-अंगुस्तर निकाय अट्ठकथा ( मनोरथपूरणी) :** आचार्य बुढ़घोष, सं० हर्मन कोप, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी के लिए त्युक्ताक एण्ड कम्पनी, लन्दन, १६२४-१६५६
- ६२ अंगुत्तर निकाय पास्ति (त्रिपिटक) ( ४ खण्ड) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६६०
- ६३ अनागत-वंश: सं॰ मेनयेफ, प्र॰ जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६
- ६४ अवदान पालि (खुद्दक निकाय खण्ड ६, ७ के अन्तर्गत) (त्रिपिटक) (२ खण्ड) : सं० निक्षु जगदीश कास्थप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य,१६५६
- ६५ अवदान करूपलता (बौद्ध संस्कृत प्रन्य) (२ खण्ड) : क्षेमेन्द्र सं० शरत्चन्द्रदास और पं० हरिमोहन विद्याभूषण, प्र० बिब्लिओथेका इण्डिका, कलकत्ता, १८८८
- ६६ **अवदान-शतकम्** (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थात्रली-१६) : सं० डॉ॰ पी॰ एल॰ वैद्य, प्र॰ मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९५८
- १७ इतिबुक्तक पालि: सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १९५६
- १६-- इतिबुत्तक (हिन्दी अनुवाद): अनु भिक्षु धर्मरक्षित, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ,
- ६६—उदान अट्टक्या (परमत्यदीपनी): आचार्य धम्मपाल, प्र॰ पालि टेक्स्ट सोसायटी, सन्दन, १६२६

- १००---व्यक्तन प्रतिक्तः सं० मिलू जगवीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालम्या महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६
- १०१--- उद्धान (हिन्दी अनुवाद ): अनुक भिक्षु जगदीश कास्यप, प्रिक महाद्योधि सभा, सारनाय, १९३=
- १०२ गिल्गिट मैनुस्किप्ट्स (विनयसस्तु) (बौद्ध संस्कृत प्रन्थ) (३ खण्ड): सं० डॉ॰ निलनाक्ष दल, प्रो॰ डी॰ एम० भट्टाचार्य तथा विद्यावारिषि पं॰ शिवनाथ शर्मा, श्रीनगर, काश्मीर १६४२
- १०४ जातकटुकचा (७ लण्ड) : आचार्य बुद्धधोष, सं० बी० फाउसबोल, लन्दन १८७७-१८६७
- १०५ **आतक** (अट्ठकथा सहित हिन्दी अनुवाद) ( खण्ड १ से ६ ): अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १६५६
- १०६ **जातक पास्ति** (त्रिपिटक): सं० मिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० थालि प्रकाशन मण्डक, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६
- १०७ थेरगाथा पालि (परमत्थदीपना) (२ खण्ड) : आचार्य थम्मपाल, सं० एफ० एल० वृडवार्ड, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी के लिए ल्युकाक एण्ड कम्पनी, लम्दन १६४०-१६४६
- १०५ थेरगाथा पालि (त्रिपिटक) ( खुद्दक निकाय खण्ड २ के अन्तर्गत ) : भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र• पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६
- १०६ थेरगाथा (हिन्दी अनुवाद): अनु० भिक्षु धर्मरत्न, एम० ए०, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस, १९५५
- ११० शोरीगाया सद्वरूषा (परमत्यवीपनी): आचार्य धम्मपाल, सं० ई० मूलर, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटो, लन्दन, १८६३
- १११ बेरीगाचा पालि (त्रिपिटक) (खुह्क निकाय खण्ड २ के अन्तर्गत) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन, नवनास्त्रता महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५६
- ११२-- थेरीनाचा (हिन्दी अनुवाद): अनु० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, १६५०
- १९३ विकामादान (बौद संस्कृत ग्रन्यावसी-२०): सं० डॉ॰ पी० एक० वैद्य, प्र० मिक्सि विद्यापीठ, दरभंगा, १६६०

- १९४- बीचनिकाय अहमका (सुसंग्रुविकाहिकी) (३ लण्ड): आचार्य बुद्वांच, प्र॰ पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन १८८६-११६२
- रे रेरे-- दी धनिकाय पास्ति (त्रिपिटक) (३ सक्ड) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यपं, प्र० पास्ति प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५८
- **११६ दींचनिकाय** (हिन्दी अनुवाद): अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा, सारताय, बनारस, १६३६
- ११७—**दीपदंश** (सिलोनी पाकि ग्रन्थ): सं० और अनु० वोल्डनवर्ग, प्र० विक्रियम्स एण्ड नोर्गेट, लन्दन, १८७६
  - ११८-- धाः भगद अहुक्तथा (५ लण्ड) : आचार्य बुद्धघोष, सं० एच० सी नौरमन, प्र० पासि टेक्स्ट सोसायटी, लज्दन, १९०६-१९१५
  - ११६ ध्रम्मपद पास्तिः सं । भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र । पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६४६
  - १२० ध्रम्मपद (कथाओं सहित हिन्दी अनुवाद) : अनु० त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित, एम० ए०, मास्टर खेलाड़ीलाल एण्ड सन्स, संस्कृत बुक डिपो, कचोड़ी गली, बाराणसी-१, (द्वितीय संस्करण), १६४६
  - १२१ पेटावत्यु अट्टकया: सं० ई० हार्डी, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १६०१
  - १२२ बुद्धचरित (हिन्दी अनुवाद सहित ) (२ भाग ) : अश्वधोष, सं० और अनु० सूर्य-नारायण चौघरी, प्र० संस्कृत भवन, कठौतिया, जिला-पुणिया, बिहार १९४३-१९५३
  - १२३--भगवाम् बुद्ध ना पचास धर्म संवादो (मिडिम्सम निकाय का गुजराती अनुवाद) : अनु धर्मानन्द कौसम्बी, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, १९४१
  - १२४— मंजुध्वी मूलकरूप (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ): सं० टी० गणपति शास्त्री, प्र० त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सिरीज, त्रिवेन्द्रम, १६२७
  - १२५ -- मिक्सम निकास अहक्षा (पपञ्चसवनी ) (५ लण्ड) : आचार्य मुद्धाचेष, संक आई० बी० हॉरनर, प्रक पालि टेक्स्ट सोसायटी के लिए आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२२-१६३म
  - १२६ मिक्सम निकास पास्ति (त्रिपिटक) (३ खण्ड) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पास्ति प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १९५६
  - १२७ मिडिनाम निकास (हिन्दी जनुवाद): अनुव राष्ट्रल सांकृत्यायन, प्रव महाबोदि सभा, सारनाय, बनारस, १६३६

- १२द महायान सूत्र संग्रह (बौद्ध संस्कृत यन्यावली-१७) : सं० डॉ॰ पी० एल० वैद्य, प्र० मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १६६१
- १२६ महावंश ( सिलोनी पालि यन्थ ): सं० गाइगर, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १६१२
- १३० महावंश (हिन्दी अनुवाद): अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९५६
  - १३१-- महाबस्तु ( वौद्ध संस्कृत ग्रन्थ ) ( ३ खण्ड ) : सं० सेनार्ट, पेरिस, १८८२-१८९७
  - १३२—मिलिख पञ्हों (पालि): सं० आर० डी॰ वडेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, १६४०
  - १३३--मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी अनुवाद ) : अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र०
  - १३४—वितयपिटक अटुकथा (समन्तपासादिका) (७ खण्ड): आचार्य बुद्धघोष, सं० जे० टाकाकुसु, मकोटो नगाई, प्र० पालि टेक्स्ट सीसायटी, लन्दन, १९४७
  - १३५ विनयपिटक अट्टकथा (समन्तपासाविका) (२ भाग): प्र० सं० डॉ० नथमल टोटिया, सं० वीरवल शर्मा, प्र० नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, १९६५
  - १३६ विनयपिटक पालि (त्रिपिटक) (५ खण्ड): सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५६
  - १३७—विनयपिटक (हिन्दी अनुवाद): अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि समा, सारनाथ, बनारस, १६३४
  - १३८ लित-विस्तर (बोद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-१): सं०डॉ० पी० एल० वैद्य, प्र० मिथिला विद्यापीठ, दरमंगा, १९४८
  - १३६ संयुत्त निकाय अहुकथा ( सारत्यपकासिनी ): आचार्य बुद्धयोष, सं । एफ० एल० बुडवार्ड, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १६२९-१६३७
  - १४० संयुक्त निकास पालि (त्रिपिटक) (४ खण्ड): सं० मिश्च जगदीश काश्यप, प० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५६
  - १४१ संयुक्त निकाय (हिन्दी अनुवाद ) (भाग १,२): अनु॰ भिश्च जगदीश काश्यप, जिपिटकाचार्य भिश्च धर्मरक्षित, प्र० महाबीधि सभा, सारनाथ, बनारस, १९५४
  - १४२ सद्धर्मपुण्डरीक सूत्रम् (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-६) : सं० डॉ॰ पी॰ एल॰ वैद्य, प्र० निथिला विद्यापीठ, दरमंगा, १६६१
  - १४३--- मुत्तिनिपात अट्टकथा (परमत्यजोतिका ) (२ खण्ड ) : आचार्य बुद्धघोष, प्र० पालि टेक्स्ट सोक्षायटी, लन्दन, १९१६- १६१८
  - १४४ पुलानियात पालि (त्रिपिटक) (सुद्दक निकाय खण्ड १ के अन्तर्गत) : सं ० मिश्च द६

- जगदीश काश्यय, प्र० पास्ति प्रकाशन मण्डल, नवनासन्दा महाविद्वार, नासन्दा, विद्वार राज्य, १९४९
- १४५--- जुलनियात (हिन्दी अनुवाद सहित ): अनु॰ मिश्रु धर्मरत्न, एम॰ ए॰, प॰ महा-बीधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, (द्वितीय संस्करण), १९६०
  - RYE—The Book of Discipline (Eng. Tr. of Vinaya Pitaka) (5 vols.): Tr. by
    I. B. Horner, Pub. for Pali Text Society by Luzac & Co., London,
    (Second edition), 1949-52
  - The Book of Gradual Sayings (Eng. Tr. of Anguttara Nikaya) (Vols. I, II & V): Tr. by F. L. Woodward; (vols. III & IV): Tr. by E.M., Hare, Pub. for Pali Text Society by Luzac & Co., London (Second edition), 1951-55
  - (Vols. I & II) Tr. by Mrs. Rhys Davids; (Vols. III, IV & V): Tr. by F. L. Woodward, Pub. for Pāli Text Society by Luzac & Co., London, (Second edition), 1950-56
  - §VE—Buddhism in Translation (Eng. Tr. of selected chapters of Buddhist scriptures): Tr. by Henry Clarke Warren, Ed. by Charles Rockwel Leumann, Pub. Harward Oriental Series, Cambridge Mass. Harward University, 1953
  - Ryo-Buddhist Legends (Eng. Tr. of Dhammapada-Atthakathā) (3 Vols.), Tr. by E. W. Burlinghame, Pub. Hardward Oriental Series, Cambridge Massachusetts Hardward University, 1921
  - 24?—Buddhist Mahayāna Texts (Eng. Tr. of Amitayrudhyana Sutra & other Mahayāna Sutras): Tr. by F. Max Müller & J. Takakusu, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. XLIX, Part II, Oxford, 1894.
  - ?4?—Buddhist Suttas (Eng. Tr. of seven important Buddhist suttas): Tr. by T. W. Rhys Davids, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. XI, Oxford, 1900
  - १५३—Dhammapada (Eng. Tr.) Tr. by F. Max Müller. Sacred Books of the East Series, Vol. X, part I, Oxford, 1881
  - १५४—Dhammapada (With Accompanying Narratives) (Tran. from the Chinese): Tr. by Samual Beal, Pub. Susil Gupta (India) Ltd., Calcutta-12, (Second edition), 1952

- T. W. Rhys Davids & C. A. F. Rhys Davids, Pub. Sacred Books of the Buddhists Series, Vol. II to IV, Oxford, London, 1899-1921.
- ?4ξ—Dipavamsa (Eng. Tr. with Pali Text): Ed. & Tr. by H. Oldenberg, London & Edinburgh, 1879
  - (2 vols.): Tr. by Lord Chalmers, Pub. Sacred Books of the Buddhists Series, Vol V, VI, London, 1926-1927
  - १५५—Jataka (Eng. Trans.) (7 vols.): Tr. under the Editorship of E. B. Cowell, Cambridge, 1895-1913
- १५६—Mahavamsa (Eng. Trans.): Tr. by W. Geiger, assisted by Mabel Haynes Bode, Pub. Pali Text Society, London, 1912
- Re-Mahavastu (Eng. Trans.) ( 3 Vols.): Tr. by J. J. Jones, Pub. Sacred Books of the Buddhists Series, Vol. XXVII, Luzac & Co., London, 1952-1956
- γεγ—Psalms of Brethern (Eng. Trans. of Therigatha): Tr. by Mrs. Rhys
   Davids, London, 1913
- 252—Psalms of Sisters (Eng. Trans. of Therigatha): Tr. by Mrs. Rhys Davids, London, 1909
- T. W. Rhys Davids, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. XXXV, XXXVI, Oxford, 1890-94
- १६४-Sutta Nipāta (Eng. Trans.): Tr. by V. Fausboll, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. X, Part II, Oxford, 1890
- γεμ-Verses of Uplift (Eng. Tr. of Udana): Tr. by F. L. Woodward, Pub. Sacred Books of the Buddhists Series, London, 1935
- Rhys Davids and H. Oldenberg, Pub. Sacred Books of the East Series, Vols. XIII, XVII & XX, Oxford, 1881-1885.

## इतर साहित्य

- १६७--- अजातशत्रु: जयशंकर प्रसाद, प्र० मारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद (२१ वां संस्करण), १९६५

- १६९ -- अभिधान चिन्तामणि नाममाला, स्वोपञ्चति सहित : आचार्य हेमचन्द्र, सं० निजय-धर्म सूरि, प्र० यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस और भावनगर, १९१५
- १७० -- अभिधान राजेन्द्र (७ भाग): आचार्य विजय राजेन्द्र सूरि, रतलाम, १९१३-३४
- १७१ -- अशोक: यदुनन्दन कपूर, आगरा, १९६२
- १७२ -- अशोक के धर्म लेख ( मृल व अनुवाद ) : जनार्दन भट्ट, इलाहाबाद
- १७३ अशोक के धर्म लेख: सं० जनार्दन भट्ट, प्र० पव्लिकंशन्स डिविजन, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, ओल्ड सेकेटेरिएट, दिल्ली, १९५७
- १७४- अष्टाध्यायी : पाणिनी
- १७५ अहिंसा पर्यवेक्षण : मुनि श्री नगराजजी, प्र० साहित्य निकेतन, दिल्ली, १९६१
- १७६ --आगम युग का जैन दर्शन: दलसुख मालवणिया, प्र० सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १६५६
- १७७ आसार्य बुद्धघोष: भिक्षु धर्मरक्षित, प्र० महावादि समा, सारनाथ, वाराणसी, १६५६
- १७८ -- आदर्श बौद्ध महिलाएँ: कुमारी विद्यावती "मालिविका", प्र० भारतीय महाबोधि समा, सारनाथ, बनारस, १६५६
- १७९ आर्य संस्कृति के मूलाधार: आचार्य वलदेव उपाध्याय, प्र० शारदा मन्दिर, वनारस, १९४७
- १८०-- उत्तर प्रदेश में बीद धर्म का विकास: डा० निनाक्ष दत्त तथा कृष्णदत्त वाजपेयी, प्र० उत्तर प्रदेश सरकार प्रकाशन व्यूरो, लखनऊ, १६५६
- १८१ उत्तर हिन्दुस्तानमां जैन धर्म (गुजराती अनुत्राद) : ले० व अनु० चिमनलाल जेचन्द शाह, प्र० लॉंगमेन्स ग्रीन एण्ड कं०, लन्दन, १६३७
- १८२—कथा सरित्सागरः सोमदेव, अनु० केदारनाथ शर्मा 'सारस्त्रत', प्र० विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९६०
- १८३---गुस साम्राज्य का इतिहास: डॉ॰ वासुदेव उपाध्याय, प्र॰ इण्डिन प्रेस लिमिटेड, इलाहावाद, १९५२
- १८४ चार तीर्थक्कर: पं० सुखलालजी, प्र० जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, बनारस, १९५४
- १८५ -- जैन साहित्य और इतिहास: नाथुराम प्रेमी, प्र० हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, वस्बई, १९५८
- १८६ -- जैन सिद्धान्त वीपिका : आचार्य श्री तुलसी, प्र० आदर्श साहित्य संघ, चूरू, १६५२
- १८७ जैनागम शब्द संग्रह (गुजराती) : शतावधानी पं॰ मुनि श्री रत्नचन्द्रजी, प्र॰ संघवी गुलावचन्द जसराज, श्री लीमड़ी (काठियावाड़), १९२६
- १८८--तरवतमुख्य : डा० हीरालाल जैन, प्र० भारत जैन महामण्डल, वर्धा, १९५२

- १८६ तीर्थकर महाबीर (२ माग): आचार्य विजयेन्द्र सूरि, प्र० काशीनाथ सराफ, यशोधर्म मन्दिर, बम्बई, १९६०
- १६० तीर्षक्कर वर्षमान : श्रीचन्द रामपुरिया, प्र० हमीरमल पूनमचन्द रामपुरिया, कलकत्ता, १९५३
- १६१ वर्शन जोर विनतन: पं० सुखलालजी, प्र० पं० सुखलाजजी सन्मान समिति, अहमदाबाद, १९५७
- १६२ वर्शन-विष्यर्शन: राहुल सांकृत्यायन, प्र० किताब महल, इलाहाबाद, (तृतीय संस्करण), १९६१
- १९३---धर्म श्रीर वर्शन : डॉ॰ बलदेव उपाध्याय, एम॰ ए॰ साहित्याचार्य, प्र॰ शारदा मन्दिर, बनारस, १९४४
- १६४ नरफेसरी ( गुजराती ): जयभिक्खु, प्र० जीवनमणि सद्वाचन माला ट्रस्ट, बहमदा-वाद, १६६२
- १६५ पाइअसद्दमहण्णवो : कर्त्ता पं० हरगोविन्ददास त्रिकमचन्द शेठ, सं० डा० वासुदेव-शरण अग्रवाल, पं० दलसुखभाई मालबणिया, प्र० प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी-५ (द्वितीय संस्करण), १९६३
- १६६--पाणिनिकालीन भारतवर्षः डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, प्र० मोतीलाल बनारसीदास, वनारस, १९५६
- १९७—-पातअल योगदर्शन: महर्षि पतअलि, प्र० गीता प्रेस, गीरखपुर, ( तृतीय संस्करण ), १९४६
- १९८—पार्श्वनाथ का बातुर्याम धर्म: धर्मानन्द कोसम्बी, अनु० श्रीपाद जोशी, प्र० हेमचन्द्र मोदी पुस्तकमाला ट्रस्ट, बम्बई, १९५७
- १९९-पालि साहित्य का इतिहास: भरतसिंह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, (द्वितीय संस्करण), प्रयाग, १९६३
- २००-- प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध : श्रीमज्जयाचार्य, प्र० औसवाल प्रेस, कलकत्ता
- २०१-प्रश्नोपनिषद् : शाङ्कर भाष्य, प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर, ( इंटा संस्करण ), १९५३
- २०२—प्राकृत माषाओं का व्याकरण: डॉ॰ रीचर्ड पिशेल, अनु॰ डॉ॰ हेमचन्द्र जोशी, प्रा बिहार राष्ट्रमाषा परिषद, पटना, १९६०
- २०३—प्राकृत साहित्य का इतिहास : डॉ० जगदीशचन्द्र जैन, प्र० चौखम्या विद्याभवन, वाराणसी, १६६१
- २०४-प्राचीन मारत ; गंगापसाद मेहता

- २०५ प्राचीन मारतः सी० एम० श्रीनिवासचारी रामस्वामी आयंगर, इलाहाबाद, १६५०
- २०६ प्राचीन नारत का इतिहास: डॉ॰ रम।शंकर त्रिपाठी, प्र॰ मोतीलाल बनारसी दास, दिक्षी, (तृतीय संस्करण), १९६२
- २०७—प्राचीन मारतवर्ष (गुजराती), (खण्ड १-२): डॉ॰ त्रिधुवनदास लेहरचन्द शाह, प्र॰ शशिकान्त एण्ड कं०, बड़ौदा, १९३४-३६
- २०८ बुद और बौद साथक: भरतिसंह चपाध्याय, प्र० सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, १९५०
- २०६ बुद्धकास्त्रीन भारतीय भूगोरू: डा० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९६२
- २१०--बुढ चरित: धर्मानन्द कोसम्बी, प्र० नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, १६३७
- २११--- बुद्धचर्याः राहुल सांकृत्यायन, प्र० शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन, काशी, १६३२
- २१२ बुद्ध पूर्व सारत का इतिहास: डा० श्यामिबहारी मिश्र और शुकराजिबहारी मिश्र, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
- २१३ बुद लीला : धर्मानन्द कोसम्बी, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, ( चतुर्थ आवृत्ति, १६५६
- २१४ कृहरकयाकीय: आचार्य हरिपेण, सं० ए० एन० उपाध्ये, प्र॰ सिंघी जैन प्रन्थमाखा, वस्त्रई, १६४३
- २१५ -- **बृहत्कथामञ्जरी :** क्षेमेन्द्र
- २१६ बोदकालीन मारत: जनार्वन भट्ट, प्र० साहित्य रत्नमाला कार्यालय, काशी, १६२६
- २१७—वीं वर्ष के २५०० वर्ष ('आजकल' का वार्षिक अङ्क) : प्र० पिलकेशन्स डिविजन, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली, १६६०
- २१८ बौद धर्म के विकास का इतिहास : डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, प्र० हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, १६६३
- २१६-वीड वर्म दर्शन: आचार्य नरेन्द्रदेव, प्र० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १६५६ २२०-वीड पर्व ( मराठी ग्रन्थ )
- २२१—बौद संघनो परिचयः धर्मानन्द कोसम्बो, प्र० गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर, अहमदाबाद, १६२५
- २२२—बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक अलक: परशुराम चतुर्वेदी, प्र० साहित्य अवन (प्राइवेट) लिमिटेड, इलाहाबाद, १६५८
- २२३ अझाण्ड पुराण: प्र० नन्दलाल मीर, ५ म्लाइव री, कलकत्ता

- २२४--- मधवान् वृद्धः धर्मानन्द कोसम्बी, प्र० साहित्य अकादमी, राजकमल प्रक्लिकेशन्स, वस्वर्द, १६५६
- २२५--- भगवान् यार्थनाय की परम्परा का इतिहास (खण्ड २): सुनि श्री ज्ञानसुन्दरकी, प्र० रत्न प्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला, १९४३
- २२६ -- मगवान् महाबीर और महात्मा बुद्ध: कामता प्रसाद जैन, प्र० मृत्वचन्द किशनदास कापज्ञिया, जैन विजय प्रिंटिंग प्रेस, सूरत, १६२६
- २२७— सरत-पुक्ति (हिन्दी काव्य) : कवियता आचार्य श्री तुलसी, सं० सुनि श्री सागर-मलजी 'श्रमण', सुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम', प्र० आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, १६६३
- २२ मानवत पुराण: प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर
- २२६-मारत का मृहत् इतिहास : श्रीनेत्र पाण्डे, ( चतुर्थ संस्करण )
- २३०— मारत के प्राचीन राजवंश: महामहोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेज, पं० नाथुराम 'प्रेमो', हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२७
- २३१—मारतीय इतिहास: एक दिष्टः डॉ॰ ज्योतिप्रसाद जैन, प्र॰ मारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, १६५७
- २३२ मारतीय इतिहास की मूमिका : डा॰ राजबली पाण्डे, प्र॰ मलहोत्रा बदर्स, दिल्ली, १९४९
- २३३—मारतीय प्राचीन लिपिमाला: रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, प्र= राजपृताना स्यूजियम, अजमेर, १९१८
- २३४--- मारतीय संस्कृति और उसका इतिहास : डा० सत्यकेतु विद्यालंकार
- २३५ **माव भास्कर काम्यम्: मु**नि श्री धनराजजो, प्र० आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, १६६१
- २३६---भ्रमविध्यंतनम् : जयाचार्यं, प्र० ओसवाल प्रेस, कलकत्ता, १६२३
- २३७--मस्य पुराण: प्र० नन्दलाल मोर, ५ क्लाइव रो, कलकत्ता, १६५८
- २३८ महामाध्य: महर्षि पतञ्जलि, सं० मार्गव शास्त्री, प्र० निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९५१
- २३६--- महाबीर कवा (गुजरात ) : गोपालदास जीवाभाई पटेल, प्र० गुजरात विद्यापीठ, बहमदाबाद, १९४१
- २४० मुख्यकदिक: शूद्रक, सं॰ गोडबोले, प्र० बम्बई संस्कृत सिरीज, नं० ४२, बम्बई, १८६६
- २४१-बायु पुराब : प्र० मनसुखराय मीर, ५ क्लाइव री, कलकत्ता, १६५६

- २४२-- विष्णु पुराष : प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर
- २४३ बीर-निर्वाण सम्बत् और जैन काल-गणना: मुनि कल्याणविजयजी, प्र० क० वि० शास्त्र समिति, जालौर (मारवाङ्), १६२०
- २४४---वैजयन्ती कोच : सं० गुस्ताफ ओपेर्ट, मद्रास, १८६३
- २४५ वैशाली : विजयेन्द्र सूरि, प्र० यशोधर्म मन्दिर, वम्बई, १६५६
- २४६ शान्तमुधारस भावना : आचार्य विनयविजयजी, प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६३७
- २४७--- श्रमण भगवान् महावीर: सुनि कल्याणविजयजी, प्र० क० वि० शास्त्र संग्राहक समिति, जालौर, १६४१
- २४८ -- स्वप्नवासववत्ताः (संस्कृत नाटक): भास, सं० गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम्, १६१३
- २४६—हिन्दू सम्पताः डॉ॰ राधाकुमुद मुकर्जी, अनु॰ डा॰ वासुदेवरारण अग्रवाल, प्र॰ राजकमल पब्लिकेशन्स, वस्वई, १६५५
- 240-Ancient Coins & Measures of Ceylon: Rhys Davids
- २५१—Age of Nandas and Mauryas: Ed. K. A. Nikantha Shastri, Pub. Motilal Banarsidass, Benaras, 1952
- Reople, Vol. II): Ed. Radhakumud Mukherjee, Pub. Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1960
- 243—An Advanced History of India: R. C. Majumdar, H. C. Ray chaudhuri, K. K. Dutta, Pub. Macmillan & Co., London, 2nd Edition, 1950
- २५४—Ancient India: E. J. Rapson, 1922
- R44—Ancient Indian Historical Tradition: E. J. Pargiter, Pub. Motilal Banarsidass, Delhi (New Edition), 1962
- २५६-Archaeological Survey of Western India: Bühler
- २५७—Asoka: D. R. Bhandarkar, Pub. S. Chand & Co., Delhi, 1923
- 245-Asoka: Vincent A. Smith, Ed. Sir William Wilson Hunter, Pub. S. Chand & Co., Delhi, (Indian reprint of Second Edition), 1959
- Ruse—Buddha: His Life, His Teachings, His order: Manmath Nath Shastri, Pub. Society for the Resuscitation of Indian Literature, Calcutta (Second edition), 1910
- 250—Buddhism: T. W. Rhys Davids, Pub. Home University Library, London, 1912

- 256-Buddhist India: T. W. Rhys Davids, Pub. T. Fisher Unwin, London, 1903.
- The Cambridge History of India: Ed. E. J. Rapson, Pub. Cambridge University Press, 1921, Indian Reprint, Pub. S. Chand & Co., Delhi, 1955.
- 253—Chandragupta Maurya and His Times: Dr. Radha Kumud Mukharjee, Pub. Rajkamal Publications, Bombay, 1952
- Rev-Chronological Problems: Dr. Shantilal Shah, Pub. The author, Bonn, Germany. 1934.
- 254-Chronology of Ancient India: Dr. Sita Nath Pradhan, Calcutta, 1927
- 255-Corporate Life in Ancient India: Dr. R. C. Majumdar, Calcutta, 1918
- 750—Corpus Inscriptionum Indicarum (Vol. III): J. F. Fleet, Calcutta, 1888
- 255-Der Buddhismus: Prof. Kern, Pub. O. Schulge, Leipzig, 1883
- Ree—Dictionary of Pali Proper Names (2 Vols.): Dr. G. P. Malala Sekera, Pub. Pali Text Society, London, 1960
- 250-Early Buddhist Monachism: S. K. Dutta
- Rest Early History of India: Dr. Vincent A. Smith, Oxford, 4th Edition, 1924
- Rung-Encyclopaedia of Buddhism: Dr. G. P. Malala Sekera, Pub. Govt. of Ceylon, 1963
- 293—Encyclopaedia of Religion and Ethics: Ed. Hasting, Edinburgh, 1908-1926
- Ros-Epitome of Jainism: Purana Chandra Nahar and Krishna Chandra Ghosh, Pub. Gulab Kumari Library, Calcutta, 1919
- 204-Gautam the Man: Mrs. Rhys Davids, Pub. Luzac & Co., London
- २७६—Grammatik Der Prakrit Sprachan: Richard Pischel, Strassburg, 1900
- Rublishing Co., Banglore, 1955
- 205-Hindus: Ward
- Ruse—The History and Doctrines of the Ajivakas: Dr. A. L. Basham, Pub. Luzac & Co., London, 1957
- Schiefner, St. Petersburg, 1869

- 252-History of Buddhist Thought: Edward J. Thomas, London, 1933
- २८२—Indiche Paeleographic : Buhler
- Institute, Calcutta, 1950-52; Vol. III, Pub. Ganga Nath Jha Research Institute, Allahabad, 1954
- 254-Inscriptions of Asoka: Hultsch
- Co-operation of Dr. A. S. Gopani, Pub. Jain Sahitya Samsodhaka Pratisthana, Ahmedabad, 1948
- REE—Life and Work of Buddhaghosha: B. C. Law, Pub. Thacker Spink & Co., Calcutta & Simla, 1923
- Tibetan Works): Tr. W. Woodvillae Rockhill, Pub. Trubner's Oriental Series, London, 1907
- Res-Life of Buddha: E. J. Thomas, Pub. Routledge & Kegen Paul Private Ltd., London, 1956
- 258-Life or Legend of Gautama: P. Bigandet, 4th Edition, 1911
- 280-Miscellaneous Essays: C. T. Colebrooke, London, 1873
- Rep.—Outline of Jain Philosophy: J. L. Jaini, Pub. Cambridge University Press, 1916
- RER-Oxford History of India: V. A. Smith, Oxford.
- Res-The Political History of Ancient India: H. C. Raichudhuri, Pub, Calcutta University, 6th Edition, 1953
- Ed. P. K. Gode & C. G. Curve, Pub. Prasad Prakashan, Poona, 1957
- REY—Prasnopanishada: Tr. F. Max Muller, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. XV, Oxford
- 288-Pre-Buddhistic Indian Philosophy: B. M. Barua, Calcutta
- REW—The Purana Text of the Dynasties of the Kali-Age: F. E. Pargiter,
  Oxford University Press, 1913
- Reserve The Religion of India: E. W. Hopkins, Pub. Grinn & Co., Boston, U.S.A., 1895 (Hand Books on the History of Religions, Vol. I, Ed. Morris Jestrow)

२६६-Sakya: Mrs. Rhys Davids

300—Studies in Jainism: Dr. Hermann Jacobi, Ed. Jina Vijaya Muni, Pub. Jain Sahitya Samsodhaka Karyalaya, Ahmedabad, 1946

309-Studies in the Origins of Buddhism: G. C. Pande

302-Studies in Manjushrimulakalpa: Dr. K. P. Jayaswal

303-Synchronismes Chinois: Tchang

## पत्र-पत्रिकाएँ, अभिनन्दन ग्रन्थ आदि

३०४-अनेकान्त (दिमासिक): प्र० वीर सेवा मण्डल, दिल्ली नि

३०५-आवार्य श्री तुससी अभिनन्दन प्रत्य : प्रश्याचार्य श्री तुलसी धवल समारोह समिति, दिक्की, १६६२

३०६-जैन मारती (साप्ताहिक पत्रिका), प्र० जैन श्वे० तेरापन्थी महासमा, कलकता ३०७-जैन सत्य प्रकाश (पत्रिका)

३०५-प्रबुद्ध कर्णाटक (कन्नड़ त्रेमासिक पत्रिका)

३०६-मारतीय विद्या ( शोध पत्रिका ), प्र॰ भारतीय विद्या भवन, बम्बई

३१०-मिसु स्मृति ग्रन्थ : प्र० जैन श्वे० तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता, १६६२

३९१-बीर (पाक्षिक पत्रिका ): प्र० अखिल भारतीय दिगम्बर जैन परिषद्, दिल्ली

३१२-अमण (मासिक पत्रिका) : प्र० पार्श्वनाथ विद्याश्रम, वाराणसी

३१३-हिन्दुस्तान (दैनिक), दिल्ली

384-B. C. Law Commemoration Volume, Calcutta, 1945

३१५—Indian Antiquary, Bombay

३१६—Indian Epheminis

376-Indian Historical Quarterly, Calcutta

३१५-Journal of Asiatic Society, Baptist Mission, Calcutta

३१६-Journal of Bihar & Orissa Research Society, Patna, Bihar

370-Journal of Pali Text Society, London

३२१-Journal of Royal Asiatic Society, Bengal

3??—Journal of Royal Asiatic Society, Great Britain: Pub. Trubner & Co.,
London

378—Mahavira Commomeration Volume (Vol. I): Pub. Mahavira Jaina
Society, Agra, 1948-49

३२४--Leitschrift der Dautschen Morgenlaudischan Gesellschaft

•

## शब्दानुक्रम

| <del>अ</del>          |                                   | अकृतताबाद                           | <i>እ</i> ሂ४     |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| अंक-घाय               | १३७                               | अक्रियवाद                           | ५,≂,६           |
| अंग २६,२३०,२५३        | टे०,२७८,३२४,३ <b>७</b> ०,         | अक्रियावाद                          | ४०७,४५४         |
| ३६२,४                 | '६६,५०७,५०६,५१०                   | अक्रियावादी                         | ४०४,४०५,४०८     |
| अंग-मंदिर चैत्य       | २७                                | अक्षि-हारक                          | ४१४             |
| अंग-मागध              | ४६१                               | अक्षीण महानस-लब्बि                  | ६२३,२४८         |
| अंगुसरनिकाय ३८        | टि०,३६टि०,४३टि०,                  | अगति                                | ५१३             |
| १७५टि०,२४७टि०         | ,,२५२टि०,२६१टि०,                  | अगार धर्म                           | ३३२             |
| २६४टि०,३३५टि०         | ,३५१ट०,३८४ट०,                     | अगस्त्यसिंह चूर्जि                  | २३=टि०          |
| ४०७,४२६               | टि०,४३२टि०,४३४,                   | अग्नि                               | ५२८             |
| ४३४टि०,४              | ३६,४६६,४६८,४६८,                   | अग्निकुमार देवता                    | ३७३,३८१         |
|                       | ४६६,५०७टि०                        | अग्निभूति                           | १६६             |
| अंगुत्तरनिकाय (पालि   | ) ४३५,४४०                         | अग्निमित्रा                         | <del>य</del>    |
| अंगुलरनिकाय अट्टकवा   | ३५टि०,११६,                        | अग्निमेघ                            | ३७६             |
| २३६टि०,२४०टि०,२४६टि०, |                                   | अग्निवेश्य                          | ३७८             |
| २५०टि०,               | २६४,२६४ <i>टि</i> ०,३ <b>६</b> २, | अग्निवैश्यायन                       | २०, <b>४७</b> ४ |
|                       | ४४०टि०                            | अग्निवैश्यायन गोत्री                | १६६             |
| अंगुलिमाल डाक्        | ३६७                               | अग्नि-शाला                          | २७७             |
| अंगुलिमाल मिक्षु      | ३६७                               | अग्निहोत्र                          | २३०,२३२         |
| अंगुकिमास्त्र सुतन्त  | ३६७टि०                            | अग्रगण्य भिक्षुणियों में            | २५५प्र०         |
| अंगेतर आगम            | ¥08                               | अग्रवाल, डॉ॰ वासुदेवशरण ३टि॰,४१टि॰, |                 |
| <b>अंग्रे</b> जी      | अंग्रेजी ४५,४७० ६३टि०,५७टि०,१०    |                                     | •               |
| अंजन, बुद्ध के नाना   | १२७                               | अग्र श्रावक                         | १५१,२३६,५०६     |
| शंतवस्वशांग सूत्र     | २०६टि०,३१६टि०,                    | अघाती-कर्म                          | ३७८             |
| _                     | ३२७,३५६दि०                        | अनक्षु दर्शन                        | १६३टि०          |
| अकम्पित               | १६६,१६७                           | अवल भाता                            | १९६,१६७         |
| अकुराल धर्म           | ४२०,४२३,४२५                       | अचिकित्स्य                          | ३०६,३४५         |
|                       |                                   |                                     |                 |

| <b>44</b> X                                | मागम और त्रिपिटक : एक सनुशीलम              |                                            | [ आवंद : १                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| अचित्त                                     | ५२≂                                        | अजातरात्रु का जन                           | म ३३६                           |
| अचिरवती नदी                                | २६४,३६६                                    | अजातशत्रु का पूर्व                         |                                 |
| अचेलक ४३,                                  | ४४,=१,१६६,२१३,                             | अजातशत्रु की मृत                           |                                 |
| २१३ वि                                     | १०,४६८,४७०,४६८                             | •                                          | ज्यारोहण ५६,५६ <b>टि०,</b>      |
| अचेलक अनगार                                | १७०                                        | •                                          | ,७४,७५,१०१,१०२टि०,              |
| अचेलक अनुयायी                              | ४७१                                        |                                            | १०३,११०,११६                     |
| अचेलक भिक्षु                               | 880                                        | अजीव                                       | २६८,३३२                         |
| अचेलक श्रावक                               | ४७१                                        | अज्ञानवाद                                  | ٧٥٧,3                           |
| अचेलक सावका                                | <i>४७</i> ०                                | अट्ट                                       | ३५१टि०                          |
| अचेल काश्यप                                | ४३१                                        | <b>अट्टकथा</b> ११६िट                       | :०,३१६,३३४टि०, <b>३</b> ३६,     |
| अच्छ                                       | २६                                         | ३४ <b>१,३४</b> २                           | ,३५२,३५७,३५६,४०४,               |
| अच्युत कल्प                                | <b>३१,३२,४२,४</b> ४,                       | 885                                        | <b>८,४४८,४५८,४५२,४६</b> ५       |
|                                            | १४८,२६०,२६७                                | अटुकथाकार                                  | ३३४,३४१टि०,४६४                  |
| अख्रिद्र                                   | २०                                         | अद्विस्सर                                  | २६७,३०६                         |
| अजक                                        | १०५टि०                                     | अठारह काशी कौ                              | शल के गणराजा ५४,                |
| अजितकेशकम्बल ५,६                           | , <b>६,१७</b> प्र०, <b>५३,</b> ५४,         |                                            | ३७३,३८१                         |
| <b>५५,४३</b> २,४४६,४४ <sup>०</sup>         | ७,४४२,४४३,४५६,                             | अठारहसरा देवप्रद                           | त्त हार २३०,३४३,                |
| <b>૪</b> ૫७,૪૫ <b>૨</b> ,૪૬१,૪૬            | २,४ <i>६६,४७</i> ४,४७७,                    |                                            | ३४३ <b>टि०,३४</b> ६,३ <b>४६</b> |
| ४७ <u>८,</u> ४७                            | १०४,००,४३४,३                               | अणुन्नत                                    | १०,३४                           |
| अजितजय                                     | ६१टि०                                      | अणुव्रती                                   | ३२३                             |
| अजातरात्रु(कोणिक)                          | ७,८,५२,५३टि०,                              | अणवट्टपा                                   | प्ररू                           |
| · ·                                        | १,६६,६७,६८,७०,                             | अणुत्तरोवबाई दर्शा                         | ग सूत्र २५६टि०,३१८,             |
|                                            | ४,५४,६४,६६टि०,                             | ३१८टि०,३१६टि०,३२८,३२८टि०,                  |                                 |
| _                                          | न्टि०,६६,१०२टि०,                           | ३४ <b>३</b> टि०,३४२टि०,३ <b>४</b> ६,३४६टि० |                                 |
| १०३,१०४टि०,                                | ११० टि०,१११टि०,                            | अण्डकोश-हारक                               | ४१५                             |
|                                            | ७,२५१,२६५,२६६,                             | अतिचार                                     | २६६,२६७,२६८                     |
| •                                          | o,३०१,३०६,३२२,                             | अति <del>पुक्त</del> ककुमार                | प्रकृश                          |
| · ·                                        | {२८,३२ <b>६प्र</b> ०,३५३,<br>० ३६१ ३६२ ३६३ | अतिवृष्टि                                  | ५०२                             |
| ३५३टि०,३६१,३६२,३६३,<br>३६३टि०,३६८,३६८,३७२, |                                            | अतिशय                                      | १३६टि०,१४०,३३२                  |
| _                                          | o,₹€o,४ <u>५</u> ₹२,४ <u>५</u> ₹,          | अतीत अंशवादी                               | ४२०                             |
| •                                          | 338,822,866                                | द <b>वर्षवेद</b>                           | १४०                             |
|                                            |                                            |                                            |                                 |

| इतिहास बीर परम्परा ]         |                       | बाचुक्रम                            | ***                 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| अदत्तादान २०७,२६६,३          | <del>37,844,484</del> | अनार्य                              | ४७३                 |
| अदलादान-विरमण                | ३३२                   | अनार्य गांव                         | ¥8¥                 |
| अरष्टवाद                     | 3                     | अनार्य देश                          | ३६४                 |
| अधर्म                        | ¥₹₹                   | अनार्य भूमि                         | ४३६                 |
| अधर्मवादी                    | प्र१३                 | अनार्यवन                            | ४१७                 |
| अधिकरण-समय                   | प्र२६                 | अनावस्थाप्य                         | ४२४                 |
| अधिवास                       | ४०१                   | अनावृष्टि                           | ५०२                 |
| अधिसीमकृष्ण                  | ६५टि०                 | अनाश्रव                             | ३८७,४२०             |
| अध्ययन, महावीर का            | १४७                   | अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य-वास           | ४७६ प्र०            |
| अध्यवसाय                     | २६६                   | अनासक्ति                            | २७=                 |
| अध्वगत                       | ३८२                   | अनियत                               | ४२६                 |
| <b>अ</b> ध्वनिक              | ጻ <b>४</b> ४          | अनिरुद्ध का राज्याभिषेक             | ११०                 |
| अनगार २६,३०६,                | ३०७,३१२,३१३           | अनिर्हारिम                          | २१२                 |
| अनगार वर्म १७७,२०६,          | २६६,३११,३२२           | अनिध्चिततावाद                       | <i>ጸ</i> ⊀ <i>ዪ</i> |
| अनवतप्त सरोवर                | २३०                   | अनुकम्पा                            | ४८१                 |
| अनवद्या                      | १४८                   | अनुगार-वरचर                         | ४६०                 |
| अनदान २४७,२४८,२४६,२          | ६४,२६७,२६६,           | अनुत्तर                             | ४२७                 |
| •                            | ३४६,८०६,०८५           | अनुत्तर विमान                       | 348                 |
| अनागतवंश ३२                  | ३टि०,३६६टि०           | अनुत्तर सम्यग् सम्बोधि              | ४५५,४५६             |
| अनागामी                      | ४८१                   | अनुप्रज्ञप्ति                       | ५१४,५१५             |
| अनाच्छादित चित्त             | ४०६                   | अनुयायी राजा ४०७                    | टि०,४११टि०,         |
| <b>अनाथ</b> पिण्डिक ८२,२६४,२ | १६०,२६२,३२३,          | ४१६टि०,४१ <b>६टि०,४६</b> ६टि०       |                     |
| ०४४                          | टि०,४४४,४५१           | अनुरुद्ध ५७टि०,१०२टि०, <sup>१</sup> |                     |
| अनाथपिण्डिक देवपुत्र         | २७=                   | १०४टि०,१११टि०,२४                    | १,२४२,२४३,          |
| अनायपिण्डिक वना              | २४७टि०                | २५१,२५२,२६३                         | टे०,३६६,३६०         |
| अनाथपिण्डिक सुदत्त गृहप      |                       | अनुशासनीय-प्रातिहार्य               | ХοĘ                 |
| _                            | २७४ प्र•              | अनुश्रव                             | २६४,४२०             |
| अनाव पिष्टिको बाद            | २७५टि०                | अनुश्रावण<br>-                      | ३३६                 |
| अनाथी मुनि ३१०,३             | ११,३१२,३१६,           | <del>-</del> ·                      | ४१,२५४टि०,          |
| _                            | ३२२,३२३               |                                     | 335,035,03          |
| अनापत्ति                     | ५१४,५१५               | अनेकान्तवादी                        | ४०५                 |

| 344                              | भागम और वि <b>पिछक</b>   | ः एक अनुशीकन         | ्रिकार्यः १              |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| अने योणिक                        | <b>ሂ</b> ሄ४,5४४          | अभयकुमार का जन्म     | १ ३५२                    |
| अनैषणीय                          | ३१२                      | जममकुमार कथा         | <b>े अध्यक्ष</b>         |
| अनोमा नदी                        | १६७                      | अभयकुमार भिक्षु      | 3× <b>5</b>              |
| अन्-उपशम-संवर्तनिक               | ४४३,४४४                  | अमयस्थेर अपरान       | ३५६टि०                   |
| अन्तरिक्ष-गामी                   | ४६६                      | अभयदेव सूरि          | ३२४                      |
| अन्वकविंद                        | <b>२</b> १४              | अभयराजकुमार          | देखें, अभयकुमार          |
| अन्न-कथा                         | ४६०                      | अनयराजकुमार सुक्त    | ३५३टि०,३ <b>५४,४१६</b>   |
| अन्योन्यवाद                      | ६,१                      | अभय लिच्छवी          | ४३३                      |
| अपगर्भ                           | ४०४                      | डमय सुस              | ३५६                      |
| अपतगंघा                          | ३२७                      | अभिग्रह २२,          | १६८,१६६,२०१,२६७          |
| क्षपदान                          | ४१६,४१६टि०               | अभिग्रह, महावीर क    | न १४६                    |
| अपवर्तन                          | ४२४                      | अभिजाति              | ४२२,४२४                  |
| अपिक्चम मारणान्तिव               | त्र संलेखना २ <b>६</b> ६ | बनिषानचिम्तामणि व    | होश (नाममाला)            |
| <b>अपा</b> पा                    | ३७४,४००                  | ३२४वि                | ट०,३२६टि०, <b>५११टि०</b> |
| अवाषाबृहत्कस्य                   | <b>८६</b> टि०            | अभिघान राजेन्द्र     | ४३टि०,३५८टि०             |
| अपाय                             | ४२७                      | अभिनिष्क्रमण         | २०२,२२२                  |
| अपायिक                           | ₹०६                      | अभिनिष्क्रमण बुद्ध   | का १६४.१६६,१६८           |
| अपृष्ट व्याकरण                   | ३७८                      | अभिनिष्क्रमण, महार   | वीरका १४५                |
| अपोह                             | ३५३                      | अभिनिष्क्र १ण महोत्य | सव १४६                   |
| अप्रमाद                          | ₹⊏€                      | अभिनीहार             | १३३                      |
| अप्सरा                           | प्र२४                    | अभिमन्यु             | ६५टि०                    |
| अबाध                             | 35                       | अभिसम्बोधि           | १७४,२३६                  |
| _                                | ' <b>६५,५१६</b> ,५२१,५२२ | अभीचकुमार            | २२१,३६०,३६१              |
| अब्रह्मचर्यवास                   | <i>४६,४७७,४७</i> ⊏       | अभ्याख्यान           | २०७                      |
| <b>अब्रह्म</b> चारी              | <i>838</i>               | अमरवती नगर           | १३२                      |
| अभय का राज्याभिषे                | _                        | अमात्यगेह            | २५४टि०                   |
|                                  | ,७०दि०,२१८,२१६,          | अमितायुध्यनि सुत्त   | ३१४,३२८,३४०,३४१          |
| २६३टि०,२६४,२६४ <b>टि०</b> ,२७२,  |                          | अमृत मेघ             | <i>७७</i> इ              |
| ३०६,३ <b>१६</b> ,३२२,३२८,३३६,३४१ |                          | अमृतौदन-पुत्र        | २५४टि०                   |
| प्र०,३५२,३५२टि०,३६१,४०२,         |                          | अमृतौदन शाक्य        | २४२टि॰                   |
| ४१७ प्र०,                        | ४१६ टि०,४३५,४४५          | अम्बड् श्रावक        | २७२,२७३,२७४              |

| इतिहास जीर परम्परा ]    | 2" 124", -1 "" "                          | वानुकर्म      | `` <b>`</b>                     |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| अम्बपाली                | ३२८,३५२टि०                                | अल्प-वयस्क दी | क्षा ५३१                        |
| अयंपुल ( आजीविकोपास     | <b>ন) ই</b> ০                             | अल्लकप्प      | 380                             |
| अयुतायुस्               | ६७टि०                                     | अवदातवसन गृह  | ही ४७१                          |
| अयोध्या                 | २८                                        | अवदान         | ३६०टि०,३६१                      |
| अरसमेघ                  | ३७६टि०                                    | अवदानकस्पता   | ३६०,३६६टि०                      |
| अरिहन्त २६,४३,          | १३४,१३६,२१०,                              | अवदान शतक     | ३३५,३३५टि०                      |
| २६७                     | २ <sup>,</sup> ७३,३ <i>१७,</i> <b>५२७</b> | अवधिज्ञान     | १४०,१४१टि०,१४३,१४४,             |
| अरुणाभ विमान            | २६७,२७०                                   | १६३           | ,१६३टि०,२०१,२१३,२४६,            |
| अरूप भव                 | ११टि०                                     |               | २६६,४३३                         |
| अरूप-लोक                | १५६                                       | अविधदर्शन     | १६३टि०                          |
| अरोग-चित्त              | . ४०६                                     | अवन्ती व      | न्द,ददटि०,६०टि <b>०,६</b> ६टि०, |
| अर्च                    | ३७८                                       | 3             | ७टि०,१०१,१०२टि०,१०४,            |
| अर्थ                    | ४८२                                       | १०५ि          | .०,१०६टि०,११०,२५३ <b>टि</b> ०,  |
| अर्थशास्त्र             | FXF                                       |               | २६४टि०,४६६                      |
| अर्थाग <b>म</b>         | 30X                                       | अवन्तीवर्धन   | ६६टि०,१०५टि०                    |
| अर्घमागघी               | ५१२,५१७                                   | अवन्ती-विजय   | १०४                             |
| अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया | १०५टि०                                    | अवयस्क दीक्षा | <i>¥</i> ₹•                     |
| अर्हत् ६५,६७,१५६,       | २२६,२२७,२२६,                              | अवव           | ३५१टि०                          |
| २३०,२३१,२३२,            | २३४,२३६,२३८,                              | अवसर्पिणी     | २६,१३१,२०७,३७६,३७७              |
| २४५,२४६,२५०,            | २५८,२७४,२ <b>८</b> ४,                     | अवस्वापिनी रि | नेद्रा १४४                      |
| २८४,३०७,३१४,            | ३२०,३४७,३६०,                              | अवितर्क-अविच  | गर समाधि ४३१,४३२                |
| <i>३७३,३७</i> ४,४०४,    | ४१५,४२७,४३३,                              | अविद्या       | ४८१                             |
| ४३४,४४६,४४८,            | ४४३,४४८,४६०,                              | अविनयवादो     | प्र१३                           |
| ४६३,४६४,४६४,            | ४६६,४६७,४७४,                              | अविरत         | <i>७७</i> २                     |
| ४८०                     | ,५०६,५१३,५१४                              | अवीचि नरक     | १६,१६१,२६७,३०६                  |
| अर्हत्-पद               | ३५७,४४१                                   | अवीतद्वे ष    | ४७४                             |
| अर्हत्फल                | २३७                                       | अवीतमोह       | ४७४                             |
| अर्हत्-मार्ग            | ४८०                                       | अवीतराग       | <i>६</i> ९४,४ <i>९</i> ३        |
| अर्हत्व                 | २३७,२६४                                   | अवेदनीय-कर्म  | ४२२,४२४                         |
| अलबेहनी                 | ६०,६१,१०५दि०                              | अञ्बुद        | ३४१टि०                          |
| अलोक                    | ३३२,४३६                                   | अशनिमेघ       | ३७६                             |

| <b>\$</b> \$#               | भागम और विशिक्ष                   | ः एक अनुशीलन            | <b>्यणः : १</b>                        |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| अशोक, सम्राट्               | ४ <b>५,६</b> ५टि०, <b>६६टि</b> ०, | अस्थि ग्राम             | <b>२</b> १                             |
| ११२,११७,१                   | २१,१२१टि०,१२२, <b>१</b> २३,       | अस्ससंत                 | ४०५                                    |
| १२४,१२५ १                   | २४टि०,१२६,२५१,५०१,                | अस्सी महाश्रावक         | २५८                                    |
|                             | ५१६                               | अहह                     | ३५१टि०                                 |
| <b>अशोक</b>                 | १२५टि०                            | अहिंसा                  | ४२८,५२८                                |
| अशोक का राज्या              | रोहण ७२,६६,१२६                    | अहिंसा पर्यवेक्षण       | ४१७टि०                                 |
| वशोक के धर्म लेख            | २०टि०,१२२टि <b>०</b>              | अहेतुवाद                | ४६९                                    |
| अशोक के शिला है             | ञ्ख २०,११६प्र०                    | अहेतुवादी               | ४ <b>=</b> २,४ <i>=</i> ६,४ <b>६</b> ० |
| अशोक चन्द्र                 | ३ <b>४</b> २, <b>३</b> ४५         | आ                       |                                        |
| अशोक बाटिका                 | ३३,२२०                            | आकार-परिवितर्क          | ४२०                                    |
| अशोक बृक्ष                  | 388                               | आकाशगामिनी विद्या       | ४८१                                    |
| वशोकावदान                   | १२३,१२३टि०                        | आकाश-गामी               | 308                                    |
| अश्मक                       | ४६६                               | आकाश मार्ग              | <b>₹</b> 55                            |
| अर्बघोष                     | 308                               | आकाशवाणी                | २०३,३४४.३४६                            |
| अश्वजित् भिक्षु             | ३,२२५टि०,२३२,२३३                  | आकाशातिपाती लब्बि       | २४६                                    |
| अश्वसेन                     | १६टि०                             | आकाशान्त्यायतन          | ३८६                                    |
| अष्टांग उशेसथ-व्र           | त ४६६                             | आकि वन्त्यायतन          | 358                                    |
| अष्टांग निमित्त             | <b>२१, १</b> ४१                   | आकोटक देवपुत्र          | ४७८                                    |
| अष्टांगिक मार्ग             | १७७,४६०                           | आक्षेप-निवारक           | ३८२                                    |
| अष्टापद                     | १३६,१४७,२२२,२२३                   | आखेटक                   | ४६८                                    |
| असत्य                       | ४६६,५२८                           | आगम ८.१४,१६,२           | . १४,३७,४०,४१,                         |
| <b>ड</b> संयमी              | 888                               | ४३,४३टि०,४              | <b>४,४८,४</b> ४,७६,८७,                 |
| असम देवपुत्र                | ४७=                               |                         | <b>५,१४५,२४</b> ५,२५ <b>६</b> ,        |
| अ- <b>सम</b> ्दक्-सम्बुद्ध- | प्रवेदित ४४३,४४५                  | २६१,२६४,३०              | E,385,37E,330,                         |
| असितंजन नगर                 | २६२टि०                            | ३३६,३६३,३७०             | ०, <i>३७१,३७</i> ८,४०२,                |
| असित ऋषि                    | ४०४                               | ४०६,४१६,४१              | ७,४३६,४४०,४७६,                         |
| असिबन्धक पुत्र ग्र          | ामणी ४०२,४२ <b>६</b> प्र०,        |                         | ५०६,५१०,५१२                            |
|                             | ४२६,४३०                           | आगम-ग्रन्थ              | 387                                    |
| असुरेन्द्र                  | १७३,३४६                           | आगमधरों                 | ४१७                                    |
| अस्थिक ग्राम                | ३६४                               | आगम-प्रणेता             | ४१०                                    |
| अस्थि गर्भ                  | २५१                               | स्नागम युग का सैन दर्शन | ३३६टि०,३४६टि०                          |
|                             |                                   |                         |                                        |

.

| इतिहास और परम्य     | स्य ]                                                     | शब्दानुक्रम                       | / <b>६९</b> ६                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>आगम</b> -रचिता   | ३ <b>६</b> ६,३७०                                          | आजीवक उपासक                       | ४२                                  |
| आगम साहित्य         | २५५,२५६,३१६,३६५,                                          | आजीवक गृहस्थ                      | ४७१                                 |
|                     | ४०७,४१६,४२८,४३०,                                          | आजीवक देव                         | ३२                                  |
|                     | ४७६,५१७                                                   | आजीवक-प्रवर्तक                    | ४६६                                 |
| . <b>आगमिक</b>      | ३४२                                                       | आजीवक भिक्षु                      | ४७१,४७२                             |
| आगमिक-उल्लेख        | ३५१                                                       | आजीवक भिक्षुणियाँ                 | 8.06                                |
| आगमिक विधान         | ४१८                                                       | बाजीवकों का इतिहास                | स और सिद्धान्त ४५                   |
| आगमों की लेखब       | द्वता ५१७                                                 | आजीविक ६,२०                       | ,२४,२६,३०,३३,३७,                    |
| आगार धर्म           | २०६,२६६                                                   |                                   | ३८,३८टि०,४०,४२                      |
| आचार-ग्रन्थ और      | आचार-संहिता                                               | आज्ञाकौण्डिन्य                    | ३,२४६,२५१,२५२                       |
|                     | ०ए ३०५                                                    | आठ चरम                            | २६,३०,५८                            |
| आचार-पक्ष           | ५२८प्र०                                                   | आठ सहस्रलोकान्तर                  | १६२                                 |
| आचार-प्रकल्प        | प्र१०                                                     | आतापना                            | 039                                 |
| आचार वस्तु          | ४१०                                                       | आतुमा                             | 3 <b>5€,¥</b> 2€                    |
| आचार शास्त्र        | २०६                                                       | आत्म-रक्षक देव                    | १०६                                 |
|                     | १३६,१४०टि०,१६६टि०,                                        | आत्मा                             | <i>৬</i> ०%                         |
| _                   | ,१७३टि०,१६०टि०,५१०                                        | आत्माद्वैतवादी                    | १३प्र०                              |
| भाषारांग निर्युत्ति |                                                           | आदि पुराण                         | १३ <b>१</b> टि०                     |
| आचारांग कूर्णि      | ५१०,५१०टि०                                                | आदेशना-प्रातिहार्य                | ३०४                                 |
| आचार्य              | २०८,४२६,४२७                                               | _                                 | પ્રસ્                               |
| वाचार्य बुद्धघोव    |                                                           | आधाकर्म                           |                                     |
| ३                   | ५०टि०,४६६,४७०,४७१,                                        | आघारभूत ग्रन्थ                    | ३६३                                 |
| •                   | ૪ <b>૭</b> ૪,૪૭૬                                          | आनन्तर्य कर्म                     | ३०२                                 |
| आवाये की तुरुसी     | विभागनाम् प्रत्य १८टि०                                    | आनन्द ७७,७८,८०                    | ,२ <b>४</b> ७,२४ <b>६प्र</b> ०,२५४, |
| <b>माजक</b> स       | प्रश्टि०                                                  | २७८,२८ <b>६,२६०,२६१,</b> २६६,३०२, |                                     |
| आजन्य घोड़ी         | <b>२</b> ८६                                               | ३०४,३१६,३६४,३६६,३७३,३७४,          |                                     |
|                     | ४३,४४,४४,४६,११५टि०,                                       | , ३८२,३८३,३८४,३८४,३८६,३८७,        |                                     |
|                     | २६२,४६७,४६८,४ <b>६</b> ८,४ <b>७</b> ०, ३८८,४०३,४३३,४३४,४४ |                                   |                                     |
| `                   | ४७३,४७३टि०,४८१,४६७,                                       |                                   | ४६ <b>८,४७३,४७४,४७</b> ६,           |
| _                   | ५०१,५१३                                                   | 800,80 <del>c</del> ,1            | ४ <b>६१,</b> ४१३,४१४,४३२,           |
| अरजीयक              | ६६टि०                                                     |                                   | प्रवे                               |

| आनन्द (महावीर                 | के स्थविर शिज्य) २५प्र०,                     | ब्रार्थ संस्कृति के मूलाबार          | ६३टि०              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| १२३टि०,१२४,२४३,२४६            |                                              | आलम्भिया (आलंभिका) २७,२६२,३६६,       |                    |
| आनन्द उपानक                   | देखें, आनन्द गृहपति                          |                                      | ३६४,३६६            |
| आनन्द गृहपति                  | २२,२५,२६२,२६४,                               | आलवी २६                              | 008,338,6          |
|                               | २६४टि०,२६५ <b>प्र०</b> ,२७=,                 | आलार-कालाम ३,१७४,१६२                 | ,१६३,३५४,          |
| <b>आनन्द-चै</b> त्य           | ३८३                                          | ३८                                   | ८,५०४,५०५          |
| आनन्द श्रावक                  | देखें, आनन्द गृहपति                          | आलोचना २६६,२७०,३०५                   | ७,५२५,५२७          |
| आनुपूर्वी कथा                 | २७४,४०६,४१३                                  | आवत्ता                               | ₹8                 |
| आपण (अंग <del>ुत्त</del> राप) | 338                                          | आवर्त्तनी माया ४१                    | ,४१४,४ <b>१</b> ५  |
| आपत्ति                        | <b>પ્ર૧૪,૫૧</b> ૫                            | आवश्यक कथा                           | ५५                 |
| आभियोगिक                      | ४२                                           | आवश्यक चूर्णि ३४टि०,३५               | टि०,३६टि०,         |
| आमर्षोषघ लब्घि                | २४८                                          | ३७टि०,३६टि०,१८३ि                     | -                  |
| आम्र उद्यान                   | きょろ                                          | २०१टि०,२६२टि०,२७४ि                   | :०,३२४टि०,         |
| आम्र-वन                       | ४५२                                          | ३४०टि०,३४२,३४                        | (२टि०,३५० <b>,</b> |
| आम्र-वन प्रासाद               | <b>አ</b> ጸ <mark>ጻ</mark> , <mark>አ</mark> ጸ | ३५०टि०,३५४ि                          | _                  |
| आयंबिल वर्द्धमान              | तप रेप्र६                                    |                                      | ७०टि०,३६०          |
| आयतन                          | ३१७                                          | आवश्यक टीका                          |                    |
| भारा                          | ३७६                                          | आवश्यक निर्युक्ति ३४टि०,३५           |                    |
| आराम-सेवक                     | ४६२                                          | ३७टि०,१३१टि०,१३२टि                   |                    |
| आरुढक                         | 93૪                                          | १७७:ट०,१८० टि०,१८४ टि                | •                  |
| आरोप्य                        | ११                                           | <b>१</b> ८५टि०,१६५टि०, <b>१६६</b> टि |                    |
| आर्जव                         | १६०                                          | •                                    | <b>३</b> ६२        |
| आर्त ध्यान                    | ४७२,५२१                                      | आवश्यक निर्युक्ति दीपिका             | १७३टि०             |
|                               | ६,६प्र०,६टि०,४६,१६६,                         | <b>अावश्यक निर्युक्ति हारिमद्रिय</b> | १७३टि०             |
| ३५७,३५७f                      | टे०,३६१,३६१टि०,४०८,                          | जावश्यक माज्य                        | ३€२                |
| 1                             | ४१७टि०                                       | आवश्यक सूत्र                         | ४१६टि०             |
| आर्द्र कपुर                   | 3                                            | आशातना                               | १८०                |
| आर्य-उपोसथ<br>                | <b>४६२</b> ,४६३, <b>४६</b> ६                 | आश्रम                                | ४०१                |
| आर्य-धर्म                     | <i>አ</i> ጸጸ                                  | आश्रव १०,२२७,२२८,२२६                 | •                  |
| आर्य-श्रावक                   | ४६३,४६४                                      | ४२४,४२४,४३४,४३७                      | ,४३८,४३६,          |
| आर्-श्राविका                  | ४४=                                          |                                      | : ৵४१              |

३५३ उत्तराषाढा नक्षत्र

ईहा

१५२,१६६

| .'७७'रे                     | बागम और फिपिटफ                       | : एक अनुशीलन       | Mag: \$                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| उत्तरासंग २                 | २,२०४,२६८,३३०,४१६                    | उद्यमशीला          | २४४                                 |
| उत्थान                      | <b>२</b> ६६                          | <b>उद्रक</b>       | भ                                   |
| उत्थान-संज्ञा               | <b>ጸ</b> ጻጳ                          | उद्रायण            | २२१टि०,३६०प्र०                      |
| उत्पल नैमित्तिक             | ३६                                   | उद् <b>व</b> र्तन  | . <b>४२</b> ४                       |
| उत्पलवर्णा                  | २४२,२४४                              | उन्नाग             | <i>3</i> £8                         |
| उत्सर्पिदी-काल              | २०७,३७६,३७७,३७६                      | <b>उ</b> पक        | ११५टि०                              |
| उदक शालाएँ                  | ३१७                                  | उपगुप्त            | १२३,१२३टि०                          |
| उदग्र-चित्त                 | ४०६                                  | उपतिष्य            | २३४,२४२टि०                          |
| उदन्त नेगम                  | २७६                                  | उपदेश प्रासाद      | २७४टि०                              |
| उदय                         | १११टि०                               | उषदेशमाला सटीक     | ३२४टि०                              |
| उदयन वत्सराज                | २६३,३६१,३६३प्र०                      | <b>उ</b> पधान      | ४७२                                 |
| उ <b>दयमद</b>               | <i>०डोथप्र</i>                       | उपनन्द             | ३४,३५                               |
| उदयाश्व                     | १•४टि०                               | उपनन्दपाटक         | ३४,३५                               |
| उदायी स्थविर                | २३७                                  | उप <b>निष</b> द्   | ३४१                                 |
| उदान १'                     | ६४,३०४,३६७,४ <b>०</b> ४,४ <b>५</b> २ | उप-पारमिताएँ       | १८७                                 |
| उदान अट्ठकथा २४             | '०टि०,३२५टि०, <b>३</b> ५४टि०         | उ <b>प्रदान</b>    | ३५३                                 |
| उदायन भिक्षु                | ३६०                                  | उपयवर्ग            | ४६६टि०                              |
| उदायन राजा <sup>ँ</sup> (रा | जर्षि) २२१प्र०,२२१टि०,               | उपर-गोयन           | १५०                                 |
| <b>३</b> ४०,३               | ४ <b>८,३६०,३६१,३</b> ६२,३७०          | उपराजा             | ३७८                                 |
| उदायी (उदायन                | कोण्डिन्यायन) २६,२७,                 | उप <b>वत्त</b> न   | ३८६,४५६                             |
| ५६टि०                       | ,६६ टि०,१०२टि०,१०३,                  | उपवान              | <b>३</b> ८६                         |
| १०३टि०,                     | १०४टि०,१११टि०,२०६                    | <b>उपवास</b>       | २२२टि०                              |
| उदायीमद्र (उदाय             | ते) १०३टि०,१११टि०,                   | उपशम               | ३३२,३७८                             |
|                             | <b>३</b> ३४,३५०,४६६                  | उपशम-संवर्तनिक     | xxx                                 |
| उदायी का राज्य              |                                      | • •                | ३२७                                 |
| उदीच्च                      | ४८१                                  | उपसम्पदा २२५टि०    | ,२२६,२ <b>२</b> ⊏,२२ <b>६,२३</b> ०, |
| उदीरणा                      | ४२४                                  |                    |                                     |
| उद्गत गृहपति                | <b>२</b> ६३                          |                    | ५३२                                 |
| उद्दक-रामपुत्र              | १७४, <b>१६२</b> ,१६३                 | उपसम्दा वर्ग       | ४९७                                 |
| - <b>उद्ग्ड</b> पुर नगर     | २७                                   | _                  | ,१७६,१८८,१८८,२६२                    |
| <b>उग्रम</b> शील            | २५३                                  | उपसेन बंगन्त-पुत्र | २५४                                 |

| <b>150</b> 2                            | बागम और त्रिपिडिक                  | : एक अनुतीलन           | { <b>aw</b> : <b>?</b>     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Ę                                       |                                    | ऐतिहासिक परम्परा       | €3                         |
| एक अहोरात्र प्रतिमा                     | <b>₹</b> ५६                        | ऐतिहासिक पुरुष         | ११७                        |
| एककमियात २५२डि॰                         |                                    | ऐतिहासिक प्रमाण        | ११=                        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>४०७टि०</b> ,                    | ऐतिहासिक संवत्सर       | <b>5</b> 5                 |
| एकराट्                                  | १०६टि०                             | ऐ-द्रजालिक             | १ <b>८४,</b> १६७           |
| एक रात्रि प्रतिमा                       | २५६                                | ऐन्द्र व्याकरण         | <i>\$80</i>                |
| एक वस्त्र पहनने वाले                    | देखें, एक शाटक                     | ऐरा <b>वण</b>          | ४८१                        |
|                                         | निर्प्र न्थ                        | ऐरावण देव              | <b>२२</b> ४                |
| एक शाटक (एक वस्ट                        | ाधारी) निर्ग्रन्थ ४३,              | •                      | मो                         |
|                                         | ४७८,५७०                            | ्ञोभा, महाुमहोपाध      | <b>प्राय</b>               |
| एक शाटिका                               | 820                                | रायबहादुर              | गौरीझंकर ८७टि०             |
| एकादशांगी                               | २५७,२५८                            | ओपसाद                  | 335                        |
| एकावली तप                               | २५६                                | ओबर मिलर               | ५१६टि०                     |
| एकाहारी                                 | ४६५                                | ओल्डनबर्ग              | ११३,५१६                    |
| एकेन्द्रिय प्राणी                       | ४१६                                | 4                      | भौ                         |
| एतवाग वाग २५२                           | ,२४४,२६२,४३२टि०,                   | औत्पातिकी              | <b>3</b> 43                |
| <b>ए</b> नसाइक्लोपी डिया अ              | ाफ बुद्धिण्म ३४१                   | औद्देशिक               | ३१२                        |
| एषणीय                                   | २६७                                | औषपातिक प्रक <b>रण</b> | <b>३३३</b>                 |
| i                                       | ₹                                  | औष गतिक सूत्र          | १३६टि०,१६४टि०,             |
| ऐक्ष्वाकुवंश                            | <b>६</b> ५टि०                      | २२५टि                  | ,२४=टि०,२ <u>४</u> ४,३२६,  |
| ऐणेयक                                   | २६,२७                              | ३२६टि०,३३              | ०,३३०टि०,३३१टि.०           |
| ऐतिहासिक क्षेत्र                        | ७७,६७,११७                          | ३३२ि                   | ट॰,३३४टि॰,३ <b>५०</b> टि०, |
| ऐतिहासिक गदेवणा                         | ४१०                                |                        | ५१७टि०                     |
| ऐतिहासिक घटना-प्र                       | संग ३४२                            | ŧ                      | <b>3</b> (5)               |
|                                         | <b>६६,६</b> ६,७२, <b>६६,१</b> ०१,  | कंखा <i>खे</i> त       | २५३                        |
|                                         | १०२टि०                             | ककुत्थानदी             | ३८३,३८६                    |
| ऐतिहासिक दृष्टि                         | ६० <i>,६७,</i> ८ <b>४,४१</b> ५प्र० | क <b>कुद</b> कात्यायन  | ४०२                        |
| ऐतिहासिक दृष्टिपात                      |                                    | ककुद्ध वृक्ष           | १६,२३१                     |
|                                         | <b>६</b> २,७६,८८,८०,               | <b>ककु</b> ञ्च         | 785                        |
|                                         | 100                                | कजंगला ३६,             | ,१४१,२०६,२१०,३७०,          |
| ऐतिहासिक पद्धति                         | <i>७६,</i> ११७                     |                        | ३६४,३६८,४०१                |

| इतिहास और गरम्परा ] क इस उत्पन्न अवानोत्तुकर्मल १००० . ७०६ |                                |                           |                          |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| कण्टकवृत्तिक भिक्षुक                                       | ४३                             | कयंगला नगरी               | देखें, कर्जगरू।          |  |
| कण्हकुमार                                                  | <del>३</del> २८                | कयली समागम                | . <b>⋣€</b> 8            |  |
| <b>कर</b> ामुख्य                                           | 348                            | करण                       | <b>२</b> ६६              |  |
| क्या                                                       | ******                         | करीस भृमि                 | २७७                      |  |
| <b>क्षा-</b> प्रसंग                                        | € ४०७                          | करणा                      | ४२६                      |  |
| कथा-वस्तु                                                  | ¥ŧo                            | करणा सहगत चित्त           | ४२८                      |  |
| अधासिस्सागर १०                                             | ६टि०,३६१टि०                    | कर्णिकार                  | २०                       |  |
| कथा-साहित्य                                                | ३६०,३६ <b>३,४७</b> ६           | कर्न, प्रो॰               | ११४                      |  |
| कनकखल आश्रमपद                                              | ४३६                            | कर्म १०,३६,१६             | ७,२०३,२०३टि०,            |  |
| कनकावली तप                                                 | २५६                            | २४६,२६६,२७०               | ,४०६,४१६,४२४,            |  |
| कनिष्क                                                     | ७२                             | ४३३,४३४,४३७               | 9,४३८,४३ <b>१,४८</b> २,  |  |
| कनिष्ठता, बुद्ध की                                         | ४५६                            |                           | 85E,860,8 <del>6</del> 5 |  |
| मन्यक १३६,१४४,                                             | १६५,१६६,१६७,                   | कर्म चर्चा                | ४१६प्र०,४४२              |  |
|                                                            | १८६,२१५                        | कर्मवादी                  | ४३                       |  |
| कन्थक-निवर्त्तक-चैत्य                                      | १६६                            | कर्मावय्था                | <b>४२४,४२४</b> टि०       |  |
| <b>क</b> पिल                                               | १३०                            | कर्मारग्राम               | ३६४                      |  |
| कपिल, आचार्य                                               | ₹                              | कलंकबुका सन्निवेश         | ₹ <b>&amp;</b> ४         |  |
| कपिल दर्शन                                                 | १३१                            | कलंद (कलंदकनिवाप)         | २०,८३                    |  |
| कपिलवस्तु ४६,४६टि०                                         | ,१२३टि०,१२४,                   | कलन्दक निवाप              | २६८,३४४,४१७,             |  |
| १३६,१४१,१४३,                                               | १४४,१६४,२३८,                   | 88                        | १,४५७,४६०,४७८            |  |
| २४०,२४१,६५२ '                                              | टि०, २५३ टि०,                  | कलह                       | २०७                      |  |
| २५४ टि॰, २५५                                               | टि०,२६३ टि०,                   | कलिंग १०५,१०६टि०          | ,१०७टि०,१०८टि०           |  |
| ३७३,३६०,३६७,                                               | ₹ <b>€</b> €,४० <b>१</b> ,४२४, | कर्लिंग राजा              | 358                      |  |
|                                                            | ४३७,४४१,५३३                    | कलिंगारण्य                | ४१२                      |  |
| कपिला बाह्यणी                                              | ३१६,३२०                        | कलियुग                    | •डी,४३                   |  |
| कपिशीर्ष                                                   | ३८७                            | कल्किराज                  | ६१,६१दि०                 |  |
| कपूर, यदुनन्दन                                             | १२५टि०                         | कल्प १२६,१४१,१४६,२६७,३०४, |                          |  |
| कबन्धी काल्यायन                                            | १७                             |                           |                          |  |
| कम्पिलपुर                                                  | ३२                             |                           | *10,878,407              |  |
| <b>काम्बोज</b>                                             | ४६५                            | करपहुम कलिका              | १६०टि०                   |  |
| क्रम्मासदस्म (कुरु )                                       | <b>33</b> g                    | कल्पलता व्याख्या १४३,     | १४४टि०,१४०वि०            |  |
| et .                                                       |                                |                           |                          |  |

| 405                     | जागम जीर जिमि            | ि भाषाः १         |                               |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| कल्पवृक्ष               | १४०,२४७,३७७              | काजंगल ग्राम      | ४००                           |
| कस्पसूत्र ३६टि० ४७      | টি০,४५,५०,५०টি০,         | कात्यायन गोत्रीय  | २ <i>०६,</i> २ <b>१०,२</b> ५६ |
|                         | ,१४०टि०,१४१टि०,          | कात्यायनी         | २६४                           |
| १४३, <b>१</b> ४४ टि     | ,१४८टि०,१८३टि०,          | कापिलीय शास्त्र   | १४०,२०६                       |
| १६०टि०,१६४              | टि०,२४६टि०,२४४,          | कापोत लेश्या      | ४७२                           |
| ३४० टि०, ३७             | ४, ३७ <u>४,</u> ३७७ टि०, | कामदेव            | २६२                           |
| ३७ <b>८ टि०,३७</b> ६    | टि०,३५० टि०,३५१          | काम भव            | ११टि०                         |
|                         | टि०,३६२                  | कामभ्             | ४३२                           |
| कल्पसूत्र सूर्णि        | ३ <b>७</b> ४             | काम महावन         | 738                           |
| कल्पसूत्र दीका          | ३७४                      | कामेमु मिच्छाचार  | ४४४                           |
| कस्पसूत्र (धंगला अनुवा  | <b>व</b> ) ३४०टि०        | काय-कर्म          | ४० <b>६,४१६</b>               |
| कल्पसूत्र बालावबोध      | २२३टि०                   | काय-दण्ड          | १३०,४०६,४१०,४११,              |
| करुपसूत्रार्थ प्रसोधिनी | १३७टि॰,१६६टि०,           |                   | ४१७                           |
|                         | २२३टि०                   | काय-दुश्चरित      | ४०४                           |
| कल्पार्थको विभी         | ३७=टि०,३७६टि०,           | काय-मुचरित        | ४०४                           |
|                         | ३८०टि०                   | काय-स्मृति        | प्र१४                         |
| कस्पिक कुटियां          | <b>૨७</b> ७              | कायिक             | ४७६                           |
| कल्याणविजयजी, मुनि      |                          | कायिक पाप         | ४१७                           |
|                         | ०,६३टि०,१०१टि०,          | कायोत्सर्ग        | १७१,१८२,१८४,२०३,              |
|                         | रटि०,१०३टि०,३६२          |                   | २२२टि०,४२४                    |
| कवि                     | २५३                      | कारागृहिक         | ४६८                           |
| कषाय                    | १३०,२१४                  | कार्मिकी          | <b>३</b> ५३                   |
| कसाई                    | ४६्⊏                     | कार्षापण          | २३४,३६६,४ <b>६२,४६</b> ८      |
| कहाबली                  | ५५,५६                    | काल               | ४३६                           |
| कांदर्पित               | ४२                       | काल उदायी         | १४४,२३७,२४४                   |
| कां पिस्यपुर            | २६२,३६६,३६८              | काल कुमार         | ₹२ <i>८,</i> ३४२,३ <b>४३</b>  |
| काकबलिय                 | २७=,                     | -                 |                               |
| काकंदी                  | ₹ <b>5</b> ,38           |                   | १ टि०,७२, <b>७६,६६</b> टि०,   |
| काकवर्ण ६४,६५           | टे०,६६टि०,६५टि०,         | ६५ १              | ਟੇ੦, १०६, <b>११४,११७,</b>     |
|                         | १०३टि०,१११टि०,           | ,                 | १२८,३२१                       |
| काकवर्ण का राज्याभिक    | कि ११०                   | कालक्रम (राजाओं व | न) ५५                         |

| इतिहास और वस्परा ]        |                       | क्रामुक्त           | ded                |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| काल-गणना ५=,७१,७          | २,६१,६२ प्र०,         | किंपाक-फल           | <del>૨</del> ૨૫    |
| १०६,१०६ टि०,११०टि         | .,११७, <b>१</b> २६,   | <b>किं</b> वदन्ति   | ४७६                |
| <b>१२७,३</b> २१,३२२,३६२,  | ३६३,४०१टि०            | किम्बिल             | <b>२</b> ४३        |
| काल-चक्र                  | , <b>३७७</b>          | किल्विषिक           | ४२,३०७             |
| <b>काल देव</b> ल तपस्वी   | १३७,१४४               | कीटागिरि            | 338                |
| काल-घर्म                  | ३५६                   | कुंडियायन चैत्य     | २७                 |
| काल-निर्णय ४७प्र०,१०७     | टि०,३६५टि०,           | कुक्कुट             | ३६४                |
| ३७८टि०,३८५टि०,४४३         | टि०,४४४टि०,           | <b>कुक</b> कुटवती   | १ २५४टि०           |
| ४४५ टि०,४५५,४५७ टि        | ০, ४४५ टि॰,           | कुण्डकौलिक          | ३२,२६२ <b>,४७६</b> |
|                           | ४६०टि•                | कुण्ड ग्राम         | \$ <b>2</b> 8      |
| काल शिला                  | ४२५,४६८               | कुण्डघान            | २५३                |
| काल शिला-प्रदेश           | 338                   | कुण्डलकेशा          | २४२,२४४            |
| कालशौरिक महाकसाई          | ३१६,३२०,              | कुण्डला यक्षिणी     | ४०१                |
|                           | ३५७                   | कुण्डाल सन्निवेश    | ₹ <b>8</b> ¥       |
| काल <b>नु</b> त           | ३४१टि०                | कुण्डिया            | २५३टि०,२६३टि०      |
| कालाय सन्निवेश            | ३४,३६४                | <b>कु</b> तूहल्शाला | ४६१                |
| कालाशोक ६५,६५             | (टि०,१११टि०           | कुतूहलशाला सुस      | ४३३                |
| कालाशोक-पुत्र             | १११टि०                | कुत्रिकापण          | २०२                |
| कालासबेसियपुत्त अनगार     | २१६                   | कुबेर राजा          | र्थ्र              |
| काली ३                    | २७,३२८,३४४            | कुमार               | <b>१</b> २१        |
| काली उपासिका              | २६४                   | कुमार उदयभद्र       | ४४३                |
| कालूगणी, तेरापंय के अष्टम | ग <b>चार्य ४</b> ५टि० | कुमार काश्यप        | २५४                |
| काशो २६,६६ टि॰,           | १६८,२५४टि०,           | कुमार ग्राम         | १४०                |
| २६४ टि०,३                 | २३,३३६,३७१,           | कुमारपाल राजा       | ४६,४७              |
| ३६२,४०१,४                 | ६६,४८०,४८१,           | कुमाराक सन्निवेश    | ३४,३६४             |
|                           | <i>७०</i> ५           | <b>कुमुद</b>        | ३५१टि०             |
| <b>6ाशी-कोशल</b> ३        | ४४,३४५,३७१            | कुम्भण्ड निगण्ठ     | प्र०१              |
| काश्यप                    | २द                    | कुम्भिर             | <b>३</b> ५२        |
| काश्यप गृहपति             | २०६                   | कुररघर              | २५३डि०,२६४डि०      |
| काश्यप गोत्री             | १६६                   | _                   | २५३टि०,४०१,४६६     |
| कार्यम बुद्ध              | <b>१</b> ६८           | कुछ्बंशी            | २२५                |

| <b>bot</b>        | बागम और त्रिपिटक                       | ः एक अनुशीलम              | िसण्ड : १                     |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| कुरुष, सम्रा      | द् ६टि०                                | कृष्ण अभिजाति—शुक         | ल-धर्म ४७४                    |
| कुलकर             | ક્ <b>છ</b> દ્                         | कृष्ण लेह्या              | ४७२                           |
| <b>कुल-</b> गेह   | २ <b>५४टि०</b> ,२५५टि०,२६४ <b>टि</b> ० | कृष्ण नदी                 | ३५२टि०                        |
| कुल-धर्म          | ६२३                                    | केतुमती विमान             | ४००                           |
| कुल-प्रसादक       | २५४                                    | केन्टन के बिन्दु संग्रह   | ११२                           |
| <b>कु</b> ल-पुत्र | २५४टि०                                 | केन्टन नगर                | ११२                           |
| <b>कुल</b> सुत्त  | ४३०                                    | केन्टनीज तारीख            | 98                            |
| कुशल धर्म         | २६=,४२०,४२३,४२५,४७७                    | केन्टनीज परम्परा          | 30, xe                        |
| कुशावती           | ३८८                                    | केवलज्ञान                 | ,039,379,90<br>205,475,32,530 |
| कुशीनगर           | ४६,४६टि० १२३टि०,१२४                    | े<br>केवलज्ञानी           | ,१६३(ह७,२०१<br>३०७            |
| कुशीनारा          | १२६टि०,३२६,३७३.३८३,                    | केवल्दर्शन                | १६०,१६३टि०                    |
| •                 | ३८४,३८ <u>४,३८६,३८७,३८८,</u>           | केवली २४,३२, <u>५</u> ६,= | ·                             |
|                   | ३८०, ३६८,४०१,४५६                       | , , , , , , , , ,         | ३६०,३७४,३७६                   |
| कुष्ठी            | 398                                    | केश-ऌंचन                  | ५०७                           |
| <u>क</u> ुम्थाल   | १०३टि०                                 | <del>-</del>              | २१२प्र०,२ <b>२१,२२</b> २,     |
| कृटदन्त विश       | ३१४,३२१                                | -                         | (२२द्यं),३६०,३७०              |
| कूटवन्त सूत्र     | ३१४,३२१                                |                           | ०,१६४,२४५,२४६,                |
| कृणि              | ३४२                                    |                           | १,३२२,३७४,३७६,                |
| कूपनय             | <b>३</b> ४                             | ,                         | ३८०,४३३,५३१                   |
| ू<br>कृषिय सन्नि  | विश ३७,३६४                             | कैवल्य और बोधि प्रका      | एग ४७५टि०                     |
| ूर्म ग्राम        | <b>२३,२४,</b> ₹ <b>€४</b>              | कैवल्य-लाभ ६              | २,११४, <b>११६,१७७</b> ,       |
| कूलवालय <u>रि</u> | भक्षु ५५,३४५,३४५टि०,                   |                           | <b>१</b> ६७,२४४,३ <b>१३</b>   |
| •                 | 388                                    | कैवल्य-साधना              | १७०                           |
| कृतंगला           | देखें, कजंगला                          | कैवल्यावस्था              | ३६६,३६५,४००                   |
| कुश सांकृत्य      | <b>४</b> ३,४६ <b></b> =                | कोकालिक                   | ३०५                           |
| कृशा-गौतमी        | १६३,१६४,२५५                            | कोकालिक कटमोर-ति          | सक ३०३                        |
| कृष्ण             | <b>१</b> ०७टि०                         | कोकालिय मुत               | ३५१टिं०                       |
| कृष्ण अभिज        | ाति ४३,४६८,४७३                         | कोडाल गोत्रीय             | १३६                           |
| कृष्ण अभिज        | ाति — कृष्ण-धर्म ४७३                   | कोडिन्न                   | १६४,२२२                       |
| कृष्ण अभिज        | ाति—न कृष्ण, न शुक्ल (धर्म)            | कोणिक                     | देखें, अजातशत्रु              |
| ••                | <i>k</i> ,08                           | कोरेय्य                   | 335                           |

| इतिहास और परम्परा ] अध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1964 · 5 · 60                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| कोलियपुत्र २६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कौशंल २६,८२,६५ टि०,६७ टि०,१६६,                        |  |
| कोलित २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४२डि०,२४३ डि॰,२४४डि०,                                |  |
| कोलित ग्राम २५२टि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५५रिठ,२६३ <del>टि</del> ०                            |  |
| कोलिय दुहिता सुप्रवासा २५३टि०,२६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कौशाम्बी ६५टि०,१६६,१ <b>६६,</b> २०६,                  |  |
| कोलियों ३६०,४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५४टि०,२६३टि०,२६७,२६८,३११,                            |  |
| कोह्नाक ग्राम २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३१३, ३६३, ३६४, ३८७, ३६२, ३ <b>६६</b> ,                |  |
| कोल्लाग उंानगर २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६८,३७६,४७६                                           |  |
| कोल्लाग सन्निवेश ३४,१६६.२६८,३६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कौशिक १८५                                             |  |
| कोशल देवी ३२७,३३६,३३७,३३८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क्रिप्रावाद ६,४३,४०७,४०८                              |  |
| <i>३३६,३४</i> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्रियावादी ४०४,४०५.४०७                                |  |
| कोशल देश ३३६,३४१,३५०,३७१,६६२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्रीतञ्जत ३१२ -                                       |  |
| ४२६,४६६,४८०,५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्रूरकर्मान्तक ४६८                                    |  |
| कोषाध्यक्ष ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | क्रोघ २०७,३३२,४७२                                     |  |
| कोष्ठक चैत्य २०,२८,२६,२१२,३०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्षतविधवादी ४५२,४६०                                   |  |
| कोसम्बी, धर्मानन्द २िंट०,३,५,१२टि०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्षत्रिय १३,५३,१२७,१३६,१३७,१४ <b>८,</b>               |  |
| ६४, <b>८१,११४,११</b> ५हि०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | o, १ <b>५१,</b> १५८, १६३,१८४,१६४,२० <b>६,</b>         |  |
| १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २३६,२५२टि०,२५४टि०,२४५टि०,                             |  |
| कोसल ३६६,४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २६३ टि०. ३२६,३३६,३४६,३६७,                             |  |
| कोसलक ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३८७, ३६०, ४१ <b>५,४१८,</b> ४३ <b>४,</b> ४४ <b>१</b> - |  |
| कोसल गोत्रज ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४.१६,४७४                                              |  |
| कोसलवासी ३ <sup>०</sup> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | क्षत्रिय कन्या ३६८                                    |  |
| <b>कोसल सपुस</b> ३६६,३६६टि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्षत्रिय कुण्डगुर ५४,१४१,१४४ १४६,                     |  |
| कौटिहव अर्थशास्त्र ६३,१४७.ट०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०४,२०६,३७३                                           |  |
| कौटुम्बिक २८४,२८६प्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्षत्रिय वंश १४०, २५ २३६                              |  |
| कौटुम्बिक पुरुष ३१७,३६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्षमा-याचना २६६                                       |  |
| कौण्डिन्य १५७,१७४,२२५टिः ,२२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |  |
| कौण्डिन्य गोत्री १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्षयोपशम २६६                                          |  |
| कोतूहलशाला सुत ४३२प्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्षान्ति १६०,४२०                                      |  |
| कौत्स २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्षार मेघ ३७६                                         |  |
| The state of the s | क्षीणास्रव २३६                                        |  |
| कौमुदी 'दर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ं क्षीर-मेच ३७७ ं                                     |  |

| <b>u</b> to                  | आगम और त्रिःशिक्षक    | : एक अनुशीलन                    | [ MAE : *                   |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| क्षीर-समुद्र                 | १३ <i>५,३५</i> १      | बर्                             |                             |
| क्षीरोदक                     | ३८१                   | गंगा ४,४४,३१४,                  | ३४३, ३४६, <b>३४७,</b>       |
| क्षुद्रनगरक                  | ३८७                   | ३४८,३७६,३७                      | ६ टि०,३६४,५०७               |
| क्षुत्र रुवस्तुस्कन्धक       | <b>३१</b> ५:ट०        | गंगेय अनगार                     | २१६                         |
| क्षेत्प्रोजा                 | ३२७                   | गंडकी नदी                       | ₹8                          |
| क्षेत्र .                    | . ४३६                 | ग्रग                            | ३६७                         |
| क्षेत्र-महोत्सव              | १५८                   | गवाघर ४७,८१,८६                  | ,१६८,२०५,२१२,               |
| क्षेत्रज्ञ                   | ३२७                   | <del>२२३,</del> २४ <sup>९</sup> | ६,३०७,३५७,३७४               |
| क्षेत्रोजा                   | ३२७                   | गणधर पद                         | ३७                          |
| क्षेम                        | <b>६७</b> टि०         | गण्घर वाद                       | १८८                         |
| . क्षेमक                     | ६५टि०                 | गणित शास्त्र                    | १४०,२०६                     |
| क्षेमजित् ६६                 | टि॰,६५टि॰,१०३टि॰      | गणिपिटक                         | २४६                         |
| क्षेमजित् का राज्या          | भंषेक ११०             | गतात्मा                         | ४४४                         |
| •                            | टि०,६५टि०,१०३टि०      | गतिशोल                          | २५४                         |
| क्षेमवर्धन का राज्या         |                       | गद्दभिल्ल                       | <b>८६टि०,६०टि०</b>          |
| क्षेमेन्द्र                  | १०६दि०                | गुन्ध                           | ४६४,४७२                     |
|                              |                       | गन्धार                          | ४६६                         |
|                              | ३७६टि०                | गन्धारपुर                       | 328                         |
| खट्टमेघ<br>ज्यानेती-एस समस्त |                       | गन्धोदक                         | ३३८                         |
| खण्डदेवी-पुत्र समुद्रदर      |                       |                                 | १३टि०,१२४,३६६               |
| सन्धक संदुत्त                | ४६६ <i>टि०</i><br>४८- | गयासीस                          | ३०४                         |
| स्रायसम् (माध)               | 738<br>338            | गया काश्यप                      | २ <b>३०,२३२</b>             |
| खाणुमत्त (मगध)               |                       | गरहदिन्न और सिरिगुत्त           |                             |
| खारवेल राजा                  | १०६टि०,१०७टि०         | गरुड़ ब्यूह                     | 8 <b>4</b> \$               |
| खारवेल का राज्यार            | म्भ १०७टि०            | गर्दभाल परिव्राजक               | २० <b>६</b><br>१३७,१३७टि०,  |
| खुज्जुत्तरा                  | २६३,३६४               | गर्भ-हरण, महावीर का             |                             |
| खुतान                        | ११२                   |                                 | १४०प्र०,२०५<br><i>३</i> २६  |
| सुहक निकाय                   | ३४६डि०                | गवापति<br>गवेषणा                | २२ <i>६</i><br>३ <u>५</u> ३ |
| _                            | २५५,३१६,३२७,३४१       |                                 | <i>२</i>                    |
| _                            | £ <b>?</b>            | गब्यूत<br>गा <b>बु</b> त        | २ <u>५</u> ४                |
| स्रोह-लेख                    | , 65                  | 4120                            | ),                          |

| इतिहास और परम्परा ]           | . ₹                | वर्षा नुष् <del>धान</del>   | <b>6 ?</b> !                      |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| गाइगर, डॉ॰ १००टि०,१           | ०४टि॰,११३,         | गोचरी                       | ₹⊏;                               |
|                               | ११३टि०             | गोदोहिका आसन                | १७२,१६०                           |
| गिरि निगण्ठ                   | ५०१                | गोतमक                       | 881                               |
| गिरिमेलल हाथी १               | दर्,°द७,१८८        | गोत्र कर्म                  | १३३                               |
| गिरिव्रज                      | ६६,१०३टि०          | गोदत्त                      | ४३                                |
| गिल <b>गिट मांस्कृप्ट</b> ३२६ | हि०,३४२टि०         | गोधिपुत्र                   | 35                                |
| गिही-ओदातवसना                 | १७४,०७४            | गोपक मोगालाम सुस            | ३६२ <u>टि</u>                     |
| गुणचन्द्र, आचार्य             | ३१६,३६२            | गोपानी, डॉ॰ ए॰ ए            |                                   |
| गुणभद्र                       | १३                 | गोपाल-उपोसथ                 | ४६२,४६                            |
| गुणव्रत                       | २६८,४ <b>६७</b>    | गोपालक                      | १०५टि                             |
| गुणरत्म तप                    | 348                | गोपाल कुमार                 | २३                                |
| गुणग्त्नसंवत्सर-तप            | २४७,२४८            | गोपाल-माता                  | <b>२३</b> :                       |
| गुणशिल उद्यान                 | ३१७                | गोबर गांव                   | 135                               |
| गुणशिल चैत्य                  | २०६                | गोभद्र गृहपति               | <b>२</b> १।                       |
| गुप्त                         | 55                 | गोभूमि                      | 3.5                               |
| गुप्त-संवत्                   | 83                 | गोमायुपुत्र अर्जुन          | ₹.                                |
| गुप्त संवत्सर                 | 03                 | गोम्मटसार                   | ¥8'                               |
| गुप्त साम्राज्य का इतिहास     | द <b>ह</b> टि०,६०, | गोग्खपुर                    | ų.<br>Υ.                          |
| <b>ξ</b>                      | ०टि०,६१टि०         | गोशालक प्रकरण               | ४७ <b>३</b> ,४७३टि                |
| गुप्ति                        | 180                | गोशास्त्र धिकार             | ટોથક્ષ્ટ                          |
| गुरु चातुर्मासिक प्रायदिवस    | ५१२,               | गोशीर्ष चन्दन               | <b>3</b> 5                        |
|                               | ५२१,५२६            | गौतम (इन्द्रभूति)           | <b>२१,२६,३१,४७</b>                |
| गुरु मासिक प्रायश्चित         | 38%                |                             | २०५,२१०,२१२,२१३                   |
| गूढ़दन्त                      | <b>३२</b> -        | २१४,२१४,२१९                 | ६ <mark>,२२३,२४५</mark> प्र०,२४७  |
|                               |                    | • •                         | ६७, २६६, २७८, २८४                 |
| - 6                           | ४६८                | ३०७, ३१८, ३५                | ९०, ३७४, ३७६,३५०<br>१८५ - २४, ४५, |
| गृहपति                        | ३५६,४१८            | गौतम (बुद्ध)                | ४६७ ४६८,४३१<br>१६,४१६,५०१         |
| गृहपत्नो नकुल-माता            | २६४                | गीतम (भुक्र)<br>गीतम गोत्रो | १६६,१६ <b>ः</b>                   |
| गृहस्य-आश्रम                  | ४६२                | गौतमपुत्र अर्जुन            | २६,२।                             |
| गृहस्थ-धर्म                   | <b>२६७</b>         | गौतमी प्रजापति              |                                   |
| ग्रेवेयक                      | ४२                 |                             | ,२४४,२४४टि०,५३३                   |

| ग्यारह अंग<br>,               | १२६,२०५टि०, <b>२०६,</b><br>२६२,३५६ | चण्ड प्रचोत राजा ६६टि० ६७टि० ६८टि०,<br>१०५टि०,१४८,२२१,२३४,२३५,३५३, |                                              |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| म्यारह गण्धर                  | <b>१</b> ६६,२४५                    | ३५४,३५४डि०,३ <b>६१प्र०,३</b> ५                                     |                                              |
| ग्यारह प्रतिमा श्रावक की २६६  |                                    | चण्ड प्रद्योत का राज्याभिषेक . ६-दि०                               |                                              |
| ग्रामक स <sup>र्</sup> न्नवेश | <b>3</b> 88                        | चण्डाल                                                             | ५०१                                          |
| ग्रामणी संयुत्त               | ४२८                                | चण्डाल-कुल                                                         | \$ <i>4</i> \$                               |
| ग्रामणी सुल                   | <b>አ</b> ኧጰ                        | चतुक्क निपात                                                       | ४३४टि०,४ <b>४०</b>                           |
|                               | <b>a</b>                           | चतु-मधुर स्नान                                                     | ३३४,३३५                                      |
| घटना-प्रसंग                   | ४०४,४४२प्र०                        | चतुरंगिनी                                                          | Хоо                                          |
| घटिकार महाब्रह्मा             | <b>१६</b> ⊏,१ <b>७</b> ६           | चतुर्थ अनाश्वासि                                                   | नक-ब्रह्मचर्य वास ४७८                        |
| घासीलाल महाराज                |                                    | चतुर्थ ध्यान                                                       | ३८६,४३१.४३४                                  |
| घृत-मेघ                       | <i>७७</i> इ                        | चतुर्थपाराजिक                                                      | ! ४१४                                        |
| घोष, कृष्णचन्द्र              | ४६                                 | चतुर्दश पूर्व-घर                                                   | २४६,३७६                                      |
| घोषक श्रेष्ठी                 | २६३टि०,३६४                         | चतुर्महाराजिक                                                      | १५०,१५४                                      |
| घोषिनारा <b>म</b>             | २६७,३६४,४७६                        | चतुर्याम धर्म                                                      | ४२८                                          |
|                               | অ                                  | चतुर्विध तीर्थ                                                     | १२६,२०१                                      |
| चंक्रमण भृमि                  | ३७४                                | चतुर्िध संघ                                                        | १७७,३७६,४३३                                  |
| चंक्रमण वेदिका                | २७७                                | चन्दनबाला                                                          | १६=प्र०,२०५ २४६प्र०,                         |
| च उपन्न महापुरिस च            | रिय ३२०                            |                                                                    | २५१,२६०<br>५०१                               |
| चक्ररत्न                      | <b>१३</b> <i>८,</i> <b>१</b> ६६    | चन्द्रकुमार                                                        | _                                            |
| चक्रवर्ती १२६ १३२,१३७,१३८,    |                                    | चन्द्रगुप्त भौर्य                                                  | ्रथ्र,४६,७३,दद,ददि०,<br>१२टि०,१०८टि०,१०६टि०, |
|                               | ,१४७,१४८,१५०,१५१,                  | ,                                                                  | १५१वि०,१४५                                   |
| १५२,१५७                       | ,१६६,१७०,१७० टि०,                  | नन्द्रगुप्त मौर्य का अवन्ती-राज्यागेहण                             |                                              |
| २२५ टि०, २४०,३३१ टि०,३५०,     |                                    | 9                                                                  | १७१,११०                                      |
| ३७४,३८७,३८८,३८८               |                                    | चन्द्रगुप्त मौर्य का मगघ राज्यारोहण                                |                                              |
| <b>चक्र</b> त्राल             | 388,835                            |                                                                    | १०१,११०                                      |
| <b>च</b> क्षु दर्शन           | १६३टि०                             | -                                                                  | ा राज्यारोहण     ५७,५८,                      |
| चक्षुष्मान् लोक               | ३≈६                                | ७२,७३,७५ ८७,                                                       | दद,ददटि०, <b>१०१</b> ,१०७टि०                 |
| चट्टोपाध्याय, वसन्त           | ाकुमार ३४०टि०                      | चन्द्र नामक संव                                                    | त्सर ३७८                                     |
| चण्डकोशिक                     | १७६,१८०                            | चन्द्रपद्मा                                                        | '२७६                                         |
| चण्डन्।ग                      | १७६,१८०,२३०टि॰                     | चन्द्रमा                                                           | ४६६                                          |

| इतिहरक और परम्परा ]             | · •           | स्वरा <i>नु</i> क्रम | <b>७१</b> ३                        |
|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| चन्द्रावतरण                     | ` २७          | चार क्षाय            | <b>२१</b> ४                        |
| चन्द्रावतरण चैत्य               | २०६           | चार घातीकर्म         | 038                                |
| चमरेन्द्र                       | ३४४,३⊏१       | नारण ऋद्विधर         | <b>%</b> =                         |
| चम्यकरमणीय उद्यान               | ₹火            | चार तीर्थंकर         | ३                                  |
| चम्पानगरी २७,                   | ७४,5२,१०४टि०, | चार निषेव            | <b>ሄ</b> ሂሂ                        |
| <b>१</b> १६, <b>१६</b> ६,२५३टि० | ,२६२,२७२,३०७, | चार याम              | <i>ጽ</i> ሂሂ, <i>ሄ७</i> ८           |
| ३२६, ३३०, ३३१,                  | ३३८,३४२,३४३,  | चार पानक             | οξ                                 |
| ३४४, ३६६, ३८७,                  | ३९२,३६४,३९६,  | चार पूर्व रुक्षण     | १६० प्र०                           |
|                                 | ₹€5,₹€€,४०१   | चार प्रकार की परि    | षद् २३६                            |
| चम्मलभंक                        | ३१५टि०        | चार प्रकार के लोग    | 8 <b>671</b> 0                     |
| चरक परिद्राजक                   | ४२            | चार प्रत्येक बुद्ध   | ३७२टि०                             |
| चरित्र ग्रन्थ                   | ३७४           | चार भावना            | ४२६                                |
| चर्चा-प्रसंग                    | ४०४           | चार <b>म</b> धु      | ३३८                                |
| चर्चावादी                       | २६४           | चार महाद्वीप         | <b>१</b> ६६                        |
| चह बच्चा                        | २७७           | चार महाभृत           | ४८६                                |
| चांग                            | ११३टि०        | चार यम               | ४२८                                |
| चातुर्दिश संघ                   | २७८           | चार वेद              | २० <b>६</b>                        |
| चातुर्द्वीपिक महामेघ            | · <b>२</b> ६२ | चार शिक्षावृत        | <b>३३</b> २                        |
| चातुर्महं।राजिक                 | ४६४,४६६       | चारिका २७७           | ,२६०,२६१,२६२,२६७,                  |
| चातुर्मासिक प्रायश्चित          | प्र२६         |                      | २ <b>६</b> ८, <b>३०४,४२६</b> ,४४४, |
| चातुर्या <b>म</b>               | ३,२१६         |                      | ४४७,४४७,४८२,४८७                    |
| चातुर्याम संवर                  | ४११           | चारिका-सन्देश        | २२६                                |
| चातुर्वाम संवरवाद               | ጸጸጸ           | चारित्र              | १३,१६०,२१४,२५६                     |
| चातुर्याम धर्म                  | २१३,४५५       | चारित्र-धर्म         | ३७६                                |
| चातुर्याम संवरवादी              | ૭             | चार्वाक              | 3                                  |
| चापाल-चेत्य                     | ३८२,३८३       | चालियपर्वत           | ३६६,४०१                            |
| चार अनारवासिक ब्रह्मच           | र्य-वास ४५७   | चित्त-विमुक्ति       | ४३४                                |
| चार अपानक                       | ३०            | चित्त-विवर्त चतुर    | <b>२५</b> ३                        |
| चार अब्रह्मचर्य-वास             | <b>૮</b> ૭૭   | चित्त संयुक्त        | ४३२डि०                             |
| चार आर्य-सत्य                   | २२५           | चित्र गृहपति         | २६३,२६४,२६४टि०,                    |
| चार ऋद्धिपाद                    | <b>३=</b> २   |                      | ४३०प्र०                            |
| 20                              |               |                      |                                    |

| utr                        | मागम भीर विविद्य               | : एक अनुशीसन       | { <b>ene: ?</b>                       |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| चिर प्रव्रजित              | ४५ <b>५,४</b> ५७, <b>४</b> ५८  | चूल हेंमवन्त पर्वत | <b>र २६</b> ६                         |
| चीन                        | <b>१</b> १२                    | चूला               | प्र१०                                 |
| चीनी तुर्किस्तान           | ११२                            | चेटक राजा प्र      | .२,२०६,२२१,२७२,३४०,                   |
| चीनी बम्मपद कथ             | т ५०७,५० <b></b> ⊏             | ३४३,३४             | ४, <b>३४५,</b> ३४६,३४८,३४८,           |
| चीनी यात्री                | १०६टि०, <b>११</b> २,१२२        | ३६                 | ३,३७० <b>प्र०,४०७,४०७टि०</b>          |
| <b>चुन्द कर्मा</b> र-पुत्र | ७६,८०,३८३,३८४,                 | चेदि               | ४०१,४६६                               |
|                            | ३≂६,४४४                        | चेलणा रानी         | २१८,२७२,३१७,३१८,                      |
| चुन्द समणुद्देश            | ७७,७८,४०२,                     | ३२१, ३२७,          | ३२८, ३३६, ३३७, ३४१,                   |
|                            | ४४४,६४४,६०४                    | ३४३,३४३टि          | :०,३४४, <b>३</b> ५३,३५८ <b>,</b> ३७१, |
| बुन्द पुत्त                | ४०३टि०                         |                    | ४५१,४५२                               |
| चुलिणीप्पिया               | २६२                            | चैत्य              | २६७,३४७,३४६                           |
| चुल्लपन्यक                 | २४३                            | चोर-नक्षत्र        | ५०५                                   |
| चुल्ल माता                 | ३५३                            | चोरी               | ४६७,५२८                               |
| बुल्लवम                    | ३६टि०,५१टि०,६७टि०,             | चौथा आरा           | <i>७७</i> इ                           |
|                            | ,टि०,२४७टि०,२५१टि०,            | चौदह रत्न          | ०४६                                   |
|                            | ९७टि०, २५५ टि०, २६७,           | चौदह विद्या        | १६६                                   |
| ३०६ टि०, ३१                | ५ टि०, ३३४टि०, ४४७,            | चौबीसी             | १३१,२७४,३१६                           |
| Я                          | '६१,४१३,४ <b>१६</b> ,४३३टि०    | चौराक सन्निवेश     | ४३६,३६                                |
| <del>चुल्लगतक</del>        | २ <u>६</u> २                   | चौलुक्य कुल        | <i>७</i> ४                            |
| चूड़ामणि चेस्य             | १३६,१६८                        | चौर्य              | ४६६                                   |
| चूर्णि                     | १३६,५१०,५११,५१२                |                    | ѹ                                     |
| चूर्णिकार                  | २०टि०,५११                      | छः अभिजाति         | ६,२६,३८,४३,४३टि०,                     |
| चूर्णि-साहित्य             | <b>३६</b> १                    |                    | ४६८ प्र०                              |
| बूलतण्हासंस्वय सुत्त       | २४=टि०                         | छः दिशाचर          | २०,२४                                 |
| चूलदुर सरकाथ मुक्त         | ४२४,४२६                        | छ धर्मनायक         | <i>७,८,<b>६</b>७,</i> ४००             |
| चूलपिता                    | 880                            | छः बुद्ध           | <i>০</i> ঢ় <i>৩</i> ४४               |
| चूलमाल्ंस्य पुत्त          | <b>४३</b> ७टि०                 | छः लेश्याएं        | ४३ टि०,१४६,४७२ प्र०                   |
| चूलसकुलकायी सुत्त          | ४४२,४४५                        | छः शाक्यकुमार      | २४ <b>१ प्र</b> ०                     |
| <b>जूनतग्वक मुल</b> ःत     | ४७ <i>४टि०,४७</i> ५ <i>टि०</i> | छट्ट मक्त          | 305                                   |
| बूह सारोपम सुत्तम          | _                              | छट्टा दिग्विरति व  |                                       |
| चूल सुमद्दा                | ४५०टि०                         | छठा आरा            | <i>श</i> थ                            |
|                            |                                |                    |                                       |

| इतिहास और परम्प       | ष ]                                | गर्वानुक्रम                 | ৬৾ৼ                            |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| खनपलाशक चैत्य         | <b>२०१</b>                         | जनवसम सुल                   | 388                            |
| छद्मस्य २             | <b>८,१७</b> ६,१८८, <b>१</b> ८८,३६२ |                             | •                              |
| खर्मस्थावस्था         | <b>३.</b> ४,३६६                    |                             | , <b>51,57,185,188</b> ,705,   |
| छन्द                  | ५१३                                | जम्बू अनगार                 | २०६टि०,३०६प्र०                 |
| छन्द शास्त्र          | 305                                |                             | 305<br>                        |
| <b>छन्न (</b> छन्दक)  | १५५,१६५,१६६,                       | , 42.,                      | . ३६,१३६,१४१,१४१ट०,<br>१९- ४८० |
|                       | <b>१</b> ६७,१६⊏                    | अम्बूद्वीपवण्यस्ति सू       | \$\$0,888<br>\$190 ftc 376     |
| छन्न-भिक्षु           | ३८८                                | Marri Marri M               | , , , , , ,                    |
| छप्नन दिक्कुमारिय     | गं १४४                             | ਜ਼ <b>ਾ</b> ਰਗੀ।            | ३२६टि०,३७ <b>७</b> टि०         |
| छम्माणि               | <b>३१</b> ६                        | जम्बूस्वामी<br>जस्मान       | 38                             |
| छलुय रोहगुत्त कौहि    | किगोत्री ५०                        | जम्बूसंड<br><b>अयध्य</b> ला | ¥3£                            |
| छहों आचार्य           | ४४८                                | _                           | प्र११                          |
| <b>छ</b> हों तीर्थंकर | ११५ टि०                            | जयन्ती ३६,                  | २०६प्र०,२०८,२६०, <b>३६</b> ३,  |
| छहों शास्ता           | <b>አ</b> ጸ⁄ዓ                       | r                           | ३६३टि०,३६४                     |
| छेद                   | ५०६,५२४,५२६                        | जयभिवखू                     | ३७१टि०,४०७                     |
| छेद-सूत्र             | ४१८                                | जयसूर्य, डां०               | ?                              |
| छेय                   | प्ररू                              | जयसेना                      | ३ <b>२</b> ८                   |
| ₹                     | <b>জ</b>                           | जयाचार्य, श्रीमद्           | ६२,४४७टि०                      |
| जंगला                 | <b>83</b> \$                       |                             | एण्ड ओरिस्सा रिसर्च            |
| जंगली नगरक            | थ≂६                                | सोसायटी                     | ६२                             |
| जंघाचारण लब्धि        | 388                                | जरासन्ध                     | ६६टि०                          |
| जंघा-विहार            | 808                                | जर्मनी                      | ७२                             |
| जंभिय ग्राम           | १६०,३६६                            | जल्लीषध लब्धि               | २४८                            |
| जगदीश काश्यप, भिक्ष्  |                                    | जातक ३६टि०,१३४              | टि०,१३६, १३७,१३⊏,              |
| ·                     | ५००टि०,५१८टि०                      | १५५ टि०,१६                  | ५,२३६ टि०,२४०टि०,              |
| जटिल १६४,२            | ३०,२३१,२३२,२७८,                    | २४५,२४५ टि                  | , २८६ टि०, ३२६टि०,             |
|                       | ३१४,४५०                            | ३२७ टि०,३३६                 | ,३५१टि०,४६३,४६४                |
| जटिलक                 | <i>988</i>                         | जातक अट्ठकथा                | १३४टि०,१३८टि०,                 |
| जटिल तापस             | १३३                                | १७६टि०, १८८                 | , १६२, २४१ टि॰.                |
| बदिस सुल              | ४८०प्र०                            |                             | टि०,३५१ टि०,३७१,               |
| जनपद-कल्याणी नन्दा    | २४०,२५७                            |                             | 18, 863, 868,866               |
| <b>जनवस</b> भ         | ३१६                                | जातक-साहित्य                | २५०                            |

| जातरूप              | <b>४६</b> ६                  | जेत राजकुमार   | २७६,२७७                                      |
|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| जाति-स्मरण ज्ञान    | ६,१८०                        | जेतदन इ        | ।<br>इ. ५५, ५२३ टि०, १२४, <mark>२७६</mark> , |
| जापानी विद्वान्     | ११३                          | २७७,३          | १७८,२६०,२६२,२६३,३०६,                         |
| जायसवाल, डॉ० के     | • पी०    ६२ <b>प्र</b> ०,६३, |                | ३२३,३६६,४४५ ४८१ ४६७                          |
| ७१टि०,१०६टि         | .o,१०७ टिo,१० <b>५टि</b> o,  | जोन्स, जे० जे० | ३३२टि०,४०२,४०४,                              |
|                     | ११०टि०,३२३                   |                | ५०५,५०५टि०                                   |
| जालंधर गोत्रीय      | 3 6 9                        | जैन ४          | २,४३टि०,५४,६७,६२,६४,                         |
| जाल रौरव            | ३५१टि०                       | १३४,१          | १६२,१६३,१६४,३०६,३ <b>१</b> ८,                |
| जालि                | ३१६,३२⊏                      | ३२१,३          | २३,३३३ प्र०, ३४२, ३ <b>५१,</b>               |
| जितशत्रु राजा १४७   | टि०,२६४,३७०,३७१,             | ३६१,३          | ६३,३६४,४०२४ <b>७०,४७३,</b>                   |
| जितेन्द्रिय         | २५४                          |                | ४७३टि०                                       |
| जिन                 | १३७,१३६,२१०,२१५,             | जैन अनुश्रुति  | ३२३                                          |
|                     | २५६,२६६,३०७,५०२              | जैन आख्यान     | ३६०, <b>३६१</b>                              |
| जिनकल्पी साधु       | ४७१                          | जैन आगम        | ४६ ५०, ४२,५३,७४,७६,                          |
| जिन-धर्मी           | ३७४                          | <b>=१,</b> 5२  | ,६६,१०४ टि०, १३६ टि०,                        |
| जिन-पुत्र           | १३३                          | १७७ नि         | टे०, २६४,३२४,३२६,३२६,                        |
| जिन विजयजी, मुनि    | ६४,३७१टि०                    | ३३६,३          | ४०,३६ <b>१</b> ,३६६,३७२,४०३,                 |
| जिन-श्रावकों के साथ | १ ४०४                        | ४६७,४          | ६६,५०६,५१२,५१७, <b>५१</b> ५,                 |
| जिनसेन, आचार्य      | ६०टि०,६१                     |                | ५१६,५२८                                      |
| जिनानन्द भिक्षु     | ५१टि०                        | जैन आचार       | ५०६,५२८                                      |
| जीर्ण               | ३८२,४१५                      | जैन आचार्य     | ጸ⊏                                           |
| जीव                 | २६६,३३२                      | जैन-उपोसथ      | ४६६                                          |
| जीवक कौमार भृत्य    | <b>८४,८४,२६३,२६४,</b>        | जैन-कथा        | ६७                                           |
| ३१४,३२७,३२६         | ,३३२टि०,३४६,४४२,             | जैन कथा-वस्तु  | <i>३५४,४<b>४५</b></i>                        |
|                     | ४५३,४५५                      | जैन कथा साहि   | त्य ३६३,५०७                                  |
| जीवाजीव की विभक्ति  | क २६६                        | जैन-कर्मवाद    | ४२४                                          |
| जुगुष्धु            | ४०४                          | जैन-काल-गणना   | <b>८५,६२,६३,६६टि०,</b>                       |
| जूम्भक              | <b>,</b> 883                 |                | ०१,१०१ टि०, १०३ टि०,                         |
| जेकोबी, डॉ० हरमन    |                              | 8              | ०४टि०,१०५टि०,१०६टि०                          |
| ६८ट०,७०,७१ति        | टे०,७४,७६, <b>≂१,१</b> १४,   | जैन-ग्रन्थ     | ६०,७३                                        |
| <b>४</b> ०३,४०६,४५६ | टि०,४७३,४७६,५१६              | जैन ग्रन्थकार  | £0,E8                                        |

| इतिहास और परम्परा ]                |                               | <b>ां कुकान</b>         | uţu                              |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| जैन-गणना                           | €₹, <b>७</b> ⊻                | जैन प्रवच्या            | <b></b>                          |
| जैन-जन ध्रुतियां                   | Ę'9                           | वेन भारती               | ७०टि०,१२८                        |
| जैन, डॉ॰ कामता प्रसाद              | १८,१८८०,                      | जैन-मत                  | <b>ሄ</b> ሂ የ                     |
|                                    | ४६ टि०,६४                     | जैन-मान्यता             | १ <b>१६</b> ,३५३,३६०, <b>४२६</b> |
| जैन, डॉ॰ ज्योति प्रसाद             | ६टि०,३७२                      | जैन-मूर्ति              | १०६,१०७टि०                       |
| जैन, डॉ० हीरालाल                   | <b>দ</b> ওচি <b>০</b>         | जैन राजा                | ३७०                              |
| जैन <b>द</b> र्शन                  | ४३२                           | जैन लेखक                | ७४                               |
| जैन दीक्षा                         | 3,4,5                         | जैन वर्णन               | ३५१ टि०                          |
| जैन धर्म ४८,५३                     | ,७२,८६,१३५,                   | जैन विवरण               | ३४२                              |
| 3                                  | २४,३३३,३६३                    | जैन शास्त्र             | देखें, जैन आगम                   |
| जैन धर्म-संघ                       | 38                            | जैन शा <b>स्त्र</b> कार | ४ <i>१७,</i> ४२४                 |
| जैन तीर्थ                          | 8.K                           | जैन-श्रावक              | ४६६                              |
| जैन धारणा ३५७,३                    | ६२,४३३,४३५                    | जैन संग्राहक            | ५३                               |
| जैन-पद्धति                         | ४१६                           | जैन संस्कृति            | १३६                              |
| जैन-परम्परा ३६,४४,४                | <b>⊻,४≒,</b> ¥४,ҲҲ,           | जेन सत्य प्रकाश         | <b>দ</b> ওঠি <b>০</b>            |
| ६१,६८, ७४, ७६, ८०,                 | , 55, 58,82,                  | जैन सम्मुलेख            | १३८,३२८,३६४                      |
| १०३टि०,१२६,१३५,१३                  | १६,१३७ १३८,                   | जैन-सम्प्रदाय           | ४०३                              |
| १३६,१५१टि०,१५५टि                   | , १७०,१६३,                    | जैन-साधु ४०६,           | ४० <i>५,४१६,४</i> १७,४२५,        |
| २१७,२ <mark>२१</mark> टि०,२२३,२    | १३८ट०,२४६,                    |                         | ४२ <i>=,</i> ४ <b>६७</b>         |
| २४७,२५१,२५७,२६१,२                  | १६५,२८७टि०,                   | जैन-साहित्य ३२०         | ,३२७,३६०,४७१,५०१                 |
| <b>३</b> ०६, ३ <b>१</b> ०, ३१८,३२४ | , ३२ <u>५</u> , ३ <b>२</b> ८, | जैन साहित्य संशोधक      | ६४टि०,६०टि०,                     |
| ३२६,३३४, ३३६, ३३७                  | , ३३८, ३३६,                   |                         | ६४टि०                            |
| ३४०,३४१, ३४८, ३४६                  | , ३४०, ३४१,                   | जैन सिद्धान्त बीपिका    | r ४३२टि०                         |
| ३५२,३५३, ३५७, ३५६                  | , ३६१, ३६२,                   | जैन सूत्र               | देखें, जैन आगम                   |
| ३६४,३७०, ३७१,४०७                   | , ४१६, ४२६,                   | जैनागम शब्द संग्रह      | ४२टि०                            |
| ४४०,४४७, ४५१, ४५५                  | , ४७२, ४७५,                   | जैनेतर परम्परा          | ०७६                              |
| ४७६, ४६६, ५०२,५०३                  | , ५०६, ५१२,                   | जोतिय निगण्ठ            | २७८,२८०,४०१                      |
| ४१७, ४२४,४२६, <b>४</b> २७          | , ४२८, ४२६,                   | जोशी, डॉ० हेमचन्द्र     | <b>३</b> २५टि०                   |
|                                    | ५३०,५३३                       | <del>ज्ये</del> ष्ठा    | ३७१                              |
| जैन पुराण                          | १३१                           | ज्योतिर्विद निगण्ठ      | ए <b>ए ए</b> ० प्र               |
| जैन-पुराण-साहित्य                  | २६४                           | ज्योतिष शास्त्र         | १४०,२०६                          |

| ७१८                      | अगगम और त्रिपिटकः एक अनुशीलन <b>्रिक्ट</b> ः |                           |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| ज्योतिष्क                | ४२,१४४                                       |                           | ਰ                                          |
| ज्ञातकुल                 | २६८                                          | ढंक कुंभकार               | ३०७,३०८                                    |
| ज्ञातखण्डवन              | ४३६                                          |                           | ਗ                                          |
| ञ्चातवंश                 | १४०                                          | णमोत्थुणं                 | ३३०,३३३                                    |
| ज्ञातवंशी                | २२४                                          |                           | ਰ                                          |
| कासाधर्मकथांग सूत्र      | १=टि०,१३४टि०,                                | तंत्र                     | ३७६                                        |
| २०२टि०, ३१८,             | ३१५ टि०, ३२४टि०,                             | तंबाय सन्निवेश            | ४३६                                        |
| ३ <b>२७,३</b> २७ टि०,    | ३३३ टि॰, ३५२टि॰,                             | तंसुलिय                   | १०६टि०                                     |
|                          | ३५३टि०,५१६टि०                                | तक्षशिला                  | ३,२६४,३१६,४८२                              |
| ज्ञातिपुत्र निर्ग्रन्थ   | ४३३                                          | तस्वार्थं माज्य           | ५११                                        |
| ज्ञातृ-खण्ड उद्यान       | १४६,१५०                                      | तस्व-समुच्चय              | <b>- ৬</b> টি০                             |
| ज्ञात्रिक                | <i>પ્</i> છ                                  | तथागत ७,                  | ७०,१००टि०,१२४, <b>१</b> ५६,                |
| ज्ञान १३,१               | ६०,१६३,२१०,२११,                              | १७७,२२                    | ६,२३४,२४१,२७४,२७६,                         |
| २१४, र                   | १२६,२२८,२५६,२५७,                             | ₹ <b>१</b> ०,२ <b>६</b> ° | ३,२६४, २६४,३०२,३५४,                        |
| `                        | ४३१,४६४,४⊏१,५०५                              | ३५५,३५                    | ६,३७४, ३८३,३८४,३८६,                        |
| ज्ञान-बल                 | ३१⊏                                          | ·                         | द,३द <b>६,४०६,४१०,४११</b> ,                |
| ज्ञा <b>न-स्</b> यविर    | 30X                                          | ४१६,४१                    | ७,४१८,४१६,४२३,४२४,                         |
| ज्ञानावरणीय कर्म         | २६६                                          |                           | <i>७०४,६३४,६३</i> ४,३ <i>५</i> ४, <i>७</i> |
| ज्ञासि                   | 335                                          | तदुभय प्रायदिचर           | त ५२५                                      |
| <del>3.</del>            | <b>5</b>                                     | तन्तुवायशाला              | २२                                         |
| <b>मू</b> ठ              | ४६७                                          | तन्दुलमत्स्य              | ४१६                                        |
| भेटस्ट, एच० जी० ए        | <i>33</i> 8 o                                | तपन                       | ३५१टि०                                     |
| 5                        | 3                                            | तपश्चरण                   | ४७८                                        |
| टीका                     | १३६                                          | तपदचर्या (तपस्य           | , , , , ,                                  |
| 5                        | 5                                            | •                         | <i>₹,१७४,१७</i> ४, <i>१६०,२०३,</i>         |
| ठाणांग सुत्र             | देखें, स्थानांग सूत्र                        |                           | ,२०६,२२२,२२२ टि०,                          |
|                          | ,                                            |                           | १०,२३६,२४७,२४४,२४६,                        |
| ₹                        |                                              |                           | .E,7६१,7६४,7६८,                            |
| डाकोत                    | <b>ک</b> و                                   | •                         | व,३१८,३३१,३७६,४११,                         |
| <b>डिक्शनरी ऑफ पा</b> लि | -                                            | ४१६ाट०                    | , ४२०,४२४, ४२५,४२६,                        |
| डेलामिने, मेजर           | <b>४७</b> टि०                                |                           | ४३४,४२४,४२६                                |

| इतिहास और परम्य      | रा] स                | <b>व</b> ानुक्रम                | 985                              |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| तपस्                 | <b>પ્ર</b> રપ્       | तीन कमं                         | 308                              |
| तपः साधना            | ३१८,३५६टि०           | तीन काश्यप बन्धु                | १६५टि०                           |
| तपस्वी १३१           | ४,१३७,१४४,१६०,२०८,   | तीन गुणव्रत                     | ३३२                              |
| २१०,२१४              | ,,२२३,२४६,२४७,२४८,   | तीन गुप्ति                      | ४७२                              |
| २५६,२६४              | ,२७३,३१८, ३४५ टि०,   | तीन जटिल बन्धु                  | २३७                              |
| ४०५, ४१              | ०, ४६४, ५०१, ५०७     | तीन दण्ड                        | 308                              |
| तपस्मुक              | २६२,२ <b>६</b> ४टि॰  | तीन पिटक                        | प्र१२                            |
| तयागच्छ पट्टाबलो     | <b>८</b> ६टि०        | तीर्थ                           | १३१,१४८                          |
| तपोबल                | ४५२                  | तीर्थङ्कर २८,२६,                | ३१,४८,४६,४६टि०,                  |
| तमतमा प्रभा          | ३५१टि०               | ६४,७१,७४,७४, ।                  | ७=,७१,८१,८४,                     |
| तमः प्रभा            | ३५०,३५१टि०           | ६६टि०, ११५टि०                   | , <b>१२</b> ६ १३१, <b>१</b> ३२,  |
| तव                   | ४२४                  | १३६,१३७, १३६,                   | १४०, १४२, १४४,                   |
| तापस ४३              | २,१५६,१७०,१६४,२२१,   | १४७,१५५टि०,१५                   | ७३,१८०,१८ <b>२,१</b> ८६,         |
|                      | २२२प्र <i>०</i>      | २०१, २०२,२१३                    | ,२१४, २२३. २७४,                  |
| तापस प्रवच्या        | १३२                  | ३१७,३१६,३१६िट                   | ,,३२२,३ <b>२३,३३०</b> ,          |
| तापसीय               | २१०                  | ३३२,३५७टि०,३७                   | ८,३७७,३७६,४३२,                   |
| तामली                | २६४                  | ४४३, <b>४४४, ४</b> ሂ <i>२</i> , | ,४५६, ४५७, ४५६,                  |
| तारनाथ               | १०=टि०               | ४६१,४९                          | £2. <b>४७</b> ६, <b>४६६,४०</b> ० |
| तारुच्छिगुलुपम सुस   | ३५६टि०               | तीर्थङ्कर गोत्र                 | १३२                              |
| तालपुट विष           | ३३७                  | तीर्थङ्करत्व                    | १३४                              |
| तिक निपात            | ४३४,४६६              | तीर्थङ्करत्व प्राप्ति के बी     | स निमि <del>त्त</del> १३२,       |
| तित्योगारीय इन्नय    | <b>५६,५६टि०,</b> ८८, |                                 | १३४,१३५                          |
|                      | ६०टि०,६२,६४,६४टि०    | तीर्थङ्कर नाम-गोत्र कर्म        | <b>२७</b> ४                      |
| तिस्थोद्धार प्रकीर्ण | 55                   | तीर्थक्कर महावीर                | १९टि०,६६,६१टि०,                  |
| तिथि-क्रम            | १०१,११२,११३          | ८७टि०,२२१टि०,                   | <b>३२१टि०,३२</b> २टि०,           |
| तिन्दुक उद्यान       | २१३                  | ३२४टि०,३५२टि०                   | ,३७१टि०,३६२टि०                   |
| तिब्बती              | १०८टि०               | तीर्थद्वर वर्धमान               | ४६टि०                            |
| तिब्बती परम्परा      | ३२५,३४०,३४१,३७२      | तीर्थिक                         | देखें, तैर्थिक                   |
| तिब्बतो संस्करण      | ४६६                  | तुंगिक                          | <b>१६</b> ६                      |
| तिमिस्र गुफा         | ३५०                  | ~                               | ¥3 <i>\$</i>                     |
| <b>विर्म</b> ञ्ज     | ४२,४७२               | तुलसी, आचार्य श्री .            | १५५टि०                           |
|                      |                      |                                 |                                  |

| तुषित् लोक         | १३४,१५०,१५ <b>१,१५</b> ३, <b>२७</b> =, | त्रिपिटक                 | ५,१४,१६,४०,४२,४३टि०,                                               |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    | ४६४,४६६                                | ४८,४३                    | , ६८, ७६,८७, ६४,११४,१३६,                                           |
| तुष्टि             | 980                                    | २४६,२                    | ४६, २६१, २६४ टि०, ३०६,                                             |
| तृतीय अहोराव्र     | न प्रतिमा २५६                          | <b>३३</b> ०,३            | ६४, ३७०, ३७२, ३७४,४०२,                                             |
| तृतीय आरा          | <i>७७</i> इ                            | ४०४, १                   | ४५०, ४६६, ४६३, ५०५ तथा                                             |
| तृतीय चूलिका       | ५१०                                    |                          | देखें, बौद्ध-शास्त्र                                               |
| तृतीय घ्यान        | ३=६,४३१                                | त्रिपिटक इत              | ार ग्रन्थ ४०४                                                      |
| तृतीय पाराजि       | हा ५१५                                 | त्रिपिटक सा              | हित्य २६१,३१३,३६५,४०३,                                             |
| तृतीय (बौद्ध) स    |                                        |                          | ४२८,४६६,४ <b>७०,५७६</b>                                            |
| 2                  | प्र१६                                  |                          | हित्य का प्रथम प्रणयन ५१३                                          |
| त्रणा              | २१४,४३२,४३३                            | त्रिपिटक सा              | हित्य में महावीर ७०टि०,                                            |
| े<br>तेज घातु कुशल | २५४                                    |                          | ७१टि०,८६टि०                                                        |
| तेजॉलब्घ           | २५०                                    | त्रिपिटकों में           | निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त                                           |
|                    | ,२४,२७ प्र०,६४,४७२,४७३                 | <b>C</b>                 | ३७२टि०,३८५टि०,४०२ प्र०                                             |
| तेलप्पनाली कर      |                                        | <i>ন্মি</i> ঘৃড্ঠ        | <b>१३</b> १                                                        |
| तेलोबाद जातक       |                                        | त्रिलोकसार               | • • •                                                              |
| तैर्धिक            | ७,१५,१६,२४६,२६७,४०६,                   | त्रिशला                  |                                                                    |
|                    | १०,४१२,४४७,४४८,४८६,                    |                          | १४७,१४८,१८३,२०४,३४०,                                               |
|                    | 334,7 <b>3</b> 4,838                   | <b>बिक्रास्ट्रिका</b> ळा | ३७०<br>, कापुरुषचरित्रम् ३६टि०,५७टि०                               |
| तोसलि-क्षत्रिय     | १८४                                    |                          | ,१३२टि०,१३ <i>७</i> टि०, <b>१३८टि०,</b>                            |
| तोमली              | १०६टि०,१८४,३६६                         |                          | ,१२२(१८०,१२३)८०, <b>१२५(१८०,</b><br>,१८०(ट०,१८६(ट०, <b>१६१(ट०,</b> |
| त्याग              | २४०टि०.४६४,५०४,५२५                     |                          | ,२०६टि०,२ <b>२</b> १टि०,२४ <b>७टि</b> ०,                           |
| त्रयस्त्रिश-देव    | १६०,३४८,३६६,४६४                        | _                        | ,३२०टि०,३२२ <b>टि०,३२३टि०,</b>                                     |
| त्रयस्त्रिश भवन    | <b>१</b> ६८                            |                          | ,३४२ टि०३५३टि०,३५४टि०,                                             |
| त्रयस्त्रिश लोक    | १३६,१५५                                | _                        | ,३६२टि०, ३७०टि०,३८१दि०                                             |
| त्रयस्त्रिश स्वर्ग | <b>१</b> ६८,२५७                        | त्रैपिटक उल्ले           | ·                                                                  |
| त्रस-प्राणी        | ४३                                     | त्रमासिक तप              |                                                                    |
| त्रिकालज्ञ         | २१०                                    | त्रैराशिक                | 3                                                                  |
| त्रिदण्डी परिवा    | जक १३०,१३१                             | , , , , ,                | थ                                                                  |
| त्रिनेत्र          | <b>६७</b> टि०                          | थावरचा-पुत्र             | र <b>१</b> म                                                       |
| त्रिपाठी, डा॰      | रमाशंकर १०५टि०                         | थुल्लको णित              | र्भ३टि०                                                            |
|                    |                                        |                          |                                                                    |

| इतिहास और परम्परा     | · ] शा                           | मा <i>नु</i> क्रम | ७२१                               |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| थुल्लच्चय             | ३०५                              | दया               | ४६६                               |
| पुत जातक              | ३३४टि•                           | दर्शक             | १०३टि०, <b>१०४टि०</b>             |
| थूणाक सन्निवेश        | <b>¥</b> 3\$                     | दर्शक का राज्या   |                                   |
| थून                   | १५१                              | •                 | :<br>:3,१६०,१६३,२ <b>१</b> ०,२११, |
| षेरगाया               | きょう                              |                   | २१४,२२६,२२८,२४६                   |
| थेरगाथा महस्रवा ३३    | ५,३३५,टि०३५२टि०,                 | वर्शन और चिमान    | • •                               |
| ३५६टि०, ३५७           | ,३५७टि०, ३६३टि०,                 | दर्शन-दिग्दर्शन   | ५४टि०                             |
|                       | ४५६, <b>४५६</b> टि०              | दर्शन शास्त्र     | २०६                               |
| चेरा अपवान            | ३५६,३५६टि०                       | वर्शनसार          | २,२हि॰                            |
| थेरीगाया ३१           | ६,३२७टि०,३२८टि०,                 | दश पारमिताएँ      |                                   |
|                       | ४० <i>७,</i> ५०७ <del>टि</del> ० | 8                 | ५०,१४१,१८६,१८७,१८८                |
| येरीगाथा अटुकवा       | ३२७टि०,३२८टि०,                   | दशवैका लिक सूत्र  | ३६टि०,१३५टि०,                     |
| ₹४                    | १ टि०,३५२टि०,५०६                 | २३८               | टि०,३७६,४०२ <b>टि</b> ०,४६६,      |
| थोमस, ई० जे०          | ४२टि०,७०टि०,                     | 81                | ६६टि०,५२५टि०,५२६टि०               |
| ११३,१७५टि०,३          | ३२१,३२४, ३७४टि०,                 | दश सहस्र चक्रवा   | ल १५०,१५२,१५४,                    |
|                       | ३७५टि०,५१६टि०                    | 8,                | ६७,१८७,१६१,१६२,२८८                |
|                       | ₹                                | दश सहस्र लोकघ     | ातु १५३                           |
| दक्षिण भरत क्षेत्र    | 35?                              | दशार्णपुर         | २२३,३८८                           |
| दक्षिण भारत           | १३६                              | दशार्णभद्र        | २२३प्र०                           |
| दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड | 389                              | बशाधुत स्कन्ध     | १३५टि०,३१७,३२४टि०,                |
| दक्षिण-वाचाला         | <b>¥3</b> \$                     |                   | ३२७                               |
| दक्षिणी बौद्धों की पर | स्परा ६५,६६                      | दहरसुस            | ६६टि०,५३टि०,४५६                   |
| दण्ड ३५३,१            | ४०६,४१६,४६३,४६४                  | दहेज              | २⊏३                               |
| दण्डकारण्य            | ४१२                              | दाता              | २६३                               |
| दण्डिक                | ४६७                              | दान २७०,२७        | ७,३७३,४०७,४३०,४४६,                |
| दत्त, डॉ॰ नलिनाक्ष    | ३६४टि०                           | ४६                | ४०४,४७४,४६४,४०३, ४०४              |
| दत्ता, एस० के०        | <b>५१६टि०</b>                    | दास, शरतचन्द्र    | ११३टि०                            |
| दत्ता, के० के०        | <b>火</b> ७टि०,६३टि०,७३           | दिक्पाल           | १५२                               |
| ददल                   | <b>४६</b> ६                      | दिगम्बर           | <b>¤१टि०,</b> ¤६,५११              |
| दिधवाहन राजा          | oe\$,33\$                        | दिगम्बर परम्परा   |                                   |
| दन्तकथा               | प्रवध                            | १३७               | 9टि०,१४७टि <b>०,१६</b> ८,३२६      |

| ७२२                          | जागम और जिक्कि              | : एक अनुशीसन            | [ min : *                 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| दिगम्बर मान्यता              | ३२०                         | बीववंश ६                | २,६४,६४प्र०,१०१टि०        |
| दिन्न                        | १६४,२२२                     | दीर्घकारायण             | ३६८                       |
| दिव्य चक्षु                  | १६२,४४२                     | दीर्घ तपस्वी निर्ग्रन्थ | 805,80E,8to,              |
| दिव्य चाक्षुको               | २४२,२४४                     |                         | ४११,४१४,४१६               |
| दिव्य बल                     | ३७३                         | दीर्घभाणक               | १६३,१६३टि०                |
| दिव्य शक्ति                  | २३०,२३१.४१४                 | दीवान बहादुर स्वाग      | <b>री कन्नुपिल्ले</b> ११३ |
| दिव्यशक्ति प्रदर्शन          | ४०२,४४५५०                   | दीहसेण                  | ३२८                       |
| दिज्यावदान १०                | ३टि०,३४१टि०,३६०,            | दुक्कट का दोष           | ५३२                       |
|                              | ३६०टि०,३६५टि०               | टुःख विपाक              | ३७८                       |
| दिशा-काक                     | ४६२                         | दुःप्रसह                | ३७६                       |
| दिहदन्त                      | 325                         | दुम                     | ३२८                       |
| दोक्षा ७१,६२,                | १३८,१७०, <b>१६४,१</b> ६८,   | दुमसेण                  | ३२८                       |
| २०२,२१६.२१।                  | ७,२२०,२२१,२२२टि०,           | दुम्मुह राजा            | ३६२                       |
| २२४,२५७, ३०                  | ६, ३१४, ३१८,३२२,            | बुरे निदान              | १३४टि०                    |
| ३२६, ३४४,३४                  | .६, ३६०, ३७४,४४१,           | दुर्गति                 | ४६८                       |
|                              | ५०६,५१८,५३०प्र०             | दुर्मुख सेनापति         | ३२०                       |
| दोक्षा पर्याय                | ४२४                         | दुषम-दुषमा आरा          | ३७६                       |
| दीक्षा-प्रसंग                | ० <b>ए०</b> ६४              | दुःषमा आरा              | ३७६,३८०                   |
| <b>दीघनिकाय</b>              | ४,७टि०,११टि०,               | दुःषम-सुषम आरा          | <i>७७६,</i> ३६ <i>९</i>   |
| १६ टि॰, ३६ '                 | टि <b>०, ४७टि०, ६१</b> टि०, | दूइज्जतग-आश्रम          | <i>835</i>                |
| <b>६</b> ६टि०,६७, <b>७</b> = | ,८०टि०,८५टि०,११६,           | दूसरी संगीति, बौद्धे    | की ५१,६५टि०,१००           |
| १६३ टि०,१६४                  | t. २४१ टि॰,३१३टि॰,          | टढप्रतिज्ञ मुनि         | ३२                        |
| ३१४, ३१४ टि                  | ०, ३१६, ३३४, ३४२,           | <b>टढ्</b> भमि          | ३१६                       |

१६३ टि०,१६४. २४१ टि॰,३१३टि॰, टढप्रतिज्ञ मुनि
३१४,३१४ टि०,३१६,३३४,३४२, टढ़म्मि
३४६टि०,३४७टि०,३६६,३६६टि०, टढ़सेन
३७४,४३७ टि०,४४४,४४५,४५५, टष्ट
४६०,४६८,४७१टि०,४७६टि० टष्टधर्म
बोधनिकाय अहुकबा ४१टि०,६६टि०, टिष्ट-निध्यान

२५१ टि॰, ३३६, ३४२ टि॰, ३४६ टि॰, देवकट सोब्स ४७६ ३४८ टि॰,३५१ टि॰,३७३ देवकुरु १५१

05খ3

२२६,४०६

208

४२०

दोपंकर बुद्ध १२६,१३२,१३३,१३४,२३६ देवकुल ३१७

रीपमालोत्सव ३८१ देबगति १४०,३१६,३२०

| देवताओं के प्रिय     | २५४                                      |  |  |
|----------------------|------------------------------------------|--|--|
| देवदत्त ७,,          | ७ ,७०टि०,२४३,२४६,२४७,                    |  |  |
| २९६,२६               | ७ प्र०,३३३,३३४,३३४,                      |  |  |
|                      | ३३७,३४४,४१७                              |  |  |
| देवदस युक्त          | ६७टि०,३५१टि०,४२४                         |  |  |
| देवदह नगर            | १५३,२५५टि०,४१६                           |  |  |
| देव-दुंदुभि          | ३२०,३८३,३८६                              |  |  |
| देव-परिषह            | १८१                                      |  |  |
| देवदह प्रदेश         | १२७                                      |  |  |
| देवराज               | ३०६                                      |  |  |
| देवद्धि (क्षमाश्रमण) | ५०,५०टि०, <i>३७</i> ४                    |  |  |
| दे <b>व</b> लोक      | <b>૪૭</b> €,४€≒                          |  |  |
| देवशर्मा             | ३८०                                      |  |  |
| देव सेनाचार्य        | २,२टि०                                   |  |  |
| देवानन्दा ब्राह्मणी  | १३२,१३६,१३७,१३६,                         |  |  |
|                      | २०४प्र०,२६०,३७८                          |  |  |
| देवेन्द्र शक्र       | ३८६                                      |  |  |
| देशव्रती             | २०३                                      |  |  |
| देवबाद               | ४४४                                      |  |  |
| दोहद १               | (४३प्र०,३३६,३३६,३५३                      |  |  |
| द्युतिपलाश उद्यान    | २६४,२६६,२६७                              |  |  |
| द्युतिपलाश यक्ष      | २६४                                      |  |  |
| द्रव्य               | ४३६                                      |  |  |
| द्रव्य मल्ल-पुत्र    | ારેપ્રજ                                  |  |  |
| द्रव्य लिंगी         | ३११,३१३                                  |  |  |
| द्रव्य लेश्या        | ४७२                                      |  |  |
| दुमक                 | ३५७                                      |  |  |
| द्रोण                | <b>३</b> ८, <b>१६</b> ४,२७ <u>८,</u> ३६६ |  |  |
| द्रोण-वस्तु ग्राम    | २४२टि०,२५३टि०                            |  |  |
| द्रोण विप्र          | ३२६,३६०                                  |  |  |

द्वादश प्रतिमा

२५७,२५५

२६१,२६६,२६७ द्वादश वृत द्वादश वृतधारी श्रावक २६२ द्वादशांगी ८६,८६टि०,१७७,२४४,४१० द्वितीय अहोरात्र प्रतिमा २५६ द्वितीय चूलिका प्र१० द्वितीय घ्यान 358,328 द्वितीय पाराजिका XXX द्विमासिक तप २४६ द्विमासिकी भिक्षु प्रतिमा २५६ द्विमुख-अवमासक मृकुट ३६२ द्वेष २०७,२१४,४१३ ध्य १३१,२७८,२७६,२८०,२८१, धनंजय २८२,२८३,२८४,४४८ धनराजजी, मुनिश्री ४१६टि० धनावह सेठ १६६,३४२ धनिय कुम्भकार-पुत्त ሂየሂ २५२टि॰ धनी ₹€0 धनुष-प्राकार २१७प्र० धन्ना 385 धन्य अनगार धन्य (काकन्दी के) २५६ २५५ धम्मदिन्ना ११३टि०,१२५,१२६टि०, धस्मपद ५०३टि०,५०४,५०७ १५,१७टि०,४१टि०, धम्मपद अट्टकथा २४७ टि०, २४६ टि०, २५८ टि०,

२७१ टि०, २८० टि०, २८८ टि०, २६२टि०, ३०६टि०, ३१४,३३४टि०, ३३४ टि०, ३४४ टि०, ३४६ टि०, ३६१ टि०, ३६४ टि०, ३६५ टि०,

३६६ टि०,४०२,४४७,४४०,४४०टि०,

४५१, ४६५,४६६, ५०३, ५०४, ५०६ :

| ७२४                                 | भागम और त्रिपिटक             | ः एक अनुशीलन                  | [ WAR : \$                 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| र्धाम्मक उपासक                      | ४८१प्र०,४६७                  | धर्म-विनय                     | २७७,४४२,४४३,४४४,           |
| धम्मिक सुस                          | ४५१                          |                               | ४५८,४६०,४६१                |
| धरणेन्द्र                           | १८६                          | धर्म संघ                      | ४०२,५०६                    |
| धर्म ३७६,३८                         | :३,३८८,४०४,४०६ <b>,४</b> ०७, | धर्म-संघ,बुद्ध का             | १६४,२४६,२५२,२६४,           |
| <b>४१</b> २, ४ <b>१</b> ३           | , ४१६, ४३०,४३१, ४४४,         | Ţ                             | २७५                        |
| ४५६,४५८,                            | ४६०, ४६४, ४७२,४८१,           | धर्म-संघ, महावीर <del>व</del> | T                          |
| 8                                   | <b>८१,४१४,४०६,५१३,५१</b> ४   | धर्म-संघ में स्त्रियों        | कास्थान ५३३प्र०            |
| धर्म-उपोसथ व्रन                     | ४६४                          | धर्म-सभा                      | ¥E8,8E¥                    |
| धर्म और वशन                         | <b>৯</b> ৬टि०                | धर्मसागर, उ <b>रा</b> ध्याय   | <b>प</b> ५६ टि०            |
| धर्म-कथा                            | २७८,४३२,४७३                  | धर्म-सेनापति                  | २४७                        |
| धर्म-कथिक                           | २५३,२६३,३५२,४३२              | धर्मोपदेशिका                  | २५५                        |
| धर्म-ग्रन्थ                         | ሂፂሂ                          | धवला                          | ६०टि०,५११                  |
| धर्मघोष मुनि                        | २२ <b>०</b>                  | धातु-निधान                    | २५१                        |
| धर्मचक्र                            | १२४,१५५                      | घातु विभंग मुल                | ३ <b>१</b> ६               |
| धर्मचक्र-प्रवर्तन                   | १३८,२३६                      | धातु-विभाज <b>न</b>           | <b>३</b> ६०                |
| धर्म-चक्र प्रवर्तन सूर              | र २२६                        | धारिणी १३१                    | ,१६६,२०२,३२७,३२८,          |
| <b>धर्म-च</b> क्षु २२               | ७,२२८,२३३,२७४,३०१,           |                               | ३४३,३५०,३५३                |
| ३०                                  | ५, ३१३,३१४,३३४,३३६           | धुत                           | ३०३                        |
| धर्म-चर्चा                          | .३३६,३६८,४५३,४७६             | धु <b>तवा</b> दी              | २ <b>५</b> २               |
| धर्म-जागरण                          | २२१,२६८                      | धूमकेतु                       | ६२                         |
| धर्म-भातु                           | ३४६                          | धृम-गृह                       | ३३७,३३८,३४१                |
| धर्म-ध्यान                          | २७२                          | धूम-प्रभा                     | ३५१टि०                     |
| धर्म-नायक                           | ४४४,४४६,४४८,४७०,             | धूमरौरव                       | ३५१टि०                     |
|                                     | ४७८,५०४                      | धूलि-धूसरित निगण              |                            |
| धर्म <b>नेत्र</b>                   | হওহিত                        | घृति <i>ं</i>                 | २६९                        |
| धर्म-प्रज्ञप्ति                     | २६⊏,४७३                      | धृतिमान                       | २५४                        |
| धर्म बोध                            | ३६२                          |                               | १६६, १७१,१७२ <b>,१७</b> ४, |
| धर्मरक्षित भिक्ष्                   | ३३९टि०                       |                               | १८०, १८१,१८२,१८३,          |
| वर्गरायाः । गर्गु<br>वर्मरत्वद्रकरण | <b>३</b> ५७टि०               | -                             | ६,१६०,२०३,२२२टि०,          |
|                                     | •                            | २७६,३१२, ३                    | १६, ३२०, ४७६,४७८,          |
| धर्मवादी                            | ५१३                          |                               | ४६=,५२५                    |

| इतिहास और परम्परा ]               | 如本                      | दानुष्टम                | ৬২২                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| ध्यानियो                          | २५३                     |                         | टि०,६६टि०, <b>१∙३टि॰</b> ,          |
|                                   | ्र.<br>१५,२६३           |                         | ,१०५,१०६ टि <b>०</b> ,१०क,          |
| •                                 | २२, <u>२२</u><br>२२५टि० |                         | ,, १०६टि०, <b>११०टि॰,</b>           |
|                                   | 114165                  | 104100, 100             | ., २०८१८०, २२०१८७,<br>२४१८०,३७१,३७  |
| स्य<br>                           | २६३                     | नन्दीवर्धन का राज्य     | गरोहण १०५टि०,११०                    |
| नकुल-पिता गृहपति<br>नगर-सेठ       | २५२<br>२७६टि०           |                         | १०८ट०                               |
| नगर-सठ<br>नग्न (साधु) १४,४१,२५४,२ | · ·                     | नन्दीवर्धन(महावीर       |                                     |
| ४७१,४७४,४७८,४८०,४                 |                         |                         | 88€' <b>8</b> 8€                    |
| नग्नत्व                           | ₹5,87                   | नन्दीश्वर द्वीप         | 388                                 |
| नग्न निर्ग्रन्थ ४४८,४             | •                       | नन्दीसेन भिक्ष          | २०२ <b>प्र०,२४७,३१६,</b>            |
| नन्द ३४,३४,४६,८६ट०,६०             | _                       | 3                       | <b>३२२,३२</b> ८                     |
| १०५ टि०, १०६ टि                   |                         | नमो बुद्धस्स, नमो अ     | गरहन्तानं ५०२प्र०                   |
| २३६प्र०,२४१,२५४,२                 | -                       | नरक १२,१९               | ६,३ <i>५,</i> १३२,१४२, <b>१</b> ६१, |
| नन्दक                             | २५४                     | १६७,२६६, ३०             | ४, ३१२, ३१६, ३२०,                   |
| नन्द 'द्वितीय'                    | १११टि०                  | ३२२,३४०, ३४             | .१,३५१टि० ३५७टि०,                   |
| नन्दन वन                          | 3 <b>~ ?</b>            | ३६०                     | ,४१७,४२७,४६७,४६=                    |
| नन्द ( नाई )                      | १११टि०                  | नरकेसरी                 | ३७१टि०,४०७                          |
| नन्दपाटक                          | ३४,३५                   | नर-हत्या                | प्रश्र                              |
| नन्दमती                           | <b>3१</b> ६             | नरेन्द्रदेव, आचार्य     | ४०                                  |
| नन्द-वंश ६५टि०,१०१,१०१ि           | छ,१०२,                  | नलकपान(कोशल)            | 338                                 |
| १०२ टि॰, १०३ टि०, १०४, १          | ०४ टि०,                 | नवक-निपात               | ४३४                                 |
| १०४,१०७,१०७टि०,१०६,१०६            | टे०,११०                 | नव कारू                 | ३२६                                 |
| नन्द वत्स                         | ४३,४६=                  | नव नन्द                 | १०८दि०,१११दि०                       |
| नन्द राजा १०६टि०,१०७ि             | १०,१०५,                 | नव नारू                 | ३२६                                 |
| १०५टि०,१०६,१०६टि०,                | ११०टि०                  | नवम पूर्व               | प्र१०                               |
| नन्द संवत्                        | १८८ट०                   | नव मल्लकी               | ३७३,३८१                             |
| नन्दा २५४,३१६,३                   | २७,३२८                  | नव लि <del>ण</del> ्छबी | ३७३,३८१                             |
| नन्दा रानी ३४२,३                  | 3,348                   | नवसार                   | १३२                                 |
| नन्दिग्राम                        | ३९६                     | <b>न</b> हसेन           | <b>८६टि०,६०टि०</b>                  |
|                                   | ६२,३६६                  | नांगनिक                 | १०७टि०                              |
| नन्दी काश्यप २                    | ३०,२३२                  | नाग                     | ३७८                                 |

| नागदस्क              | ५७टि०,१०४टि०,१११टि०   | निगण्ठ २,३.७,१६,१ <b>७,२६,२€,</b> ३४                        | ζ,       |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| नागदशक का            | राज्याभिषेक ११०       | ४२, ४३, ४३हि०, ४६, <b>७७,८१,१२</b> ६                        |          |
| नाग रथिक             | २७०                   | १३०, १६८, २०१, २०३,२६३,२४४                                  | .,       |
| नागराज               | ३६१                   | २६४, २६७ <b>, २</b> ७०, २७३, २७४,२८४                        | ٢,       |
| नागवंशी              | २२४                   | २८४,२८८, ३० <b>७, ३१३, ३३४, ३४४</b>                         | ,<br>>7  |
| नागसेन               | ५००                   | ३८०, ४०२, ४०३, ४०४,४०६,४०८                                  | ,        |
| नागिल                | ३७६                   | ४११, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१,४२५                                 | . 5      |
| नागेन्द्र            | १४७                   | ४२६, ४२६, ४३८, ४४२,४४३, ४४४                                 | <b>,</b> |
| नानाघाट शिल          | गलेख १०७टि०           | ४४४, ४४८, ४४६, ४५०, ४५१,४५४                                 | <b>,</b> |
| नाना तिरिषय          | <b>पुस</b> ४०टि०,४७६  | ४६३,४६६,४ <b>६</b> ८प्र०,४७ <b>३,४७५,४७</b> ६               | ,        |
| नाना तैर्थिक         | ४७=                   | ४=०, ४=१, ४६३, ४६४, ४६६,४६७                                 | ١,       |
| नापित                | २४३,२५४टि०            | ४६८, ४६६, ५०१, ५०३, ५०४, ५०५                                | .,       |
| नारक                 | रण्ड                  | ४०७,४०६                                                     | =        |
| नारी-दीक्षा          | 388                   | निगण्ठ-उपासक ३६१,५०३                                        | 5        |
| नालक ग्राम           | २५२टि०                | निगण्ठ उगेसथ ४६२,४६०                                        | ĩ        |
| नालक परिवाज          | क ५०४प्र०             | निगण्ठ-दम्पती ४७६                                           | Ę        |
| बालक ब्राह्मण        | प्राम २५३टि०,२५४टि०   | निगण्ठ-धर्म २०४,२६१,२६६,३११.३१३                             | ,        |
| नासक सुत्त           | ४०४                   | ३१८,३२०,३२२,३ <b>२३,३३३,३५७</b>                             | ,        |
| नालन्दा              | २२,३५६टि०,३६८,३६६,    | 3 <b>0%,</b> %0 <b>%,</b> %0 <b>%,%</b> 0%,%0%,%0%          | •        |
|                      | ४००, ४०२, ४०८, ४१२,   | निगण्ठ-धर्मी ५०५                                            | Ļ        |
|                      | ४२६,४४५               | निगण्ठ नातपुत्त ४,७,२४,४३टि०,६४                             | ,        |
| नालन्दा में दुर्भि   | ाक्ष ४२ <b>६</b> प्र० | ६६,६६टि०,६७,७७,७=, ७९,८३,८४,                                |          |
| नालन्दा सन्नि        |                       | ⊏प्र,२६४,२६४टि०, ३५४ <b>,३५५,४०</b> २                       |          |
| नाला (एक नार         | <b>ला) ३</b> ६६       | ४०२टि०,४०३,४०४,४०४,४०८,४०६                                  |          |
| नालागिरि हाथ         | ते ३०२प्र०            | ४१०, ४११, ४१४, ४१४, ४१६,४१७                                 | •        |
| नालि                 | ३६७                   | ४१८,४१६टि०,४२०,४२४,४२६,४२७                                  |          |
| नासिक शिलाले         | प्रब १०७टि०           | ४२६, ४३०, ४३१, ४३२, ४३५,४३६,<br>४३७,४४२, ४४३, ४४५,४४६, ४४७, | -        |
| नाहर, पूर्णचन्द्र    | प्रद                  | ४४२,४४३, ४४४, ४५७, ४४६,४६१                                  |          |
| निक <b>देव</b> पुत्र | ४७८                   | ४६२,४६६, ४७१, ४७४, ४७६, ४७७                                 |          |
| •                    |                       | ४७८, ४७६, ४६१, ४६३, ४६४, ४६४                                |          |
| निकाचित              | २०३                   | ५००,५०२,५०४                                                 | ,        |

| इति होते बीर परम्परा ] शब्देशुंक्रम ७२७ |                                        |                                           |                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण       |                                        | निर्ग्रन्थ-आचार                           | 860                                     |
|                                         | <i>४४</i> ४ <b>त्र</b> ०               | निर्ग्रन्थ-गर्भ                           | <b>३</b> ८                              |
| निगण्ठ-पर्याय                           | ३४६                                    | निर्ग्रन्थ गृहस्थ श्राव                   |                                         |
| निगण्डपुत्र                             | ४७६                                    | निर्ग्रन्थ दीक्षाः                        | ११६                                     |
| निगण्ठ-मान्यता                          | ४७६                                    | निर्ग्रन्थ-परम्परा                        | ४०४                                     |
| निगण्ठ-शासन                             | <i>७०५</i>                             | निर्ग्रन्थ परिषद्                         | ४१४                                     |
| निगण्ठ श्रावक                           | ७७,४४०,४७१                             | निर्ग्रन्थ प्रवचन                         | २०६,२६४,२१६,३३२                         |
| निगण्ठ-साधु                             | ४५१,४५२,५०७                            | निर्ग्रन्थ संघ                            | २८८,३२३,४५०                             |
| निगण्ठ स्थविर                           | ४६७                                    | निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय                      | ४०३                                     |
| निगष्ठ सुत्त                            | ४३२                                    | निर्ग्रन्थों का तप                        | ४२५प्र०                                 |
| निगण्ठा एकशाटका                         | ४७०                                    | निर्ग्रन्थों के पाँच दो                   | <b>্দে<i>৩3</i>४ ফ</b>                  |
| निगण्डियों                              | ४१३,४७ <u>४,४७</u> ६                   | निर्ग्रन्थों को दान                       | ४०३प्र०                                 |
| निगण्ठों में फूट                        | ७=,७६,=१                               | निर्जल                                    | ४६६                                     |
| निघण्टु                                 | १४०,२०६                                | निर्जरा ३१८                               | ,३३२,४०८,४३३,४३४,                       |
| नित्यपिण्ड                              | ३१२                                    |                                           | ४३५,४३८,४३६,४४१                         |
| निदाम १                                 | ३४,१७६टि०,१८८टि०,                      | निर्मम                                    | २७४                                     |
| १६२टि०, २३६                             | ्टि॰, २४१टि॰, २६४,                     | निर्यक्ति                                 | १३६,५१०,५१२                             |
|                                         | १८,४१४,४१४,४२७टि०                      | निय <del>ुँक्ति</del> कार                 | प्र११                                   |
| निदान प्रकरण                            | १३५टि०                                 | 9                                         | १२४,१३२,१३३,१६४,                        |
| निन्दा                                  | २४० <del>टि</del> ०                    | १७८,१६०,                                  | १९७,२१६, २७४,२६७,                       |
| निन्द्राजयी                             | २५६                                    | •                                         | ६०,४००, ४३३,४३४,                        |
| निमित्त                                 | ३६,४०,३१२                              | ४३८, ४३६,१                                | ≀8¥, 8€8,808.8 <b>0≈</b> ,              |
| नियतिवादो                               | ६,३२,३३,३४,३८                          | C-C                                       | प्रश्,प्रवेश                            |
| निरति<br>निरयाविका सूत्र                | ३७६<br>                                | निर्वाण-चर्चा<br>रिन्टि                   | ० <b>८४४४</b><br>३ <b>३४,</b> ४३४       |
| ••                                      | , ३२८,३३६,३३६टि०<br>१०,३४५ टि०,३४६टि०, | निर्वाण-रति<br>जिल्हान संस्था             | ०५०,०५५<br>४४२प्र०                      |
|                                         | ,५१टि०,३५२टि०,३ <b>७</b> २             | निर्वाण-संवाद—१<br>निर्वाण-संवाद—२        | ० ८ १४ ४ ४                              |
| निरयावलिका टीका                         | ३४३टि०                                 |                                           | <sup>६६</sup> २४०<br>१ <b>७</b> टि०     |
| निरब्बुद                                | ३५१टि०                                 | निर्वृत्ति<br><del>रिर्</del> वित         | २१२<br>२१२                              |
| निरामित्र<br>जिस्सम्बर्                 | <i>ভৈ</i> তি -                         | निर्हारिम<br><del>कि.स</del> . (स्क.) ३६६ | २८२<br>हे०,५ <b>०</b> ६हि०,५१०हि०,      |
| निराहार<br>निरोग                        | ४ <b>६</b> ६<br>२५४                    |                                           | ट०,५४८८।ट०,५१६।ट०,<br>१०,५१८टि०,५१६टि०, |
| निर्ग्रन्थ                              | देखें, निगण्ठ                          |                                           | ०, ४२५टि०,४२६टि०                        |

| ७२८                  | आग            | न और क्रिनि     | इकः ; एक अनुशीलन                      | [ <b>क्षम्य : १</b>    |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|
| निशीच : एक क         | ययन           | प्र११टि०        | पंतकस्य माध्य चूर्वि                  | र्भ ५१०                |
| निशीथ का मूल         | औरविस्तार     | ५१२ प्र॰        | पंचकनिपात                             | ४२६टि॰                 |
| निशोय के अब्रह्म     | चर्य सम्बन्धी |                 | पंचभ्त                                | १६७                    |
| प्रायश्चित्त-विघा    | न             | પ્રશદ           | पंचम आरा                              | <b>30</b> 5,005        |
| निशीच चूर्णि         | ३२७,४०६टि०    | ,५११टि०,        | पंचवर्गीय भिक्षु                      | ३,१७४,१६२,१६४टि०,      |
|                      |               | ५१७टि०          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २२५प्र०,४४१टि०         |
| निशीथ शब्द का        | अभिप्राय      | ५११प्र०         | पं <b>बब</b> स्तुक                    | দং তি০                 |
| निस्सग्गिय पाचि      | त्तिय ५१८,५   | (२६,५२६,        | प्रवशतिका <b>सन्धक</b>                | प्र१३                  |
|                      |               | <b>५२६टि०</b>   | पंचशाला                               | 335                    |
| निह्नव               |               | 38              | पंचशिक्षात्मक                         | <b>४</b> ५५            |
| नीति                 |               | ३५३             | पं <b>च</b> शील                       | १५१,४२=                |
| नोल अभिजाति          |               | ४३,४६८          | पंचाल                                 | २६३टि०                 |
| नील लेश्या           |               | ४७२             | पंचेन्द्रिय प्राणी                    | 880,880                |
| नीवार                |               | ४९६             | पक्व कात्यायन                         | देखें, प्रकुव कात्यायन |
| नृचक्षु              |               | ६५टि०           | प <del>ष्ट्रास</del> मल्ल-पुत्र       | ३८४,३८५                |
| नृत्य                |               | ४६५             | पक्कुसाति                             | ३१६, <b>३</b> ६१       |
| नेमिचन्द्र, आचार्य   | ६०टि०,        | <b>६१,३२</b> २, | पटना                                  | ५३,६६टि०               |
| ३६२,                 | ३७७टि०,३७६    | टि०,३६२         | पटाचारा                               | २४२,२४४                |
| नेमिचन्द्र सिद्धान्त | चक्रवर्ती     | ६०टि०           | पटिभान                                | ४१२                    |
| नेपाल                |               | प्र१७           | पटेल, गोपालदास                        | <b>१</b> नटि०,४४,६१    |
| नेरठजरा नदी          |               | १७६             | पट्टावली                              | 55                     |
| नेगम                 |               | २७६टि०          | पडि <del>व</del> कमण                  | ५२५                    |
| नैमित्तिक            |               | ३४४             | पण्डितकृपार किच्छ                     |                        |
| नैरयिक               | 3             | १०६,३४४         | पण्डित मरण                            | ,                      |
| नैरयिक भाव           |               | २१२             | पण्यशालाण्                            | ३१७                    |
| नैर्याणिक            |               | <b>ጸ</b> ጸኧ     | पतंजिल<br>-                           | 88                     |
| नैवसंज्ञानासंज्ञायतः | न             | 3≈€             | पतापन                                 |                        |
| न्यग्रोधाराम         | २३८,४२५,४     | (३७,५३३         |                                       | ३५१टि॰                 |
| न्याय-धर्म           |               | ४६०             | पत्त कालाय<br>श्वासम्बद्धी सन्ति      | <b>36</b> 8            |
| <u>-•</u>            | प             | 6               | <b>प्दानुसारी लब्बि</b>               | २४=                    |
| पंकप्रभा             |               | ३५१टि०          | पदुम                                  | ३५१टि०                 |
| पंच अभिगमन           | ,             | ३३२             | पद्मनाभ                               | ३१६,३१६टि०,३२२         |

| श्रतिकृत्य भीर परम्परा ]         | <b></b>                    | <b>बा</b> कुलम         | WPR                                     |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>बद्ध</b> लेखा                 | ४७२,४७३                    | परिव्राजक शास          | ৰ <b>ই</b> 'ত                           |
| वद्यामवती, गणिका                 | ३२७,३५२,३५७                | परिव्राजिकाराम         | •                                       |
| मद्माबती, घरणेन्द्र—             | १८६                        | वरिशिष्ट वर्ष          | ४५,४६,४६टि०,४ <b>६टि</b> ०,             |
| मधावती रानी ३२५                  | , <del>३</del> ४३,३४६,३५०, |                        | <b>३३</b> ३टि०                          |
|                                  | ०थई,ई३६                    | परिषह १३               | २६,१७६प्र०,१८३,१८३टि०                   |
| पद्मावती, यशोदा की मा            | ता १४७                     | •                      | १५४,१५५,२३०टि०,३५७                      |
| <b>प</b> ्दमासन                  | २७३,२७४,३७८                | परिषह-जयी              | २५६                                     |
| पन्द्रह सौ तीन तापस              | <b>२</b> २२,२२३            | पर्यङ्कासन             | <b>70</b> 5                             |
| पपहुर                            | ሂሄ                         | पर्यवगाढ़ धर्म         | ४०६                                     |
| पयाग पतिहान                      | 335                        | पल्योपम                | २६७                                     |
| परचक्रभय                         | ५०२                        | पब्बजा सुस             | ३१०टि०                                  |
| पर-परिवाद                        | २०७                        | पश्चिम महाविदे         | ह १३१                                   |
| परम प्राप्ति-प्राप्त             | ४३२                        | पश्चिम विदेह           | १५१                                     |
| परम शुक्ल अभिजाति                | ४६८                        | पश्चिमी विद्वान्       | **                                      |
| परमाणु                           | २०७                        | पांच अणुव्रत           | २६७,३३२                                 |
| परमार्थ-पारमिताएँ                | १८७                        | पांच अभिगमन            | २०४                                     |
| परलोक                            | ४८६                        | पांच आश्रव             | <i>४७</i> २                             |
| पर-वादिता                        | २५६                        | पांच इन्द्रिय          | २१४                                     |
| पर-सिद्धान्त                     | २५६                        | पांच परिव्राजक         | <i>\$0</i> 8                            |
| पराक्रम                          | २६९                        | पांच महात्याग          | १८७                                     |
| परिग्रह                          | २०७,३३२,५२८                | <b>पांच म</b> हाविलोव  | हन, बुद्ध <del>के १५०</del>             |
| परिग्रह-विरमण                    | ३३२                        | पांच महास्वप्न         | १७४,१७६                                 |
| परिनिर्मित-वशवर्ती               | १५०,४६४,४६६                | पांचवी अभिजा           | ति ४७१                                  |
| परिनिर्वाण १६४,३०२,३             | ३७३प्र०,४०१टि०,            | पांच शिक्षापद          | ४६२                                     |
|                                  | प्र१६                      | पांच समितिया           | २५६,४७२                                 |
| परिवाजक वल                       | १६३                        | पांचाल देश             | ३६्२,४०१,४६६                            |
| परिवेण                           | २७७                        | वाइयसहमहण्णवो          | २ <b>१</b> ३टि०,३२४,टि०                 |
| परिव्राजक ४१                     | ,१४२,१६४,२१०,              | पाचित्तिय<br>भुक्तिक भ | ५२२,५२२टि०,५२३,<br>२४,५२४टि०, ५२६,५२ून, |
| २२५टि०,२३०,२३२                   | ,२३३,२३४,२५ <b>६,</b>      | ४,५२।८०,४<br>५२६टि     | :०,४२६,४२६टि०,४३ <i>०</i> टि०           |
| २७३, <b>४३</b> २,४४ <b>१</b> , ४ |                            | पाटलिपुत्र ५           | न,१०४टि०,१०६ <b>टि०,११०,</b>            |
|                                  | `RER'REG' REG              |                        | ##F                                     |

| <b>७३</b> ०                           | गागम और बिर्ग                                   | बेटक : एक अमुशीलन                  | िसन्हः 🕹                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>पाटिदे</b> सनीय                    | ५२६                                             | पाराठि <del>च</del> क              | प्ररू                                            |
| पाठ                                   | २६                                              | पाराठिचय                           | ४२४                                              |
| पाणिनी ४१,                            | १०५टि०,१०६टि०                                   | पारिणामिकी                         | ३५३                                              |
| वामिनीकालीन मारतवर्ष                  | ४१टि०,१०६टि०                                    | पारिवारिक देव                      | 980                                              |
| पाणिनी व्याकरण                        | ४१टि०,१०६टि०,                                   | पारिपार्श्विक भिक्षु-भिक्षु        | णेयां २४५प्र०,                                   |
|                                       | ३७१टि०                                          |                                    | ३५६टि०                                           |
| पाण्डव पर्वत                          | १७४                                             | पारिलेयक                           | 33\$                                             |
| पाण्डुकाभय                            | ५०१                                             | पार्जिटेर, एफ० ई० ६                | ३,६३टि०,६५टि०                                    |
| पाण्डुकाभय का राज्या                  | भेषेक ५०१                                       | पार्श्वनाथ २,३,२०                  | टि०,३४,३६,४४,                                    |
| पाण्डु (रत्नगिरि) पर्वत               | ३१०                                             | ४८, ६६टि०, १०३                     | टे०, १८६, २१३,                                   |
| <b>पा</b> ण्डु वासुदेव का राज्य       |                                                 |                                    | २१४,२१६,३२३                                      |
| पाण्डे, प्रो० जी० सी०                 | <b>५१६,५१६टि०</b> ,                             | पार्श्वनाथ का चातुर्यीम ध          | र्म ३,५१टि०                                      |
|                                       | ५१७टि०                                          | _                                  | १०३टि०                                           |
| पाण्डेय, प्रो० श्रीनेत्र              | ५५टि०,५७टि०,                                    | पार्क्वनाथ-परम्परा ३               |                                                  |
|                                       | <b>पद्या</b> टि०                                | 1144114 1(11(1) 1                  | \$98,8 <del>28</del>                             |
| पासंजल महामाज्य                       | ४१टि०                                           | पार्श्वसंतानीय                     | ,                                                |
| पातंत्रस योगदर्शन                     | ४२६                                             |                                    | २१३<br>३८,५२७                                    |
| पाताल लोक                             | <b>३७</b> ३                                     | पार्श्वस्थ-साधु                    | ₹¢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,           |
| पातिमोक्ख                             | ५२७                                             | पार्श्वानुग साधु<br>पार्श्वापत्यिक | •                                                |
| पात्र-दान                             | ४०४                                             |                                    | १४५,३१३                                          |
| पादोपगमन अनुहान                       | २०६,२१२                                         | _                                  | ६,८५टि०,८६टि <b>०,</b><br>ट०,१०५टि०,३ <b>६</b> ६ |
| पान-कथा                               | ४६०                                             |                                    | ,                                                |
| पानी                                  | ४२६                                             | पालक का राज्याभिषेक                | १०५टि०                                           |
| पाष १६७,२०।                           | ७,३३२,४७८,४८६,                                  | पालक-वंश                           | १०१,१०५टि०                                       |
|                                       | xe0,xex,x0x                                     | पालि ४४,६७,                        | ६४टि०,५०५,५१७                                    |
| पाप-बन्ध                              | ४१७                                             | पालि-गाथा                          | 83                                               |
| पारम्परिक-कथन<br>पारम्परिक धारणा      | ሂየሂ                                             | पालि-ग्रन्थ                        | 328                                              |
| _                                     | 79X<br>2011 <del>- 2</del> 504 <del>- 2</del> 7 | पालि पाठ                           | ४०४                                              |
| पाराजिक ४९२।<br>पाराजिका              | टि॰,४२३टि॰,४२६<br>४२२ ४२३                       | पालि वाङ्मय में भगवान्             |                                                  |
| पाराजिका पालि<br><b>पाराजिका पालि</b> | ४२२,४२३<br>४ <b>१</b> ० <del>०</del> ०          | -                                  |                                                  |
| नारताथाका साह्य                       | ५१५टि०                                          | पालि-साहित्य                       | ३५२टि०,४०३                                       |

| पावा ४६,               | ,४६टि०,५४प्र०,६१,६२,                              | <b>पुनर्दीक्षा</b>                   | ४२४                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ६२६०, ७७,५             | 95, <b>७१</b> ,५०, ६२, ३७३,                       | पुराण ६३,६५टि०,६६टि०,६७              |                                       |
| ३७४, ३ <b>७७</b> ,     | ३५३, ३५४, ३६०,३६२,                                | ६८ टि०,१०२, १०२ टि०, <b>१०३ टि०,</b> |                                       |
| <b>३६६,४००,४</b> ०     | १,४०१टि०,४४२,४४३,                                 | १०५टि०,६                             | १०८टि०,१०६, ३०६,३२१,                  |
|                        | <i>ዩ</i> ያሂ,ሂ <mark>४</mark> ዠ,ሂ <mark>४</mark> ૪ |                                      | ३४१,४७०टि∙                            |
| पावापुरी <b>म</b> ध्यम | १६६,२०१                                           | पुराण-साहित्य                        | ३६१                                   |
| पावारिय                | ३६४                                               | पुरातत्त्वीय दृष्टि                  | ट १०७टि०                              |
| पावा-वासी मल्ल         | <i>७</i> ६,४४४                                    | पुरिमताल                             | ¥8¥                                   |
| वासादिक सुत्त          | <b>ও</b> নহি০,४४४,४७१                             | पुरि <b>म</b> सेण                    | ३२८                                   |
| पिंगलकोच्छ ब्राह्मण    | ०ए३७४ ा                                           | पुरुष-दम्य <b>-</b> सारश             | भी ४२७                                |
| पिंगल निर्ग्रन्थ       | २०६,२१०                                           | पुरुषाकार                            | २६६                                   |
| पिटक                   | देखें, बौद्ध शास्त्र                              | पुलिक                                | ६६टि०,१०५टि०                          |
| पिंडचार                | २८४,३०२,४४६,४६०                                   | पुष्करिणी                            | २७७                                   |
| पिण्डपात               | ३८६,४०८                                           | पुष्कल-संवर्त म                      | हामेघ २६,३७७                          |
| <b>पिण्डपातिक</b>      | २=६                                               | <b>वृष्यपु</b> र                     | १०६टि०                                |
| पिण्डोल भारद्वाज       | २५३,३६४,३६५,४४६,                                  | पुष्पवृष्टि                          | ३८१                                   |
|                        | ४४७                                               | पुष्यमित्र                           | =१टि०,१०टि०, <b>१०७टि०</b>            |
| पिप्तलाद ऋषि           | १७                                                | पूरणकाश्यप                           | ५, <b>⊏,१४प्र०,१६,४३टि०</b> ,         |
| पिप्पलीवन              | 935                                               | ७१टि०,८३                             | १, ८४,८४, ११४ टि०,३४६,                |
| <b>पि</b> प्पली कुमार  | २५१                                               | ३५६ टि०,                             | ४३२, ४३४, ४३६, ४४६,                   |
| पिलिन्दिवात्स्य        | २४४                                               | ४४७,४४२                              | , ४ <u>५३, ४५६, ४५७,</u> ४ <b>५६,</b> |
| पिशल, डॉ॰              | ३२५                                               | ४६१,४६=                              | ,४६६, ४७०, ४७३, ४ <mark>७४,</mark>    |
| पिहिताश्रव             | २                                                 | <b>४७७, ४</b> ७                      | =, ४६१, ४६७, ४००,४०२,                 |
| पुक्कुप-कुल            | ४७३                                               |                                      | र०४                                   |
| पुण्डरीक               | १३६,३५१टि०                                        | पूरण तापस                            | <b>१</b> ४                            |
| पुण्णक                 | २७८                                               | पूरण दास                             | ३७१                                   |
| <b>पुण्</b> गसेण       | ३२८                                               | पूर्णकलश                             | \$£&                                  |
| पुण्य १६।              |                                                   | पूर्णजित्                            | ३२६                                   |
| पुण्यपाल, राजा         |                                                   | पूर्णभद्र चैत्य                      | ३३०,३ <b>३१,३३२</b><br>-              |
| पुद्गल                 | २०७,२६३,४१४,४ <b>१</b> ४                          |                                      | ₹0                                    |
| पुनर्जर <b>म</b>       | १३,४४८,४४६                                        | पूर्ण मैत्रायणो पु                   | त्र २५६                               |

| <b>प</b> ड़ेश           | आगम और त्रिविटक        | ः एक अनुशीलम              | į <b>bitė</b> : <b>?</b>                        |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| पूर्णवर्द्धन            | २८१,२८२,४४८            | पौराणिक-काल-गणना          | <b>e</b> ₹, <b>e</b> ₹, <b>e</b> ४, <b>e</b> ¥, |
| <mark>पूर्णसिंह</mark>  | २६३                    | ६६टि                      | ৽, <b>६७</b> टि०, <b>१०१टि०,</b>                |
| पूर्णा दासी             | <b>१</b> ७ऱ            |                           | १०५टि०,१०७टि०                                   |
| पूर्व कर्तृ त्ववादी     | ४८२,४८६,४६०            | पौषध                      | २२१,३७३,४६६                                     |
| पूर्व-अन्म              | ४३८,४४२,४६४,४६५        | पौषधशाला                  | २२१,२६८,२६६                                     |
| पूर्व जन्म कास्मरण      | करने वाला १६२,         | पौषघोपवास                 | २६८,४६७,४६८                                     |
|                         | २५४,२५५                | प्रकुष कात्यायन ५         | ,६,८,१७प्र०,८३,८४,                              |
| पूर्वघर                 | <b>⊏६टि०,५१०</b>       | <b>ंद्रप्,४३२,४४६,४</b>   | ४७,४५२,४५३,४५६,                                 |
| पूर्व नन्द              | १ <b>१</b> ०टि०,१११टि० | ४५७,४५६, ४६१              | , ४६२, ४६ <b>८,४७५,</b>                         |
| पूर्व विदेह             | १५१,१५१टि०             | <i>४७७, ४७</i> ०          | :, ४७६, ४६१, ५० <b>०</b>                        |
| पूर्वाराम-प्रासाद       | २४८,२६१,२८६प्र०,       | प्रखर प्रतिभा में अग्रगण  | या ५०७                                          |
|                         | ३२३,३६६,४६२,४८०        | प्रखर प्रतिभाशालिनी       | <b>ર</b> પ્ર <b>પ્ર</b>                         |
| पृथक् जन                | ४१७                    | प्रज्ञप्ति                | ५१४,५१५                                         |
| पृथ्वी                  | प्र२८                  | प्रज्ञप्ति आदि विद्या     | २५६                                             |
| पृष्ठ चम्पा             | 3E8,3E5                | प्रज्ञा                   | २४०टि०,४६४                                      |
| पेटाकरम् अटुकचा         | ३१५                    | प्रज्ञा-विमुक्ति          | ४३४                                             |
| पेढ़ाल उद्यान           | १८१                    | प्रज्ञा-सम्भन्न           | ४३४                                             |
| पेढ़ाल गां <del>व</del> | १८१                    | प्रणीत-दायिका             | २६३                                             |
| पेढ़ाल पुत्त उदक        | <b>२१</b> ६            | प्रतिक्रमण                | १४८,३०७,४२४                                     |
| पै, एम० गोविन्द         | १२७                    | प्रतिभाशाली               | २५४                                             |
| पैशुन्य                 | २०७                    | प्रतिमा                   | २६=                                             |
| पोक्ली                  | २६२                    | प्रतिलेखन                 | २६न                                             |
| पोट्ट-परिहार            | २४,२६,४६६              | प्रतिसंवित्               | २३४                                             |
| योट्टवाब सुत्त          | ४३७टि०                 | प्रतिसं <b>वितप्राप्त</b> | २५४                                             |
| <del>पोत्त</del> नपुर   | १३१,३२०                | प्रतीत्य समुत्पाद         | १६२                                             |
| पोलास चैत्य             | <b>१</b> ८१,१८२,३६६    | प्रत्यन्त-ग्राम           | ४८७,४८८                                         |
| पोलासपुर                | ३३,२६२,३६६,५३१         | प्रत्याख्यान २            | ६६,२६=,२६ <b>६,४६७</b>                          |
| पौरवचन्द्र वंश          | ६६टि०                  | प्रत्येक बुद्ध            | <b>१</b> ५१,३०६,३ <b>५१</b>                     |
| पोरव वंश                | ६५टि०                  | प्रथम अहोरात्र प्रतिमा    | २४६                                             |
| पौरा णिक                | ६८,६२                  | प्रथम चूलिका              | ४१०                                             |
| पौराणिक आख्यान          | ४२४                    | प्रथम च्यान               | \$ <b>≈€,¥3₹</b>                                |

| प्रथम नन्द राजा          | १०२टि०                               | ३ <b>८</b> ४, ३८८, <b>४</b> ४७ | ,४ <u>५</u> ८,४ <b>६०,४६२,</b> |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| प्रथम पाराजिका           | प्रश्                                | ४७४,४९४,५०४, ५                 | ०६, <b>५०७</b> , <b>५३१,</b>   |
| प्रथम बौद्ध संगीति १     | १००टि०,२०६टि०,                       |                                | <b>५३२,</b> ५३३                |
| २४६,                     | २५०, २५१, ३३६,                       | प्रवाज्या पर्याय               | <b>४</b> २ <u>५</u>            |
|                          | <b>५१२,५१६,५१</b> ५                  | प्रश्नोत्तर                    | ४ <i>६७</i>                    |
| प्रथम शलाका ग्रहण कर     | ने वाला २५३                          | प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध          | ४४७टि०                         |
| प्रदेशी राजा             | ३६६                                  | प्रश् <b>नोपनिष</b> द्         | १७                             |
| प्रद्योत                 | देखें, चण्ड-प्रद्योत                 | प्रसन्नचन्द्र राजर्षि          | ३२०प्र०,४१६                    |
| प्रचान                   | <b>३</b> ७८                          | प्रसन्न-चित्त                  | ४०६                            |
| प्रवान, डॉ॰ सीतानाथ      | <b>१०४टि०</b>                        | प्रसेनजित् राजा                | १५,६२,६५टि०,                   |
| प्रया                    | २७७                                  | ६६टि०, ६५टि०, ६                | <b>प्टि०, १०३टि०,</b>          |
| प्रपागृह                 | २७७                                  | २८०,२८२, ३२३, ३                | ।२६, ३२७, ३३३,                 |
| प्रयुद्ध कर्नाटक         | १२७टि०                               | ३३६,३४०,३५०,३६                 | (४प्र०,३६८,३७०,                |
| प्रभव                    | 30F                                  |                                | 8xx,8xe,xc0                    |
| प्रभावती                 | २२१,३७०                              | प्रसेनजित् का राज्याभिष        | कि ११०                         |
| प्रभास                   | १६६, <b>१६</b> ७                     | प्राकृत                        | <b>४</b> ४                     |
| प्रमु                    | ६७टि०                                | प्राकृत-ग्रन्थ                 | 368                            |
| प्रमृतधन संचय श्रेष्ठी   | ३११,३१३                              | प्राकृत भाषाओं का व्या         |                                |
| प्रमाद                   | ४६४,५३१                              | प्राग <b>्बुढ</b>              | ६५टि०                          |
| प्रमुख उपासक उपासिक      | ाएं ३१५,३५६टि०                       | प्राग् बुद्धकालीन              | <b>६</b> ५टि∙                  |
| प्रमोद                   | <b>२</b> हप्र                        | प्राचीन भारत                   | १०५टि०                         |
| प्रवर्तिनी               | २४६                                  | प्राचीन भारत का इतिहास         |                                |
| प्रकृत-परिहार (पारिकृ    | त परिहार ) देखें,                    |                                | ६६टि०,१०१टि०,                  |
|                          | पोट्ट पारहार                         | •                              | १०३टि०,१०४टि <del>०</del>      |
| प्रवृत्ति वादुक पुरुष ३२ | (६,३३०,३३१,३३३                       | प्राचीन वंश दाव                | 335                            |
| प्रव्रज्या ७१,८४,८       | ६,१२४,१२६,१५६,                       | प्राणत                         | १३२, <b>१३८</b>                |
| १६२, १६४,१ <b>६</b> ८,   | १७३, १६८, २०४,                       |                                | ७,२६६,३३२,४५५                  |
| • • • •                  | :०,२२६,२२ <del>=</del> ,२ <b>२६,</b> | प्राणातिपात-विरमण              | <b>३३२</b>                     |
|                          | , २३६,२३७,२४०,                       | प्राणी-हिंसा                   | <i>038</i>                     |
| • • • •                  | ,३०४, ३०६,३११,                       | प्रातिमोक्ष                    | ७८,४३४                         |
| ३२०, ३४१, ३४५            | ), ३४८, <b>३७१</b> ,३८४,             | प्रातिहार्य                    | १४,१६,२३१                      |

| <i>७३४</i>                        | कागम और विविद्य     | ः एक अनुशीलन       | [ आनंद 🕆 🕇                       |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| प्राचीतवंश                        | ६५टि०,६६टि०,६७टि०,  | बनजारे             | २६४                              |
|                                   | १०५,१०५टि०          | बनर्जी, डॉ० आर०    | डो <b>० १०६टि०</b>               |
| प्राप्तकाल चैत्य                  | २७                  | बन्ब               | १६७,३३२                          |
| प्राप्त-धर्म                      | ४०६                 | बरलिंगघम, ई० डब्   | <del>र</del> यू० ४ <b>७० हि०</b> |
| प्रायश्चित्त                      | २६६,५०६,५१०,५१२,    | बरुआ, डॉ॰ बेणीमा   | ।धव १७टि०,४४                     |
|                                   | ५३०,५३१             | बर्मी परम्परा      | १२६,१२७,१२=                      |
| प्रायश्चित्त-विधि                 | <b>५२५प्र०,५२७</b>  | बर्मी भाषा         | १२७टि०                           |
| प्रायश्चित्त-विधा                 | न ५१२,५१६,५२१       | ਕਲ                 | २६६                              |
| प्रायश्चित्त-वेत्ता               | ४२७                 | बलदेव              | १४०,१४२,१४७,३७६                  |
| प्रावारिक आम्र                    | ान ४०८,४११,४२६,४२६  | बल-भावना           | २६५                              |
| प्राण-दण्ड                        | ५०६                 | बलिमत्र            | ८६टि०,६०टि <b>०</b>              |
| प्रासुक                           | <b>२६७</b>          | बलीन्द्र           | ३८१                              |
| प्रियंवदा दासी                    | १४४                 | बसाढ़              | XX                               |
| प्रिय <b>द</b> र्शना <sup>१</sup> | १४८,१६४,२०६,२०६टि०, | बहुशालग            | ¥3 <i>¥</i>                      |
|                                   | ३०६,३०७,३०८         | बहुशाल चैत्य       | २०४                              |
| प्रियमित्र चक्रवर्त               | f <b>१३</b> १       | बहुश्र्त           | २४०टि०,२५४,२६३                   |
| प्रीतिदान                         | २२३,३३१,३३१टि०      | बांठिया, किस्तूरमल | जी ५१,५२,६१                      |
| प्रीतिवर्द् <u>ध</u> न            | ₹७5                 | बाणावरोधिनी विद्या | १६०                              |
| प्रेमो, पं० नाथूरा                | म २टि०,४५टि०        | बादर काय-योग       | ३७८                              |
|                                   | प्र                 | बादर मनो-योग       | ३७८                              |
| फर्ग्यूसन                         | ११३                 | बादर वचन-योग       | ३७८                              |
| फलगुश्री                          | ३७६                 | बारहवां स्वर्ग     | ४७२                              |
| फा-हियान                          | ११२                 | बारह व्रत          | ३४४,४६६                          |
| फिन्स्ट                           | <b>५१</b> ६टि०      | बार्हद्रथ ६        | ६टि०,६७टि०,६५टि०,                |
| फीयर, डॉ०                         | १७                  | •                  | १०५टि०                           |
| फोसबोल                            | ३३६टि०,४५६टि०       | बाहेस्पत्य         |                                  |
| फ्रेंक                            | प्र१६               | बालक लोणकार-नि     | वासी ३६६,४१०                     |
| फ्लीट, डॉ॰                        | ११३,१२४,१२६टि०      | बाल मरण            | २१२                              |
|                                   | ख                   | बालुका             | १८४,३६६                          |
| बंग 🕝                             | २६,४६६              | बावरी              | २५४टि०                           |
| संग सूचिका                        | ६२टि०               | बावेद जातक         | £3¥                              |

बावेश राष्ट्र 883 ४२,४४,६९,४६६टि०, बाशम, डॉ॰ ४७०,४७१,४७१टि०,४७३,४७३टि० १२६टि०,१२७टि० बिगन्डेट विग्वि **₹**₹ देखें, श्रेणिक बिम्बिसार बिहार, उत्तरी ५४,६२ बिहार, दक्षिणी 88 बील, एस० ४०७,४०८ बुद्ध १प्र०.४,८,१४,१४,३८,३६,४७,४७टि०, ४६, ४६टि०, ४२, ५३, ५४,६२, ६४, ६४,६७,६८,६६,७०,७४, ५४टि०,७४, ७६,८०,८१,८२,८३,८४,८४, ८६,८७, ६५टि०,६६ टि०,६६ टि०,११२,११४, ११४,११५टि०, ११६, ११६टि०,१२३, १२३टि०,१२४,१२५,१२६,१३३,१३६, १३७, १३८, १३६,१३६टि०,१४०प्र०, १५१,१६६, १७३, १७४, १७६, १७७, १७८, १७६, १८१, १८४, १८६,१८७, **१**5, १६१, १६२, १६३, १६४, १६४, १६६,२२४,२२५ टि॰,२२६,२२७,२२८, २२६, २३१, २३२, २३४, २३६,२३७, २३८, २३६, २४०, २४१, २४४,२४४, २४६, २४७, २४६, २४०, २४१,२४२, २४२टि०,२५७,२५७टि०, २६०,२६४, २६४, २७४, २७४, २७६, २७७,२७८, २७६, २८४, २८८, २८६, २६१,२६२, २६३, २६४, २६६, २६७, २६८,२६६, ३००प्र०,३०१,३०२,३०३,३०४,३०४, ३०६, ३०६, ३१०, ३१३, ३१४,३१४, **३१६, ३२१, ३२२**, ३२३, ३२७,३६६,

वेवेवे, **वेवे४, वेवे४, वेबे६,वे४२,वे४६**, ३४७, ३४८, ३४६,३४१, ३४४, ३४४, ३४६,३४६टि०,३४७,३४६,३६०,३६१. ३६३, ३६४, ३६४, ३६६, ३६७,३६८, ३६६, ३७०, ३७२, ३७३, ३७४,३७४. ३७८टि०,३८२,३८३,३८४टि०,३८८, ३६०,३६२, ३६३, ४०२, ४०४,**४०**४, ४०६,४०७, ४०८, ४०६, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१४, ४१६,४१७, ४१८, ४१६,४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२६, ४३०, ४३१, ४३२,४३३,४३४, ४३४,४३६, ४३७, ४४०, ४४१, ४४३. 888, 884, 880, 885, 886,840, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५,४५७, ४५८, ४५६, ४६०, ४६१, ४६२,४६६, ४७३,४७४,४७४, ४७६, ४७८, ४७८, ४८०,४८१, ४६१, ४६३, ४**६४, ४६८,** ५००, ५०२, ५०४, ५०४, ५०६,५०७, ५०८,५१३,५१७,५२७,५३०,५३३ बुद्ध-अंक्रर **१३३,१५६** बुद्ध और बिम्बिसार की समसामयिकता ३२१ ११७,१२७,१२८, बुद्ध का गृह-त्याग १६४,१६४,१७४,२२४टि० बुद्ध का जन्म ५०,६४,६५,११४,११७, १२२,१२७,१२८,१३३,१३४, १३६प्र०, **३३**४ बुद्ध का जनम-स्थान प्र१७ बुद्ध का तिथि-क्रम 50, 20 **?** बुद्ध का निर्वाण ४८,४६,५०,५०,५०,५९, दह. हह, १००टि०, ११२प्र०, ११६,

| <b>wi</b> ę          | भागम और किथिक                           | : एक अनुशीलन            | { <b>900 :</b> ₹                          |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ११७टि०,1             | १२१,१२५, १२६,१२६टि०,                    | बुद्ध धर्म              | देखें, बौद्ध वर्ग                         |
| <b>१२७</b> , १२      | <b>-, २५०, २५१, ३२२,३</b> ३५,           | बुद्ध पुत्र             | <b>133</b>                                |
| <b>३३</b> ६, ३७३     | t, <b>३७४</b> , ३७४,३<२, ४५६,           | बुद्ध-बीज               | १३३                                       |
|                      | ५००, <b>५१</b> २,५१३                    | बुद्ध लोला              | ****                                      |
| बुद्ध का पुत्र-जन    | म १६३                                   | बुद्ध-वंश               | 786                                       |
| बुद का पूर्व भव      | १२६,१३२प्र०                             | बुद्ध श्री              | १३३                                       |
| बुद्धकाकीन मार       | तीय मूगोल ३६२टि०,                       | बुद्ध-संघ               | २वड, ४४५०                                 |
|                      | ४०१टि०                                  | बुद्ध-सूक्तों           | २५१                                       |
| बुद्ध की घातुओं      | - रूप्र                                 | बुद्धनुस्पृति           | प <del>्रव</del> रे                       |
| बुद्ध की प्रबच्धा    | १२७,१३६प्र०,१६७प्र०                     | बुद्धावस्था             | 336                                       |
| बुद्धकीर्ति          | २                                       | बुद्धासन                | २३८                                       |
| बुद्ध के चाचा        | ४०४                                     | बुलियों                 | 380                                       |
| बुद्ध के चातुर्मास   | ११६                                     | बृहत कथाकोख             | ३२६                                       |
| बुद्ध के पारिपा      | इंक्क भिक्षु-भिक्षुणियां                | <b>बृहत्कथामंजरी</b>    | १०६टि०                                    |
| ·                    | २४५प्र०                                 | <del>ष</del> ्टहत्कर्मा | <b>&amp;</b> ७टि०                         |
| बुद्ध के प्रमुखउप    | ासक- <mark>उपासिकाएं २६१</mark> प्र०    | ब्रहद्बल                | €४टि०                                     |
| खुद्ध के बचन         | प्र१७                                   | <b>बृ</b> हद्रथ राजा    | €६टि०                                     |
| बुद्ध के स्वप्न      | १७७                                     | <b>बृ</b> हद्रथ-वंश     | <b>દ</b> હ6                               |
| बुद्ध को बोधि-स      | गम <b>७४,</b> ७४टि०,८६,११४,             | <b>श्रु</b> हस्पति      | १७                                        |
| ११५टि०,१             | १६,११७,१२७,१२८,१३४,                     | <b>बृ</b> हस्पति मित्र  | १०७टि०                                    |
| १३८,१ <i>७</i> ४     | , १७७, १८१, १६३,                        | बेचरदास, पं०            | १४टि०                                     |
| १६४,२२५              | , २६४, ३०६, ३१३, ३२१,                   | बेठ-दी <b>प</b>         | 980                                       |
|                      | ३५४,३६२,४४१,५०७                         | बोधि                    | 839,0R039,90                              |
| <b>बुद्ध को</b> लाहल | <b>१</b> ३४, <b>१</b> ५०                | बोधिकुमार               | ४=२                                       |
| बुद्धघोष, आबार       | र् <b>७,१</b> ८,४१,४१टि०,               | बोधिगया                 | ३८७                                       |
|                      | ३४०,३४१,३४२,३८४टि०                      | बोधि परिव्राजक          | &c3,8c8, <b>&amp;cx</b> ,8 <b>c</b> 0     |
| <b>बुद्ध व</b> रित   | ३०६टि०,३१०टि०                           | बोधि मण्ड               | <b>१७६,१</b> =६ <b>,१</b> ६ <b>१</b> ,२४० |
| हुद्ध चर्या          | <b>ধংক্তি০,</b> ६ <b>ং</b> ক্তি০,६७टि০, | बोधिराजकुमार            | ३६४                                       |
| ११४टि०,३             | २६टि०,३४६टि०,३६२टि०                     | बोबि राजकुपारसुस        | ३६५टि०                                    |
| बुद्धस्य ,१          | ३४, <b>९</b> ४०,१ <b>४७,१६६,१७</b> ४,   | बोधि-बृक्ष              | १२४ <u>,१</u> <b>५५</b> ,१६०,५०७          |
| ₹1917, {             | १८७,१६०,३१०,३२२,४४८                     | मोजिसस्य ११             | ,१४०,१४१,१४२,१४३,                         |

१५४,१५४टि०,१५५, १५५टि०,१५६, १४७, १४८, १६०,१६१, १६२, १६३,१६४, १६४, १६६, १६७, १६८, १८७,१६४,१६४,२२५७०,२३७,४८१, **٢** 도구, 생도국,생도생, 생도생, 생도생, 855,856,860,868,868 बोध्यंग-भावना REY बोन હર बौद्ध ४६,<u>५४,६५,**६७,**=१,६२,</u> १०४टि०,१२१टि०, १२२,१२४, १३४, १६२, १६३, १६४, १६४, २५७ टि०, २६१,३०६,३२१,३२३, ३३२,३३३प्र०, ३४२,३५१,३६१,३६३,३६४टि०,३६५, 303, 803, 845, 803, 858, 868 बौद्ध अभिजातियां ४७३प्र० बौद्ध आगम देखें. बौद्ध-शास्त्र ५०६,५२८ बौद्ध-आचार बौद्ध उपसम्पदाएं २२४प्र० बौद्ध-उपोसध ४६६,४६७ बौद्ध-कथा-साहित्य eo x बौद्ध-काल-गणना ७५,६२,६५,६५टि०, ६६,१००,१०१ टि०,१०४टि०,११४ बौद्ध कालीत मारत ६३टि०,११३टि० बोड-गृह 878 बौद्ध-ग्रन्थ ६०,१०३टि०,१०८टि०, ११२,३२२,३३३,३६० ४८,८६,८६टि०,१००,१२२, बौद्ध-धर्म १२४, १३४, १४०, १६४,२८८, ३१३, ३१४, ३२२, ३३४,३३४, ३३६, ३४६, ₹=7,840,808,487 बौद्ध-धर्म-संघ प्र३३ बौद्ध-धर्म-वर्शन ४०टि०,१३४टि०, बौद्ध निकाय Χø बौद्ध-परम्परा 80,88,88,8**4,44**, ५७,७५, ७६, १००,१०८ हि., ११२, १२६,२०६टि०,२४६,२४७,२४८,२४६, २४०, २४१, २४७, २६१,२६४, ३०६, ३१३, ३२४, ३२६,३२८, ३२€, ३३४, ३३६,३३७, ३४८,३३६, ३४०, ३४१, ₹\$\$\$0,₹\$¢,\$\$6,₹\$0,₹\$₹,₹\$₹, ३४३, ३४४, ३४६, ३६१,३६२, ३६४, ३७१, ४०३, ४७१,४६८, ४६६, **५०६,** ५१७,५१८, ५२७, ५२८, ५३६, **433** १४टि० बौद्ध पर्व (मराठी) बौद्ध पिटक देखें, बौद्ध-शास्त्र बौद्ध प्रवज्या 348 बौद्ध भिक्ष ३२८,३४२ टि०, ३६४,३६७, xo=, xx2, xx2, xxx, x60,x00, **435,438** बौद्ध भिक्षु-संघ 354 बौद्ध-दीक्षा 3 X F 848 बौद्ध-मत बौद्ध-मान्यता ८६टि०, २६४,३२७, ३६०,३६२,३६४ बौद्ध लेखक 90 ३४१टि० बौद्ध वर्णन बौद्ध विवरण 382 १=,40,41,42,48,62, बौद्ध-शास्त्र £ € , £ 6, 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 € , 6 द्भ,११६,१६३,३३६,३६२,४४७,**५**१७, ५१८,५१६,५२८ तथा देखें, त्रिपिटक

339

| बौद्ध-शास्त्र-निर्माता    | प्र२४                         |
|---------------------------|-------------------------------|
| बौढ शास्त्र संग्राहक      | <b>५३,६९</b> ,४६६             |
| बौद-संघं                  | <b>१६</b> ८,३३६,३६४           |
| बौद्ध संस्कृति            | <b>१</b> ३६                   |
| बौद्ध समुल्लेख            | ६२,६३,६४,७०,८१,               |
|                           | १३८,३२८,३६४                   |
| बौद्ध-साहित्य             | ६६,६७,=२,२२५टि०,              |
| ३२६,३३४,३४१               | टि०,३५६,३६३,३७२,              |
|                           | ४७०,४ <b>७६</b> ,५००          |
| बौद्धों की दक्षिणी पर     | <b>म्परा</b> ५७,६२            |
| बह्य                      | <b>ሄ</b> ६४                   |
| ब्रह्म-उपोसथ-व्रत         | ४५३                           |
| <b>ब्रह्म</b> कायिक देवता | ४६४                           |
| ब्रह्मचर्य ३६,५०,१        | ३ <b>४,१४</b> ≃,२२६, २२६,     |
| २५६,३=२                   | , ४४७, ४४७, ४५८,              |
|                           | ४६२,५२३                       |
| ब्रह्मचर्यवास             | ४ <i>६,</i> ४७७               |
| ब्रह्मचारी                | ५०७,५२२                       |
| ब्रह्मबालमुत्त            | १६दि०                         |
| ब्रह्म-दण्ड               | ३८८                           |
| ब्रह्मदत्त                | ४ <b>५१,४६१</b> ,४ <b>६</b> ४ |
| ब्रह्मलोक                 | ४२,४०३,४०४                    |
| ब्रह्मा                   | १५०,१५४,४१५,४६४               |
| ब्रह्माण्ड                | <b>१</b> ५३                   |
| बह्माण्ड पुराण            | ६२                            |
| ब्राह्मण ५,६,१२,१३        | ,१४.१७,२१,२२,२८,              |
| ७६,८३,८४,८४,              | १०५ टि०,१०६ टि०,              |
| १३२, १३६, १३              | ७, १४०, १४७, १४१,             |
| १५२, <b>१</b> ५७, १७      | १, १६४, १६५,१६८,              |
| २०४, २०६, २               | २५ टि॰, २५२ टि॰,              |
| २५३ टि०,२५४               | टि०,२४५ टि०,२७५,              |

३१४, ३३२, ३३३, ३४६, ३४६, ३६०, ३६०, ४१२, ४१४, ४१८, ४१८, ४३१, ४३२,४३४, ४४१, ४४४, ४४६, ४५३, ४४६,४५७, ४४८, ४८१, ४६४, ४७४, ४६६, ४८१, ४८६, ४६४, ४००,५०१,५०३,५०८ १०० कुण्ड

बाह्मण कुण्ड ३६६,३६८ बाह्मण ग्राम ३४,३६४ बाह्मण शास्त्र १४० ब्यूह्मर, डॉ॰ १०७ टि०११३,१२५, १२५ टि०,१२६,१२६ टि० स्न

भंभसार ३१७,३२४,३२४,३३०, ३३१,३३२,३५२,३५३ भंभासार देखें, भंभसार

भक्त-प्रत्याक्यान २१२ भगवती सूत्र १४ टि०, १५,२०,३४, ३६ टि०,४०,४२ टि०,४४.५५,५५ टि०,

भक्त-पान

१७७टि०,१६३टि०,२०४टि०२०६टि०, २०५ टि०, २१२ टि०, २१६ टि०, २४४.२४५टि०,२४६ टि०,२६०,२६१, २६१टि०,२६४,२६७,३०६,३४० टि०,

४६ टि०,६४,५१,५२ टि०, १३५ टि०,

३६१,३६१ टि०,३६३,३७० टि०,३७२, ३७४,३७६ टि०,३७= टि०,४३६ टि०,

४६७,४६६, ५३१टि०

३४२,३४३ टि०, ३४५ टि०,३५१टि०,

मगवान् बुद्ध २ दि०,५८०, १८६०,६४८०,११४ दि०,११५८०, १६४८०,१६५८०

| इतिहास और परम्परा ]           | शब्दा                          | नुक्रम                      | 3\$6                          |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| मगवान् महावीर नो संयम         | धर्म ४४टि०                     | भव-सिद्धिक                  | २०७                           |
| भगवान् महावीर और मग           | शन् बुद्ध १८टि०,               | भवाग्र                      | <b>१</b>                      |
|                               | ६४ टि०                         | भस्म-ग्रह                   | ६२,३८०                        |
| भगवानलाल इन्दरजी, पं          | ११४                            | भागवत पुराण                 | ६२                            |
| भग्ग २                        | ६३टि०,२६४टि०                   | भाण्डा≀िक                   | १७६                           |
| महु, जनार्दन २०टि० <u>,</u> ६ | ३टि०,११३ टि०,                  | भानुमित्र                   | =820,80 <del>2</del> 0        |
|                               | १२२ टि०                        | भारत                        | २२१                           |
| भण्डोप हरण                    | ४६७                            | भारत का प्राचीन राजवं       | श ६७टि०,१०२टि०                |
| भिह्य २४२                     | ,२४३,२५०,३२७                   | मारत का बृहत् इतिहास        | <u> ५५टि०,५७टि०,</u>          |
| भद्दिय कालिगोधा-पुत्र         | २५२                            |                             | ददटि०,                        |
| मद्दिय वग्गो                  | ३५६ टि०                        | भारतवर्ष                    | ३७४,३ <b>७</b> ६, <b>४</b> ०० |
| भहिया नगर २७≈                 | ,२७६,३६४,३६६                   | मारतीय इतिहास : एक          | <b>दृष्टि</b> ६ टि०           |
| भद्र प्रतिमा                  | २५६                            | ३२१टि०,३२३ टि०              | ,३२४टि०,३७२टि०                |
| भद्रवात, आचार्य ३७४           | ,३७६,४१० ५११                   | भारतीय प्राचीन लिपिम        | ाला ११२                       |
| भद्रवती राष्ट्र               | ६६३टि०                         | मारतीय विद्या               | ४६टि०,५१                      |
| भद्रवर्गीय                    | २२६,२३०                        | मारतीय संस्कृति <b>और</b> उ | ।सका इतिहास                   |
| भद्रवितका धौिठ                | २६३टि०                         |                             | ४६टि०                         |
| भदा २१७,२१=                   | ,२ <b>१६</b> ,२ <b>५</b> १,२५८ | भारद्वाज                    | २६,२७                         |
| भद्रा काषिलायिनी              | २४२,२४४                        | भारहाज गोत्री               | १६६<br>४३६                    |
| भद्रा कात्यायनी               | २४४                            | भाव<br>भावना                | ०२५<br>३ <b>७</b> ६           |
| भद्रा कुण्डलकेशा              | ०ए ५०५                         | भाव भास्कर काव्यम्          | ४१६टि०                        |
| भद्रिक                        | ३,२२५टि०                       | भावविजय गणी                 | २२२टि०,२२४टि०                 |
| भद्रिका नगर                   | २६३ टि०                        | भाव लेश्या                  | ४७२                           |
| भद्रोदयर                      | १५४,५६                         | भाव संग्रह                  | ३७ टि०                        |
| भय                            | २४०टि०,५१३                     | भावितात्मा                  | ४१६                           |
| भय-कथा                        | ४६०                            | भाष्यं,                     | ५१०,५११,५१२                   |
| भग्त                          | १२६,१३१                        | भास, महाकवि                 | ३४०,३६१                       |
| भरत क्षेत्र                   | १३१,१३६,१८०                    |                             | देखें, भंभसार                 |
| भरत-मुक्ति                    | १६टि०,१५५टि०                   |                             | देखें, भंभसार                 |
| भरतेश्वर बाहुबलि बृत्ति       | २७४टि०                         | 9                           | ४ २२डि०,४२ <b>३,</b>          |
| भल्लुक                        | २६२,२६४टि०                     | ५२५टि०,५२६                  | टि०,५३०,५३ <b>०टि०</b>        |

| 440                                 | मागम मौर त्रिपिटक               | : एक अनुशोलन                      | [ <b>शब्द :</b> १              |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| भिक्षाचरी १७१,१०                    | :x,२३८,२३ <b>६,२</b> ४८         | भिक्षुणी-संघ                      | <b>२</b> ४१,४२३                |
| <b>मिक्षाचा</b> र                   | 805                             | मिक्षुणी-संघ, बौद्ध परम्प         | रा में २४६                     |
| <b>मिसाटन</b>                       | ४ <b>८२,४८७,४</b> ८८            | भुवनपति                           | १४४                            |
| मिक्षु, आचार्य                      | ३४६ टि०                         | <b>मूकम्प</b>                     | नेदन                           |
| निसु-ग्रम्थ रत्नाकर                 | ३४६ टि०                         | भूचाल                             | ३८६                            |
| मिक्षु-संघ, बुढ का                  | २३२ <b>,२३८,२४६,</b>            | भूत                               | ४०८                            |
|                                     | २४७,२४६,२८८                     | <b>भूत्र</b> त                    | <b>६७</b> टि०                  |
| भिक्षु-संघ, महावीर का               | २०६,२१६,२२१,                    | मृगु                              | २४३                            |
|                                     | २२४,२२५,२४६                     | मेद                               | ३५३                            |
| मिक्षुओं के उपदेष्टा                | २५४                             | भेषज्य सन्धक                      | ४०७                            |
| मिक्षुओं में अप्रगण्य               | २४२ प्र०                        | भोग नगर                           | ३८३                            |
| मिक्षु-जीवन                         | ३६२                             | भोगपुर                            | 3 <b>8 ६</b>                   |
| मिक्षु-नियम                         | ३८८,४६२,५२२                     | भोगवंशी                           | २२४                            |
| भिक्षु परिवार                       | ४७६                             | भोज                               | १५७,२२५                        |
| मिक्षु-मिक्षुणियां                  | ३७६                             | भोजनशालाएं                        | ₹ १७                           |
| भिक्षु-श्रावक                       | २६१                             | भोजपुरी                           | प्र१७                          |
| मिक्षु-संघ ७६,८३                    | ४,२५१,२६२,२६३,                  | भ्रमविध्वंतनम्                    | ६२टि०                          |
| २६६,२६८,२६६                         | ,३०२,३०३,३०४,                   | स                                 |                                |
| ३१४,३१५,३१६                         | ,,३२३,३३६,३५१,                  | मंकुल पर्वत                       | ११६टि०,३६६                     |
| ३५६,३६४,३८                          | ∖,३ <b>८३,३८६,४०६,</b>          | मंख                               | ХХ                             |
| ४०७,४१२,४१३                         | ,४१६,४२६,४३०,                   | मंख कर्म                          | X0                             |
| <b>&amp;&amp;&amp;,&amp;</b> &£,&X¢ | , <b>४</b> ५१,४५२,४५३,          | मंखलि                             | ४०,४१                          |
| ४५४,४५६,४५=                         | ,४६०,४ <b>७</b> ४,४ <b>१६</b> , | मंखलिपुत्र गोशालक                 | ५,६, <b>६प्र०,१७,</b>          |
|                                     | ५२६,५३३                         | २० प्र०,४३,४६,४६                  | ટે∘, પ્રવ, <b>६५,६७,</b>       |
| भिक्षु-संघ और उसका वि               | वेस्तार ३६०टि॰,                 | ६८,६९,७१,७१टि०,                   | द१,द३, द४ <b>,द४,</b>          |
| ३७२,                                | ४४१टि०,५३२टि०                   | ११४, ११५, ११५ि                    | •                              |
| मिश्रु-स्मृति ग्रन्य                | ४०३टि०                          | २६६,२६७,३०६,३६६                   |                                |
|                                     | २५२टि०,५३३टि०                   | ४४६, ४४७,४४२, ४                   | १३, ४ <b>५६, ४५७</b> ,         |
| भिनसुणी पातिमोक्स                   | ४२३, <del>४२३टि</del> ०,        | ४ <b>५६,४६१</b> ,४६८,४६६          | -                              |
|                                     | き०,५२७,५३०टि०                   | ૪૭૪, ૪ <i>૭</i> ૪, <b>૪૭</b> ૬, ૪ | <i>'99,</i> ४७८, ४ <b>७६</b> , |
| मिक्षुणियों के उपदेष्टा             | २५४                             |                                   | ४६१,५००                        |

| मंखलिपुत्र गोशालक           | की मृत्यु ३१,४१,                                          | मज्भिमनिकाय अट्ट            | क्षा ४१,४१टि०,        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ५६,६६,७१टि०,१०१,११५         |                                                           | ३२८टि०,३४१ टि०,३६५ टि०,४४५, |                       |
| <b>मंबुधी मूलक</b> ल्प      | १०८टि०                                                    |                             | ४७४,४७६टि०            |
| मंडिक                       | २६,२७,२६६                                                 | मण्भिम पण्णासक              | १६३टि०,४६ <b>६टि०</b> |
| मंहिकुक्षि                  | २७,३१०,३१३                                                | मणि                         | ४६६                   |
| मंडकी                       | ₹3\$                                                      | मणिभद्र देव                 | ३०                    |
| मंत्र                       | ३७६                                                       | मण्डप                       | २७७                   |
| मंत्री                      | १५७,२२५टि०                                                | मण्डलक                      | ४०१                   |
| मक्खली गोशाल देखे           | वें, मंखलिपुत्र गोशालक                                    | मण्डित                      | १६६,१६७               |
|                             | ६टि०,६७टि०,६६टि०,                                         | मतिज्ञान                    | १४०,१६३टि०,२१३        |
| • •                         | १०३, १०४टि०,१०६,                                          | मत्स्य                      | ४६६,४६४               |
| १०७टि०,१०६।                 | टि॰, ११०,११७,१६६,                                         | मस्यपुराण                   | ६२,६४,टि०६६टि०,       |
|                             | , २५३हि०, २५४हि०,                                         | ६=टि०,१०                    | ४टि०,१०५टि०,१०६टि०,   |
|                             | टि॰, २६४टि०, २७४,                                         |                             | ३४१टि०                |
| •                           | £5,३००, ३१०, ३११,<br>२०६, २२०, २२१,                       | मत्स्यघातक                  | ४६८                   |
|                             | ४, ३१६, ३२१, ३२४,<br>२, ३ <b>४३</b> , ३४ <b>८,</b> ३६०,   | मथुरा                       | 338,8                 |
|                             | र, २ <b>६</b> २, २६५, २५७,<br>१०, ३६२, ३६४, ४० <b>१</b> , | मथुरा संग्रहालय             | ३४१                   |
| ( ( ) ( ) ( )               | ४६६,५०७                                                   | मद्यपान                     | 35                    |
| <b>म</b> गही                | 4,4,5<br>4,80                                             | मद्दन सन्निवेश              | <b>३</b> इ            |
| म <del>ण्डि</del> ञ्जकासण्ड | २६३टि०,४३०,४३२                                            | मद्कुच्छि                   | ३१३                   |
| मछली                        | ४६२,४६७                                                   | मद्र                        | २५५टि०,३२७,३४१        |
| मजूमदार, आर० सी             | •                                                         | मधुकरी                      | १७३,२८६               |
|                             | ७३,१०५टि०,३२६                                             | मध्य देश                    | ?३६                   |
| मज्जन-धाय                   | १३७                                                       | मध्यम अपापा                 | ३१६                   |
| मजिक्तमनिकाय                | २टि०,३६टि०,४२,                                            | मध्यम प्रतिपदा              | २२६                   |
|                             | , १६३ टि०, २४८ टि०,                                       | मध्यम मार्ग                 | २२६                   |
|                             | ,३५३टि०, ३५४,३६२,                                         | मन-कर्म                     | ४०६,४१६               |
| ३६५टि०, ३६७                 | टि०, ३६=टि०,४११,                                          | मन-दण्ड                     | १३०,४०६,४१०,४११       |
| ४१६,४१६,४२                  | ४,४२६,४३७,४३७टि०,                                         | मन-दुश्चरित                 | ४०४,४०५               |
| ४४२,४४३,४४                  | ४,४ <u>४५</u> टि०,४६२,४६८,                                | _                           | १४६,१६३टि०,२४६,३७५    |
| ४७१टि०, ४७४                 | , ১৯৮, ১৩২ চি০,<br>১৯৮,১৬২ চি০                            | मनशिला                      | १५२                   |

| iors                 | अरागम और त्रिपिटक    | : एक अनुशीलन            | ्खण्ड : १                           |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| मनः सुचरित           | ४ ४,४०८              | महद्धिक (दिव्य शक्तिधर) | २६६,३०१,                            |
| मनःसत्त्र देवालय     | ४११                  | ३० ३                    | ,३५४,४१७,४५७                        |
| मनसाकट (कोसल)        | 33\$                 | महल्लक                  | ३८२,४१४                             |
| मनुष्य-विग्रह        | XiX                  | महा अभिज्ञाधारिका       | २४४                                 |
| मनोगत रूप निर्माता   | २५३                  | महा अवीचि               | ३५१टि०                              |
| मनोमय                | २६=                  | महाकण्हकुपार            | ३२८                                 |
| मनोरं तक दश्य        | ४६४                  | महारुण्यिन              | २४४                                 |
| मनोवज्ञानिक          | प्र२७                | महाक्रस                 | २६ <b>,</b> ३ <i>=</i> , <b>४</b> २ |
| <b>मन्द</b> ार पुष्प | ५१३                  | महाकात्यायन भिक्ष्      | २३४प्र०,३५३,                        |
| मयालि                | <b>३१</b> ६,३२,      |                         | ३६२,३६३टि॰                          |
| मयूर और काक          | ४६१ प्र०             | महाकालकुमार             | ३२८                                 |
| मरीचि तापस           | १२६ प्र०             | महाकाश्यप १२३           | टि १,१२४,२४६,                       |
| मरुदेवी माता         | <b>३</b> इस          | २४. ४०,२४२              | .,५४५ हिंग, ३८६,                    |
| मरुष                 | P38,838,838          | इंटर, ४१२, ४            | .१३, ५१४,५१५                        |
| मलयगिरि वृत्ति ३४    | टे०,३५टि०.३६टि०,     | गहाबोधल राजा            | 36\$                                |
| ३७टि०,१३१टि०         | ,१३२टि०,१७३टि०,      | महाबंगियन -             | २५४                                 |
| <u> </u>             | टि०, १५५, १८६.       | महासम्बक्त ३१४टि०,४     | ४१टि०,५३२टि०                        |
|                      | २४७टि०               | महाजनपद                 | ४६६                                 |
| मललशेखर, जी० पी०     | १७टि०,२८,            | महातमः प्रमा            | ३५१टि०                              |
|                      | ३६टि॰,४०३.४६६        | गहातीर्थ ब्राह्मण ग्राम | २५२टि०                              |
| मछ (देश)             | ७६,२४१,२५४टि०        | महादुम । ण              | ३२८                                 |
| मस्त्र ५४,३२६,३४४    | , ३४४, ३४६,३७१,      |                         | ३टि०,१०म्हि०,                       |
|                      | ,<br>4, 3cc,3ce,3eo, |                         | ०६ हि०,१११ हि०                      |
|                      | , ४४४,४५६, ४६६       | महानन्दी का राज्याभिषेक |                                     |
| महाकी                | १,७६                 | महानाद                  | १८८                                 |
| मह्नराम              | २६,२७                |                         | १,२२५टि०,२४१,                       |
| मह्मिका रानी         | <b>३</b> ६५          |                         | ३६⊏,४२५,४२६                         |
| मस्करी               | 89                   | महानिदान सुत            | ११टि०                               |
|                      |                      | महानिर्ग्रन्थ           | ३१०, <b>३११,३१</b> २                |
| मस्करी गोशालिपुत्र   | ४०२                  | महानिर्ग्रन्थीय अध्ययन  | 388                                 |
| महक                  | ४३२                  | महान् शय्या             | ४६५                                 |

१०८टि०,३२७ महापद्म महायान-परम्परा ३३२टि०,३६०, १०६,१०६टि०. महापद्मनन्द राजा ३६७टि०,४४४,५०४ ११०टि०,१११टि० महायानी त्रिपटक ३६० महापद्म का राज्याभिषेक 220 महालता आभवण २८२ महापद्म के आठ पत्रों का राज्याभिषेक महालता प्रसावन ₹53,258,25€ 990 महालि सुत्त ४६६ टि० महापरितिब्बात सुत्त ४७टि०,६०,६१, महाली ३१५ ६१ टि०, ८१, ६६ टि०, २५१ टि०, महावंश ४४,५५ ति०,५७,५८,५८ दि०, ३१३टि०,३४२,३४६टि०,३४७टि०, ७१,७१हि०,६२,६४, ६४प्र०, ६४हि०, ३४८,३७४,३५७,४६०,५१६ १०० हि०, १०१ हि०, १०४ हि०, महापरिपद 228 ११० टि०, ११२, ११३ टि०, ३२२, महापुष्य पुरुष र्⊏० ३५२टि० ३५० टि०,४०१ महापुण्यात्मा 309 महादंश की बाल-गणना ११०टि० महापृथ्वी १६६,१८८ १६१ महावंश टीका ५०१ महाप्रजापित गौतमी देखें, गौतमी १८टि०,११५टि०, १८१टि०, सहावमा महाप्रज्ञा २५४,३१६ १५६ टिंग, १६३ टिंग, २६७ टिंग, च्युच,४१६ महाप्राज्ञ २२६ टि०, २३० टि०, २३२ टि०, महाबोधिकुमार ४६१प्र०,४६१ २३४ टि०, २४१ टि०, २४५ टि०, महाबोधि जातक 838 २७६ हिं०, २६५ हि०, ३१० हि०, ३१४. १५० १५४ महाब्रह्मा ३१४ टि०, ३१५ टि०, ३२७ टि०, महाबोचि बुझ १५५ ३४१ ति०,४०७,४३४ ति०,४३४,४४०, महागद्र प्रतिमा २५६ ४४१टि०,४५५.५३२टि० ६५ टि०,६६ टि० महाभारत २६६टि०,२४०टि० महाभिनिष्क्रमण महायमा अद्रकथा १३८ १६३ ११६टि० २५२टि०,२५३टि० महाभोग महावन ११६ टि॰ महाबन महाभतिल १न४ महावन कृटगार-शाला ३८३,४०४, महामाया देवी १४१,१४२,१४३ महामारी ५०२,५३२ ४३३,४७४ ३३ १७=टि०,३२६,३३२टि०, महामाहण महाबस्तु ५०२,५०४,५०५,५०५ टि० महामौद्गल्यायन देखें, मौद्गल्यायन 32,348 महाविदेह क्षेत्र १६५,३१५,५०५ महायान

महाबीर १प्र०,४,६,१०,१४,१४, २०,२० टि०,२१,२४,२६,२७,२८,२६, ३१, ३२,३३, ३४, ३४, ३६, ३७,३६, ३६दि०,४४,४४,४६, ४७,४६,४६दि०, x2,x3, x8,50,53, 58,56,50,58, ७०,७१, ७१टि०,७४, ७३,७८,७६,८१, दर, द६, द७, द६, ६० टि०, ६१ टि०. ६६टि०,११४,११४, ११६,११७,१२६, १३१, १३२, १३६, १३७ टि०, १३८, १३६प्र०, १६६,१७०, १७१,१७१टि०, १७२, १७३,१७६, १७७, १७९,१८२, १८३, १८४, १८५, १८८,१६०, १६२, १६४, १६६, १६७,१६८, २०१,२०२, २०३,२०४, २०४,२०६, २०७, २०८, २०६, २१०, २१६, २१७, २२१,२२२, २२३,२२४. २४४, २४६,२४७, २४८, २४०,२४६, २४७,२४८, २४६, २६०, २६१, २६४,२६६, २६८,२६६, २७२, २७३,२७४, २६६,६६७, ३०६, ३०७, ३०८, ३०६, ३१३,३१६, ३१७,३१८, ३१६, ३२०,३२१, ३२३,३२४, ३२७, ३२६,३३ पप्रत,३३३,३४०,३४१,३४२, ₹88,₹84, ₹86, 318, 340,34c, ३४६, ३६०,३६२, ३६३, ३६४, ३६४, ३६६, ३७०, ३७१, ३७२,३७३, ३७४, ३७४, ३७७, ३७८, ३७८ टि०, ३७६. ३७६टि०,३५०,३५१,३६२,४०२,४०३. ४06, ४0=, ४0E, ४**१**१, ४१६, ४१७, x ( E, x 30, x 33, x 35, x x 3, x x x, ४४४,४४४,४६०,४६७,४७३,४७४, ४७६,४७८, ४७६, ५०६, ५११, ५१७, *482,382,082,382* 

महाबीर और बुद्ध की समसामिकता ६६ टि॰ महाबीर और बुद्ध की समसामियकता ६०, ७३, ७६, ७७, ७८, ११४ प्र०, ११७, ३६५ टि॰,४५६ टि॰

महावीर और बुढ के समसामयिक राजा ३६४

महावीर और श्रेणिक की समसामयिकता

३२१ महाबोर कथा ४६टि० महाबोर का उत्तराधिकारो ३३३,५०६ महाबोर का जन्म ५०,५४, ६५,७१, ६७,६२,१३६ प्र०

महावीर का जन्म-स्थान १४४प्र०
महावीर का जन्मोत्सव १४४प्र०
महावीर का तिथि-क्रम ६७ प्र०
महावीर का दोक्षा-समारोह १३६
महावीर का निर्वाण ४१,४६,४०टि०,६६,
६७,६६,६०,६१,६२,१०१,१०२,
१०२टि०,१०३,१०३टि०,१०५टि०,
११२,११४,११५,११६,११७,१६६,
२५०,३३३,३७३,३७५प्र०,४०३,४४४,

महाबीर का निर्वाण किस पावा में ?

४४० प्र०,३७५ टि०

महाबीर का निर्वाण-प्रसंग ४८,५३,६६,
६६,७६,७७ प्र०,२४५,४४३ टि०,
४४४ टि०,४४५ टि०

महाबीर का पूर्व भव १२६ प्र०

महाबीर का बल १४७

महाबीर का बाल्य-जीवन १४६ प्र०

महावीर का विवाह १४७

महावीर का विहार ३६४ %।

| इतिहास और परम्परा ]            | मा                              | दानुकम          | ***                     |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| महावीर का शासन                 | २६६                             | महासिंह निष्त्र | होडित तप <b>२</b> ५६    |
| महावीर की जन्म-राशि            | १3                              | महासिहसेण       | ३२६                     |
| महावीर की ज्येष्ठता ६४,६       | ≍टि०,७० <sub>,</sub>            | महासुदर्शन      | देदद                    |
| न२टि०,४४१, ४ <b>५७,</b> ४५७हि  | ë0, ४ሂട,                        | <b>म</b> हासेण  | ३२८                     |
| <b>ሄ</b> ሂፍ                    | टि०,४०७                         | महासेण कण्ह     | कुमार ३२८               |
| महावीर की प्रथम देशना          | ३२०                             | महासेन          | <b>१</b> ०५ <u>टि</u> ० |
| *                              | १३६प्र०                         | महासेन-उद्याः   | न १६७                   |
| महावीर के पारिपार्श्वक भिक्षु- | •                               | महासेन देवपुः   | <b>ব</b>                |
| <b>भिक्षुणियां</b>             | २४५प्र०                         | महास्कत्धक      | १५टि०,१५१टि०,१५६टि०,    |
| महावीर के प्रमुख उपासक-        |                                 | \$83            | टि॰, २२७ टि॰, २२६ टि॰,  |
| उपासिकाएं                      | २६१प्र०                         | २३०             | टि०, २३२ टि०, २३४ टि०,  |
| महावीर के स्वप्न               | १७६                             |                 | २३६टि०,२४१टि०           |
| महावीर चरित्र ३७६              | •                               | महीनेत्र        | <b>६७टि०,६</b> ≒टि०     |
| महावीर चरियं ६०टि०             | ,३१६टि०,                        | महोषध           | १४५टि०                  |
| ३२२टि०,३७४                     | ্,३७७टि०                        | महौषब जन्म      | १५४,१५४टि०              |
| महावीर-वाणी                    | 55                              | महेन्द्र        | १२६टि०,५०१              |
| महावीर स्थामी नो संयम धर्म     | १⊏टि०,                          | महेन्द्रकुमार ' | 'प्रथम', मुनि १४५टि०    |
| ४६िट                           | ०,६१टि०                         | मांस २,१        | १,१२,४०६,४०७,४८८,४६६,   |
| महाव्रत(पाँच महाव्रत) १०       | ,२=,१२६                         |                 | ४ <b>१</b> २,४१४,४६७    |
| महाशतक                         | २६२                             | मांसाहार        | ४०५                     |
| महाशिला कंटक संग्राम २१        | <b>દ</b> ,પ્ર <b>ર,પ્ર</b> પ્ર, | मांसाहार-चच     | र्जा ४६३प्र॰            |
| ४८,४१,६१,११ <b>४,३२०,</b> ३२   | ६,३४२प्र०                       | मागध            | ५४,५४,५५,६६टि०,२०६      |
| महाशुक्ल अभिजाति               | ४३                              | मागधिका वेश     | त्या ३४५                |
| महाश्रमण                       | ३०२                             | मागधी           | ५१७                     |
| महाश्रावक                      | १५१                             | मागन्दिक        | <i>ల</i> 3૪             |
| महासकुलउदायी सुत्तन्त          | ४०२,४६२                         | मागन्दिया रा    | ानी ३६४,३६५             |
| महासच्यक मुत्त ४२टि०,          | ४७४,४ <i>७६</i>                 | माणव गामिय      | <b>১৯৯</b>              |
| महासमुद्र                      | १६२                             | माणविका         | ४१४                     |
| महासम्मत १००                   | टि०,२३६                         | माण्डलिक रा     |                         |
| महासामन्त समखीर                | १४७                             | मातंग जातक      | ३६४ टि॰                 |
| महासिंहनाव सुत्त               | २टि०                            | मातंगारण्य      | ४१२                     |

| <b>446</b>           | मागम भौर त्रि <del>पिटकः ३ एक</del> मनुशीलन |                   |                                        |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| मान                  | २०७,३ <b>३२,४७</b> २                        | मुक्ता            | ४६६                                    |
| मानसिक               | ४७६                                         | मुक्ति            | 280                                    |
| मानुषोत्तर पर्वत     | <i><b>७७</b></i>                            | मुकुट-बन्धन चै    | त्य ३८६,३६०                            |
| माया                 | २०७,३३२,४७२                                 | मुखर्जी, डॉ॰ र    | ाधाकुमुद ३,३टि०,६३,६४,                 |
| मायादेवी             | १३४                                         | দ <b>ও</b> তি০, গ | == टि॰, ६४टि॰, ६५ टि॰,                 |
| मायामृषा             | २०७                                         | १०४टि०,           | ११७, १२१,१२२,१२६टि०,                   |
| मार १३८,१४०          | ,१६६,१५५प्र०,१८८,                           |                   | ३१३,३३२,३४५,३४९                        |
|                      | १६१,३=२,४१४,४७६                             | मुचलिन्द नाग      | राज <b>१</b> ८६                        |
| मार सेना             | १दद                                         | मुजफ्फरपुर        | ሂሄ                                     |
| मार्गणा              | ३५३                                         | मुदिता सहगत       | चित्त ४२५                              |
| मालव                 | २६,८८                                       | मुण्ड ४           | .७टि०,१०२,१०३टि०,१०४,                  |
| मालवणिया, प्रो० दल   | ष्रमुख भाई ३२२,                             |                   | १०४टि०,१११टि०                          |
| ३                    | १६टि०,३५६टि०,५११                            | मुण्ड का राज्य    | ाभिषेक ११०                             |
| माला                 | ४६५                                         | मुनिवन्द्र-आच     | ार्य ३४                                |
| मासिक तप             | र४८                                         | मुनि सुव्रत स्वा  | मी ३४५                                 |
| मासिक प्रायश्चित     | प्र२६                                       | मुहूर्त्त         | ३७८                                    |
| मासिकी भिक्षु प्रतिम | т २५६                                       | मूल               | ५०९,४२५                                |
| माहात्म्य-कथा        | ४६०                                         | मूला सेठानी       | २००                                    |
| मिण्डिका-पुत्र उपक   | ३३४                                         | मृग-दाव           | १६३,२२७                                |
| मिथिला १६६,          | २१२,३६२,३६६,३६⊏,                            | मृगपदल जातक       | ३२६टि०                                 |
|                      | 800                                         | मृगया-गृबि        | 398                                    |
| मिथ्यात्व            | १३१                                         | मृगा-पुत्र        | १८                                     |
| मिथ्यादर्शन          | २०७                                         | मृगार माता        | २दद                                    |
| मिध्यादर्शन शल्य वि  | वेक ३३२                                     | मृगार श्रेष्ठी    | २८१प्र०,२८८,२८६,४४८प्र०                |
| मिथ्या दृष्टि ।      | १८८,४७२,४६८,४०२,                            | मृगावती ः         | २० <b>१</b> ,२०६,२६०,३४ <b>०,३६</b> २, |
|                      | ४०३                                         |                   | ३६३,३६४,३७०                            |
| मिनान्दर             | ४९६टि०                                      | मुच्छकटिक         | १०५टि०                                 |
| मिलिन्द पञ्हो        | देखें, मिलिन्ड प्रश्न                       | मृत्यु-दण्ड       | ३३४                                    |
|                      | १टि०,२४६टि०,४५२,                            | मृदु-चित्त        | ४०६                                    |
|                      | ६६टि०,५००,५००टि०                            | मृषावाद           | २०७,२६६,३३२,४४४,४६४                    |
| मिलिन्द राजा ७१      | ,४६६,४६६डि०,५००                             | मृषावाद-विरम      | ण ३३२                                  |

| इतिहरसः बीर परम्परा  | ,                          | विवासुक्रम         | 4.80                        |
|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| मेंडिय ग्राम         | ३ <b>६६,३६</b> ⊏           | मोसल्टि            | १८४                         |
| मेवकुमार २०१प्र०     | ,२५७ <b>प्र०,३१</b> ८,३२२, | मोगासान पुत        | २४६टि०                      |
| _                    | ३२८,३५३                    | मौद्गल्यायन        | १८,१२३टि०, <b>१२४,१६४,</b>  |
| मेघकुमार देवता       | ३७३,३८१                    | १९५,१९५ि           | रु, २३२प्र०, <b>२३९,२४६</b> |
| मेघमाली देवता        | १८६                        | २४७प्र०,२४         | ६,२४०, २४२,२६१,२६८,         |
| मेढ़ीभूत             | ३५३                        | २६६,३०४प्र         | o, ३१४,३३४,४३७,४४ <b>६</b>  |
| मेण्डक गृहपति        | २७८,२७६,२८०                | मौद्गल्यायन का     | निधन २४६                    |
| मेतार्य              | १६६,१६७                    | मौद्गल्यायन का     | वघ ४६८                      |
| मेध्यारण्य           | <b>×</b> १२                | मौर्य ७३           | ,८६टि०,६०टि०,१०५टि०         |
| मेरुत्ंग, आचार्य ६   | ३,७४,८८,६०टि०,६२           | मौर्य-पुत्र        | १६६,१६७                     |
| मेरुपर्वत १३६,       | १४४,१७७,१८४,१८४,           | मौर्य राजा         | १०६टि०                      |
|                      | २४८,२४६                    | मौर्य-राज्य        | प्र६                        |
| मेहता,गंगाप्रसाद     | १०५टि०                     | मौर्य-वंश          | १०६टि०,११०                  |
| मेहता, मदनकुमार      | ३२टि०                      | मौर्य-संवत्        | १०६टि०, <b>१०७</b> टि०      |
| मैक्समूलर, डॉ०       | ४८,५०,११३,१२५,             | मौलि               | २६                          |
|                      | १२६टि०                     | म्यान              | <i>e3</i> !                 |
| मैत्री               | ४३६,४६४                    |                    | य                           |
| मैत्रो चेतो विमुक्ति | ४२=                        | यक्ष               | ३१६,३६६,४०२                 |
| मैत्री विहार प्राप्त | २६३                        | यज्ञ-याग           | १९६,३६५                     |
| मैत्री सहगत चित्त    | ४२=                        | यज्ञानुष्ठान-विधि  | <i>७३</i> १                 |
| मैथिली भाषा          | ५१७                        | यजुर्वेद           | <b>१</b> ४०                 |
| मैथुन                | २०७,४१४,४२२,४२८            | <b>यञ्ज</b> सुस    | ३६६टि०                      |
| मेथुन-विरमण          | ३३२                        | यतात्मा            | ४४४                         |
| मोकानगरी             | 385                        | यवमध्यचन्द्र प्रति |                             |
| मोक्ष १६७,२०४        | हि०,२०७,२०६,२१०,           | यश                 | <b>१</b> ६५टि०,२२७प्र०,२३०  |
| २११, २१४,२२          | ४, ३१६, ३३२, ३५८,          | यशस्वती            | १४८                         |
| ३५८ट०,               | ३५८,३७७,३८०,४०८            | यशोदा              | १४७,१४७टि०                  |
| मोघराज               | <b>२</b> ४४                | यशोधरा             | २३८                         |
| मोदी                 | ३५६टि०                     | यशोभद्र            | 308                         |
| मोरनिवाप परिवाजः     | हाराम ४६०                  | यष्टि              | २८४                         |
| मोराक सन्निवेश       | ¥3\$                       | याम                | ४६४,४६६                     |

| ७४८                               | आगम और त्रिपिटक                  | : एक अनुशील   | न [स्राप्टः १                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| युद्ध-कथा                         | ४६०                              | राग           | २०७,२१४,५१३                                       |
| योग                               | २६ <b>६,४</b> ७२                 | राज-कथा       | ४६०                                               |
| योग-बल                            | २२८,२६८                          | राजकुमार      | २६३टि०                                            |
| योग-विधान                         | 338                              | राज-कुल       | २६४                                               |
| योगशास्त्र, हेमचन्द्र का          | <b>३</b> ५७टि०                   | राजगृह        | १,६,१५,२१,२२,२७,३७,५४,                            |
| यौगलिक-धर्म                       | ७७६                              | ७४,८३         | १,८४,१०३टि०,१०४ <b>टि०,११६,</b>                   |
| यौन-धर्म                          | ५२३                              | १७३,१         | . १८६, २०२, २०४, <b>२०६</b> ,                     |
| यौन-शुद्धि                        | ४२४                              | २१७,३         | २०, २३२, २३३, २३६, २३७,                           |
| र                                 |                                  | २५१,२         | प्ररिटिंग, रप्र३टिंग, रप्र४ टिंग,                 |
| रक्तज्ञा                          | २४४                              | २४५टि         | :०,२५८,२६२, २६३टि०,२ <b>६४,</b>                   |
| रचना काल <b>, तिःयोगाः</b>        | <b>की पद्दन्तय</b> का ६३         | २६४टि         | ०,२७०,२७२,२७३,२ <mark>७४,२७४,</mark>              |
| रचना काल, <b>दीपवंश</b> व         | न ६३                             | २७३, ३        | २८०,२२७, २६=, २६६,३००,                            |
| रचना काल, <b>नि</b> शी <b>थ</b> क | ७१४,०स३०४ ा                      | ३०२,          | ३०३, २०४, २० <b>६,३१०,३१३,</b>                    |
| रचना काल <b>, पुराणों</b> व       | न ६३                             | ३१४, ३        | ३१४, ३१६, ३१७, ३२०,३२ <b>१,</b>                   |
| रचना काल, <b>महावंश</b> व         | न ६३                             | ३२२ <b>,३</b> | ३६, ३३८, ३४६, ३ <b>४२, ३४३,</b>                   |
| रचयिता, <b>निशीय</b> का           | 0R30K                            | ३५४,३         | ५७, ३६२, ३६८,३७४, <b>३७</b> ४,                    |
| रजत पर्वत                         | १५२                              | ३५२,३         | ३८७, ३६२, ३६४,३ <b>६६, ३६७</b> ,                  |
| रजोहरण                            | २०२,२५७                          | ३६५,          | ३६६, ४००,४०१,४०२,४१७,                             |
| र <b>ज्</b> जुक स <b>भ</b> ा      | e:e)\$                           | ४२५,४         | <b>રેપ્ર, ૪૪</b> ૨, ૪૪૫, ૪ <b>૪૬, ૪<b>૫૭</b>,</b> |
| रति-अरति                          | २०७                              | ४६०,४         | ६१, ४६२, ४६ <i>५, ४७<b>३, ४७</b>६,</i>            |
| रत्नप्रभा                         | ३५१टि०                           | ५०२, ५        | (०३, ५०५, ५१३, ५१४,५१५,                           |
| रथमूसलसंग्राम ५२                  | ર,પ્રપ્ર,૬१,११५,३४५              |               | ४३१                                               |
| रथकार-कुल                         | ४७३                              | राजगृह में स  | गतों धर्म-नायक <b>४६०प्र०</b>                     |
| रियक                              | ४१६                              | राज-धर्म      | <i>३७६</i>                                        |
| रम्यक नगर                         | १३२                              | राजन्य        | ३७१                                               |
| रस                                | ४७२                              | राजन्य कुल    | १४०                                               |
| रस मेघ                            | <i>७७</i> इ                      | राजन्य वंशी   | <b>२</b> २५                                       |
| राइस डेविड्स ३२                   | १,३३५,३४०,३७४,                   | राजपुत्री     | <b>२</b> ५५टि०                                    |
| 1                                 | <b>ર૭</b> ૫ દિ૦, <b>३</b> ६२,४४१ | राज-पुरोहित   | त ३६२                                             |
| राइस डेविड्स, श्रीमती             | ३,४,३६टि०,                       | राजवंश        | २५४टि०                                            |
| ६७टि०,६४,६६                       | टि०,११३,११६टि०                   | राज-वैद्य     | २६४                                               |
|                                   |                                  |               |                                                   |

| इतिहास और परम्परा     | ] शर्                        | शब्दामुक्तम                |                                 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| राढ़ देश              | 83\$                         | रेपसन ६५                   | <sup>9</sup> टि०,१०४टि०,१०६टि०, |
| राव                   | २५४                          |                            | १०५टि०,११०टि०                   |
| रात्रि-भोजन           | ४२६                          | रेवतखदिरवनिय               | २५३                             |
| रात्रि-मोजन त्यागी    | ४६५                          | रेवती                      | २६२                             |
| राम                   | १५७,२२५टि०,३६१               | रोकहिङ,डब्ल्यू०            | डब्ल्यू० ३२५टि०,                |
| रामकण्ह <b>कुमा</b> र | ३२८                          | 31                         | ४०टि०,३४१टि०,३७२टि०             |
| राम-ग्राम             | १६७,३६०                      | रोह                        | २६,२७                           |
| रामपुरिया, श्रीचन्द   | ४६टि०,७०प्र०                 | रौद्र ध्यान                | ४७२                             |
|                       | ३८८ट०,४६०टि०                 | रौरूक                      | ३६०                             |
| रायचौधरी, एच० सी      | o <b>५</b> १टि०,५७टि०,       |                            | छ                               |
| ५५ टि०,६३ टि          | ०,७३, ८८ टि०,१००,            | लंका                       | १००टि॰,१२६टि०                   |
| १०२टि०, १०४           | टि०, ११४, १२५टि०             | लंका की गाथा               | ও্য                             |
| रायपसेणिय सूत्र       | ३६१,३ <b>६१टि०</b>           | लंका की परम्पर             | प्रथ १                          |
| राष्ट्रपाल<br>        | २५३                          | लंका में निर्ग्रन्थ        | ५०१प्र०                         |
| •                     | ,१६४,१६४,२३६ प्र०,           | लंकावासी                   | ৬४                              |
| <b>3</b> 3            | २ <b>४१,</b> २५३,५३ <b>२</b> | लकुण्टक भद्दिय             | २५२                             |
| राहुल माता देवी       | १५५,१६३,१६५,२३८,             | लक्षपाक तेल                | २७१                             |
| 3                     | २३६,२४०,२५५टि०               | लक्ष्मण                    | १४७,२२४टि०                      |
| <b>राहु</b> लबस्तु    | २३६ <i>टि०</i>               | लक्ष्मी वल्लभ वृ           | <i>'</i>                        |
| रिपुंजय ६६            | टि०,६५टि०,१०५टि०             |                            | ३४६डि०                          |
| रुक्ष चीवरवारी        | १४४                          | लघु चातुर्मासिक            | _                               |
| रुक्ष चीवरवारिका      | रप्रथ                        | लघु मासिक प्राय            |                                 |
| रुचकदर द्वीप          | २४६                          | लघुसिंह निष्क्री।<br>लज्जा | डत त <b>ा</b> २५६<br>२४०टि०,२५६ |
| रुचि                  | ४२०                          | <b>ल्ट्रद</b> न्त          | ३२ <b>८</b>                     |
| रुद्रायणावदान         | ३६०,३६०टि०                   | लद्विवम                    | ३१४                             |
| रूप भव                | ११टि०                        | लब्धिया २                  | ०३,२२३,२४४,२४६,२४७,             |
| रूप्य बालुका नदी      | ३६४                          |                            | २६६                             |
| रूम्मिनदेई स्तम्भ लेख | <b>१</b> २२,५१७              | ललित दिस्तर                | १६६टि०,१६४,१६५,                 |
| रेउ, महामहोपाध्याय    | । पं० विश्वेश्वरनाथ          |                            | ३१६,३७१                         |
|                       | <b>८७टि०,१०२टि०</b>          | लवण समुद्र                 | २६६                             |

| ७४०                    | ज्ञागम और क्रिक्टिक    | : एक अनुशीसन             | िसम्ब : १                        |
|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| लहसुन                  | ५३०                    | लोहकुम्भीय निरय          | ३५०, <b>३५१टि०</b>               |
| लाघव                   | १६०,२५६                | लोहार्गला                | ४३६                              |
| लाडन्ँ                 | ሄട                     | लोहित अभिजाति            | \$3,४६ <b>८,४७</b> ०, <b>४७३</b> |
| लाडू, तुकाराम कृष्य    | ग ११४                  |                          | ਕ                                |
| लाढ़ देश               | २६,१७२,३६४             | वंगीश                    | FX7                              |
| लान्त <b>क देव</b> लोक | ४२,३०७,                | वंस                      | ४०१                              |
| लाभार्थी               | २४३                    | वक्कलि                   | २४३                              |
| लिच्छवी १,४९           | ८,६०,३१५,३४४,३४१,      | वक्कुल                   | १२३टि०,१२४,२५४                   |
| २४६, ३४७, ३            | ४८,३४६, ३७१, ३६०,      | वग्गुमुदा तीरवासं        | ी भिक्षु ५१५                     |
|                        | ४०४,४७४                | वचन-कर्म                 | 308                              |
| लिच्छवी-संघ            | ३४८,३७१                | वचन-दण्ड                 | १३०,४०६,४१०                      |
| लिच्छवी-नायक           | ३४८                    | वचन दुश्चरित             | ४०४                              |
| लिछूआड़                | ሂሄ                     | वजिरा                    | ३३६,३४०,३६८                      |
| लुंचन १३०,             | १३८,१४६,२०४,२२४,       | वज्जिप <del>ुत्त</del> क | ३०४                              |
|                        | ४े६,४०६                | वडजी ५२,६०,              | ६१,२४६,२४७,२६३टि०,               |
| लुण्टाक                | ४६८                    | ३३३,३४६ऽ                 | १०,३६२,४०१,४६६,५०७               |
| लुब्धक                 | ४६=                    | वज्जीगण                  | ३४८,३७१,३ ७२                     |
| लुम्बिनी १२३           | २,१२३,१२३टि०,१५३,      | वज्जी-विजय               | ६१,३४२प्र०                       |
|                        | <i>१४५,३७३,३८६,५१७</i> | वज्र                     | २६                               |
| लेश्या                 | २६६,४७२,४७३,४७४        | वज्रगांव                 | ३८६                              |
| लो, डाँ० बी० सी०       | ३४६टि०                 | वज्रभूमि                 | १७२,३६४                          |
| लोक २११,               | २१६,३३२,४०७,४१५,       | वज्रमध्यचन्द्र प्रति     | मा २५६                           |
| ४३६                    | ,४३७,४४१,४६०,४८२       | वणिक-कन्या               | ३५६                              |
| लोकपाल देवता           | १५०,१६०                | वत्स गोत्रीय परिव        | गजक ४३२                          |
| लोकविद्                | ४२७,४५३,४६३            | वत्स देश २६              | ,६७टि०,२०६,२५४टि०,               |
| लोक सान्त-अनन्त        | ०ए५६४                  | ₹                        | ६३टि०,३६१,३७१,३६२                |
| लोकान्तिक देव          | १३८,१४८,१६०            | वत्स-नरेश                | <b>३</b> ६२                      |
| लोकायतिक               | <b>१७,</b> ४३४,४३६     | वनस्पति                  | प्र२८                            |
| स्रोकायतिक सुत्त       | ४३४                    | वप्प जैन श्रावक          | देखें, वप्प शाक्य                |
| लोभ                    | २०७,३३२,४७२            | वप्प पंचवर्गीय           | ४४१                              |
| लोंलुप नारकीय वास      | ग <b>२</b> ६६          | वप्रे शाक्य              | २२५टि०,४३७ प्र० ४४१              |

| इतिहास और परम्परा      | }                                    | <b>श्वरहाम्ब</b>   | <b>હ</b> ય્ ફ                   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| बव्य सुत्त             | ४४०                                  | वायुभूति           | १६६,१६७                         |
| वयः प्राप्त            | ३८२                                  | बाराणसी नगरी २     | ७,१६३,१६४,२२३टि०,               |
| वयस्क दीक्षा           | ५३०                                  | २२४,२२४,२३         | , <sup>७,</sup> २२६,२३७,२५४टि०, |
| वयोऽनुप्राप्त          | ४५५                                  | २६२, २६४टि         | ०,२६२,३६६,३६७,३६२,              |
| वर्ण                   | ४७२                                  | ३६६, ३६६,          | ४८१, ४८२, ४८७,४८८,              |
| वर्तीवर्धन             | ६६टि०,१०५टि०                         |                    | 866'RER                         |
| वर्द्धमान १४६,         | १८३,२१३,२२१,३४१,                     | वारिसेण            | ३२८                             |
|                        | 3 <i></i> 58                         | वालुप्रभा          | ३५१टि०                          |
| वर्षावास २०४,          | २३७,२७६,३७४,३७४,                     | वासुदेव            | १३१,१४०,१४२,१४७                 |
| -                      | १०२, ४४३,४४४,४६१,                    | वाशिष्ठ            | ७६,१६६,३८८,३८६                  |
|                        | ४६२,५१४                              | वाष्प              | ३,२२५                           |
| वह्नभी                 | ५०                                   | वासभ-खत्तिया       | ३६८                             |
| वशिष्ठ गोत्री          | ४४१                                  | वासवदत्ता          | ३६३,३६५टि०                      |
| वसन्तपुर नगर           | <b>१</b> ४७                          | वासुदेव            | ३३१टि०,३७४,३७६                  |
| वसुमति                 | 339                                  | वाहिय राष्ट्र      | २५४टि∙                          |
| वस्त्र-कथा             | ४६०                                  | विउसग्ग            | ५२५                             |
| वस्त्रधारी निर्ग्रन्थ  | ०.स.७.३४                             | विकाल              | ५२६                             |
| <b>व</b> स्सकार अमात्य | ५२,६१,६१टि०,३३४,                     | विकाल भोजन         | वे विरत ४६५                     |
|                        | ३३५,३४६,३४७,३४८                      | विकुवर्ण ऋषि       | २४६                             |
| बाक्-सुचरित            | ४०४                                  | विक्रम-जन्म        | ६३,७३,७४                        |
| वाचना                  | ४०                                   | विक्रम-विजय        | ६३                              |
| वाचाला                 | ३ <b>8</b> ४                         | विक्रम-संवत्       | <i>₹3,3</i> 2,88,52             |
| वाणिज्यग्राम           | २६२,२६५,२६८,                         | विक्रमादित्य       | ६२,६३,७३,८८,८६७०                |
|                        | 35,835,005,335<br>                   | विक्रम का राज्य    | गरोहण ६३,७३                     |
| वातोत्कालिक            | <b>२</b> ८                           | विक्षेपवाद         | ७,६,१८                          |
| वाद्य                  | ४६४                                  | ਬਿਟਾ ਜਿਟ੍ਯ         | १७४                             |
| वायु                   | <b>प्र</b> २व                        | विकार श्रेणी       | ६३टि०,दद,द९टि०,                 |
| वायुकुमार देवता        | ३८१                                  |                    | ६०टि०,६२,६४टि०                  |
| वायुदेव                | 99                                   | <i>विचित्रकरमा</i> | ४३३,४५७                         |
| बाबु पुराण ६२          | ,६४टि०,६५ टि०,६६दि०<br>१८,०३८ व्यापन | विचित्र वक्ता      | २५४                             |
| ६८१२०,१०               | ्रेटि०,१०५टि०,१०६टि०<br>३४१टि        | ,                  | १००टि०                          |
|                        | 1-11-                                |                    |                                 |

| विजय का राज्याभिषेक     | १००टि०            | २४१टि०,२४४टि                            | ०,२४६टि०,२४७टि०,             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| विजय गाथापति            | २२                | २५१टि०,२५२                              | टि०, २६५, २७७टि०,            |
| विजय मुहूर्त्त          | १६०               | २७५टि०, ६७६                             | टि०, २६५टि०, २६७,            |
| विजयेन्द्रसूरि ६६,२२१   | टे०,३२४,३२५,      | ३०६टि०,३१४,                             | ३१४टि०, ३१५ टि०,             |
|                         | ३६२,३६३           | ३२६ टि०, ३२                             | ७, ३३४ टि०, ४०७,             |
| विजितावी                | ३५१               | ४४१टि०,४४७,                             | ४६४, ५०६,५१२प्र०,            |
| विज्जुमेघ               | ३७३               | प्र१६टि०, प्र१७                         | ,५१८ टि०, ५२२टि०,            |
| विज्ञानान्त्यायतन       | 328               |                                         | २४ टि०, ४२६ टि०,             |
| विड्डभ                  | ३६८प्र०,३६६       | प्र <b>३</b> ०f                         | टे०,५३२टि०,५३३टि०            |
| विदित धर्म              | २२६,४०६           | विनयपिटक अटुकथा                         | २७६टि०,२७७टि०                |
| विदित विशेष             | ३५१               | विनयपिटक की रचः                         | • • •                        |
| विदेह २०४,३२४,३         | १४०,३६२,४०१       | विनयपिटक के अब्रह्म                     | ाचर्य सम्बन्धी               |
| विदेहज <del>ण</del> ्चे | ३४०               | प्रायश्चि                               | क्त विधान ५२२प्र०            |
| विदेहजात्य              | ३४०               | विनयवाद                                 | ४०७,५१३                      |
| विदेहदत्तात्मज          | ३४०               | विनय-सूत्र                              | २५०                          |
| विदेहदिन्ने             | ३४०               | विपाक                                   | ३६३                          |
| विदेहपुत्र              | ३४०               | <b>वि</b> पुलाचल पर्वत<br>िन्ही सम्बद्ध | २० <i>६,२५६,३२०,४७६</i><br>- |
| विदेह राज-कन्या         | ३४१               | विप्रुपौपव लब्बि                        | २४८                          |
| विद्या-चरण-सम्पन्न      | ४२७,४६३           | विभंग ज्ञान                             | १६३,१६३टि०,३४६               |
| विद्याचारण लिब्ध        | २४६               | विभिन्न मतों के देव                     |                              |
| विद्याधर                | ६४४               | विभु                                    | <b>६७</b> टि०                |
| विद्युन्मती दासी        | ३४                | विमल                                    | <b>२२</b> ६                  |
| विद्युन्माली देव        | 3,8               | विमल कोडठञ                              | ३२८,३५२टि०                   |
| विधिमार                 | ३२७               | विमलवाहन                                | ३७६                          |
| विनय ३५३,३              | प्रदार्थके प्रदेश | विमल, विरज धर्भ-च                       | ाक्षु ४०६,४ <b>१</b> ३,४५५   |
| विनयधर                  | २५४               | विरमण                                   | ३३२                          |
| विनयघरा                 | २५५               | विरमणव्रत                               | <i>७३४</i>                   |
| विनयपिटक १८८०,३         | ६टि०,५१टि०,       | विरसमेघ<br>विरोधी शिष्य                 | ३७६टि०<br>७०टि०,२१६प्र०      |
| ६७टि०,११३ टि०,११५       | टि॰, १८१ टि॰,     | विवाह पण्णि                             | २४४                          |
| १८६टि०,१६३टि०,२२७       |                   | विविधतीर्थक हप                          | <b>८६टि०,३७६टि०</b>          |
| २३०टि०,२३२टि०,२३४       | टि॰,२४०टि०,       | विवेक                                   | ३३२,४२३,४२४                  |

| इतिहास और परम्परा     | स                                     | <b>बा</b> नुक्रम  | ७४३                                 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| विलेपन                | ४६४                                   | वृद               | ३⊏२                                 |
| बिशाखयूप              | १०५टि०                                | बेटम्बरी देवपुत्र | 308                                 |
| विशाख श्रेष्ठी        | २५५टि०                                | वेण्ग्राम         | ३८२                                 |
| विशाखाचार्य           | ५१०,५११                               | वेणुवन ८३,८       | ४,२३४,२३६,२६८,३०५,                  |
| विशाखा मृगार माता     | ३८,२४७,२६१,                           | ३१४,३             | <i>(४,४१७,४</i> ५७,४६०,४ <b>७</b> ८ |
| २६३,२६ <u>४</u> ,२७=ऽ | <b>ा</b> ०,३२३,४४⊏,४४६,               | वेद               | १२,१४०, <b>१</b> ५७                 |
| ४५०, ४६२, ४६          | ३, ४६५, ४६६,४⊏०                       | वेदना             | ३३२                                 |
| विशेषायस्यक माध्य     | २०६टि०,३०५टि०                         | वेदनीय कर्म       | ४२१,४२२,४२४                         |
| विश्वकर्मा            | १६३                                   | वेदवादी ब्राह्मण  | १२प्र०                              |
| विश्वजित्             | ६५टि०                                 | वेदान्त           | ६,१३टि०                             |
| विश्वस्त              | २६४                                   | वेधठञा            | ७८,४४३                              |
| विषमेघ                | ३७६                                   | वेन∙कुल           | ४७३                                 |
| विषाद-कुल             | १७३                                   | वेन्नातटपुर       | ३५२,३५२टि०                          |
| बिष्णु पुराष          | ६२,१०४टि०                             | वेबर              | ५११                                 |
| विहार और वर्षावास     | ३६२प्र०                               | वेरंजा            | 338                                 |
| वीतद्वेष              | ४७४                                   | वेलुवग्राम        | ३=२,४०१                             |
| वीतभयपुर २२१          | ,२२२टि०,३५८,३६०,                      | वेस्सन्तर जन्म    | १५४,१५५टि०,१८८                      |
|                       | ३७०,३६६                               | बेहल्ल            | ३२८,३४३,३४३टि०,३४६                  |
| वीतमोह                | ४७४                                   | वेहायस            | ३२८,३४३,३४३टि०                      |
| वीतराग १              | ७२,३८०,४२३,४७२,                       | वैजयन्त प्रासाद   |                                     |
| -20->                 | ४७५,५१३                               | वैजयस्ती कोष      | <b>१४७</b> टि०                      |
| वीतिहोत्र             | <b>६</b> ६टि०                         | <b>वै</b> डूर्य   | ४६६                                 |
| वीर                   | ४६टि०                                 | वैदिक             | १६४,३६१,३६३,३६५,४०३                 |
| वीरकण्हकुमार          | 32c                                   | वैदिक संस्कृति    | <b>१</b> ८                          |
| बोर-निर्वाण संवत् औ   |                                       | वैदेह             | ३४०                                 |
|                       | टि॰,६७टि॰, ६८टि॰,<br>,१०१ टि॰,१०५टि॰, | वैदेही            | ३१४,३४०                             |
| 4/100,07 100          | ११४टि॰                                | वंदेही पुत्र      | 58,5 <u>4,380,388,84</u> 2          |
| वीरासन                | १७२                                   | वैदेही वासवी      | <b>३२</b> <i>⊏</i> ,३४०,३४ <b>१</b> |
| वीर्थ                 | १६०,२६६                               | वैद्य, पी० एल०    |                                     |
|                       | एल० १७,१७टि०,                         | वैनयिक            | ४०४                                 |
| Y.                    | প্তেটি৽,४३४,४६६টি৽                    | वैनयिकवाद         | 3                                   |

| <b>b</b> ž¥               | आगम और जिपिहक              | : एक अनुशोलन        | [ 444 : \$          |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| वैनयिकी                   | ३५३                        | व्युत्पत्ति शास्त्र | २०६                 |
| वैभार गिरि                | २४७,२४=                    | व्युत्सर्ग          | ५२५                 |
| वैमानिक देव               | १४४,४७२                    | व्रजग्राम           | १द४                 |
| वैयावृति                  | १३५,२०=                    | व्रत                | २७०,२७४             |
| -                         | ७,३७,५१,५७,११६टि०,         | व्हीलर, डॉ॰         | ११३                 |
|                           | ३टि०,२७७,३०४,३१ <b>४</b> , | •                   | হা                  |
| ३४०, ३४३,                 | ३४४, ३४४, ३४८,             | शंकराचार्य          | ४००                 |
| ३५२टि०,३६                 | ३,३७१,३७३,३८२,३८३,         | शंख                 | २६२                 |
| <b>३</b> ६०,३६२, ३        | १९४, ३९६,३९७, ३९१,         | शक राजा             | E5,80,8१,8१टि०      |
| ४०१, ४०२,                 | ४०४, ४०४,४०६, ४३३,         | शक-काल              | ६०,६१               |
| ४३४, ४७४,                 | ५०२, ५०४,५१५,५१७,          | शक-राज्य            | ४४                  |
|                           | ५३३                        | शक राज्य की समा     | प्ति ६३             |
| वैशाली गणतंत्र            | ३४०,३४२ ३७१,३७२            | शक संवत्            | 83,03               |
| वैशाली-प्राकार-भं         | ग ५३,६१,३४५प्र०            | शकट मुख उद्यान      | 83\$                |
| <b>वै</b> शाली में महामा  | री ५०१प्र०                 | शकट व्यूह           | ३४४                 |
| वैशाली विजय               | ሂሂ                         | शकडाल पुत्र         | ३३प्र०,२६२,४७६      |
| वैदय १३६,१३७              | ,१५१,२५३टि०,२५४टि०,        | शक्ति पंजर          | ३६०                 |
| २५५टि०                    | ,२६३टि०,२६४टि०,४१५         | शक्रेन्द्र १४३,१४   | ६,१४६,१५०,१५४टि०,   |
| वैश्यायन गोत्री           | १६६                        | १६८,२२४             | ,२३१,२७१,३४४,३४६,   |
| वैश्यायन बाल त            | ास्वी २३                   |                     | ३७७,३७६,३८०,३८१     |
| <b>वै</b> श्रवण कुबेर राज | ा १४३,४ <b>८</b> १         | शतशक तेल            | १४१                 |
| व्यक्त                    | १६६,१६७                    | शतानीक राजा         | १६६,२०१,२०६,३६२,    |
| व्यन्तर                   | १४४                        |                     | ३६३,३६ <b>५,३७१</b> |
| <b>ठ</b> ययधर्मा          | ३८६                        | शनिदेव              | ४०                  |
| व्यवहार भाष्य             | ५०६टि•                     | शयनासन-व्यवस्था     | पक २५४              |
| व्यवहार सूत्र             | ५०६टि०,५२७,५२५टि०,         | श्यम्भव             | 308                 |
|                           | ५३०टि०                     | शय्यातर             | २०६                 |
| व्याकरण शास्त्र           | १४०,२०६                    | शरवण ग्राम          | २ <b>१</b>          |
| व्याख्याकार               | २५३                        | शर्करा प्रगा        | ३५१टि०              |
| व्यापार-नीति              | ३५३                        |                     | ४३२टि०              |
| व्यावृत चैत्य             | <b>१</b> ६०                | शल्य चिकित्सक       | ४२०                 |
|                           |                            |                     | ,                   |

| शाक्य ५४,७१,७८.१६७                   | ,२३८,२५२टि०,         | হাংস্ক                           | <b>५</b> २७          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| २५३टि०,२५४टि०,२५!                    | ५टि०,२६३टि०,         | शस्त्रार्थ                       | ५००, ५०६             |
| <b>२६२,३</b> ६८,३६०,                 | ४०१,४१६,४४३          | शास्त्री, प्रो० नीलकण्ठ          | -                    |
| श <del>ाक</del> ्य-कुल               | २३३                  | शास्त्री, मनमथनाय                |                      |
| शाक्य गणतंत्र                        | ३६६                  | शाह, चिमनलाल जयवः                |                      |
| शाक्य जनपद                           | ४३७                  |                                  | ४६टि०, <b>१०७टि०</b> |
| शाक्य देश                            | ४२५,४४२,४४३          | गाह, डॉ० त्रिभुवनदास <b>ः</b>    | ·                    |
| शान्य पुत्र                          | २३३                  | ६=टि०,१०१टि०,१                   | •                    |
| शाक्य पुत्रीय श्रमण                  | ३०३,४३१              | ,                                | १०४टि०               |
| शाक्य भिक्षु                         | ३⊏,१२२               | शाह, डा॰ गान्तिलाल               | ७१टि०,७२,            |
| शाक्य मुनि                           | १२२                  | १००,१०५ टि०, १०                  |                      |
| शाक्य राजा                           | २४३,२५०,४४०          | ,                                | ११०टि०,१११टि०        |
| शाक्यवंशीय                           | ጻጸኔ                  | शिक्षा पद                        | ४३४,४२६, <b>५३</b> ० |
| शाक्य स्त्री                         | ५३३                  | शिक्षा-विधान                     | ४३०                  |
| शाखानगरक                             | ३≂७                  | शिक्षा शास्त्र                   | 305                  |
| शातकर्णी                             | <b>१</b> ०७टि०       | शिखण्डी                          | ३६०                  |
| शान                                  | २०                   | शिलालेख                          | ६३टि०,३४१            |
| शान्त विहार                          | ३८४                  | शिलावती (सुह्य)                  | ४०१                  |
| शान्त सुधारस मादना                   | ४२६टि०               | शिल्प-प्रदर्शन, बोधिसत्त्व       | का १५६               |
| शार्वेन्टियर, डॉ॰ 💢                  | ११५,३७,७६,११३        | शिल्प शालाएँ                     | <b>३१</b> ७          |
| शालवन १५ <b>१,</b> १५३,१             | \$ <b>१,</b> ३८५,४५६ | शिव                              | ४०                   |
| ^ -                                  | १६०,३५४,३५६          | शिवा                             | ३६२,३७१              |
| शालिभर २<br>शालीशीर्ष गांव           | ०प्रत्रप्र, ५प्रथ\$  | शिवानन्दा                        | २६६,२ <b>६७,२६</b> ८ |
| शासन-देवी                            | ३७,३६४<br>३४६        | शिशुनाग ६५,६५टि                  | ०,६६टि०,६७टि०,       |
|                                      | ६३,२३२,२३३,          | ६=टि०,१०                         | १,१०२,१०३टि०         |
| २३४, २३६, २३७, २७४, २७=,२७६,         |                      | शिशुनाग और भगवान् पार्श्वनाथ कीं |                      |
| २८८,२८०,२६                           |                      | समकालीनत                         |                      |
| ३०६,३८२, ३८३,३८७<br>४१०,४२०,४२६, ४३४ |                      | शिशुनाग का राज्याभिषे            | क १०६                |
| ४४⊏,४५३,४६२, ४६३                     |                      | शिशुनाग वंश ६६                   |                      |
| 863,868,86 <del>5</del> , 866        | •                    | १०१टि०,१०२,१०                    |                      |
|                                      | ५०७टि०,५१३           |                                  | १०५टि०,१०६           |

| ७४६                | आगम और त्रिपिटकः एक अनुसीलन |                         | िसम्बः १                       |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| शीलोदक-वर्जन       | ४५५                         | शौण्डिक-कर्म            | ४१०                            |
| शील                | २४०टि०,२७०,३७६,४६४,         | शौण्डिका-किलंज          | ४१०                            |
|                    | ४८०,४२३                     | शौरसेन                  | ४६६                            |
| शीलवत् भिक्षु      | ३२८,३३५                     | श्यामाक                 | ४६६                            |
| शीलवत              | २६८,४६७,४६८                 | श्यामाक गाथापति         | १६०                            |
| शोल-सम्पन्न        | ४३४,४५६                     | श्यामावती रानी          | ३६४                            |
| शीलांकाचार्य       | ६,११टि०,१३टि०,५१०           | श्रद्धा २४०टि०          | ,२ <b>६६,४</b> २०,४ <b>३१,</b> |
| ज् <b>ंगवंशीय</b>  | १०७टि०                      |                         | ४६४,५०२                        |
| शुक्ल अभिजारि      | ते ४६६,४७१                  | श्रद्धा-युक्त           | २४४                            |
| शुक्ल अभिजा        | ते-निर्वाण ४७०              | श्रद्धाशील              | २५३                            |
| शुक्ल अभिजा        | ते — कृष्ण-धर्म ४७४         | श्रद्धा से प्रव्रजित    | २५३                            |
| शुक्ल अभिजारि      | ते — शुक्ल-धर्म ४७४         | भ्रमण ५१,५१टि           | ०,४२टि०,५ <b>३टि०,</b>         |
| शुक्ल ध्यान        | १७७,१६०,३७=,४४८,४७२         | ४५टि०,५५टि०             | ,,५६टि०,६१ टि०,                |
| शुक्ल लेखा         | <b>४७</b> २,४७३             |                         | <b>८१टि०,११४टि०</b>            |
| शुची               | ६७टि०                       | श्रमण १,२,५,६,१         | ०,१८,२१,२२,२४,                 |
| शुद्धदन्त          | ३२८                         | २४,२६,२७,२६,३१          | , ३३,३६,३८,४२,                 |
| गुभ्रभूमि          | १७२                         | ७९,८३, ८४,८४,           | १२४, १३०, १६७,                 |
| <u> जु</u> ज्जुनाग | १०४टि०,१११टि०               | १७१, १ <i>७</i> ४, १७६, | १८१,१६८, २१०,                  |
| शुश्रुषिका         | २६४                         | २२३, २३०, २३१,          | २३२, २३३, २४०,                 |
| शुद्धोदन राजा      | १३७,१५२,१५३,१५५,            | २६१,२६७, २५४,           | २८८, ३०७, ३ <b>१७</b> ,        |
| १५६, १६            | ३, २३६,२३७, २३६, २४०,       | ३२२,३२३, ३३०,           | ३३१. ३३२, ३३३,                 |
|                    | २४१,२५५टि०                  | ३४४,३४६,३८०,            | ४१२, ४१४, ४१८,                 |
| <b>যু</b> द        | १३६,१३७,१४०,१५१,४१५         | ४१६,४२६, ४३१,           | ४३२, ४४४, ४४६,                 |
| शूर अम्बष्ट        | २६३                         | ४४८,४४६,४५३,            | ४५६, ४५७, ४५८,                 |
| शेषवती             | १४८                         | ४५६,४६०, ४६१,           | ४६३, ४७४, ४७६,                 |
| शैक्ष्य            | ४१३,५१४                     | 138,838                 | ७,५००,५०१,५०५                  |
| शैलेशी-अवस्था      | ३७८                         | श्रमण गौतम              | देखें, बुद                     |
| হীৰ                | 3                           | श्रमण-धर्म              | १४६,२२६,२५७                    |
| शैशुनाग            | ६७टि०,१०४टि०                | श्रमण-परम्परा           | ६९,४७३                         |
| शोभित              | २५४                         | धमण भगवान् महाबीर       | <b>३</b> ६२टि०                 |
| शौच                | २५६                         | श्रमण परिष्कार          | १६८                            |
|                    |                             |                         |                                |

•

२०१,२२१,२६२,२७३,२८४,

388,308,358,888

श्राविका

श्रीदेवी 8190 भी भरतेश्वर बाहुबली वृश्ति ३२४टि०. ३४३टि०३४६टि०,३५२टि०,३५३टि०. ३४६टि०,३६२टि० भीमद् भागवत पुराण ३२७ श्रीमती ३३४ श्रुत 868,895 १४०,१६३टि०,२१३ श्रुतज्ञान ६७टि० श्रुतञ्जय श्रुतवृद्ध चतुर्दश पूर्वघर 480 श्रुतश्रव ६७टि० शृङ्गारिक परिघान ४६४ शृगाल माता २४४ श्रेणिक (बिम्बिसार) ६,१५,५६,६७,६८, ६६ टिंग, ६७ टिंग, ६८ टिंग, १०३, १०३ टि०, १०४ टि०, ११४, १४८. २०१, २०२, २१७, २१८, २१६,२४७. २४४ टि०, २४६, २४७, २४८, २४६. २६४, २७२, २७४, २७८, २७६,२८०, ३००,३०६ प्र०, ३३२८०,३३४,३३४, ३३६, ३३७, ३३८, ३३६, ३४०,३४१, ३४३,३४३टि०,३४४,३५०,३५१,३५२, ३४२टि०,३४३,३४४,३४७,३४८,३४६, ३६०, ३६१, ३६१ टि०, ३६२, ३७१, ३७२, ४१६, ४२४, ४२६, ४३४,४४१, श्रेणिक और बुद्ध की समसामयिकता ११६ श्रेणिक का पुत्र-प्रेम ३३७ श्रेणिक का राज्यारोहण १०३टि०,११० श्रेणिक की मृत्यु ११६,३३८,३५०

श्री

AXA

880

| ७४द                             | जागम जौर त्रिपिट                | ः एक अनुशीलन       | [ सध्य : १                       |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| श्रेष्ठिकुल                     | २४५टि०,२६३टि०,२६४               | संघ ३              | ७१,३८८,४०४,४०७,४७४,              |
| श्रोतापत्ति                     | देखें, स्रोतापत्ति              |                    | <b>४१४,</b> ४१ <b>⊏,</b> ५२३,५२७ |
| श्रोतृ-लब्धि                    | २४८                             | संघ कर्म           | ₹०४                              |
| श्रोत्रिय घसियारा               | १६१                             | संघ-बहिष्कृत       | प्ररू                            |
| <b>श्लेष्मौष</b> व ल <b>ि</b> ध | २४८                             | संघभद्र भिक्षु     | . ११२                            |
| श्वेत पर्वत                     | 30 <b>X</b>                     | संघ-भेद            | ०ए५०६                            |
| <b>श्वे</b> तवस्त्रधारी         | <i>ጷ</i> ዿዿ,۶ዿዿ                 | संघ-भेदक-खंघक      | ६७टि०,२४४टि०,                    |
| <b>श्वेतवस्त्र</b> धारी गृहर    | त्य ४६८,४७१                     | २४६टि०             | ,२४७टि०,२६७,३०६टि•,              |
| श्वेतवस्त्रधारी निग             | ण्ठ ५०६,५०७                     |                    | ३३४टि०                           |
| <b>रवेतवस्त्र</b> धारी शिष      | य ४७०                           | संघमित्रा          | ४०१                              |
| श्वेताम्बर                      | <b>५१टि०,</b> ५६                | संघ राज्य          | ₹७१                              |
| श्वेताम्बर परम्परा              | ३७,८१,१३६,३२६                   | संघ व्यवस्था       | ५२४                              |
| <b>श्वेतः</b> म्बिका नगरो       | 309                             | संघ-सभा            | ३७०                              |
| <b>श्वेताम्बी</b>               | \$8 <b>४</b>                    | संघ मेवक           | २६३                              |
| ঘ                               |                                 | संघात              | ३५१टि•                           |
| षट्काय                          | ४७२                             | संघादिसेस          | <b>४२२,</b> ४२३,५२३टि०,          |
| षट्खण्ड-विजय                    | <b>₹</b> ५०                     |                    | ५२६                              |
| षडग वेद                         | १४०,२२५टि०                      | संघीय नियम बर      | इता २५३                          |
| षड् आवश्यक                      | १३४                             | संजय परिवाजक       | १८,१६५,१६५टि०,                   |
| षष्टि तंत्र                     | १४०,२०६                         |                    | २३२,२३३, <b>२३४</b>              |
| •                               | <b>ਚ</b>                        | संजयवेलद्विपुत्र   | ४,७,१,१७प्र०,६७,                 |
|                                 | ·                               | द३,८ <b>४,८५</b>   | ,४३२, ४४६, ४४७, ४५२,             |
| संकक्स                          | 338                             | ४५३,४५६,           | ४५७, ४५६, ४६१, ४६२,              |
| संकाश्य नगर                     | 33\$                            | 8                  | <i>९७४,४७=,४७६,४६१,</i> ५००      |
| संकिष्य जातक                    | ३५१टि०                          | संजीव              | ३५१टि०                           |
| संक्रमण                         | ४२४                             | संज्ञा-विवर्तःचतुर |                                  |
| संस <b>नु</b> स<br>:- े         | ४२द                             | संज्ञावेदयित-निर   | ोघ समापति ३८६                    |
| संगमदेव                         | १८१ प्र०,१८८                    | संज्ञी गर्भ        | २६,३८                            |
| संगीत                           | ४६५                             | संतुषित्           | १५०                              |
| संगीति                          | प्रश्६                          | संयारा             | १४८                              |
| संगोति वर्माय मुत्त             | <b>ব</b> ০ হি০,४४ <b>५,४७</b> १ | संन्यासी           | २२५टि०,३५६टि०,३६७                |

| इतिहास और परम्परा       | 3                             | राज्यानुक्रम             | <del></del>                      |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| संप्रजन्य               | Хof                           | सञ्चक निगण्ठ पुत्र       | <i></i>                          |
| संभुक्तर                | ३६                            | सठजयिन् वेरट्टिपुत्र     | प्रवर                            |
| संभूति विजय             | 308                           | सत्युक                   | ५० <b>५,५</b> ०६                 |
| संयम                    | १६०,३३१,५०७                   | सत्य १६०,२१              | <b>८६,४२</b> ८,४३०, <b>५२</b> ८  |
| संयम पर्याय             | ५२६                           | सत्यकेतु, डॉ॰            | 8€                               |
| संयुक्त वस्तु           | ५१६                           | सत्यजित्                 | ६नटि०                            |
| संयुक्त निकाय           | ४०टि०,४३टि०,                  | सत्यश्री                 | ३७६                              |
| ६६ टि०, ८३ टि           | ०, २४७ टि०, २४८,              | सद्धर्म पुण्डरीक         | ३०६                              |
| २६४ टि०,३३६,३           | १४० टि०,३५१ टि०,              | सनवोवन                   | ४१०                              |
| ३४६,३६४,३६६,            | ३६७ टि०,४०३टि०,               | सन्तिके निवान            | १३८ट०                            |
| <b>४२</b> ८,४३०,४३२,    | ४३२टि०,४३३,४५६,               | सन्दक परिव्राजक          | <i>४७६,४७७</i>                   |
| ४६=,४६६                 | ,४६६टि०,४७६,४८०               | सन्दक सुत्त              | १ <b>६३</b> ,४६८,४७८             |
| संयुत्त निकाय बहुकथा    |                               | सन्निपात (गोष्ठी)        | ३४६,५१४                          |
|                         | '०टि०,४४=,४७ <sup>-</sup> टि० | सप्त अहोरात्र प्रतिमा    | २५६                              |
| संयुत्त प्रासाद कम्यनदस | । २४ <b>-</b> टि॰             | सप्तवर्णी गुफा           | ३३६                              |
| संयूथनिकाय              | २६                            | सप्त मासिकी भिक्षु प्रति | तमा २५६                          |
| संलेखना                 | २०५टि०                        | सप्त सक्षमिका प्रतिमा    | <b>२</b> ४६                      |
| संवर                    | १०,३३२,४०८,४५४                | सभिय (परित्राजक)         | দ <b>३,</b> ८४,४४७               |
| संवेग                   | २६६                           | समिव्युत्त १             | <sup>২৩</sup> িে,5४ <b>ে,४</b> ५ |
| संवेजनीय                | ३८६                           | सप-त प्रासादिक           | २५४                              |
| संसार शुद्धिवाद         | ३८,४२                         | समवशरण ३७,१३             | ,६०,१६७,१६८,२०३,                 |
| संस्कार                 | ३८८,४१३                       | २०४,२०६, २०६,            | २२१, २२४, २४८,                   |
| संस्कृत                 | ३६०,५०५,५११                   |                          | ३०६, ३१६, ३२०,                   |
| संस्कृत प्राकृत-ग्रन्थ  | ३२४                           |                          | २१,३६२.३७४,३७७                   |
| सस्तारक                 | २६=                           | समधायांग सूत्र १३६       |                                  |
| संस्थागार ३८६,          |                               | _                        | ,५०२टि०,५१७टि०                   |
| सकुल उदायी              | ४४१प्र०,४६०,४६१               | समसामयिक धर्म-नायक       |                                  |
| सकुला                   | २५५                           |                          | টে০,४४४,४७६টি০                   |
| सकृदागामी-फल            | २१४,४६०                       |                          | ७४,१८१,२६४,४६४                   |
| सङ्गामायवर जातक         |                               | समाधि पाद                | ४२६टि०                           |
| सचेलक ८१,               | १६६,२१३,२१४,४६८               | समाभि-मरण                | <b>२</b> २२टि०                   |

| ७६०                   | जागम और विविद्यक             | : एक अनुसीसन          | [ सम्बः १           |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| समाधि-सम्पन्न         | ४३४                          | सर्वास्तिवाद-परम      | परा ११२,३७४         |
| समुच्छिन्न क्रियाऽ    | निवृत्ति ३७५                 | सर्वोषय लब्धि         | २४=                 |
| समुदान भिक्षा         | २३८टि०                       | सरूलवती नदी           | १५१                 |
| सम्प्रति राजा         | ३२४                          | सल्लेख                | FoF                 |
| सम्बुद्धत्व           | 939                          | सवस्त्र निर्ग्रन्थ    | <b>૪૭</b> ૦         |
| सम्बोधि               | द२,द३,१३३, <b>१६६,१</b> ८८   | सहदेव                 | ६६ <del>टि</del> ०  |
| सम्बोघि-लाभ           | <i>७</i> ३६                  | सहम्पति ब्रह्मा       | १३८                 |
| सम्बोधि-साधना         | <i>६७</i> १                  | सहली देवपुत्र         | ४७८                 |
| सम्यक्-ज्ञान          | ₹४                           | सहस्रपाक तेल          | १४१                 |
| सम्यक्त्य             | ३२१                          | सहस्रबाहु             | १८५                 |
| सम्यक्त्वी २०         | ३,२६१,२७०,२७१,२७४            | सहस्रानीक             | २०६,३६३             |
| सम्यक् दर्शन          | १३२,१३४                      | सहस्रार कल्प          | ३१,४२               |
| सम्यक् सम्बुद्ध       | <b>८४,२२</b> ५टि०,२२६,२७४,   | सहापति ब्रह्मा        | ३८६                 |
| ४०४,४१५,              | ४२७, ४३३, ४३४, ४५६,          | सांकृत्यायन, पं०      | राहुल ५४,६१टि०,     |
|                       | ४६३,४७५,४७७                  | ६६ <del>टि</del> ०,६७ | टि०,११४,३७३टि०,३६२, |
| सम्यक् सम्बुद्ध-प्रवे | दित ४४५                      |                       | ३६३,४०१ टि०,५३२     |
| सम्यक् सम्बोधि        | १६१,३८६                      | सांख्य                | ३,६,१३१             |
| सम्यग्दिष्टि ३        | २,२७३,३२३,४०२,४०३            | सांदृष्टिक ४          | ३३,४३४,४३८,४३६,४५४  |
| सरयू                  | २                            | साकेत                 | २८०,२८१,२८२,३८७,    |
| सरस्वती गच्छ की       | पट्टाबली ६२                  |                       | ३६८,४४८             |
| सराक,काशीनाथ          | ६१टि०                        | सागर नगर              | 8€€                 |
| सर्वज्ञ २४,१४         | .०,१६३,१६७,२१०,२२१,          | _                     | २५५टि०              |
|                       | ४२०, ४२४, ४३३, ४३४,          | सागरोपम               | ३१,३२,१३६,३५६       |
|                       | ४१,४४२,४४७,४५१,४७७           | सागार-धर्म            | १७७                 |
|                       | .२,१६३,१ <b>६७,१६</b> ८,३४६, |                       | य नियम ३४६, ३४७     |
|                       | २४,४२६,४४२,४५१,४७⊏           |                       | ६४,११४,४०२,४६२      |
| सर्वतोभद्र प्रतिमा    |                              |                       | २६७                 |
|                       | ६३,२१०,३१७,४२०,४२४,          | सातवलिका गरि          | गेका २६३टि०         |
| _                     | ४१,४४२,४ <b>५१,४७७</b> ,४⊏१  | साघना १               | ६६,१६०,१६२,२०४,२२४, |
| सर्वानुभूति अनगा      |                              |                       | २२४,२२६,२४६,२६०     |
| सर्वार्थसिद           | ृ३२०,३७६                     | साघनावस्था            | ७३६                 |

| इतिहास और परम्पर     | r] • •                   | व्या पु <del>राक्षा</del> | w£\$:                            |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| साधर्मिक राजा        | ०ध्र                     | सालवती                    | २६४                              |
| साधु-समाज            | प्र२५                    | सालिहीपिता                | <b>२६</b> २                      |
| साधु-संघ             | ५२२                      | सालह हिस्छ्वी             | ४३४                              |
| सानुरुद्विय          | १=१,३९६                  | साल्ह मुत्त               | ४३४, ४३४टि०                      |
| साम                  | ₹χ₹                      | साहस्रिक लोकघा            | •                                |
| सामगाम ७७,७          | न,न०,४०१,४०१टि०,         | साहिलीपिआ                 | 346                              |
|                      | ४४२,४४३                  | सिंह, कालाय सनि           | नवेश के अधिपति                   |
| सामगाम सुस ६२,६३     | ३,६४,७१टि०,७८टि०,        |                           | कापुत्र ३५                       |
|                      | ४४३,४७१                  | सिंह सेनापति              | ३७१,३७२, ४०२,                    |
| सामगाम पुत्त बन्धना  | ४४४                      |                           | ४७४५०, ४६३, ४६४                  |
| सामञ्ज्ञकल सुत्त     | ४,७,८,१४,४१,             | सिंहनाद                   | १५४, २५३                         |
| ६६टि॰, ८५ टि         | ., <b>१</b> १६, १६४,३२६, | सिंहभद्र                  | ३७२                              |
| ३३०,३३३ टि०,         | ३३४ टि०,४५५,४६८,         | सिंहली-कथा                | ₹00                              |
|                      | ४६६,४७६टि०               | सिंहली गाथाएँ             | १२२,१६५                          |
| सामवेद               | १४०                      | सिंह शय्या                | <i>ጸ</i> ጲጲ                      |
| सामानिक देव          | १६०                      | सिंहा भिक्खुणी            | ४०७                              |
| साम्प्रदायिक मनोभ    | ाव ४६३                   | सिक                       | २१०, <b>२११,३७</b> ८             |
| साम्प्रदायिक संकीर्ण | ता ४०२                   | सिद्ध-गति                 | 3,45                             |
| सामायिक-व्रत         | ४६७                      | सिद-शिला                  | ३८०                              |
| सामावती              | २६३                      | सिद्धार्थ कुमार           | १५६,१६०,१६३,                     |
| सारनाथ ११            | ५टि०,१२३टि०,१२४,         |                           | १८४, २२४टि०, २३८                 |
|                      | २२ <b>४</b> ,३८७         | सिद्धार्थ ग्राम           | २३,२४,१८४                        |
| सारिपुत्र,आयुब्मान्  | २,१⊏,६१,                 | सिद्धार्थ पुत्र           | २५३ टि॰                          |
|                      | ६,८०,८२,१२३ टि०,         | सिद्धार्थपुर              | <i>₹</i> 9 <i>5,</i> 8 <i>35</i> |
| १२४,१६४,१६५          | ,१६५ टि०, २३२प्र०,       | सिद्धार्थ राजा            | १४१,१४२,१४३,१४४,                 |
| २३६, २४०, २१         | ४१, २४६ प्र०, २५०,       | १४५,१४७,११                | ४८, १८३, १८४, १८७,               |
| २४२टि०, २४३          | टि०,२५४टि०, २५८,         | _                         | १८८,१६०,३७१                      |
| २७८,२६६,३००          | ,३०४प्र०,३६६,४४४,        | सिन्धु नदी                | ३७६,३७६टि०                       |
|                      | ४४४, ४७६, ४०६            | सिन्घुसौवीर देश           | २२१,३६०,३६२                      |
| सारिपुत्र की मृत्यु  | ६१,७०,२४७,४०३            | सिलोन ६४                  | ,88860,88660,800,<br>            |
| सारिपुत्र के मामा    | Xox                      |                           | १०१टि०                           |
| 26                   |                          |                           |                                  |

| <b>सि</b> लोनी-काल-ग  | गना ६४,१०१                          | सुत्तपिटक १६          | ४,२४६,४३४,४४०,४१६        |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| सिलोनी गाथा           | ११२                                 | सुदत्त                | १५७,२२५ <del>टि</del> ०  |
| सिलोनी ग्रन्थ         | ६२,६५टि०,१००                        | मुदर्शन               | ४६६                      |
| सिलोनी परम्परा        | ६४टि०,७२,६२,१००                     | सुदर्शन महाविहार      | १ <b>३</b> २, <b>१३३</b> |
| सिलोनी भिक्षु         | <b>8</b> 8                          | सुदर्शन माणवक         | ३६६                      |
| सीत वन                | २७४,२७४                             | सुदर्शना              | १४८,२०६,२६०,२६२          |
| सीमान्त               | २५४टि०                              | मुदिन्न कलन्द-पुत्त   | प्र१४                    |
| <b>सीव</b> ली भिक्षु  | २५३                                 | सुधम्म भिक्ष्         | <b>२६</b> ४              |
| सीवली-माता            | २६३टि०                              | सुधर्मा (स्वामी)      | ४७टि०,५६,५१,१६६,         |
| सीह मिक्षु            | २,६६                                |                       | 38, 380, 30E, 80E,       |
| सीह, राजकुमार         | ३२८                                 |                       | 304                      |
| सीहसेण                | ३२८                                 | सुनक                  | १०५टि०                   |
| स् <b>ंस</b> मारगिरि  | २६३टि०,२६४टि०,३६६                   | सुनक्षत्र अनगार       | २ <b>=,</b> ३१           |
| सुंसमारपुर            | ३६६                                 | सुनन्द                | २२                       |
| सुओ गरिगेय            | <b>१०</b> ७टि०                      | <b>मुनी</b> ध         | ३४८                      |
| सुकण्हकुमार           | ३२८                                 | <b>मुने</b> त्र       | <b>६७टि०,६</b> ≒टि०      |
| सुकरमद्दव             | ३७४,३८४,३८४टि०                      | सुन्दर बोधिनी टीका    | ३५१टि०                   |
| सुकालकुमार            | ३२८                                 | मुन्दरी               | २५७टि॰                   |
| मुकाली                | ३२७,३२८                             | सुन्दरी नन्द          | २५७ <del>टि</del> ०      |
| <b>नुक्षत्र</b>       | ६७टि०                               | सुपार्स् <del>व</del> | १४ <b>८, १४६</b>         |
| मुखलालजी, पं०         | ३,६०प्र०                            | ु<br>मुप्रबुद्ध शाक्य | २५५टि०                   |
| सुख विपाक             | <i>७७</i> इ                         | सुप्रिया              | २६४                      |
| सुगत २७६,३            | =६,४१६,४४२,४५३,४६३                  | मुप्रिया दासी         | २८६                      |
| सुगति-प्राप्त         | ४२७                                 | ्<br>सुबाहु           | २२६                      |
| सुचल                  | ६५टि०                               |                       | 8 <i>4.</i> €            |
| <del>यु च्</del> छेता | १८४,३१६                             | सुभद्र-कन्या          | •                        |
|                       | ७०,१७४,१७६,१८८,२६३                  | सुभद्र परिव्राजक      | ७१,७१टि०,३७४,३८८,        |
| सुज्येष्ठा            | १७१                                 | ,                     | ४४६प्र०,५१३              |
| _                     | ६७टि०,=४टि०,३१०टि०,                 | सुभद्रा               | २१७,२२०,३३१,३५०          |
|                       | ४५८,४५६,४८१,५०४टि०                  | सुमोग                 | રૂદદ                     |
| सुसामपात अट्टा        | स्था २५=टि०,४५ <b>६</b> टि०,<br>४=१ | सुमंगल<br>सुमंगल      | <b>#2</b> 6              |
|                       |                                     | 3                     | न्दर                     |

| सुमंगः विसासिती            | ४१टि०,३४६टि०,                   | सूत्रकृतांग सूत्र        | ट,६,११ टि०,१४,४४ <u>,</u>          |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| ३५०टि०,३५                  | <sup>9</sup> ३,४६६टि०,४७१टि०    | ४४टि०,४८,६१              | १टि॰,८६टि०,२१ <b>६टि०</b> ,        |
| सुमक                       | ३७६                             |                          | o,४০ <b>८ হি</b> ৴, <b>४०६,४१७</b> |
| सुमन श्रेष्ठी              | २६३टि०,२७४                      | सूत्रकृतांग सूत्र निर्धु |                                    |
| सुमनादेवी                  | २७=,२७६                         | सूत्रकृतांग सूत्र बृत्ति | ४०६टि०                             |
| सुमागध राष्ट्रीय           | १८४                             | सूत्रागम                 | ४१०,४१८                            |
| सुमित्र                    | ६५टि०                           | सूर्य                    | १६,४६६                             |
| सुमेध तापस                 | १२६,१३२ प्र०                    | सेक्रोड बुक्स ऑफ दी      | ा ईस्ट १२५                         |
| सुम्हंभूमि                 | <b>3</b> 88                     | से <b>खि</b> य           | प्र२६,प्र३०,प्र३०टि०               |
| · ·                        | ,,१५४, <mark>१</mark> ५७,२२५टि० | सेचनक (गन्ध हस्ट         | ती) २६,३४३,३४३टि०,                 |
| सुयोग्य                    | १८४                             |                          | ३४६                                |
| सुरभिषुर                   | 3£8                             | से <b>ण</b> कण्हकुमार    | ३२८                                |
| सुरा                       | ४६४,४६७                         | मेणा                     | ₹४४                                |
| सुरादेव                    | २६२                             | सेतकण्णिक (गुह्म)        | १५१,४०१                            |
| सुलसकुमार                  | ३५७                             | सेन जित्                 | ६७टि०                              |
| सुलसा                      | २६२,२६५,२७०प्र०                 | सेनप्रश्न                | ३३४टि०                             |
| सुवक्ता                    | २५३                             | सेना-कथा                 | ४६०                                |
| सुवर्णखल                   | ₹ <b>%</b>                      | सेनानी कुटुम्बिक         | २६३टि०                             |
| सुवर्णगिरि                 | <b>१</b> २१                     | सेनानी-ग्राम             | १५७,२६३टि०,३६७                     |
| सुवर्ण पर्वत               | १४२,१५७                         | सेनापति                  | ३७१                                |
| <b>सुवर्ण</b> पाली         | ५०१                             | सेनापति देव              | <b>१६</b> ०                        |
| सुवर्ण वालुका नदी          | <b>₹8</b> 8                     | सेनिय गोत्र              | <b>३</b> २६                        |
| सुव्रत                     | ६७टि०                           | सेयविया                  | <b>33</b> \$                       |
| सुषम आरा                   | १३६                             | सेवाल                    | १ <b>६४,</b> २२२                   |
| सुषम <b>दुः</b> षम आरा     | १३६                             | सोगन्धिक                 | ३५१टि०                             |
| सुषम-सुषम आरा              | १३६                             | सोणका डिवीस              | <b>२</b> ५३<br>२६४टि०              |
| सुसिम सुन                  | ২४७टि०                          | सोणकुटिकण्ण              | 368<br>440160                      |
| -                          | प्र७टि०                         | सोणदन्त बाह्यण           | <b>३१४</b>                         |
| <b>सुसुना</b> ग            |                                 | सोणवन्त सुत्त            | 7                                  |
| सूक्म काय-योग              | <b>₹७</b> =                     | सोणा                     | ***<br>4\$                         |
| सूक्ष्मक्रियाञ्ज्रित्तपाती | ३७⊄                             | सोना                     | * र                                |

| Ø€ <b>X</b>                | कागम और मिपिटक                | : एक अमुशीलम       | [ भव्य : १                                |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| सोनुत्तर ब्राह्मण          | <b>X00</b>                    | स्पर्श             | ४७२                                       |
| सोमाघि                     | <b>६</b> ६,६७टि०              | स्मिथ,डॉ० वी० ए०   | ६३,६३टि०,                                 |
| सोमिल बाह्मण               | १६६                           | ६५टि०, १००,        | १०३टि०, <b>१०७टि०,</b>                    |
| सोलह देश                   | २६                            | १०५टि०,१०६ि        | टं०,११०टि०, <b>१११टि०</b> ,               |
| सौधर्म देवलोक              | ४२ <b>,१</b> ४४ <b>,</b> २६७, | ११२ टि०,           | ११३ टि०, ११४,                             |
|                            | २६६,२७०,                      | 8.                 | २३टि०,१२५टि०,३३३                          |
| सौधर्मेन्द्र               | १४४                           | स्मृति             | ३०४                                       |
| सीमाग्यपंत्रम्यादि पर्व कः | <b>या संग्रह</b> ८६टि०,       | स्मृतिमान्         | २५४,४१६,४३६,४४०                           |
| ३७४                        | ,३७६टि०,३ <b>८१</b> टि०       | स्मृति-संप्रजन्य   | ७६,३ <b>८</b> ३,४४४ <b>,५१३</b>           |
| स्कन्दक परिवाजक            | २०६,२५६टि०,                   | स्याद्वाद          | १८                                        |
|                            | ३५६टि०,४१६                    | स्यालकोट           | ४६६टि०                                    |
| स्टीन,डॉ० ओटो              | १७१                           | स्वचक्रमय          | ५०२                                       |
| स्तूप                      | 935,035                       | स्त्रप्त           | ४०,१३७,१४०,                               |
| स्त्यान-मृद्ध-रहित         | <b>ጸጸጸ</b>                    | १४१, १४२, १        | ४८, १५१,१५२, <b>१५७,</b>                  |
| स्थविर                     | १३४,२०८,२३४,                  |                    | १७६ प्र०,३१२,४२२                          |
| २३४, २३६, २५६              | , २८५, २८६,४६८,               | स्वध्नवासवदत्ता    | १०३टि०,३४०,३६१                            |
|                            | प्र१३, प्र१४, प्र३१           | स्वप्न, सिंह का    | ३३६                                       |
| स्थविर (बौद्ध) भिक्षु      | <i>3</i> 88                   | स्वर्ग             | १६७,३६१,४६६                               |
| स्थविरकल्पी मुनि           | ४७ <b>१</b>                   | स्वर्ण-गुलिका दासी | ३६२                                       |
| स्वानांग-समबायांग          | ३२२टि०                        | स्व-सिद्धान्त      | २५६                                       |
| स्पानांग सूत्र             | ४० टि० <b>,१७७</b> टि०,       | स्वागत             | २४४                                       |
| २१३ टि०,२४६,२              | ४६टि०, २७४टि०,                | स्वाति नक्षत्र     | 30F                                       |
| ३१६ टि०, ३२४               | टि०, ४१६ टि०,                 | स्वाध्याय          | १६०,२०३,२२२टि०,                           |
|                            | ४२४टि०,५२५टि०                 |                    | ४७२                                       |
| स्वानांग सूत्र वृत्ति      | ३२४,३३३टि०,                   | स्रोतापत्ति-फल     | २७६,२८८,                                  |
| •                          | ३५०टि०                        | २६४,               | ३३८,४५०,४५१,४५२                           |
| स्थावर                     | १०,११                         | स्रोतापन्न         | २५४,४४५,४६०                               |
| स्थालीपाक                  | XOX                           |                    | <b>5</b>                                  |
| स्थितात्मा                 |                               | हट (शाक)           | ४६६                                       |
| स्यूलभद्र                  |                               | हत्थिसीस           | ३८६                                       |
| स्नान                      | प्रद                          | हरिणैगमेषी देव     | <i>\$\$1</i> 9,880, <b>\$</b> 8 <b>\$</b> |

| -                  | Ť                     | and Solved                | <b>94</b> %                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| हरिद्रा अभिजाति    | ४३,४६८,४७०,           | हालाहल कुम्हारिन          | २०,२४,२७,२८,३०              |
|                    | <b>४७</b> ३,४७३टि०    | हिंसा                     | ४७२,४२=                     |
| हरिवंश             | १४०                   | हिन्दी                    | 88                          |
| हरिवंश पुराण ६     | •टि०,६१टि०,१४७टि०     | हिन्दु सम्पता             | ३टि॰,१७टि०,६३,              |
| हरिषेण, आचार्य     | ३२६                   |                           | , ६५टि०,१०४ टि०,            |
| हर्नले, हॉ॰        | ४२टि०,४६टि०,          |                           | ,३३३टि०,३४०टि०,             |
|                    | ६४,६४, ३७१,४७०        |                           | ,३४६टि०,३६६टि०,             |
| हलिद्दुयं          | <b>3&amp;</b> 8       | , , , , , , , , , ,       | ३७१टि०                      |
| हस्र               | ३२८,३४३, ३४३टि०,      | हिन्दुस्तान               | १टि०                        |
|                    | ३४६                   | हिमवन्त प्रदेश            | १५२                         |
| हल्ला              | ₹०                    | •                         | ३२,१५६,१७७,४७६,             |
| हस्तक आलवक         | २६३                   |                           | ४८२,४८७,५०१                 |
| हस्तकर्म           | ५१६                   | हिरण्यवती नदी             | ३८६                         |
| हस्तिनापुर         | ६५टि०, २१२,३६८        | हीनयान सम्प्रदाय          | १००,१००टि <b>०,</b>         |
| हस्तिन् महाराज     | <b>?</b> 3            |                           | ३६०,५०४                     |
| हस्तिपाल राजा      | ३७६,६७५,३७६           | हुल्ट्स                   | ६६टि०                       |
| ह <b>स्तिर</b> त्न | ३३१,३३२               | हेमचन्द्र, आचार्य         | ४४, <b>४</b> ६,४ <b>७</b> , |
| हस्तिराज आजानीय    | म १५५                 |                           | ३७६टि०,३६२,४११              |
| हस्ति शोर्ष        | १८४                   | हेमजित्                   | <b>३२७</b>                  |
| हस्तीग्राम         | २६३टि०                | हेमिल्टन                  | ४७टि•                       |
| हस्ती तापस         | १३प्र०                | हेर,डॉ॰                   | ४३६,४७०, ४७१                |
| हस्तोत्तर नक्षत्र  | <b>30</b> 5,35?       | हैस्टिन्गाका इन्साइक्लोपि |                             |
| हारक               | ४६६                   | रिलीखन ए                  | ण्ड एचिनस ६४                |
| हाथीगुम्फा शिलालेख | त १ <b>०६,१०६टि०,</b> | होपिकन्स, ई० डब्ल्यू०     | ११३टि०                      |
|                    | १०७टि०,१०८टि०         | ह्य -एन-त्सांग            | १०६टि०,११२                  |
| हारित              | १६६                   | ह्री                      | १४०                         |
|                    | •                     | •                         |                             |

Auvanced History of Ind.a ৭৩ হি০, ুহ্হহি০,৬২,দ্দহি০,দ্বুহি০,হুবহি০ Age of Imperial Unity: History and Culture of the Indian People ২২২হি০

৭৩ হি০, Age of the Nandas and Mauryas ছিহি০,६০হি০ ६५হি০,१০২<sup>°</sup>হ০ story Ajivikas ४४হি০,४६হি০ n People Ajivika Sect—A New Inter-१२१হি০ pretation ४६হি০

| Apte's Sanskrit-English Dict            | ionary                | Dialogues of Buddha 38       | टि॰,६७ष्टि॰,           |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|                                         | ३४२टि०                | <b>३२१टि०,३४१टि०,३४२</b>     | ટે <b>૦</b> , રૂહ્પદિ૦ |
| Archaeological Survey of we             | stern                 | Dictionary of Pali Proper N  | ame <b>s</b>           |
| India                                   | १०७टि०                | १७टि०, ३६टि०, ४०टि           | ०, २५६दि०,             |
| Asoka                                   | १२३टि०                | २६४ टि०, २ <b>८६ टि०</b> ,   | ३१५ टि०,               |
| B. C. law Commemoration J               | Volume                | ३२३ टि०,  ३२६ टि०,           | ३२७ टि०,               |
|                                         | ११३टि०                | ३२८ टि०, ३५१ टि०,            | ३६६ टि०,               |
| Book of the Gradual Saying              | r <b>१</b> ७टि०.      | ४०३टि०,४                     | ३३४.० डोइ              |
| <b>३</b> 年टि०,४ <b>०</b> ७टि०,४३५टि०,४३ | ६,४४१टि०.             | Early Buddhist Monachism     | ५१६टि०                 |
|                                         | ४७०टि०                | Early History of India & 3   |                        |
| Book of the kindred Sayings             | १७टि०,                | ह्पिटि०,१००टि०,११२टि         |                        |
| <b>४६६टि</b> ०,४७०ि                     | टं॰,४७१टि॰            |                              | ११४टि०                 |
| Buddha: His life, His teachi            |                       | Encyclopaedia of Buddhism    | ३३५टि०,                |
|                                         | टे॰,११६टि०            | ३४१टि०,३५                    | 338,0Slo <sub>2</sub>  |
| Buddhism ११३टि०,११६वि                   |                       | Encyclopaedia of Religion ar |                        |
| Buddhism in Translation                 | ११३टि०                | ४२टि <b>०,४६</b> टि          | १०,४७०टि०              |
| Buddhist India १४टि॰.३३३टि              | , ,                   | Epitome of Jainism           | ५६टि०                  |
| ,                                       | उ०,३६६टि०             | Grametic Der Prakrit Sprac   | hen                    |
| -                                       | তে,৪৩০টি০             | <b>5</b> , 2-7, 2-7          | ३२ <b>५टि०</b>         |
|                                         | <b>६</b> ७टि॰.        | Hindu Civilization           | ६३                     |
| १०४टि०,१०६टि०.१०७टि०                    | •                     | Hindus                       | ०डो०४                  |
| • • •                                   | ०,१२६टि०              | History and Doctrines of Aji | v <i>ak<b>a</b>s</i>   |
| Chandragupta Maurya and h               |                       |                              | ०,४६१टि०               |
| Times ८ ५७टि०,८८६                       | _                     | •                            | १०५टि०                 |
| a                                       | ११७:इ०                | History of Buddhism          | •                      |
| •                                       | ३२,७२टि <i>०,</i><br> | History of Buddhist Thought  |                        |
| १००टि०,१०१टि०,१०५टि०                    | • '                   | History of Indian Literature | _                      |
|                                         | ०,१११टि०              | Indian Ephemenis             | ११३ टि॰                |
| Chronology of Ancient India             | •                     | • •                          | ०,११३टि०,              |
| Colebrooke's Essays                     | ४७टि <b>०</b>         | ११४टि०,१२५टि                 |                        |
| Corporate life in Ancient Indi          | _                     | Indian Historical Quarterly  | -                      |
|                                         | <b>३२६टि०</b>         | Indiche palaeographie        | <b>१०७हि०</b>          |
| Corpus Inscriptionum Indicari           |                       | Indological Studies          | ४ <b>०टि०</b>          |
|                                         | • • •                 | •                            | श्टि०                  |
| Der Buddhismus                          | ११४टि०                | Jainism in North India       | १०७टि०                 |

| इतिहास और वरम्परा ]                               | शब्दा                                                                                                                                          | रू <b>क</b> प                                                                                                                                    | ७६७                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jatak                                             | 3 <b>3</b> 660                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                | <b>१०३ হি০; १०४ হি০</b> ,<br>হি০,१२५হি <b>০,३</b> २७ <b>হি</b> ০                                                                                                                 |
| Life of Buddha (hy Ro<br>੩੪੦ਣਿ੦.३੪ੴ               | ६२हि०,६३हि०,<br>१०७हि०,११०हि०,<br>११२हि०,१४१हि०<br>t Society<br>५१६हि०<br>ric Society<br>०,११३हि०,१२५हि०<br>ckhill) ३२१हि०,<br>०,३७२हि०,३७४हि० | Purana Text of the the Kali Age §3 Sakya Sacred Book of the S. B. E. Vol. X 48 S. B. E. Vol XI S. B.F.Vol.XXII S.B. E.Vol XXXII S.B. E.Vol XXXII | Dynasties of  हि ०,६=हि ०,१०५हि ०  इि ०,६=हि ०,१०५हि ०  हि ०,११३हि ०,१२६हि ०,  ४५६हि ०  ६६हि ०  ४७हि ०,४६हि ०,५०हि ०,  ५१हि ०,३४०हि ०  ५१हि ०,४५६०,३४०हि ०  ४१हि ०,४५६०,४८०,४८०, |
| Life of Buddha (by Th                             | nomas <b>)</b> ४२दि०,<br>७०दि०,१७५दि०                                                                                                          | <b>બ</b> ્રિટ <b>્</b> ,80                                                                                                                       | ,०डीह७५,०डी७१४,०डीह<br><b>०डी३७</b> ४                                                                                                                                            |
| Life of Gaudama<br>Mahavastu<br>Mahavira Commemor | १२७टि०                                                                                                                                         | S.B.E.Vol.XLIX  Studies in the Ori  Studies on Manju                                                                                             | ५१६टि०,५ <b>१</b> ७टि०                                                                                                                                                           |
| Pre-Buddhistic India  Political History of        | eo,३२४हिo,२३३हि०<br>n Philosophy<br>१७हि०,४४हि०                                                                                                | Synchronismes Co<br>Zeitschrift der Do<br>Morgenlandis                                                                                           | hinois ??3                                                                                                                                                                       |

# शुद्धि तथा स्रापूरक पत्र

[ प्रेसकापी एवं प्रूफ की अशुद्धियों के शुद्धिपत्रक के साथ आपूरक और सर्वथा नये अंश भी दे दिए गए हैं।]

| <b>রি</b> ম্ব  | पंक्ति      | अशुद्ध                 | शृद             |
|----------------|-------------|------------------------|-----------------|
| २              | २ <b>४</b>  | <b>ৰ</b> ভ্ <b>ত</b> ০ | बुड्ढ०          |
| 5              | **          | बेधर                   | बेघर            |
| <b>१</b> २     | <b>१</b> ३  | धम                     | धर्म            |
| ₹ ३            | २८          | Vol. XIV               | Vol. XLV        |
| <b>{ &amp;</b> | <b>\$</b> 8 | यत्र-यत्र              | यत्र-तत्र       |
| <b>\$</b> &    | २६          | सिलों                  | सिलोगं          |
| १७             | २२          | मक्खली पुत्र           | मंखलिपुत्र      |
| <b>१</b> ७     | २३          | Gf.                    | Cf.             |
| १८             | <b>१</b> ३  | मह्रशेखर               | मललशेखर         |
| ₹₹             | १३          | SH.                    | ×               |
| २१             | २६          | S. <b>H</b> .          | ×               |
| २₹             | <b>१</b> ६  | हुए ।''                | हुए ।           |
| २३             | <b>१</b> ७  | S H. वैश्यायन          | ×               |
| २५             | 8           | मंखलिपुत्र             | "मंखलिपुत्र     |
| २५             | ą           | बैठा ।''               | बैठा ।          |
| २४             | ¥           | उस                     | ' उस            |
| २७             | १२          | कुम्भकारायण            | कुम्भकारापण     |
| <b>२</b> ७     | १३          | ध्र <b>व</b>           | ध्रुव           |
| २७             | १४          | उचित है।"              | अनुचित है ।''   |
| २६             | १८          | कुम्भकारायण            | कुम्भकारापण     |
| <b>₹</b> o     | २५          | समधाान                 | समाधान          |
| ३२             | २४          | धर्म-प्रज्ञति          | धर्म-प्रज्ञप्ति |
| <b>3</b> 3     | 3           | व्रतसाधना              | व्रत-साधना      |
| ३६             | १           | धर्मचार्य              | धर्मीचार्य      |
| ₽¢             | २३          | मलययिरि                | मलयगिरि         |

# [ २ ]

| पृष्ठ          | पंक्ति     | वमुद             | গুত্ত               |
|----------------|------------|------------------|---------------------|
| ₹ <b>5</b>     | १०         | केश का           | केश की              |
| <b>₹</b> ⊂     | <b>₹</b> ₹ | जैतवन            | जेतवन               |
| <b>३</b> ८     | 35         | P. 286           | P. 265              |
| 3#             | <b>२</b> २ | Malālā sekara    | Malala sekera       |
| 80             | 80         | <b>व्या</b> खाएं | व्यास्याएं          |
| <b>%</b> 0     | <b>₹</b> १ | Paoper,          | Proper              |
| <b>8</b> 8     | •          | 'मंखलि'          | 'मक्खलि'            |
| 86             | २७         | मस्करं           | मस्कर               |
| 84             | ₹१         | वर्ण हष्टि से    | वर्ण की दृष्टि से   |
| `<br><b>XX</b> | <b>१</b> 5 | पुराने           | पुरावे              |
| 8X             | <b>₹</b> १ | llaid            | Ibid                |
| `<br><b>४६</b> | <b>२</b> २ | स्थपनाओं         | स्थापनाओं           |
| <b>8</b> 9     | ૭          | विद्यामान        | विद्यमान            |
| ४५             | <b>२</b> ६ | कालगणी           | कालूगणी             |
| <b>გ</b> ξ     | १८         | event            | events              |
| 38             | <b>३</b> ४ | farmer           | former              |
| ¥ξ             | ३६         | XXVII-XXVII      | XXVII-XXVIII        |
| ४०             | २४         | on               | in                  |
| ५०             | २६         | XLU              | XLV                 |
| ४०             | ३१         | Trairāsikawatam  | Trairāsikamatam     |
| ४०             | 33         | XLU              | XLV                 |
| Уę             | २१         | S.B.E.           | —Quoted from S.B.E. |
| प्र१           | २२         | सांस्कृत्यायन    | सांकृत्यायन         |
| प्रकृ          | २४         | बीक्क            | बौद्ध               |
| प्रर           | २६         | रथमूसल०          | रथमुझल ०            |
| ५२             | ₹0         | क पीठिका         | की पूर्वपीठिका      |
| ५३             | २७         | यह हैं           | यह है               |
| ¥X             | ×          | जिलों            | जिले                |
| ५४             | १४         | परम्रागत         | परम्परागत           |
| XX             | २६         | प्र              | <b>वृ</b> ०         |
| XX             | 80         | रयमूसल०          | रथम्शल ०            |
| <b>4</b> 4     | १२         | उद्भेत           | उद्भृत              |

## [ • ]

|              |                | -                  |                         |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| पुष्ठ        | पंक्ति         | নগুৱ               | গুৱ                     |
| ¥ξ           | Ę              | तित्यगाली          | तित्योगाळी              |
| ¥Ę           | ٤×             | <b>आ</b> सावधानी   | असावधानी                |
| ४६           | २३             | रियणं              | रयणि                    |
| X G          | <b>१</b> २     | तत्य               | तथ्य                    |
| цo           | <b>6</b> 8     | ० स्यभय            | ० न्यमय                 |
| <b>પ્ર</b> હ | १५             | नव विष्टिश्च       | नवपष्टिश्च              |
| ų            | <b>२१</b>      |                    |                         |
| <b>4</b> 0   |                | ० सुत्त <b>ः</b>   | ० सत्तु <b>०</b>        |
| ४ूद          | <b>३२</b>      | समभिसिञ्चिसं       | समभिसिञ्चिसुं           |
| X5           | 3              | <b>४</b> ६२ वर्ष   | १६२ वर्ष                |
|              | १६             | <b>धमनु</b> सासिसं | समनुसासिसु              |
| 3 %          | 39             | करिस्समि           | <b>करिस्सा</b> मि       |
| ४६           | रप्र           | <b>सुतो</b> ह्यसौ  | सुरो <mark>ह्यसौ</mark> |
| 38           | २७             | अह्योऽमुब्मात्     | अह्नोऽमुष्मात्          |
| ६२           | <b>३</b> १     | 1,103.             | XIII, pp. 240-246       |
| € ₹          | २४             | 1,103              | XIII, p. 246            |
| ÉR           | १६             | धर्माचायो          | धर्माचार्यो :           |
| Ę¥           | २३             | वष                 | वर्ष                    |
| ६५           | २६             | नवें               | नवम्बर                  |
| इ६           | २८             | संधी               | संघी                    |
| ६६           | २६             | रत्तस्मू           | र <b>त</b> ञ्जू         |
| ६्द          | <b>३१</b>      | काल-ग ना           | काल-गणना                |
| 90           | २६             | अन्तर्गगत          | अन्तर्गत                |
| ७१           | २३             | अजातशत्रु नो       | अजातसत्तुनो             |
| ७१           | २४             | के अन्तर्गत        | प्रकरण के अन्तर्गत      |
| ७१           | २ <b>६</b>     | गोशाले             | गोशालक                  |
| ७३           | Ę              | Advanceed          | Advanced                |
| ७३           | ₹ <b>₹-₹</b> ४ | Vikrama, the       | Vikrama and not         |
|              | •              |                    | his accession, and      |
|              | ·              | •                  | as this event acco-     |
|              |                |                    | rding to the Jains,     |
|              |                |                    | does not coincide       |
|              |                |                    | with the founda-        |
|              |                |                    | tion of era of 58       |
|              |                |                    | B.C. attributed to      |
|              |                |                    | tria                    |

Vikrama, the

## [ x ]

| ७४         ३५         बोध-लाभ         बोध-लाभ           ७६         ७६         १६         -क्रम के         -क्रम की           ७५         ४         असुख लिए         असुख के लिए           ७५         १२         वेघञ्ञा         तेघञ्ञा           ७०         १६         तिगठौ         तिगठौ           ७०         कुम्मार         कम्मार           ७६         ७         कुम्मार         कम्मार           ७६         ७         कुम्मार         कम्मार           ७६         १०         वाशिष्टो         वाशिष्टो           ०१         ३         देषीभाव         देषीभाव         देषीभाव           ०३         प्राकास्वप         प्रराकास्वप         प्रवाप         त्रवाप         प्रवाप         त्रवाप         त्रव                                     | पुष्ठ       | पंक्ति     | अशुद्ध           | शुद्ध                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------------|
| ७६       १६       -ऋम के       -ऋम की         ७६       १३       वेघञ्ञा       वेघञ्ञा         ७६       १६       निगठौ       निगठौ         ७६       ७६       ५६       निगठौ       निगठौ         ७६       ७       कुम्मीर       कम्मीर         ७६       ७       कुम्मीर       कम्मीर         ७६       १५       वाशिष्टो       वाशिष्टो         ६१       ३       देभीमाव       दैभीमाव       दैभीमाव         ६३       देभीमाव       दैभीमाव       दैभीमाव       वेभीमाव       दैभीमाव       दैभीमाव       वेभीमाव       दैभीमाव       दैभीमाव       वेभीमाव       दैभीमाव       वेभीमाव       वेभीमाव       दैभीमाव       वेभीमाव       वेभीमाव       दैभीमाव       वेभीमाव       वेभीमाव <th></th> <th>₹</th> <th></th> <th></th>                                                      |             | ₹          |                  |                        |
| ७६         ४         असुख िलए         असुख के लिए           ७६         १६         निगठों         निगठों         निगठों           ७६         ७         कुम्मीर         कम्मीर           ७६         १६         वाशिष्टो         वाशिष्टो           ६१         ३         द्वेषीभाव         ढेबीभाव           ६३         ३         पृणंकाश्यप         पूरण काश्यप           ६४         ३         पृणंकाश्यप         पूरण काश्यप           ६४         ३         उपसोथ         उपोसय           ६४         ३         उपसोथ         उपोसय           ६४         ३         पृणंकाश्यप         पूरण काश्यप           ६४         ३         उपसोथ         उपोसय           ६४         ३         उपसोथ         उपस्य           ६४         १६         वेर सार्य         निर्म पृणं           ६१         तेस्म १३, विरम-         तरस १३ विरम,         तरस १३ विरम,           ६१         ३         केल्म १३ विरम-         तरस १३ विरम,         तरस १३ विरम,         तरस १३ विरम,         वरम,         वरम,         १०६         १०६         १०६         १०६         १०६         १०६         १०६         १०६         १०६         १०६         १०६         १०६ <th>७६</th> <th>৬</th> <th><b>विश्</b>स्वत</th> <th>विश्वस्त</th>                                           | ७६          | ৬          | <b>विश्</b> स्वत | विश्वस्त               |
| ७८       १२       वेषञ्जा       वेषञ्जा         ७६       १६       निगठौ       निगठौ         ७६       ७६       ७६       १८       कम्मीर         ७६       १८       वाशिष्टी       वाशिष्टी         ६१       ३       ढेषीभाव       ढेषीभाव         ८३       ३       पूर्णकाध्येप       पूरण काध्येप         ८४       २३       उपसीथ       उपोस्तय         ८४       २६       थर रत्तञ्ञ       थरा रत्ञञ्ज         ८५       १६       वेर प्रञ्जे       म्मप्राज         ८६       ११       तेस्य १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ८६       १६       तेस्य १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ८६       ११       तेस्य १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ८१       ३१       किक       कक्की         ८२       ११       किक       कक्की         ८२       १२       मूळ       भूळ         ८४       १३       मूळ       भूळ         ८४       १३       मूळ       भूळ         ८४       १३       मूळ       भूळ         ८४       १६       पूरण्व       एप्यंजय         ८६       १६       पूरण्व       पूर्यंजय                                                                                                                                                                                                                                                 | ७६          | <b>१ ३</b> | -क्रम के         | -क्रम की               |
| ७८       १२       वेषञ्जा       वेषञ्जा         ७६       १६       निगठौ       निगठौ         ७६       ७६       ७६       १८       कम्मीर         ७६       १८       वाशिष्टी       वाशिष्टी         ६१       ३       ढेषीभाव       ढेषीभाव         ८३       ३       पूर्णकाध्येप       पूरण काध्येप         ८४       २३       उपसीथ       उपोस्तय         ८४       २६       थर रत्तञ्ञ       थरा रत्ञञ्ज         ८५       १६       वेर प्रञ्जे       म्मप्राज         ८६       ११       तेस्य १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ८६       १६       तेस्य १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ८६       ११       तेस्य १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ८१       ३१       किक       कक्की         ८२       ११       किक       कक्की         ८२       १२       मूळ       भूळ         ८४       १३       मूळ       भूळ         ८४       १३       मूळ       भूळ         ८४       १३       मूळ       भूळ         ८४       १६       पूरण्व       एप्यंजय         ८६       १६       पूरण्व       पूर्यंजय                                                                                                                                                                                                                                                 | ७द          | ¥          | असुख लिए         | असुख के लिए            |
| ७६         ५         कुम्मीर         कम्मीर           ०६         १०         वाशिष्टो         वाशिष्टो           ०१         ३         द्वेषीमाव         द्वेषीमाव           ०३         ५         गोशालक         गोशाल           ०४         ३         पुर्णकाश्यप         पूरण काश्यप           ०४         २३         उपसोय         उपोसय           ०४         २६         थेर रस्वञ्ज         भगधराज         मगधराज           ०५         १         तिस्योद्वार         तिस्योद्वार         तिस्योद्वार         तिस्योद्वार         न्व्य           ०६         ६         कियय         क्विय         क्विय         क्विय         क्विय         क्विय         न्वय         त्य                                                                                        | ৬=          | <b>१</b> ३ | -                |                        |
| ७६       १८       बाशिष्टो       वाशिष्टो         ८१       ३       द्वेभीमाव       द्वेभीमाव         ८३       १       गोशालक       गोशाल         ८४       ३       पूर्णकाध्यप       पूरण काध्यप         ८४       २६       थर रत्तञ्ज       थर रत्तञ्ज       थर रत्तञ्ज         ८५       १६       वरमञ्ज       मगधराज       मगधराज         ८६       ६       वित्योद्धार       तित्योद्धार       तित्योद्धार       नव्य         ८६       ६       क्य       क्य       क्य       नव्य         ८६       ११       तेत्य १३, विरम-       तंरस १३ विंग्म,       क्य       क्य       क्य         ८६       ३१       केल्क       कककी       कककी       ६१       ६२       १४६६       १७६६       १७६६       १०६६       १०६६       १०६६       १०६६       १०६६       १०६६       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०       १०६०                                                                                                                                                            | <b>৩</b> =  | <b>१</b> ६ | निगठौं           | निगंठों                |
| ६     ३     द्वेषीभाव     द्वेषीभाव       ६३     १     गोशालक     गोशाल       ६४     ३     पूर्णकाश्यप     पूरण काश्यप       ६४     २६     यर रत्तञ्ज     यरा रत्तञ्ज       ६४     १६     वगधराज     मगधराज       ६८     ६     वित्योद्वार     तित्योद्वार       ६६     ६     व्यय     ज्वय       ६६     ६     विस्प १३, विस्प-     तस्स १३ विस्प,       ६२     ११     वेस्प १३, विस्प-     तस्स १३ विस्प,       ६२     ११     किलक     कक्किती       ६२     १२     १४६६     १७६६       ६२     १२     गुलँ     भूलँ       ६४     १३     भूलँ     भूलँ       ६५     १३     एपंजय     एपुंजय       ६६     १३     एपंजय     एपुंजय       ६५     ३४     उदायन     उदयन       ६७     २१     निरामित्र     निरामित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>૭</b> ૄ  | y          | कुम्मीर          | कर्मार                 |
| 4       गोशालक       गोशाल         64       3       पूर्णकाश्यप       पूरण काश्यप         64       28       उपसोय       उपोसय         64       28       यर रलञ्ञ       थेरा रलञ्ञ         64       28       येर रलञ्ञ       थेरा रलञ्ञ         62       4       वित्योद्वार       तित्योद्वार         62       6       व्यय       ज्वा         62       8       विस्प       तेरस १३ विरम-       तेरस १३ विरम-         62       8       तेरम १३, विरम-       तेरस १३ विरम-       तेरस १३ विरम-         62       8       तेरम १३, विरम-       तेरस १३ विरम-       तेरम १३ विरम-       तेरस १३ विरम-       तेरम १३ विरम १३ विरम-       तेरम १३ विरम १३ विरम-       तेरम | 30          | <b>१</b> = | वाशिष्टो         | वाशिष्ठो               |
| ६४       ३       पूर्णकाश्यप       पुरण काश्यप         ६४       २६       येर रत्तञ्ज       थेरा रत्तञ्ज्ञ         ६४       १८       वगधराज       मगधराज         ६८       ५४       तित्योद्वार       तित्योद्वार         ६०       ६       च्यिय       च्विय         ६०       ६०       तेस्म १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ६०       ११       तेस्म १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ६०       ११       तेस्म १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ६०       ११       तेस्म १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ६०       १०       तेस्म १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ६०       १२       १४६६       १७६६         ६०       १२       १४६६       १७६६         ६०       ६०       १०       त्र्यम-         ६०       ६०       ११       त्र्यम-         ६०       ६०       ११       त्र्यम-         ६०       २१       त्र्यम-       त्र्यम-         ६०       २१       त्र्यम-       त्र्यम-         ६०       २१       त्र्यम-       त्र्यम-         ६०       २१       त्र्यम-       त्र्यम-         ६०       २१       त्                                                                                                                                                                                                                        | <b>~ </b>   | ą          | द्वे घीभाव       | द्वे भी भाव            |
| द४       २६       उपसोथ       उपोसथ         द४       २६       थेर रत्तञ्ज       थेरा रत्तञ्ज         द५       १८       वगधराज       मगधराज         द६       ४       तित्योद्वार       तित्योद्वार         द६       ५१       तेस्म १३, वरिम-       तरस १३ विश्म,         द६       २५       वंदगुना       वंदगुना       वंदगुना         ६१       ३१       किक       कक्की       १०६६       १०६६         ६२       १२       १४६६       १७६६       १०६६         ६२       १३       भूलें       भूलें       भूलें         ६४       २६       जदायन       जदयन         ६५       १३       रिपंजय       रिपंजय         ६६       १३       रिपंजय       रिपंजय         ६५       ३४       जदायन       जदयन         ६७       २१       निरमित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b> 3  | ų          | गोशालक           | गोशाल                  |
| ६४         २६         थेर रत्तञ्ज         थेरा रत्तञ्ज्ञ           ६४         १६         वगधराज         मगधराज           ६६         तित्योद्वार         तित्योद्वार           ६६         ६         च्यिय         च्चिय           ६६         ६१         तेस्म १३, विस्म-         तंरस १३ विग्म,           ६६         २४         चंदगुता         चंदगुता           ६१         ३१         किल्क         कक्की           ६२         १२         १४६६         १७६६           ६२         १३         भूलें         भूलें           ६४         २६         जदायन         जदयन           ६५         १३         रिपंजय         रिपंजय           ६६         १३         रिपंजय         रिपंजय           ६६         ३४         जदायन         जदयन           ६७         ६         नरामित्र         निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28          | ą          | पूर्णकाश्यप      | पूरण काश्यप            |
| दूर       वगधराज       मगधराज         दृद       ४       तित्योद्वार       तित्योद्वार         दृद       दृ       पृष्ठी       गृष्ठी         दृद       ६       च्याय       च्चय         दृद       १       तिस्म १३, विस्म-       तरस १३ विष्म,         दृद       १       वेदगुमा       चंदगुमा       चंदगुमा         ६१       ३१       किल्क       कक्किकी       कक्कि         ६२       १२       १४६६       १७६६       १७६६         ६२       १२       भूळे       भूळे       भूळे         ६४       २६       जदायन       जदयन       त्युजय         ६५       १२       त्रिपंजय       त्रिपंजय       त्रिपंजय         ६५       ३४       जदायन       जदयन         ६७       २१       निर्मित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>۳</b> لا | २३         | उपसोथ            | उपोसय                  |
| द्रम्       प्रदेश       तिस्योद्वार       तिस्योद्वार         द्रम्       द्रम्       क्ष्यिय       क्त्यिय       क्त्यिय         द्रम्       त्रम् १३, विरम-       तरस १३ विष्म,       तरस १३ विष्म,         द्रम्       वदगुमा       चदगुमा       चदगुमा         ६१       ३१       किल्क       कक्की       १७६६         ६२       १२       १४६६       १७६६         ६२       १३       भूलें       भूलें       भूलें         ६४       २६       जदायन       जदयन         ६५       १३       रिपंजय       रिपुंजय         ६६       १३       रिपंजय       रिपुंजय         ६५       ३४       उदायन       उदयन         ६७       २१       निरमित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58          | २६         | येर रत्तञ्ञ      | थे <b>रा रत्तञ</b> ्जू |
| पट्टी       गट्टी         पट्टी       एट्टी         पट्टी       निरामित्र         पट्टी       गट्टी         प्रदेश       निरमित्र         पट्टी       पट्टी       निरमित्र         पट्टी       पट्टी       निरमित्र         पट्टी       पट्टी       निरमित्र         प्रदेश       पट्टी       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>د</b> لا | <b>१</b> = | वगधराज           | मगधराज                 |
| ६       च्यिय       ज्विय         ६       ११       तेस्म १३, विरम-       तरस १३ विरम,         ६       २५       चंदगुता       चंदगुता         ६१       ३१       किल्क       कक्की         ६२       १२       १४६६       १७६६         ६२       २४       -गणणा       -गणना         ६४       १३       भूलें       भूलें         ६४       २६       जदायन       जदयन         ६५       १३       रिपंजय       रिपुंजय         ६६       १३       रिपंजय       रिपुंजय         ६६       १३       रिपंजय       उदयन         ६७       ५       जदायन       जदयन         ६७       २१       निर्मित्र       निर्मित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55          | ٧          | तित्योद्वार      | तिस्योद्धार            |
| प्रश्न तिस्म १३, विरम-       तरस १३ विष्म,         प्रश्न विद्युता       चंदगुता         ६१ ३१ किक किकी       कक्की         ६२ १२ १४६६ १७६६       १७६६         ६२ २४ -गनणा -गणना       -गणना         ६४ १३ भूळें भूळें       भूळें         ६४ २६ जदायन जदयन       जदयन         ६६ १३ रिपंजय रिपंजय       रिपंजय         ६६ १३ जिएजय जदयन       उदयन         ६७ ५ रण्य राज्य       र्मन्त्रिन्न         ६७ २१ निरामित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> ٤  | 5          | पट्टी            | गट्ठी                  |
| ६१       ३१       किल्क       कक्की         ६२       १२       १४६६       १७६६         ६२       २४       -गनणा       -गणना         ६४       १३       भूलें       भूलें         ६४       २६       भूलें       भूलें         ६४       २६       ग्रेवयन       ग्रेवयन         ६५       १३       रिपंजय       रिपंजय         ६६       १३       रिपंजय       रिपंजय         ६५       ३४       ज्वायन       ज्वयन         ६७       ६       रण्य       राज्य         ६७       २१       निरामित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>८</b> ६  | 3          | च्यिय            | चि <b>च</b> प          |
| ६१       ३१       किल्क       कत्रकी         ६२       १२       १४६६       १७६६         ६२       २४       -गनणा       -गणना         ६४       १३       भूलें       भूलें         ६४       २६       has       had         ६५       २६       उदायन       उदयन         ६६       १३       रिपंजय       रिपुंजय         ६६       १३       रिपंजय       रिपुंजय         ६६       ३४       उदायन       उदयन         ६७       ५       रज्य       राज्य         ६७       २१       निरामित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¤ε          | <b>१</b> १ | तेस्स १३, वरिस-  | तंरस १३ वरिस,          |
| ६२       १२       १४६६       १७६६         ६२       २४       -गनणा       -गणना         ६४       १३       भूलें       भूलें         ६४       २६       भूलें       भूलें         ६५       २६       उदायन       उदयन         ६६       १३       रिपंजय       रिपुंजय         ६६       ३४       उदायन       उदयन         ६७       ५       नराज्य       राज्य         ६७       २१       निरामित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b> 8  | २४         | चंदगुप्ता        | चंदगुत्ता              |
| ६२       २४       -गनणा       -गणना         ६४       १३       भूलें       भूलें         ६४       २६       has       had         ६५       २६       उदायन       उदयन         ६६       १३       रिपंजय       रिपंजय         ६६       १३       रिपंजय       रिपंजय         ६५       ३४       उदायन       उदयन         ६७       ५       रज्य       राज्य         ६७       २१       निरामित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤۶          | <b>9</b>   | कल्कि            | कक्की                  |
| ६४     १३     भूलें     भूलें       ६४     २६     has     had       ६५     २६     उदायन     उदयन       ६६     ५३     रिपंजय     रिपंजय       ६६     ३४     उदायन     उदयन       ६७     ५१     निरामित्र     निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६२          | <b>१</b> २ | १४६६             | <b>१</b> ७६६           |
| ६४       २६       जदायन       उदयन         ६५       १६       एपंजय       एपंजय         ६६       १३       एपंजय       एपंजय         ६६       ३४       उदायन       उदयन         ६७       ५१       निरामित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६२          | २४         | -गनणा            | -गणना                  |
| ६५       २६       उदायन       उदयन         ६६       ५       रिपंजय       रिपंजय         ६६       १३       रिपंजय       रिपंजय         ६५       ३४       उदायन       उदयन         ६७       ५       निरामित्र       निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £&          | <b>१</b> ३ | भूलें            | भूलें                  |
| १६         ५         रिपंजय         रिपुंजय           १६         १३         रिपंजय         रिपुंजय           १६         ३४         उदायन         उदयन           १७         ५         निरामित्र         निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88          | २६         | has              | had                    |
| ६६     १३     रिपजय     रिपुंजय       ६६     ३४     उदायन     उदयन       ६७     ५     रज्य     राज्य       ६७     २१     निरामित्र     निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £Х          | २६         | उदायन •          | उदयन                   |
| ६६     ३४     उदायन     उदयन       ६७     ५     रज्य     राज्य       ६७     २१     निरामित्र     निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६          | ¥          |                  | रिपुंजय                |
| ६७         द         रज्य         राज्य           ६७         २१         निरामित्र         निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६          | <b>१</b> ३ | रिपजय            | रिपुंजय                |
| ६७ २१ निरामित्र निरमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £ <b>\$</b> | ₹४         | उदायन            | उदयन                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>e9</i>   | 5          | रज्य             | राज्य                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>e</i> 3  |            | निरामित्र        | निरमित्र               |

# [ x ]

| पृष्ठ        | पंक्ति         | अशुद्ध ३            | गुढ                                         |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------|
| ६६           | <b>१</b> १     | ४४-४५ वर्ष से कुछ   | ४५-४५ वर्ष होता है।                         |
|              |                | अधिक होता है।       |                                             |
| <b>£</b> 5   | <b>१</b> २     | ४५×६=२७० वर्ष से    | \$ <i>α</i> -γ <i>γ</i> ×ξ== <i>ξ α γ</i> γ |
|              |                | अधिक होता है।       | वर्ष होता है।                               |
| \$ 0 \$      | Ę              | ओर                  | और                                          |
| १०२          | १६             | निर्माण             | निर्वाण                                     |
| <b>१</b> ०२  | २५             | Ray Choudhuri       | Raychaudhuri                                |
| १०३          | 60             | निर्माण             | ति <b>वीण</b>                               |
| ६०इ          | <b>१</b> o     | महावीर-निर्माण      | महा <b>पी</b> र-निर्वाण                     |
| १०३          | २४             | बिम्बसार            | विम् <del>विस</del> ार                      |
| <b>∮</b> 0∦  | १३             | Ray Choudhuri       | Raychaudhuri                                |
| १०६          | x              | वसे                 | वसे                                         |
| <b>१</b> ०७  | α              | जागनिक              | नांगनिक                                     |
| १०७          | ११             | Palacographie       | Palæographie                                |
| <b>१</b> ०७  | २८             | पुष्पमित्र          | पुष्यमित्र                                  |
| <b>७०७</b>   | \$ 0           | पुष्पमित्र          | पुष्यमित्र                                  |
| १०=          | ę o            | नन्दी               | नन्दी                                       |
| १०८          | २्⊏            | तस्यानन्तरो         | तस्याप्यनन्तरो                              |
| १०द          | २६             | महापल:              | महाबल:                                      |
| १०८          | इ≎             | तस्य***मानवा: ॥     | तस्याप्यन्यतमः सरूयः                        |
|              |                |                     | पाणिनिर्नाम माणवाः॥                         |
| १०८          | ३३             | पटल ३,              | पटल ५३,                                     |
| १ 🕈 १        | ķ <del>3</del> | <b>३</b> २          | <b>३१</b>                                   |
| १११          | <b>6</b> R     | अजातशत्र २७ ४४४     | अजातशत्रु २४ ५५१                            |
| १ <b>९</b> १ | १७             | ४७०                 | 8८ व                                        |
| ? <b>? ?</b> | २०             | महापद्म <b>दन्द</b> | महापद्मनन्द                                 |
| १२१          | १३             | Sāngha              | Sanghe                                      |
| १२२          | <b>१</b> ज     | संघ                 | संघे                                        |
| १२२          | २३             | भहीयिते             | महीयित <u>े</u>                             |
| १२२          | २३             | सिलाथम              | सिलाथमे                                     |
|              |                |                     |                                             |

### [ ६ ]

| पुष्ट               | पंक्ति      | अगुद               | গুৱ               |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| १२२                 | २३          | सिलायम             | सिलायमे           |
| <b>१</b> २३         | <b>२</b> =  | where              | were              |
| १२४                 | ** <b> </b> | मौद्गलायन          | मौद्गल्यायन       |
| १२४                 | <b>₹</b> ?  | <b>अपभ</b> ंस      | अपभ्रं श          |
| १२४                 | २           | डा० ब्यूलर         | डा∙ बुह्लर        |
| <b>१</b> २४         | <b>१</b> =  | डा॰ मैक्सम्यूलर    | डा॰ मैक्स म्यूलर  |
| १३५                 | १६          | निदान <sup>२</sup> | निदान १           |
| १३५                 | १७          | <b>₹</b> 18        | है 1 <sup>8</sup> |
| <b>?</b> ₹ Ę        | १०          | बुद्ध-दोनों        | बुद्ध—दोनों       |
| <b>१</b> ३६         | ₹ =;        | भारत               | भरत               |
| १३८                 | २६          | सन्ति के           | सन्तिके           |
| <b>\$</b> 80        | 3           | उपयुक्त            | उपर्युक्त         |
| १४२                 | Ę           | चौवह               | चौदह              |
| १४४                 | १४          | लेख-बांस           | लेख—बांस          |
| <b>१</b> ४७         | २५          | महासमान्त          | महासामन्त         |
| <b>१</b> ४७         | २ ७         | वैजन्ती            | <b>वै</b> जयन्ती  |
| १४१                 | ş           | परित्राण           | परिमाण            |
| <b>१</b>            | १६          | युक्त              | मुक्त             |
| १५२                 | ą           | श <b>यना</b> गर    | शयनागार           |
| १४२                 | ર્ય         | ब्राह्मण्ड         | ब्रह्माण्ड        |
| १५३                 | <b>१</b> ६  | पिराये             | पिरोये            |
| १४४                 | •           | कास                | काल               |
| <b>१</b> ५ <b>५</b> | <b>३</b>    | कन्धक              | कन्थक             |
| १५५                 | ₹ <b>१</b>  | इक्ष्यकु           | इक्ष्वाकु         |
| <b>१५</b> ६         | २६          | श्रवण-धर्म         | श्रमण-धर्म        |
| १५७                 | <b>κ</b>    | दैयत्त             | दैवज्ञ            |
| १५७                 | २४          | महालीपों           | महाद्वीपों        |
| <b>१</b> ६३         | <b>१</b> ४  | देव, पुत्र         | देव-पुत्र         |
| <b>१</b> ६४         | ঙ           | निर्माण            | निर्वाण           |
| १६४<br><b>१</b> ६६  | 3<br>• •    | कुशी<br>आकार       | कृशा<br>आकर       |
| * 4 4               | <b>१</b> ३  | ज्या चरा 🔨         | जामर              |

## [ 0 ]

| पृष्ठ        | पंक्ति     |                   |                     |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| -            |            | <b>न</b> णुद्ध    | शुद्ध               |
| <b>१</b> ६६  | <b>१</b> ६ | मंधु              | मंधु                |
| १६६          | <b>२</b> ४ | आचरांग            | आचारांग             |
| १७३          | ₹ o        | विशेषतो           | विसेसतो             |
| <b>१</b> ७४  | <b>₹</b> • | कनकाम             | कनकाभ               |
| १७४          | <b>१</b> ० | पतन               | पसन                 |
| १७४          | ₹ ₹        | में               | मैं                 |
| १८०          | G          | <b>लो</b> टने     | लोटने               |
| १८०          | १ १        | रमरण              | रमण                 |
| १८०          | २ <b>२</b> | चंटने             | चूंटने              |
| <b>१</b> = ३ | २०         | वर्तना            | बर्तन               |
| १८४          | 3          | दु <b>बु</b> द्धि | दुर्बुद्धि          |
| १५४          | २४         | शक्रिर            | वि <b>विर</b>       |
| १६२          | १०         | ओर                | और                  |
| 838          | Y          | भिक्षुनियाँ       | भिक्षुणियाँ         |
| <b>१</b> ६६  | Ę          | प्रवर्जित         | प्रव्रजित           |
| 238          | <u> </u>   | चन्दनवाला         | चन्दन् <b>बा</b> ला |
| 33\$         | २७         | रि <b>बस</b> ओ    | खित्तओ              |
| २ <b>०१</b>  | २४         | केवलसान           | केवलज्ञान           |
| २०१          | ₹•         | चर्णि             | चूर्णि              |
| २०४          | २          | वे                | ने                  |
| २०५          | 8          | बद्धञ्जलि         | बद्धाञ्जलि          |
| २०४          | १३         | विस्मत            | विस्मित             |
| २०४          | 6.8        | विशस्त्रा         | <b>রি</b> হালা      |
| २०६          | 68         | सहस्त्रों         | सहस्रों             |
| २०६          | १६         | तथा               | अर्थात्             |
| २०६          | २४         | अगमन              | आगमन                |
| २०७          | 8          | प्राणाति पाप      | ० पात               |
| २०७          | 3          | हस्व              | हस्व                |
| २१ <b>१</b>  | Ę          | <b>घ</b> व        | भ्र <b>ुव</b>       |
| २११          | १५         | गुरु-             | अगुरु-              |
| २ <b>२०</b>  | ×          | इशान              | ईशान                |

### ·[ = ]

| पृष्ठ        | पंक्ति     | <b>সন্ত</b>              | शुद्ध                     |
|--------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| २ <b>२</b> ४ | 8          | रहा                      | रहे                       |
| २२६          | <b>१</b> ६ | उपयुक्त                  | उपर्यु क                  |
| २४५          | १४         | उलहनों                   | उलाहनों                   |
| २४७          | २          | मु <b>खं</b>             | मूर्ख                     |
| २४३          | ₹ 0        | <b>थूलको</b> ण्ति        | <u>थूलकोण्णित</u>         |
| २४६          | २          | सिंह निक्रीड़ित          | सिह निष्कीड़ित            |
| २६२          | ą          | <del>चुलिजी</del> प्पिया | चूलिणीप्पिया              |
| २६ <b>४</b>  | <b>१</b>   | तपस्वी                   | तापस                      |
| २ <b>६</b> ६ | t          | पयु ॰                    | पर्यु ॰                   |
| २ <b>८१</b>  | 3          | भौंगने                   | भीगने                     |
| २६०          | २२         | वहां                     | वह                        |
| <b>२</b> ६२  | <b>২</b> ড | सुना                     | मूना                      |
| २६३          | ٦          | जेतवतन                   | नेतवन                     |
| <b>२</b> ६३  | ς,         | और                       | ओर                        |
| <b>3</b> 88  | १६         | थी                       | थीं                       |
| २६६          | 3          | समुज्जवल                 | समुञ्ज्वल                 |
| <b>₹</b> 08  | 35         | जाते                     | आते                       |
| 308          | Ę          | कोणिक                    | कूणिक                     |
| <b>₹</b> १   | २१         | कातार                    | कातर                      |
| <b>3</b> 88  | २८         | करने                     | न करने                    |
| 388          | १२         | पेटा <b>व</b> त्यु       | पेत <b>ब</b> स्थु         |
| <b>₹</b> ७   | २१         | चल                       | <b>च</b> लें              |
| <b>३१७</b>   | २ ३        | पयु•                     | पर्यु`*                   |
| 388          | ن          | समवसरण                   | समवशरण                    |
| 388          | ३०         | र्ग                      | वर्ग                      |
| ३२०          | २३         | चरिय                     | चरियं                     |
| <b>३२</b> १  | 8          | समवसरण                   | समवशरण                    |
| ३२३          | २०         | अनाथपिडण्क               | अनाथपिण्डिक               |
| ३२३          | २८         | सम्यग्दर्शन पुण्यात्मा   | सम्यग्द्दष्टिर्पुण्यात्मा |
| ₹२४          | २६         | Derprakrit               | Der Prakrit               |
| <b>३५</b> ६  | <b>4</b>   | मजु <b>म</b> दार         | मजूमदार                   |
|              |            |                          |                           |

# [ 3 ]

| ,   | पृष्ठ (         | <del>र्गेकि</del> | अशुद्ध                  | शुद्ध                 |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
|     | <b>₹</b> ₹      | २४                | तंबोलिया                | तंबोलिया १            |
| •   | <b>३</b> २६     | ३२                | कुणिक भूपस्य            | कुणिकभूपस्य           |
|     | ₹२ <del>८</del> | २७                | Vo. III                 | Vol. II               |
|     | ३२६             | २                 | ০কটেক                   | <b>्क</b> ण्टक        |
|     | <b>₹ ३ o</b>    | <b>१</b> २        | <b>भंभसार</b> पुत्र     | भंभसारपुत्र           |
| ,   | <b>1</b> 77     | १४                | है।४                    | है।"४                 |
| ,   | <b>₹¥</b> ?     | 5                 | कूणिता भवदंगुलि:        | कूणिताऽभवदंगुलिः      |
| į   | ३४२             | २८                | <b>বিহা</b> তি <b>ट</b> | त्रिषष्टि             |
| 1   | <b>1</b> 88     | <b>२</b> १        | ४७ सहस्र पदातिकों       | ५७ करोड़ पदातिकों     |
| į   | ¥Ę              | २२                | (१) सन्तिपात०           | (१) वज्जी सन्तिपात०   |
| 1   | <b>Y</b> Ę      | <b>₹</b> १        | Buddha Ghosa            | Buddhaghosa           |
| •   | 1X 0            | २४                | तम:प्रभाव               | तमःप्रभा              |
| 3   | ।५१             | २२                | ३।३६।                   | ३१३६।)                |
| 9   | १५१             | २५                | देवदूत मृत्त            | देवदत्त मु <b>त्त</b> |
| *   | ¥ <b>१</b>      | ₹∘                | बोधनी                   | बोधिनी                |
| gr. | ध्रर            | २३                | अभयस्सणाणतं             | अभयस्स णाणत्तं        |
| 1   | १५७             | १२                | की।                     | कीं।                  |
| ŧ   | १५७             | १७                | <b>० च</b> र्या         | ०चर्चा                |
| Ę   | १६ <b>५</b>     | २द                | प्रष्टुं                | स्प्रष्टुं            |
| 9   | ।७ <b>१</b>     | १०                | 'संज्ञा राजन्य'         | संज्ञा 'राजन्य'       |
| 2   | <b>।७१</b>      | 48                | उल्लिखत                 | उल्लिखित              |
| Ę   | <i>ia</i> s     | હ                 | तो                      | ×                     |
| n.  | <b>্</b> ড      | २४                | रवीणे                   | खीणे                  |
| 3   | <u>তি</u>       | २६                | विभावेम णे              | विभावेमाणे            |
| 7   | <b>₹७</b> ८     | äχ                | <b>तृतीयमिद</b>         | तृतीयमिदम्            |
| 3   | <b> </b> 50     | २६                | स्वाम्यचे               | स्वाम्यूचे            |
| 1   | 157             | ٤                 | दिख                     | दीख                   |
| Ę   | <b>∤</b> ⊏Ҳ     | x                 | भू सागर                 | भूसागार               |
| 7   | <b> </b> 55     | ३०                | २४                      | २४                    |
|     | 3=8             | X                 | • तन                    | •यतन                  |
| ŧ   | <b>15</b> 8     | Ę                 | <b>० ययतन</b>           | <b>०</b> यायनन        |
|     |                 |                   |                         |                       |

## -[ es ]

| पृष्ठ               | पंक्ति      | <b>લ</b> શુદ્ધ       | গ্ <b>ত</b>              |
|---------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| ३द६                 | १०          | •यतन                 | • यायतन                  |
| ४०१                 | १०          | रर                   | २२४४                     |
| *o\$                | ११          | YX                   | ×                        |
| ४०२                 | २४          | कौर १७               | और १६                    |
| ४०२                 | २५          | ३४, ६४, ३६           | व्य, वृद्, वृष           |
| 805                 | २६          | १७, १ <b>८,</b> ४०   | १८, १६, ४१               |
| 80\$                | १६          | ভত্তর                | <b>उद</b> ृत             |
| ४०३                 | २६          | मलाल०                | मसल०                     |
| <b>₹</b> 0%         | ३०          | संयुक्तनकाय          | संयु <del>त्तनिकाय</del> |
| ४०३                 | ₹ €         | Vol. XIV             | Vol. XLV                 |
| <b>X</b> 0 <b>X</b> | 3           | १३, ७ और २२          | १३, ८ और ३०              |
| ४०६                 | =           | मुना                 | सुना                     |
| ४०७                 | <b>१</b> o  | महावग्ग, भैवज्य      | महावगा, भैपज्य           |
| ¥o≒                 | ₹ १         | <b>₹</b> • ६         | अ०६                      |
| ४१२                 | ৩           | पाभर                 | पामर                     |
| ४१२                 | २४          | विस्मृत की           | विस्मृत को               |
| <b>46</b> 8         | 3           | ऐता                  | ऐसा                      |
| ४१६                 | ¥           | विगत् मोह            | विगतमोह                  |
| ४१६                 | . १६        | साहित्य मैं          | साहित्य में              |
| ४१६                 | २ <b>६</b>  | मनोद्दन्द            | मनोद्वन्द्व              |
| ४१७                 | ¥           | —यथार्य              | ययार्थ                   |
| ४२०                 | ३०          | —क्षान्ति            | -क्षान्ति                |
| <b>४</b> २३         | १०          | बातें करते हुए       | बातें करती हुई           |
|                     |             | हास्य-विनोद करते हुए | हास्य-विनोद करती हुई     |
| ४२४                 | ₹           | अस्रव                | आश्र <b>व</b>            |
| ४२६                 | २७          | अदि नं               | अदिन्नं                  |
| ४२६                 | रैद         | नुपुञ्जति            | नुपुञ्ञति                |
| ४२६                 | <b>\$</b> o | <b>४।१=।१७</b> ६     | ሂነ                       |
| ४ई४                 | <b>₹ 9</b>  | <b>ंवि</b> मुक्ति    | ∘ <b>वि</b> मुक्ति       |
| ४३६                 | ₹ ₹         | ० विक्खं मेण्        | o विक्खंभेणं             |
|                     |             |                      |                          |

# į tt j

|   | पुष <del>ठ</del>  | पंक्ति      | वश्द                     | গুত্ৰ                   |
|---|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
|   | <b>አ</b> ጸ₀       | २१          | ही                       | ×                       |
|   | <b>XX</b> ś       | २४          | आस्रय                    | माश्रय                  |
|   | <b>४</b> ५=       | <b>२</b> ८  | <del>जि</del> म्म        | जिण्ला                  |
|   | <b>Y</b> X=       | २८          | रत्तञ्भू                 | ,रत्तञ्जू               |
|   | ४६०               | t           | तमन्य                    | तन्भय                   |
|   | ४६४               | 8           | बह्या                    | ब्रह्म                  |
|   | ४६८               | <b>4</b> *  | नन्द, वत्स, कृश-सांकृत्य | नन्द बत्स, कुश सांकृत्य |
|   | ४७०               | १३          | सर्वस्त्र                | सवस्त्र                 |
|   | ४७१               | २२          | reyer                    | refer                   |
|   | ४७१               | २३          | Jazmen                   | laymen                  |
|   | ४७३               | \$0         | XIV                      | XLV                     |
|   | ४७६               | y           | अनि ०                    | मंग्रि•                 |
| • | ४८०               | २द          | भोले                     | <b>भो</b> ल             |
|   | ¥E                | २४          | उपयुक्त                  | उपर्युं क               |
|   | ४६२               | <b>१</b> न  | पैरों                    | परों                    |
|   | <b>8</b> 6¢       | १६          | लोंग                     | स्रोग                   |
|   | <b>% 0</b> 0      | २६          | कहना में                 | कहना है                 |
|   | ४०१               | २४          | वर्धकि                   | वर्धकी                  |
|   | ХоХ               | \$          | कालम                     | कालाम                   |
|   | <b>५०<u>५</u></b> | 5           | में                      | मैं                     |
|   | ४०७               | <b>X</b>    | लं <b>चन</b>             | लुंचन                   |
|   | પ્ર.•             | <b>9-</b> 5 | •चतुदशपूर्वविदिभ:        | चतुर्दशपूर्वविद्धिः     |
|   | <b>4.8</b> .8     | <b>t</b> X  | नियु०                    | निर्यु •                |
|   | ***               | 35          | Nisheda                  | Nishedha                |
|   | <b>ध</b> १२       | <b>\$</b> 8 | चातुर्नीसिक              | चातुमीसिक               |
|   | <b>४१</b> २       | <b>१</b> 5  | नियु०                    | निर्यु०                 |
|   | <b>५</b> १२       | २०          | जाता                     | जाता है                 |
|   | <b>५</b> १५       | २०          | तीसासी                   | तीरवासी                 |
|   | <b>५१</b> ५       | <b>₹</b> o  | निर्मल                   | निर्मूल                 |
|   | <b>५</b> १६       | <b>t</b> o  | प्रवर्तकों               | प्रवर्तको               |
|   |                   |             |                          |                         |

## [ १२ ]

| वृष्ठ           | पंक्ति | <b>এ</b> মুদ্ৰ | शुद्ध                   |
|-----------------|--------|----------------|-------------------------|
| <b>4</b> 77     | 38     | भिक्ख          | भिक्खु                  |
| <b>४२</b> ६     | 5      | पाते मोक्ख     | पातिमोन्स               |
| <b>५</b> २६     | 3      | संघा०          | संघा०                   |
| <del>४</del> २६ | ११     | निस०           | निस्स०                  |
| ४२७             | २६     | विधियाँ        | विघियो                  |
| <b>५२</b> ६     | २५     | पाचित्तिय १०   | निस्सग्गिय पाचित्तिय १० |
| <b>५३</b> ०     | ₹      | सम्यता         | सम्यता                  |

----

## लेखक की कृतियाँ

#### हिन्दी

- १---आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन
- २-अहिंसा विवेक
- ३--नैतिक विज्ञान
- ४ अहिंसा पर्यवेक्षण
- ५-अणुव्रत जीवन दर्शन
- ६ -- जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान
- ७-अहिंसा के अंचल में
- ८ आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी
- ६-अणु से पूर्ण की ओर
- १०-अणुत्रत विचार
- ११--आचार्य श्री तुलसी : एक अध्ययन
- १२--- नवीन समाज-व्यवस्था में दान और दया
- १३-प्रेरणा दीप
- १४ सर्वधर्म सद्भाव
- १५ तेरापंथ दिग्दर्शन
- १६--अणुवत दिग्दर्शन
- १७ अणुव्रत क्रान्ति के बढ़ते चरण
- १८--अणुन्नत-आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग
- १६-अणुव्रत दृष्टि
- २०-अणुव्रत आन्दोलन
- २१ -- युग प्रवर्तक भगवान् महावीर
- २२---युगधर्म तेरापंथ
- २३ -- बाल-दीक्षा : एक विवेचन
- २४--मर्यादा महोत्सव : इतिहास और परिचय
- २४--महाबीर और बुद्ध की समसामयिकता
- २६-मंजिल की ओर
- २७—तेरापंथ शासन प्रणाली

२८—सत्य मंजिल : समीका राह

२६-मन के इन्द्र: शब्दों की कारा

३०--यथार्थ के परिपाद्व में

#### संस्कृत

३१---भिक्षु चरित्रम्

३२--माथेरान सुबमा

३३---भगतेरुक्तयः

३४-- आशु काव्यानि

६५—नीति नीलोत्पलानि

३६--कलितांग चरित्रम्

#### अंग्रेजी

- 1. Theory of Relativity and Syadyad
- 2. Jain philosophy & Modern Science
- 3. Glimpses of Anuvrat
- 4. Glimpses of Terapanth
- 5. Strides of Anuvrat Movement
- 6. The Anuvrat Ideology
- 7. Light of Inspiration
- 8. Pity and Charity in the New Pattern of Society
- 9. A Pen-Sketch of Acharva Shri Tulsi
- 10. Contemporaniety and Chronology of Mahavira

and Buddha

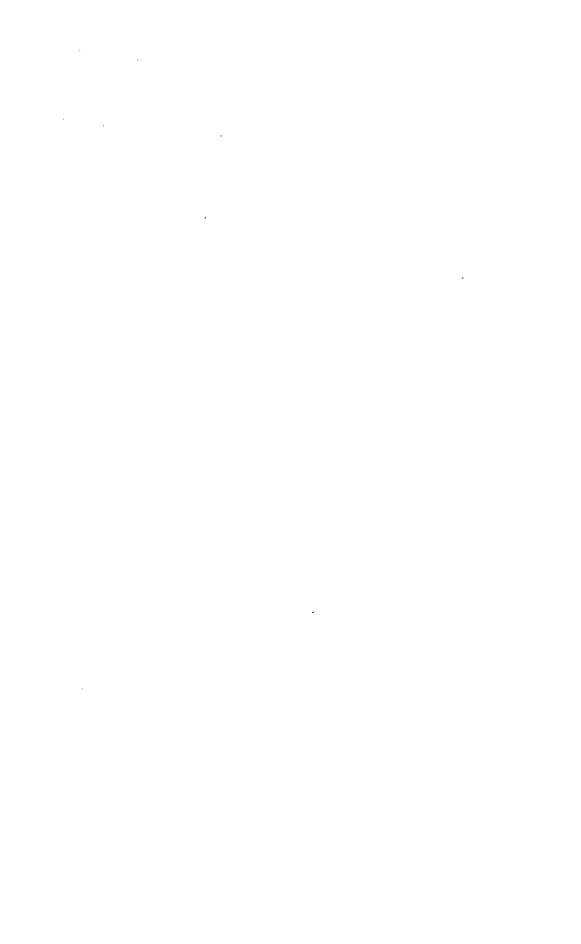

|                    |                                   | 3.0.1             | 90 ty                                  |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| उपस्थाक            | २४०,२४४,३६२                       | उपोसथ ८४,         | १४२,३०४,३१४,३१४,४५२                    |
| उपस्थान-शाला       | २७७,३१७,३८२,४३७,                  | <i>उ</i> षोसथागार | ५२७                                    |
| उपस्थापक           | ₹ <i>७</i> ४                      | उप्पल             | ३४१टि०                                 |
| उपांग              | ३२९,४०६                           | उस्वेल<br>        | \$E8                                   |
| उपादान             | ४३३                               | उरुवेला           | ₹,१७४,१६४,२२६,२३०,                     |
| उपाध्याय           | २०५,४०६,४२७                       | उरुबेल काश्यप     | २३२.२६३टि०,३६७,३६६<br>१८०,१८१,२३०,२३१, |
| उपाघ्याय, डाँ० बल  |                                   |                   |                                        |
| उपाच्याय,भरतसिंह   | ३६२,३६६टि०,                       | उल्लेख-प्रसंग     | २३२,२५४,३१४<br>४०४,४५२प्र०             |
|                    | ४०१टि०                            | उवयाली            | <b>३२</b> ५                            |
| उपाध्याय, डॉ० वास् | देव 🤻 ६०                          | उववाई सूत्र       | १३७,२४६टि०,२५६टि०,                     |
| उपालि २४१5         | १०,२४६,२५०प्र०,२५४                |                   | ३२४दि०,३३१टि०                          |
| उपालि गृहपति ४०    | २,४०५प्र०,४१०,४११,                | उशोरध्वज पर्वत    | १५१                                    |
|                    | ४४४,४१४,४१४,५३१                   |                   | <b>ভ</b>                               |
| उपा कि सुत्तस्त    | ४१६,४४५                           | ऊर्ध्वलोक         | ३७३                                    |
| उगश्रय             | ४६७                               |                   | ऋ                                      |
| उपासक २२८,         | २३६,२६१,३०१,३१४,                  | ऋग्वेद            | १४०                                    |
| ३२१,३२३,           | ३२६ ३३३,३४४,३५६,                  | ऋजुबालिका नर्द    | रे १६०,३६६                             |
| <b>३५७,</b> ३६४,३  | १६४,३७०,३६२,४०४,                  |                   | ४ <b>५,२४६,२६५,३</b> १ <b>५,३७</b> ६   |
| ४१३,४१६,४          | १६,४२८,४३०,४४०,                   | ऋद्विपाद          | २४८टि॰,                                |
| ४५१,४५४,४          | : <b>४</b> ६,४६२.४७१,४ <b>८१,</b> | ऋडि-प्रातिहार्य   |                                        |
|                    | ४२६                               | ऋद्धि-बल २।       | £8,308,384,358,8 <b>48</b>             |
| उपासक-उपासिकाएँ    | ४३२टि०                            | _                 | ७,२५२,२६१,३१०,४२६,                     |
| उपासकश्यांग सूत्र  | ३२टि०,३३,३४टि०,                   |                   | ४४६                                    |
|                    | ,२६१,२६२,२७० टि०,                 | ऋद्धिशालिनी       | <b>7</b> 4x                            |
|                    | २टि०,३६९टि०,३७१                   | ऋषभदत्त           | ५६,१३६,१४०,२०४प्र०                     |
| उपासक-श्रावक       | 758                               | ऋषभदेव १          | २६,१३०,६३१,१४५टि०                      |
| उपासक-संघ          | ३२१                               | ऋषि-गिरि          | ४२५                                    |
| उपासना             | 3\$5                              | ऋषिपत्तन १        | २३टि०,१२४,१६३,२२४,                     |
| उपासिका २३६,२      | ४७;२६१,२=२,४१३                    |                   | २२७,२३७,३६६                            |
| उपासिका-संघ        | ३२१                               | ऋषि-प्रव्रज्या    | <b>አ</b> ፪४                            |
| उपेका सहगत चित्त   | ४२८                               | ऋषि मण्डल प्रकरण  | <b>३</b> २४टि०,                        |